# धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक

#### समर्पण तिथि ३० मई १९६० ई०

िदल्ली विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में भारतीय हिन्दी परिषद् के सन्नहर्वे अधिवैद्यान (२८, २९, ३० मई, १९६० ई०) के अवसर पर]

> मूल्य १० र० सदस्यो तथा ग्राहको से ५ र०

> > मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

प्रकाशक वजेश्वर वर्मा, प्रवन्ध-मन्नी, भारतीय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद

## सम्पादक-मंडल

डॉ॰ दीनदयालु गुप्त

डॉ० नगेन्द्र

डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त

पं० ललिताप्रसाद सुकुल (स्व०)

डॉ० विश्वनाथ प्रसाद

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

प्रो॰ नन्ददुलारे वाजपेयी

प्रो० ना० नागप्पा

डॉ० रामकुमार वर्मा

डॉ० विनयमोहन शर्मा

पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र

डॉ॰ हरिहरप्रसाद टण्डन

## ं कार्याधिकारी-सम्पादक

डॉ० रघुवंश

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

### विशेषांक-समिति

डॉ॰ विनयमोहन शर्मा

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

डॉ० नगेन्द्र

डॉ० विश्वनाथ प्रसाद

डॉ० बाबूराम सक्सेना

डाँ० दीनदयालु गुप्त

डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त

प्रो० ना० नागप्पा

पं० उमाशंकर शुक्ल (संयोजक)

# भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग



"सोज से सम्ब घ रानेवाला विद्यार्थी ज्ञानमाग का पियन होता है। भिन्नमागं तथा कर्ममागं से उमे दूर रहना चाहिए। ममन है आगे चल घर सत्य के अवेपण की तीन घाराएँ आपत मे मिल जाती हो—क्वाचित् मिल जाती हैं—किन्तु इसको इस ज्ञानमागं-पियन को चिन्ता नहीं होनी चाहिए। वह क्षेत्र तो असाधारण विद्यारक आचार्यों का है। मनुष्य की ज्ञान सम्बची समस्त खोजो का चरम लक्ष्य सबसे बडे अज्ञात सत्य का अन्वेपण करना है। ज्ञान सम्बची छोटी-से-छोटे लोज इसी चरम लक्ष्य की ओर सकेत करती है और उसके निकट पहुँचाने मे सहायक होती है।"

——डॉ० **घोरेद्र बर्मा** [हि० अनु०,व०३,अ०४ प०४]

## प्राक्कथन

भारतीय हिन्दी परिषद् की कार्यसमिति ने परिषद् के संस्थापक एवं संरक्षक मुखपत्र के प्रथम प्रधान संपादक डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा के अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहा उपलक्ष्य में उनके सम्मानार्थ 'हिन्दी-अनुशीलन' का एक विशेषांक निकालने का प्रस्त डेढ़ वर्ष पूर्व किया था। इसके लिए योजना बनाने के उद्देश्य से एक समिति बनायी समिति ने 'धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक' की योजना बनायी और सुझाव दिया कि इसमें हि संस्कृति तथा साहित्य के अध्ययन से सम्बन्धित देश-विदेश के प्रतिष्ठित विद्वानों के शो का उत्कृष्ट संकलन प्रस्तुत किया जाय। साथ ही उसके संपादक-मंडल के लिए हिन्दी साहित्य के १४ प्रतिष्ठित विद्वानों के नाम भी प्रस्तावित किये। इस योजना पर विच बाद कार्यसमिति ने इसे परिषद् के रायगढ़ अधिवेशन में प्रस्तुत किया और यह सर्व स्वीकृत हुई।

एक वर्ष से अधिक के अनवरत परिश्रम से यह विशेषांक प्रस्तुत रूप में प्रकाहि है। इसकी विषय-सूची तथा लेखकों की नामावली से स्पष्ट हो जायगा कि विद्वानों सहयोग तथा सामग्री की उत्कृष्टता की दृष्टि से हम अपने आदर्श में एक सीमा तक सप हैं। हम देश-विदेश के इन भाषा, संस्कृति तथा साहित्य के विद्वानों के प्रति आभारी बहुमूल्य सहयोग से इस कार्य को इस रूप में संपादित करने में सफलता प्राप्त हो सकी

इस विशेषांक के लिए विभिन्न देशों के विद्वानों का सहयोग मिला है। इनग् अपने निबन्ध अपनी भाषाओं में भेजे थे। यद्यपि हमने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है बहुत ठीक हिन्दी अनुवाद दिया जा सके, पर विशेषज्ञों के इन विशिष्ट निबन्धों के र पूर्ण निर्दोष होने का दावा करना कठिन है। विशेष कर कुछ लेखों का पहले अंग्रेजी में उससे हिन्दी में रूपान्तर करने के कारण उनमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाने की सम्भावना है। कुछ निबन्ध अधिक विस्तृत थे और अपनी सीमाओं के कारण हम उनके संक्षिण ही दे सके हैं। हम आशा करते है कि हमारी सीमाओं को देखते हुए ये विद्वान् करेंगे। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूसी भाषा के प्राध्यापक श्री सेनगुप्त के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने बहुत कम समय के अन्दर ८ लम्बे रूसी नि अनुवाद हमारे लिए प्रस्तुत किया।

अनुवाद-कार्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगियों में डॉ॰ ल वार्ष्णेय, डॉ॰ व्रजेश्वर वर्मा, डॉ॰ हरदेव बाहरी, डॉ॰ जगदीश गुप्त, श्री माताबदल इ डॉ॰ रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, डॉ॰ जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव तथा लाल पाण्डेय (दर्शन-विभाग) और शोध-विद्यार्थियों में डॉ॰ रामचन्द्र राय, श्री अमरबह श्री नित्यानन्द तिवारी तथा श्री अरुण कुमार (प्रा॰ इतिहास-विभाग) ने बहुमूल्य स है। इसके अतिरिक्त डॉ॰ ग्रजेरवर वर्मा ने इस योजना को अनेक स्तरो पर कार्यान्वित करने में, डॉ॰ पारमनाय तिवारों ने इस विस्तृत विरोपाक के प्रूफ देखने के दुस्तर कार्य में तथा श्री नित्या-नन्द तिवारों ने सूचिया आदि तैयार करने में विशेष सहयोग प्रदान किया है। फादर कार्मिल बुल्वे ने अस्वस्य रह कर भी राँची से अनुवाद करके (फेच से) तथा प्रूफ देखकर इस कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा ही व्यक्त की है। हम इन सबके आभारी हैं।

सपादन-मडल समय-समय पर निर्देशन तथा मुझाव देकर बहुमूल्य महयोग देता रहा है, विशेष पर डॉ॰ विनयमोहन शर्मा और डॉ॰ विश्वनाथ प्रसाद तथा स्थानीय सदस्य डॉ॰ रामपुमार वर्मा और डॉ॰ माताप्रसाद गुर्स के मिन्न्य सहयोग से हमको बहुत बल मिला है। इस विशेषाक के भाषा-खण्ड के सपादन में डॉ॰ बाबूराम सक्सेना से पग-पग पर सहायता और निर्दे-गन मिला है। अपनी अनेव व्यस्तताओं के बीच उन्होंने बहुत-सी सामग्री देखने का कष्ट भी किया है। प॰ उमागवर मुक्ल जी के सहयोग के विना इस योजना का कार्यान्वित होना कठिन होता। पर ये सभी महानुभाव परिषद् से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध रहे हैं, अत इनके प्रति कृतज्ञता। प्रशानन में भी संवोच होता है।

अन्त में सम्मेळन मुद्रणालय के संचालक थी सीताराम गुठे, तथा अन्य अधिकारियों व वमचारियों वे प्रति आभार प्रवट वरता हम अपना वर्त्तव्य समझते हैं जिनके सिक्रय सहयोग से ही हम इम विगेषार वो इतने कम समय में और इस रूप में निवालने में सफल हो सके हैं।

२० मई, १९६०

रघुवश विजये द स्नातक

### प्रथम खण्ड: भाषा

१. गुजराती व्याकरण में जाति और परिमाण प्रबोध बेचरदास पण्डित एम० ए०, पी-एच० डी०, स्कूल ऑफ़ गुजराती लैग्वेज एण्ड लिटरेचर, अहमदाबाद - ९। -२. मालवी का उद्गम और विकास

*9-6* 

चिन्तामणि उपाध्याय, एम० ए०, पी०-एच० डी०, हिन्दी विभाग, माधव कालेज. उज्जैन।

८-१५

३. भारत की भाषाओं में महाप्राण व्यंजन (अनुदित)

विलियम ब्राइट, (प्रो०) युनिवर्सिटी ऑफ़ केलीफ़ोर्निया, बार्कले - ४ (य० एस० ए०)।

१६-२०

४. रोडा कृत 'राउल वेल' (राजकुल विलास)

माताप्रसाद गुप्त, एम० ए०, डी० लिट०, हिन्दी-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग।

28-36

३९-४१

५. काँजीहौज

कैलाशचन्द्र भाटिया, एम० ए०, पी-एच० डी०, ४० विष्णुपुरी, अलीगढ

६. पाणिनि के निपातन-सूत्रों की सार्थकता

रामशंकर भट्टाचार्य, एम० ए०, पुराण-संस्थान, काशिराज ट्रस्ट, वाराणसी। ४२-५०

७. क्या हिन्दी कवर्ग 'कंठ्य' घ्वनियाँ है ?

सिद्धेश्वर वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली। ५१-५२

८. यास्क द्वारा दी गयी 'दंड' शब्द की व्युत्पत्ति (अनूदित)

एम० ए० मेहन्दले, एम० ए०, पी-एच० डी० (लं०), डकन कालेज, पूना ६। ५३-५९

९. 'शिवाबावनी' में फ़ारसी शब्दावली का प्रयोग

योगध्यान आहूजा, एम० ए०, एम० ओ० एल०, पी-एच० डी०; ए १६।१ प्रताप बाग, दिल्ली - ६।

€0-€3

१०. पैशाची भाषा

शालिग्राम उपाध्याय, एम० ए०, संस्कृत हिन्दी-विभाग, विश्वामित्र डिग्री कालेज, बक्सर।

68-130

११. ओराँव-शब्दावली

विनयमोहन शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज, रायगढ्, मध्यप्रदेश।

७१-७७

| ۲ f        | हिन्दी में कारक (अनुदित)<br>गॉर्डन एच० फेयरवेक, (प्रो०), २०४, डिलेवर एव०, इथेका, "यूगाव"                                                                               |                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            | (यू० एस० ए०)।                                                                                                                                                          | 9C-C9                                  |
|            | मोजपुरी के घ्वति-ग्राम<br>उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, डी० लिट०, हिन्दी-विभाग, इलाहाजा<br>विद्वविद्यालय, प्रयाग।                                                          | द<br>८२–८६                             |
| १४         | यात्रिक अनुवाद की कुछ भाषाशास्त्रीय ममस्याएँ (अनूदित)<br>पी० सी० गणेशसुन्दरम्, एम० ए०, पी-एच० डी०, फोनेटिनस लेबोरेट्टी, डव<br>कालेज, पूना - ६।                         | न<br>८ <i>७-</i> ९२                    |
| •          | हिन्दी तथा क्न्नड भाषाओं का अथ-तत्त्व<br>ना० नागप्पा, एम० ए०, मैसूर विस्वविद्यालय, मैसूर।                                                                              | ०३-९१                                  |
| १६         | वाह तहसील की मिश्रित बोली<br>रामस्वरूप चतुर्वेदी, एम० ए०, डी० फिठ०, हि'दी-विमाग, इलाहाबा<br>विदविद्यालय, प्रयाग।                                                       | ाद<br>९९-१०१                           |
| <b>্</b> ড | 'त्रजबुलि' की भाषागत तथा व्याक्रणगत विशेषताएँ<br>रामपूजन तिवारी, एम० ए०, हिंदी भवन, विश्व-भारती, गान्ति निवेन<br>परिचमी वगाल।                                          | न,<br>१०२–११०                          |
| १८         | 'ले जाना' और 'लाना' के लिए बुछ भाग्नीय आय भाषा घाद (अनूदित)<br>एम०एम० क्ने, एम० ए०,पी-एच०डी० (ल्दन), डकन कालेज, पूना ६ ।                                               | 999 <u>~</u> 295                       |
| १९         | हिन्दी भाषा की प्रेरणायक नियाओं में असुपमत्व (अनूदित)<br>टी०वाई० एलिजावेन्कोवा, इस्टीट्यूट ऑफ ओरियण्टर स्टटीज, मास्ने<br>(यु० एस० एस० आर०)।                            | ो<br>११ <sup>२</sup> -(१८              |
| 20         | हि:रो मे मयुक्त सज्ञायक घातुओं का प्रयोग (अनूदित)<br>वेस्त्रोवनी, इस्टोटयूट ऑफ ओरियण्टल स्टडीज, मास्त्रा<br>(यु० एम० एस० आर०)।                                         | ११९-१२१                                |
| ÷ ¢        | र उद में स्वर-दीर्पता (अनूदित)<br>हेनरी एम० हॅनिग्मवाल्ड, (डॉ०), यूनिवर्सिटी ऑफ पेम्मिलवानिया, २<br>वेनेट हाल, फिलाडेल्फिया -४ (यू० एम० ए०) ।                          | le,                                    |
| 91         | २ दो मराठी शब्द 'मा' और 'मिनान' (अनूदित)<br>रामकृष्ण गणेश हर्षे, एम० ए०, डी० लिट०, (पेरिम), हिन्दी इन्टीट्यू<br>आगरा।                                                  | १२२–१२:<br>(ट,<br>१२४–१२७              |
| 2          | <ul> <li>सममामयिक माहित्यिक हिन्दी में शब्द-रचना (अनूदित)</li> <li>अलेबसेई वरलूबारोब, प्राच्य विशा प्रनिष्ठान, विनान एकाडेमी, माम्यं<br/>(यू० एस० एस० आर०)।</li> </ul> |                                        |
| ₹          | ४ आहुई सक्तवाची सर्वनाम (अनूदित)<br>एम० वी० एमे पू, (प्रो०), यूनिवर्मिटी ऑफ के ठोफोर्निया, बाक्छे -४<br>(यू० एस० ए०)                                                   | 880-88E                                |
| २          | १५ आधुनित बेंगला में विधेयात्मक दा द-सयोग (अनूदित)<br>ई० एम० विकोदा, इन्टीट्यूट ऑफ ओरियण्टर स्टडींज, मान्यो<br>(मू० एस० एस० आर०)।                                      | 883-840                                |
|            |                                                                                                                                                                        | <************************************* |

२६. हिन्दी में लिंग-भेद के द्वारा सूक्ष्म अर्थ-भेद का द्योतन बाबूराम सक्सेना, एम०ए०,डी०लिट०, अध्यक्ष, भाषाशास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर। १५१-१५४

२७. हिन्दी में संभावनार्थ के रूपों का प्रयोग (अनूदित)
वी० पी० लेप्रोवस्की, इंस्टीट्य्ट ऑफ़ ओरियण्टल स्टडीज, मास्को
(यू० एस० एस० आर०)।
१५५-१६५

२८. समानाधिकरण (अनूदित) डब्ल्यू० ए० चर्निशोव, इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओरियण्टल स्टडीज, मास्को (यू० एस० एस० आर०)। १६६-१७२

# द्वितीय खण्ड: संस्कृति

- १. मध्य-प्रदेश का कलात्मक वैभव
   कृष्णदत्त वाजपेयी, एम०ए०, अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास और संस्कृति विभाग,
   सागर विश्वविद्यालय, सागर।
- २. आर्य समस्या: भारतीय-ईरानी सम्बन्धों पर नया प्रकाश (अनूदित)
  एच० डी० संकालिया, एम० ए०, एल-एल-बी०, पी०एच- डी० (लंदन),
  डाइरेक्टर, डकन कालेज पोस्ट ग्रैजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना ६। १८२-१८५
- ३. संस्कृत साहित्य में 'महाकोशल' शब्द का प्रयोग र् (स्व०) लोचनप्रसाद पाण्डेय, साहित्य वाचस्पति, रायगढ़, मध्यप्रदेश । १८६–१८८
- ४. 'सभापर्व' के दिग्विजय आख्यान का भौगोलिक प्रकरण : पूना के आलोचनात्मक संस्करण द्वारा स्वीकृत कुछ पाठों का समालोचन (अनूदित) सी० ए० लेविस, एम० ए०, डी० फ़िल०, डिपार्टमेण्ट ऑफ़ ओरियण्टल बुक्स एण्ड मैनिस्क्रिप्ट्स, व्रिटिश म्यूजियम, लंदन (यू० के०)। १८९-१९६

५. छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन बलदेव प्रसाद मिश्र, एम० ए०, डी० लिट०, रायगढ़, मध्यप्रदेश। १९७–२०५

६. रामगढ़ की मूर्त्तियाँ (अनूदित) वा॰ वि॰ मिराशी, (प्रो॰) महामहोपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰ अध्यक्ष, प्रा॰ इतिहास विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर। २०६-२०८

७. वौद्ध-साधना का अन्तरंग अर्थ (अनूदित)
अमिलया पेज्जाली, (डॉ०) फ़ॉन्दिजियोने सिही, इस्लोला दि सॉन गियोजियो,
मिगअवि, वेनिस (इटली)।
२०९–२१४

८. साधु निश्चलदास: आधुनिक वेदान्त का जनक संगमलाल पाण्डेय,एम०ए०,दर्शन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग। २१५–२२४

९ वूछ मध्यकालीन अपभ्रश नाम वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, डी० लिट०, अध्यक्ष, प्रा० वि० विभाग, वनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी। २२५-२३९ १० ऋग्वेद की लोकोक्तियाँ कन्हैयालाल सहल, एम० ए०,पी-एच० डी०, विडला आर्ट्स कालेज, पिलानी, राजस्थान **२३०-२३३** ११ कुछ हिन्दी, गुजराती और मराठी कहावतें एक तुल्नात्मक अध्ययन हरिहरप्रसाद गुप्त, एम० ए०, डी० फिल०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, जम्मू-काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर। २३४-२३९ १२ मध्यप्रदेश का एक अज्ञात सास्कृतिक केन्द्र अगईसेडा जगदीश गुप्त, एम० ए०, डी० फिल०, हिन्दी-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग 280-285 १३ मध्ययुग की वैष्णव संस्कृति रामरतन भटनागर, एम० ए०, डी० फ़िल०, हिन्दी-विभाग, विश्वविद्यालय, सागर! 286-240 १४ वृद्ध और तत्त्वविज्ञान (अनूदित) फेंनिलन एजर्टन, (प्रो॰), येल विश्वविद्यालय (यू॰ एस॰ ए॰)। २६१-२६५ १५ भागवत धर्म मे प्रेम-प्रतीकवाद (अनूदित) सी०-एच० वॉदवील, एम० ए०, डी० लिट०, (स्टेट प्रोफेसर, फास), ४७, दरभगा कॉलोनी, इलाहावाद **२६६–२८२** तृतीय खण्ड • साहित्य १ हिन्दी के विकास की कुछ झाँकियाँ विश्वनाय प्रसाद, एम० ए०, बी० एल०, पी०-एच-डी०, सचालक, हिन्दी-विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा। २८५–२९७ २ सस्कृत शब्दावली मे प्रधान और अप्रधान अथ (अनुदित) लुइस रन्, (प्रोफेनर), इस्टोट्यूट ऑफ इण्डियन सिविलिजेशन, सारवोन, पेरिस-५। **२९८-३०४** ३ सत-साहित्य के प्रामाणिक पाठ वा प्रश्न परशुराम चतुर्वेदी, एम० ए०, वलिया। ३०५–३११ ४ जायसी की विरहानुभूति का आध्यात्मिक पक्ष मुसीराम शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी० ए० वी०

उमासवर जोगी, एम० ए०, 'सस्कृति', अहमदाबाद-६। ३१७-३३०

₹१२—३१६

काल्ज, कानपुर।

५ विवयम

| €.          | ग्वाल कवि                                                               |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| `           | विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए०, हिन्दी-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, |                  |
|             |                                                                         | ३३१ <u>—</u> ३३६ |
| ७.          | मधुमती भूमिका                                                           | ~                |
|             | आनंदप्रकाश दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डो०, हिन्दी-विभाग,                   |                  |
|             | विश्वविद्यालय, गोरखपुर।                                                 | ३३७–३४१          |
| ሪ.          | हनुमान् के चरित्रचित्रण का विकास                                        |                  |
|             | कामिल बुल्के, एम० ए०, डी० फ़िल०, अध्यक्ष, हि० सं० विभाग, सेंट जेविय     | ार्स             |
|             | कालेज, राँची ।                                                          | ३४२–३५०          |
| ٩.          | संतों की नैतिक दृष्टि                                                   |                  |
|             | त्रिलोकीनारायण दीक्षित एम० ए०, एल-एल-बी० पी-एच० डी०, डी० लिल            | Ξο,              |
|             | हिन्दी-विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ।                                      | ३५१–३५७          |
| १०.         | जायसी : तिथिकम और गुरुपरम्परा                                           |                  |
| •           | रामखेलावन पाण्डेय, एम० ए०, डी० लिट०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, राँ         | ची               |
|             | कालेज, राँची ।                                                          | ३५८–३७८          |
| ११.         | अभिनय, नाटच और नृत्य                                                    |                  |
|             | बच्चनसिंह, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिन्दी-विभाग, काशी हिन्दू                |                  |
|             | विश्वविद्यालय, वाराणसी।                                                 | ३७९–३८२          |
| १२.         | नामशास्त्र और काव्यशास्त्र                                              | -                |
|             | सत्यदेव चौघरी, एम० ए०, पी-एच० डी०, हंसराज कालेज, दिल्ली।                | ३८३–३८५          |
| <b>१</b> ३. | . हिन्दी साहित्य में प्रतीक-योजना                                       |                  |
|             | रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,              |                  |
|             | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग।                                         | ३८६–३८९          |
| १४          | . शेख आलम                                                               |                  |
|             | मनोहरलाल गौड़, एम० ए०, पी-एच० डी०, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।             | ३९०-३९६          |
| १५          | . उत्तर भारत का मध्यकालीन रामकाव्य (१४००–१८०० ई०)                       |                  |
|             | वदरीनारायण श्रीवास्तव, एम० ए०, डी० फ़िल०, काशी नरेश राजकीय              | •                |
|             | डिग्री कालेज, वाराणसी।                                                  | ३९७-४०४          |
| १६          | . चैतन्य मत के ब्रजभाषा-साहित्य की खोज                                  |                  |
|             | प्रभुदयाल मीतल, मथुरा।                                                  | ४०५-४१४          |
| १७          | <ul> <li>परमानन्द दास की भिक्त-भावना एवं काव्य-प्रतिभा</li> </ul>       | , ,              |
|             | दीनदयालु गुप्त, एम० ए०, डी० लिट०, अध्यक्ष, हिन्दी तथा भारतीय भाष        | π                |
|             | विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ।                                             | ४१५–४२०          |

| १८ ५ | रस' शब्द का अथ-विकाम                                                                |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| •    | नगेन्द्र, एम० ए०, डी० लिट०, अध्यक्ष, हि दी-विमाग, दिल्ली विश्वविद्याल               | <b>ग</b> ,      |
|      | दिल्ली ।                                                                            | <b>४२१-</b> ४२७ |
| ૧૯ ર | तम्कृत नाट्यशास्त्र मे सबोधन-निर्देश                                                |                 |
| • •  | जगवदा विद्योर बलवीर, एम० ए०, डी० लिट० (पेरिम), डी० एस०                              |                 |
|      | बी॰ राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल।                                                   | 826-889         |
| 50   | तुलमी का काव्य-दर्शन                                                                |                 |
| ζ-   | भगीरथ मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिन्दी-विभाग, विश्वविद्यालय                        | ,               |
|      | रुखनङ ।                                                                             | ४५०-४५७         |
| २१   | 'माघवानल नामकदला' ना रचियता आलम सुफी था ?                                           |                 |
| ``   | उदयशकर शास्त्री, हिन्दी-विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।                        | ४५८-४६६         |
| ລລ   | कुमाउँनी मे मुक्तक विणिक छ द-योजना                                                  |                 |
|      | पुत्तलाल स्वल, एम० ए०, पी एच० डी०, डी० एम० वी० राजकीय                               |                 |
|      | कालेज, नैनीताल                                                                      | <b>४६७–४७</b> ५ |
| ঽঽ   | लोकतत्त्व सिद्धान्त और अध्ययन                                                       |                 |
|      | मत्ये द्र, एम० ए०, पी-एव० डी०, हिन्दी-विद्यापीठ, आगरा                               |                 |
|      | विश्वविद्यालय, आगरा।                                                                | 804-868         |
| २४   | सन्त साधना मे मीमा और असीम                                                          |                 |
|      | हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी० लिट०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, काशी-हिन्दू-                |                 |
|      | विस्वविद्यालय, याराणमी ।                                                            | ४८५-४९३         |
| २५   | माधुय भक्ति की पृष्ठभूमि                                                            |                 |
|      | विजयेन्द्र स्नातक, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिन्दी-विभाग, दिल्ली                         |                 |
|      | विश्वविद्यालय, दिल्ली।                                                              | 888-408         |
| २६   | लोक-काव्य की भावभूमि और रमनिष्पत्ति                                                 |                 |
|      | रपुवश, एम० ए०, डी० फिल०, हिन्दी-विभाग, इलाहावाद                                     |                 |
|      | विरविद्यालय, प्रयाग ।                                                               | ५०३-५०८         |
| হও   | 'अहावैवर्त' की कृष्ण-कथा के तीन प्रसम [हिन्दी कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि मे]           |                 |
|      | प्रजेश्वर वर्मा, एम० ए०, डी० फिल्फ्ल, हिन्दी-विश्वाग, इलाहाबाद                      |                 |
| 7.   | विश्वविद्यालय, प्रयाग ।                                                             | 408-488         |
| 70   | सतों हारा प्रयुक्त 'स्रित' शब्द का अर्थ-विकास                                       |                 |
|      | पारमनाथ तिवारी, एम० ए०, डी० फिल०, हिन्दी-विमाग, इलाहावाद<br>विस्वविद्यालय, प्रमाग । |                 |
| 5    | प्यस्थानवार्यः, प्रयागः ।<br>९ राष्ट्रीय साहित्य                                    | ५१५-५२०         |
| `    | नवदुलारे वाजपेयी, एम० ए०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, सागर                               |                 |
|      | विस्वविद्यालय, सागर।                                                                |                 |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | 420-425         |

# डॉ० धीरेन्द्र वर्मा

### परिचय

डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा के पितामह श्री रंजीतराय, ग्राम शकरस, तहसील वहेड़ी, जिला बरेली के प्रतिष्ठित ज़मींदार थे। उनके एक मात्र पुत्र श्री खानचन्द हुए। इन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में ओवरसियर के पद पर नियुक्त हुए। श्री खानचन्द्र कर्मठ और सित्रय आर्यसमाजी रहे है और धीरेन्द्र जी ने बचपन से भारतीय संस्कृति के विषय में चिन्तन तथा मनन की प्रेरणा इन्ही से ग्रहण की है। भाषा और संस्कृति के प्रति इनकी विशेष अभिरुचि का मूल स्रोत भी वे है। आज अपनी अस्सी वर्ष से अधिक की अवस्था में भी वे भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध पुस्तको के अध्ययन में संलग्न रहते है और इसी विषय पर वार्तालाप करना पसन्द करते है।

धीरेन्द्र जी का जन्म वैशाख पूर्णिमा संवत् १९५४ वि० (सोमवार, १७ मई, १८९७ ई०) को मुहल्ला भूड़, वरेली शहर में हुआ। ५-६ वर्ष की अवस्था में पिता जी इनको भारतीय संस्कृति के अनुकूल वातावरण में शिक्षा देने के लिए गुरुकुल कॉगड़ी भेजना चाहते थे, पर स्नेहाधिक्य के कारण दादी और माँ ने इन्हें अपने से अलग रखना स्वीकार नहीं किया। इस पर दोनों पक्षों में समझौता इस बात पर हुआ कि डी० ए० वी० कॉलेज, देहरादून में इनकी पढ़ाई हो तथा दादी और माँ वहीं मकान लेकर साथ रहें। इस स्कूल में इनका प्रवेश १९०८ ई० में हुआ। पर यह क्रम अधिक नहीं चल सका और एक वर्ष बाद ये अपने पिता के पास लखनऊ में आ गये जहाँ वे उस समय काम कर रहे थे। यहाँ इनका नाम क्वींस एंग्लो हाईस्कूल में लिखाया गया। अपने कोमल और शिष्ट स्वभाव, अध्यवसाय तथा मेधाशिक्त के कारण ये अपने स्कूल के अध्यापक और सहपाठियों के स्नेह-पात्र बन गये। इनके स्कूल के सहपाठियों में श्री दुलारेलाल भार्यव थे।

इस स्कूल से इन्होंने स्कूल लीविंग सर्टीफ़िकेट परीक्षा सन् १९१४ ई० में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके वाद आगे की शिक्षा के लिए इन्होंने म्योर सेन्ट्रल कॉलेज, इलाहाबाद में प्रवेश प्राप्त किया और निवास हिन्दू वोर्डिंग हाउस में ग्रहण किया। उस समय मालवीय जी के इस छात्रावास की बहुत प्रतिष्ठा थी। छात्रावास के इनके साथियों में आचार्य नरेन्द्रदेव, पं० परशुराम चतुर्वेदी, पं० सुमित्रानन्दन पंत तथा डॉ० वाबूराम सम्सेना जी के नाम विशिष्ट है। डॉ० बाबूराम सक्सेना इनके सहपाठी रहे और इन दोनों की अभिन्नता साथ-साथ रहने के कारण बढ़ती गयी है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में इन्हें विशेष योग्यता प्राप्त हुई और छात्रवृत्ति मिली। सन् १९२१ ई० मे इसी कॉलेज से इन्होंने एम० ए० परीक्षा संस्कृत (वैदिक ग्रुप) में पास की। इसके उपरान्त इन्हें सरकारी डी० लिट० स्कॉलरिशप मिला और इसी कालेज में डॉ० प्रसन्नकुमार आचार्य के निर्देशन में ये ब्रजभापा के विकास पर शोध-कार्य करने लगे।

ज्लाई १९२४ ई० में जब नव-मगठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी की कक्षाएँ मोली गयी, उस समय वाइस चासलर डाँ॰ गगानाय झा के अनुरोध से ये हिन्दी के प्रयम लेक्चरर नियक्त हुए। इनकी अध्यत्यता में यह विभाग भीन्न ही उत्ति के पथ पर अग्रमर हुआ और तव मे ये बरावर उसके अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की समस्त प्रगति का इतिहास डाँ० घीरेन्द्र वर्मा के सुयोग्य निर्देशन और नियोजन में ही अप्रसर हुआ है। एक अध्यापक और पाँच विद्यार्थियों से आरम्भ करके लगभग १४०० विद्यार्थियों तथा १८ अध्यापकों के विभाग को सगठित वरना और व्यवस्था देना साधारण महत्त्व का काय नहीं है। परन्त निव्वनिद्यालय के रिसी विभाग का गौरव मात्र सन्या पर निर्भर नहीं रह सकता। आचाय व्याससुन्दरदास प्रभृति विद्वानों ने विस्वविद्यालय के स्तर पर हिन्दी के पाठयममा को निर्धारित, नियोजित और व्यवस्थित बरने का जो महत्त्वपूर्ण काय प्रारम्भ किया था, धीरेन्द्र जी ने उस दिशा में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। इन्होंने म्नातव तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं के पाठ्यत्रमी को निरन्नर व्यापक, गम्भीर नया पण बनाने का प्रयत्न किया है। भाषा और साहित्य की व्यापक सीमाओं की घ्यान में रखते हए इन्होंने जानपागित विषयो का भी पाठ्यकमो मे स्थान निर्धारित किया है और बुछ विशिष्ट सहयोगी भाषाआ, साहित्यो तया विषयो को वैक्तियक तथा विशिष्ट प्रश्नपत्रों ने रूप मे स्वीकार विया है। इलाहाबाद विस्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षाओं के विशेष और वैवृत्पिक प्रशापनी की व्यवस्था इस बान की माली है।

अपने ही विश्वविद्यालय में नहीं वरन् एक प्रवार से सभी विश्वविद्यालयों के हिन्दी भाषा, साहित्य तथा सम्हित (साहित्य के सदमें में) से सम्प्रीचित वैज्ञानिक और व्यवस्थित शोध-वाय के प्य-प्रदर्शन, नियोनन तथा सगठन वा श्रेय इनकों है। जो कार्य हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में आवार्य रामच द्र मुक्ल ने त्रिया, हिन्दी घोत्र के क्षेत्र में वहीं वार्य घीरेन्द्र जो का है। वस्तुत अपनी महिल्प्ट चिन्तन शैली के बारण इन्होंने भाषा और माहित्य को सदा सम्प्रति के व्यापक परिवेग में ग्रहण विद्या। यही कारण है कि इन्होंने हिन्दी शोध-कार्य को जो दिशा दी है वह बहुत व्यापक है। उसमें भाषा और साहित्य के अव्ययन के साथ सम्पूर्ण सास्कृतित पीठिका भी आ जाती है, ऐतिहासिक अव्ययन के साथ साम्कृतिक इतिहास को प्रतिश्वा को स्वीकार कर लिया गया है, माहि य के विभिन्न आन्दोलनों, युगो तथा प्रवृत्तियों के विवेचन के साथ अप सम-कालान भारतीय मापाओं के माहित्य के तुरनात्मक अव्ययन को स्वीकार किया गया है।

विभाग की व्यवस्था के गम्भीर दाधित्व के साथ इन्होंने आदश अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य को सदा अपना पवित्र क्तव्यापन को है। अपने विद्यार्थियों के वीच इस रूप में इनका बहुत सम्मान रहा है और कथा का कोई भी विद्यार्थी इनमें अभावित हुए विना नहीं रह सका है। विषय का व्यवस्थित, क्रिमक और सुम्पष्ट विवेचन इनकी अध्यापन मैंनी की विद्येषता रही है। भाषा-विज्ञान, भाषा का इतिहास, साहित्य तथा सस्कृति ना इतिहास इनके प्रिय विषय रहे हैं। भाषा जैसे विषय को सुगम और रोचन बना देना और साहित्य तथा सस्कृति को जिटल एतिहासि अध्यापन मैंनी वा आवर्षण रहा है।

विभाग ने दाबित्व तथा अध्यापन नाय ने माय इन्होंने निरन्तर अपने अध्ययन तथा 'गोय-नाय नो जारी रखा है। अपने अध्ययन-नाल में विभिन्न पत्र-पत्रिनाओं में इनके जो निवन्य छपे थे, उनसे इनके चिन्तन की दिशा और मौलिक दृष्टि का निश्चित संकेत मिलने लगता है। विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त होने तक इनके कई शोध-निबन्ध विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। इन निबन्धों के आधार पर भाषा, साहित्य तथा संस्कृति सम्बन्धी अनेक गम्भीर शोध-कार्य आगे चलकर इनके द्वारा सम्पन्न कराये गये। अपने समय तक के भारतीय भाषाओं से सम्बद्ध समस्त शोध-कार्य के गम्भीर अनुशीलन के आधार पर इन्होंने सन् १९३३ ई० में हिन्दी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक और महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखा। सन् १९३४ ई० में ये भाषा-विज्ञान के उच्च अध्ययन के लिए पेरिस गये और प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी ज्यूल ब्लाख के निर्देशन में इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि प्राप्त की और सन् १९३५ ई० में ये स्वदेश वापस आये। विहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने इनको अपने मध्यदेश की संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुशीलन के आधार पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। इन भाषणों को उक्त परिषद् ने सन् १९५५ ई० में पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। हिन्दी साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में इनकी अपनी मौलिक दृष्टि है और इस आधार पर एक स्वतंत्र इतिहास लिखने का इनका भाव रहा है। भारतीय हिन्दी परिषद् के तत्त्वावधान में हिन्दी साहित्य के इतिहास के लेखन की एक ऐसी योजना सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रस्तावित की गयी जिसमें विभिन्न कालों, युगों, धाराओं तथा परम्पराओं पर लिखने के लिए अधिकारी विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इसका द्वितीय भाग 'हिंदी साहित्य' नाम से इनके प्रधान सम्पादकत्व में प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य 'हिन्दी साहित्य कोश' भी इनके प्रधान सम्पादकत्त्व में प्रकाशित हुआ है।

विश्वविद्यालय में ये सन् १९३२ में रीडर नियुक्त हुए और सन् १९४६ में प्रोफ़ेसर, और इस पद से इन्होंने मार्च १९५९ में अवकाश ग्रहण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ३५ वर्षों की सेवा की लम्बी अविध में इन्होंने अन्य अनेक उच्च तथा दायित्व के पदों पर रह कर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। डायमंड जुबली हास्टल के निर्माण के बाद से ही ये इसके वार्डन रहे, अनेक वर्षों तक विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे और कुछ वर्षों तक आर्ट्स फ़ैकल्टी के डीन के पद पर भी रहे।

इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक सम्माननीय पदों के लिए इनको चुना गया है। हिन्दु-स्तानी एकेडेमी की स्थापना के समय (सन् १९२७) से ही ये इसके सदस्य रहे तथा लम्बी अविध तक इसके मंत्री भी रहे है। वस्तुतः इस एकेडेमी के निर्माण में तथा इसके कार्य के नियोजन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। एकेडेमी की भाषा, साहित्य तथा संस्कृति सम्बन्धी गम्भीर तथा गवेषणात्मक ग्रन्थों के प्रकाशन की गौरवपूर्ण परम्परा के इतिहास में इनका सिक्तय योग है। एक प्रकार से इसकी योजनाओं में प्रधानतया इन्ही की कल्पना और दृष्टि रही है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन, अध्यापन तथा शोध-कार्य को नियोजित, नियंत्रित तथा निर्देशित करने की दृष्टि से इन्होंने भारतीय हिन्दी परिषद् की स्थापना हिन्दी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से की। इन दिशाओं में भारतीय हिन्दी परिषद् ने पिछले १८ वर्षों में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है उससे सभी परिचित है।

इसके अतिरिक्त ओरिएंटल कान्फ्रेन्स के लखनऊ अधिवेशन में इनको हिन्दी-विभाग

का अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष-पद मे जो भाषण इन्होंने दिया था वह हिन्दी शोध-त्रायं के इतिहास की सारर्गीमत विवेचना प्रस्तुत करता है। लिग्युस्टिन सोसाइटी ऑफ इण्डिया वे अध्यक्ष पद पर भी ये सन् १९५८-५९ मे रह चुके है। इनकी योग्यता और अनुभव को दृष्टि मे रख कर ही इनको 'हिन्दी विश्वकोध' के प्रधान सम्पादक का गौरवपूर्ण दायित्व ग्रहण करने के लिए आमन्तित किया गया है।

धीरेन्द्र जी के पिता मौमाग्य मे अभी स्वस्य और ह्प्ट-पुट्ट हैं और उनकी अवस्था ८० वर्ष के ऊपर है। इनकी माता वदायूँ के एक मुप्रमिद्ध परिवार की पुत्री थी। उनकी अपने इकलौते पुत्र में अतुल रनेह था। इनवा देहान्त मन् १९४६ में हुआ। धीरेन्द्र जी का विवाह लघनळ के तत्कालीन प्रसिद्ध वकील चौबरी रामभरोसे लाल की पुत्री श्रीमती मायादेवी से दिसम्बर मन् १९२१ में हुआ। इनके तीन पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं। सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है।

धीरेन्द्र जी स्वभाव से मृद्ध, सात्यिन, मितभाषी और वायसरण्य हैं। इनवी गर्म्भाग्ता और इनके मीन से अनेन वार भ्रम हो सनता है कि ये गुष्ण स्वभाव के व्यक्ति हैं। परन्तु निकट सम्पर्फ मे आते पर इनकी मृद्धता और हान्यि प्रयता वा अनुभव होता है। फिर भी इनवो गुक्त म्वमाव का नहीं कहा जा सकता। अपने निकट-से-निकट सम्बन्ध मे ये एक दूरी बनाये रगते हैं जो अत्यन्त शिष्ट, शालीन तथा सीम्य भाव मे व्यक्त होनी रहतो है। इसी चारण ये विभी भी व्यक्ति अववा स्थिति से एक भीमा तक ही मम्पूवन रहते हैं। स्वमाव के इन पक्ष के ही वारण सम्भवत इन्हें अपनी वृष्टि अवित्र मतुलित, विचार अधिक मयत तथा निगम अधिक निष्यं रवने मे आसानी होती है। धीरेन्द्र जी ने महत्त्वाकाक्षा की अपेक्षा वाम को सदा अधिक महत्त्व दिया है इस कारण उनमे विचारो तथा सिद्धान्तों की निर्भीकता है। बिद्रोह और समय उनके स्वभाव वे प्रहुत अनुकूल नही हैं, पर उनमें अपने विचारों और विद्यानों पर निर्भीकतापूर्वक अडिग रहने का पूर्ण आत्मविद्यास है।

#### कृतियाँ

- १ हिची भाषा का इतिहास--अपने समय तन ने आधुनिन भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित खोज नार्य के गम्भीर अनुशीलन ने आधार पर लिखा हुआ, हिन्दी-भाषा का वैज्ञानिन तथा महत्त्वपूर्ण इतिहास । प्रवा० हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद, सन् १९३३ ई०।
- २ La Langue Braj---फेंच भाषा मे ब्रजभाषा पर शोध-प्रमध, जिस पर टेम्बर को पेरिन्स विश्वविद्यालय से डी० लिट० की जमाधि प्राप्त हुई, मन् १९३५ ई०।
- ३ हिदो भाषा और लिपि---'हिन्दी भाषा का इतिहास' की भूमिना वा स्वतान पुस्तक रूप। प्रकानक, हिन्दुस्तानी एकेडेभी, उत्तरप्रदेश, १९३५ ई०।
  - ४ सनभाषा व्याकरण--प्रवा० रामनारायण लाल, इलाहाबाद, मन १९३७ ई०।
  - ५ अच्टछाप--प्रवा० रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सन् १९३८ ई०।
- ६ सुर सागर-सार-सुर के ८१७ उत्हृष्ट पदो वा चयन और सम्पादन। प्रवा० साहित्य-भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, सन १९५४ ई०।

- ७. मेरी कालिज डायरी—सन् १९१७ से १९२३ ई० तक के विद्यार्थी-जीवन में लिखी गयी डायरी का पुस्तक रूप। प्रका० साहित्य-भवन प्रा० लि० इलाहाबाद, सन् १९५४ ई०।
- ८. मध्यदेश—भारतीय, विशेषकर मध्यदेश की, सांस्कृतिक चेतना के प्रति वर्ष के चिन्तन के परिणामस्वरूप इस ग्रंथ की रचना हुई है। वस्तुतः यह पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के तत्त्वावधान में दिये गये व्याख्यानों का संशोधित रूप है। प्रका० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन् १९५५ ई०।
- **९. ब्रजभाषा**—(थीसिस) का हिन्दी रूपान्तर। प्रका० हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तरप्रदेश, इलाहावाद, १९५७ ई०।
  - १०. हिन्दी साहित्य कोश--सम्पादन, प्रका० ज्ञानमंडल, बनारस, सन् १९५८ ई०।
  - ११. हिन्दी साहित्य--(सम्पादन) प्रका० भारतीय हिन्दी-परिषद्, सन् १९५९ ई०।
  - १२. कम्पनी के पत्र—(सम्पादन) प्रका० इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, सन् १९५९ ई०।
  - १३. ग्रामीण हिन्दी-प्रका० साहित्य-भवन प्राइवेट लि०, इलाहाबाद।
  - १४. हिन्दी-राष्ट्र--प्रका० भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद।
  - १५. विचारधारा---निवन्ध-संग्रह। प्रका० साहित्य-भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद।
- **१६. यूरोप के पत्र—अपने विशेष अध्ययन के लिए यूरोप जाने पर वहाँ से लिखे गये** पत्रों का संकलन। प्रका० साहित्य-भवन प्रा० लि० इलाहाबाद।

# प्रमुख निबन्ध

- **१. मध्यदेश का विकास—** नागरी प्रचारिणी पत्रिका, १९२१ ई०।
- हिन्दुस्तान की वर्तमान बोलियों के विभाग
   और उनका प्राचीन जनपदों से सादृश्य वही, सन् १९२२ ई०।
- ३. संसार की भाषाएँ और उनमें हिन्दी का वही, सन् १९२३ ई०।
- ४. हिन्दी में नयी घ्वनियाँ तथा उनके लिए नये चिह्न
  - हिन्दुस्तानी, भाग १, सन् १९३१ ई०।
- ५. क्या दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ कृत है ?
- वही, भाग २, सन् १९३२ ई०।
- ६. हिन्दी वर्णों का प्रयोग-- द्विवेदी अभिनन्दन ग्रंथ, सन् १९३३ ई०।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रान्तीय
   भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की समस्या पर कुछ विचार
  - हिन्दी-अनुशीलन, अंक १, वर्ष १, सन् १९३३ ई०।
- ८. वैज्ञानिक शब्द कोश वही, अंक १, सन् १९३३ ई०।
- ९. मध्यदेश की साहित्यिक भाषा वही, अंक ४, सन् १९३३ ई०।
- **१०. सूरदास और भागवत** हिन्दुस्तानी, भाग १, सन् १९३४ ई०।

११ खोज सम्बन्धी कुछ अनुभव

१२ व्यक्ति और समाज

१३ अवध के जिलों के नाम

१४ हि दी-भाषा सबधो अज्ञुद्धियाँ १५ समुक्त प्राप्त में हि दू पुरुषों के नाम

१६ यरोप मे विदेशी, विशेषकर भारतीय

भाषाओं की शिक्षा १७ स्वामी दयानद के कुछ नये पत्र

१८ सिलवें लेवी

- वही, वप ३, अक ४, सन् १९३५ ई०।

- वही, वर्ष ४, अक १, सन् १९३६ ई०।

हि दुस्तानी, भाग २, सन् १९३६ ई०।
 वही, भाग ४, सन १९३६ ई०।

- वही, भाग १, सन् १९३७ ई०।

~ वही, भाग १, सन् १९३९ ई०।

- वही, भाग १, सन १९४० ई०। - वही, भाग २, सन १९४२ ई०।

१९ स्व० डा० राजेश्वरवली की हिन्दी कविता-बही, भाग १, मन् १९४५ ई०।

#### घीरेन्द्र जी के निर्देशन में सम्पन्न शोधकार्य

#### डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रवन्ध

- १ तुलसीदास--डॉ० माताप्रसाद गुप्त, सन् १९४० ई०।
- २ अप्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय-डॉ॰ दीनदयालु गुन्त, सन् १९४५ ई॰
- ३ हिन्दी-अर्य-विचार---डॉ० हरदेव वाहरी, सन् १९४५ ई०।
- ४ हिन्दी साहित्य और उसकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि—(१७५७ से १८५७ ई० तक)— তাঁ০ लक्ष्मीसागर वार्णोय, सन् १९४६ ई०।

#### डो॰ फिल॰ उपाधि के लिए स्वीकृत प्रवध

- १ आधुनिक हिन्दी-साहित्य (१९५० से १९०० तम) डॉ० लक्ष्मीसागर वार्णेय, सन् १९४० ई०।
- २ आधुनिक हिन्दी-साहित्य--डॉ॰ श्रीष्ट्रप्णलाल, सन् १९४१ ई०।
- ३ सूरदास-डॉ॰ यजेश्वर वर्मा, सन् १९४५ ईं॰।
- ४ आधुनिक हिन्दी-कविता मे नारी भावना—डॉ॰ शैलकुमारी, सन् १९४९ ई०।
- हिंदी-साहित्य पर प्राकृत और अपन्नज्ञ साहित्य का प्रभाव—डाँ० रामसिंह तोमर, सन् १९५१ ई०।
- ६ भारतीय ग्रामोद्योग की शब्दायली का अध्ययन (आजमगढ)---डॉ० हरिहरप्रसाद गृष्त, सन् १९५१ ई०।
- हिंदी चारण-साहित्य था अध्ययन—(१६०० से १८०० ई० तक)—डॉ० टीक्म-निह तोमर, सन् १९५२ ई०।
- ८ उत्तर प्रदेश के हिंदू पुरप नामों का अध्ययन---डॉ॰ विद्याभूषण 'विमु', सन १९५२ ई॰।
- ९ सिद्ध-साहित्य-डॉ॰ धर्मवीर भारती, सन् १९५३ ई०।
- गुजराती तथा ब्रजमाया बैष्णव काच्य का तुलनात्मक अध्ययन—डॉ० जगदीश गुज, सन् १९५३ ई०।
- ११ दक्कितनी हिदवों के सुफी लेखक--डॉ० विमल वाझे, सन् १९५४ ई०।

- **१२. बंगाली तथा हिन्दी वैष्णव कवियों का तुलनात्मक अध्ययन**—डॉ० रत्नकुमारी सन् १९५५ ई०।
- १३. डिंगल-साहित्य-डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, सन् १९५७ ई०।
- १४. हिन्दी भिवतकाव्य पर पुराणों का प्रभाव—डॉ॰ शशि अग्रवाल, सन् १९५७ ई॰।
- १५. आगरा जिले की बोली का अध्ययन—डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, सन् १९५८ ई०।
- १६. सूर सागर की शब्दावली का अध्ययन—डॉ० निर्मला सक्सेना, सन् १९५८ ई०।
- १७. आधुनिक साहित्य में राष्ट्रीयता का विकास-डॉ० कीर्ति सक्सेना, सन् १९६० ई०।
- १८. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव—डॉ॰ बदरी नारायण श्रीवास्तव, सन् १९५६ ई॰ (आ॰ वि॰)।

## अध्यक्षता-काल में अन्य शोध-कार्य

# डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध

- १. हिन्दी अलंकार शास्त्र—डॉ॰ रामशंकर शुक्ल 'रसाल', सन् १९३७ ई॰।
- २. भोजपुरी-डॉ० उदयनारायण तिवारी, सन् १९४५ ई०।
- ३. <mark>नायिका-भेद का अध्ययन</mark>—डॉ० छैल बिहारी लाल गुप्त 'राकेश', सन् १९५२ ई० । डो० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध
  - **१. हिन्दी छंदशास्त्र**—डॉ० जानकीनाथ सिंह, सन् १९४२ ई०।
  - २. आधुनिक मनोविज्ञान और रस—डॉ॰ छैल विहारी लाल गुप्त 'राकेश', सन् १९४३ ई॰।
  - ३. हिन्दी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ (प्रारम्भ से सन् १६७५ ई० तक)—डॉ० व्रजमोहन गुप्त, सन् १९४६ ई०।
  - ४. हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य—डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ, सन् १९४७ ई०।
  - ५. हिन्दी पत्रकारिता का विकास—डॉ॰ रामरतन भटनागर, सन् १९४८ ई॰।
  - **६. प्रकृति और काव्य** (हिन्दी साहित्य के भिक्त और रीति काल में)—डॉ॰ रघुवंश, सन् १९४८ ई॰।
  - ७. रामकथा, उत्पत्ति और विकास—डॉ० कामिल बुल्के, सन् १९४९ ई०।
  - ८. हिन्दी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव—डॉ॰ विश्वनाथ मिश्र, सन् १९५० ई॰।
  - ९. **हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास**—डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, सन् १९५२ ई०।
  - **१०. भोजपुरी लोक गाथाएँ**—डॉ० सत्यव्रत सिन्हा, सन् १९५३ ई०।
  - ११. रीवाँ दरबार के हिन्दी किव (महाराज रघुराज सिंह के विशेष अध्ययन के साथ)—— डॉ० विमला पाठक, सन् १९५६ ई०।
  - **१२. हिन्दी नीति साहित्य**—डॉ० भोलानाथ तिवारी, सन् १९५६ ई०।
  - १३. कबीर की रचनाओं का पाठ-सम्पादन—डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, सन् १९५७ ई॰ ।
  - १४. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी—डॉ० उषा पाण्डेय, सन् १९५७ ई०।
  - १५. अवधी, ब्रज और भोजपुरी लोक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन—डॉ॰ गंगा-चरण त्रिपाठी, सन् १९५८ ई०।

# प्रथम खण्ड: भाषा

# प्रबोध बेचरदास पंडित

# गुजराती व्याकरण में जाति और परिमाण

भाषा की व्यवस्था को समझने के लिए भाषा-व्यवस्था को मानव व्यवहार की अन्य व्यवस्थाओं से अलग करके उसका परीक्षण करना चाहिए। ऐसे विभाजन से ही हम भाषा-व्यवस्था को विशव रूप से देख सकते हैं। ध्विन और समग्र विश्व की (दृष्ट-अदृष्ट, चर-अचर) सृष्टि, ये दो विशिष्ट भौतिक घटनाएँ हैं। भाषा ऐसी संज्ञाव्यवस्था है जो इन दोनों घटनाओं को जोड़ती है। ध्विन या विश्व के पदार्थों का स्वरूप समझना-समझाना भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। भाषाविज्ञान का क्षेत्र तो ये दो घटनाएँ कैसे—कैसी संज्ञाओं के प्रयोग से—जुड़ी हैं, यह दिखाने का है। वैयाकरण का काम यह संज्ञाव्यवस्था समझना-समझाना है।

भाषा की संज्ञाव्यवस्था का प्रथम लक्षण है उसका व्यवस्थागत द्वैत। मानवसमाज में संज्ञाओं की अनेक व्यवस्थाएँ है जिनसे मानव-मानव का व्यवहार चलता है। प्राणिसमाज में भी कुछ संज्ञाओं का व्यवहार रहता है।

हाथ ऊँचा करके मुट्ठी दिखाना एक तरह की संज्ञा है; ताली वजाना भी एक तरह की संज्ञा है। मुट्ठी दिखाने से 'मेरी ताकत', 'मैं सजा कर सकता हूँ' इत्यादि संदेसा पहुँचाया जाता है। ताली वजाने से भी कोई संदेसा (जिसका भिन्न-भिन्न समाज में भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकता है) पहुँचाया जा सकता है। प्राणिसृष्टि में भी विशेष प्रकार के पशुपक्षी भय का संदेसा पहुँचाने के लिए एक तरह की चिचियारी करते हैं, और आनंद-अन्नप्राप्ति का संदेसा पहुँचाने के लिए दूसरी तरह की आवाज करते हैं। ये सब संज्ञाएँ अर्थयुक्त है, सार्थ है, कुछ नियत संदेश की वाहक हैं। ये संज्ञाएँ ऐसी नहीं कि एक मे दूसरे को मिलाने से नया अर्थ निकले। उदाहरणतया मुट्ठी दिखाना, दाहिना हाथ हिलाना, वाया पैर ऊँचा करना, ये तीनों संज्ञाएँ इसी क्रम में रखने से अमुक अर्थ निष्पन्न हो और उस क्रम को बदलने से कोई दूसरा अर्थ निष्पन्न हो, ऐसी कोई संज्ञाव्यवस्था मानवसृष्टि या प्राणिसृष्टि में नहीं है। पृथक् रूप से ये संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न समाज में भिन्न-भिन्न संदेशों की वाहक वन सकती हैं। प्राणिसृष्टि में भी विभिन्न आवाजों विभिन्न संदेशों की वाहक होती हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न नादों के भिन्न-भिन्न मिश्रणों से नए-नए अर्थ पैदा करने की योजना इन संज्ञाओं में नहीं।

भाषा की संज्ञाव्यवस्था इतर संज्ञाव्यवस्थाओं से तात्त्विक दृष्टि से भिन्न है। भाषा-व्यवस्था की प्राथमिक संज्ञाएँ अर्थरहित हैं। भाषा की प्राथामिक संज्ञाएँ घ्विनरूप है। ये घ्विन-रूप संज्ञाएँ (= घ्विनघटक, अंग्रेजी-फोनीम) कुछ अर्थ की सूचना नहीं करतीं। 'मुट्ठी दिखाना' इस संज्ञा का कुछ अर्थ है, किन्तु किसी भाषा के कोई घ्विनघटक, जैसे कि हिन्दी के।क्।,।ग्।, । अ।,। उ। इत्यादि सर्वेया अयंरिहत हैं। स्वत उनना कुछ अयं नहीं। इन अयरिहत प्विनिष्टकों के कुछ पिरिमत आवर्तन ही अर्थपुवन वनते हैं। ये अयरिहत प्रायमिक सज्ञाएँ पिरिमत हैं। मापा में ध्वनिधटक की सस्या अत्यत मर्यादित होती है।

उच्चारण नीवन्य होने पर भी भाषा में ध्वनिघटक तो मर्यादित ही होते हैं। अद्या-विष क्तिरी भाषा में ६०-६५ से ज्यादा ध्वनिघटक मिलते नहीं।

यह तो स्पष्ट है कि प्रायमिक घटक—ष्विनिघटक—अर्थ से स्वतय होने से उनके आवतना की सह्या अगप्य है। उदाहरणतया चालीस या साठ तक के अको के शवय आवर्तनों का गाणितिक दृष्टि से हिमाव लगाने से मालूम होता है कि परिणाम करीय-करीव अनतता के समीप आ रहा है। इससे नहा जा सनता है कि प्रायमिक विकास के बीज है। प्रायमिक मूमिना के घटका का अर्थ से मुक्त होना मानव भाषा नो इतर सज्ञाव्यवस्थाओं से अल्ग करता है। प्राणिसृष्टि में घ्वि—औसे पशु की चिचियारी—का सज्ञाहप व्यवहार है, विन्तु यह सज्ञा स्वत अर्थसूचक है। अप से मुक्त न होने से इस सज्ञा में विकाम की मम्मावना नहीं, परिस्थित के अनुमार परिवर्तन की सन्थना नहीं।

मानव भाषा एक लनन्य सज्ञाब्यवस्मा है। इस मज्ञाब्यवस्या की दो उपब्यवस्थाएँ है (१) ध्वनिषटको की व्यवस्था और (२) ध्वनिषटको के साथ आवतनो की ध्ववस्या (जिसको व्याकरण कहते हैं)। मानव भाषा की सज्ञाब्यवस्या में यह द्वैत इतना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि एक उपव्यवस्था को समयाने के लिए कभी दूसरी उपव्यवस्था का लाघार लेने की आवश्यकता नहीं। यह व्यवस्थागत द्वैत मानव भाषा का विशिष्ट लक्षण है।

हमने आगे देखा कि भाषा एक ऐसी सज्ञाव्यवस्था है जो दो घटनाओ को जोडती है, और इन घटनाओ से अलग करके ही भाषा को विशद् रूप से देखा जाता है। भाषाव्यवस्था का अन्य घटनाओं से सम्बास निम्नलिनित आकृति से स्पट्ट होगा



उच्चारण और अप दोना घटनाए भाषाव्यवस्या को बाहर से स्पर्शती घटनाएँ हैं। भाषाव्यवस्या को इनसे जितना अलग करके समझाया जा सके उतना हमारा ब्याकरण स्पष्ट और विश्वद् बनता है। वर्तमानकाल में तो उच्चारण और ध्वनिघटक का भेद इतना स्पष्ट हो चुका है कि किसी भाषावैज्ञानिक को इन दोनों को अलग करने में कोई वाधा नहीं आती।

व्वित्तघटक के अल्पतम सार्थ आवर्तन को अर्थघटक (अंग्रेजी=मोर्फीम) कहते हैं। इस अर्थघटक को अपने 'अर्थ' से अलग करने में कुछ बाधा आती है। सामान्यतः अर्थघटकों की व्यवस्था का वर्णन करने में अर्थघटक के स्थान को अन्य अर्थघटकों के स्थान की अपेक्षा से स्पष्ट कर सकते हैं, और इसी पद्धित से अर्थघटकों के व्यवस्थागत विभाग कर सकते हैं; जैसे कि अंग्रेजी में आर्टीकल (a, an, the) और सहायक कियापद के (is, are) बीच में आनेवाले अर्थघटकों का एक व्यवस्थागत विभाग हो सकता है, और अर्थघटकों के उस केन्द्र को 'नाम' कह सकते है। अर्थघटकों के वर्गों का ऐसा परस्परापेक्षी वर्णन व्याकरणी व्यवस्था की नींव है; इस तरह के व्याकरणी विभागों (अंग्रेजी: सब्स्टीट्यूशन क्लास) से प्रस्तुत भाषा के व्यवस्थागत विभागों की जाँच होती है, और किसी भी भाषा की व्यवस्था समझने के लिए एक मानदंड प्राप्त होता है।

इस तरह से, 'अर्थ' को अलग रख कर, अर्थवटकों की व्यवस्था का वर्णन हो सकता है। विश्व के दृष्ट-अदृष्ट पदार्थ अनन्त है, किन्तु किसी भाषा के शब्द (अर्थवटक) अनन्त नही। ऐसा होने पर भी किसी भी भाषा को विश्व की किसी भी घटना को व्यक्त करने में कभी बाधा नहीं आती। इससे स्पष्ट होगा कि अर्थघटकों का अर्थ से सीधा सम्बन्ध नही। उनका सीधा सम्बन्ध तो है उनकी व्यवस्था से; वह अवस्था आखिर अर्थ को स्पर्शती है। अर्थघटक के अर्थ का क्षेत्र इस व्यवस्था-मान्य संदर्भ पर आधारित है। अर्थवटक में किसी आंतरिक अर्थद्योतकता का सर्वथा अभाव है, उनकी अर्थद्योतकता निभती है संदर्भ पर; अर्थवटक तो है ध्वनिघटक का एक आवर्तन, और ध्वनिघटक अर्थरहित है ही; इससे अर्थवटक सीधे अर्थ को स्पर्श नही कर सकते। अर्थघटकों की व्यवस्था को इस दृष्टि से अर्थ से अलग कर सकते हैं।

क्वित् ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें अर्थ का एक नियत क्षेत्र हो, उसकी नियत व्यवस्था हो और यह व्यवस्था अर्थघटकों की व्यवस्था से ऐसी संलग्न हो कि दोनों व्यवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करना असम्भव हो जाय। अर्थात् नियत अर्थक्षेत्र का विभागीकरण अर्थघटकों की व्यवस्था पर निर्भर होने से वैयाकरण को दोनों को स्पष्ट करने का दायित्व निबाहना होता है—अर्थघटकों की व्यवस्था और नियत अर्थक्षेत्र पर उसका प्रभाव। ऐसे प्रसंग कम होते हैं, किन्तु सर्वथा विरक्त नहीं। ऐसे प्रसंगों से यह भी सूचित होता है कि अर्थ को कहाँ तक स्पर्श करना है। इस प्रश्न का कोई आत्यन्तिक उत्तर वैयाकरण के पास नहीं है, वर्त्तमान भाषा के अनुसार वह अपनी मर्यादा बाँधता है।

गुजराती भाषा के व्याकरण में ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होता है।

नर, नारी और नान्यतर का व्याकरणी वर्गीकरण भारतीय-आर्य कुल की चार भाषाओं में आज मौजूद है। वे हैं: मराठी, कोंकणी, भद्दवाही और गुजराती। इस कुल की अन्य भाषाओं में या तो दो वर्ग ही बचे हैं (जैसे हिदी), या तो जाित विषयक कुछ व्याकरणी वर्गीकरण ही नहीं बचा (जैसे बंगाली)। यह तो स्पष्ट है कि इस तरह का वर्गीकरण सिर्फ व्याकरणी वर्गीकरण है, उसका भौतिक जाित के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं।

गुजराती नाम (जिसमें व्याकरणो दृष्टि मे विशेषण और कृदन्त समाविष्ट होते हैं) को जाति, जातिसूचक अर्घपटको से या तो उनके अन्य नाम—विशेषण वा कृदन्त—के साथ के व्यवहार से स्पष्ट होती हैं।

जाति के अनुसार नाम का विभाग निम्न प्रवार होता है

(१) इस विभाग में नाम की जाति बिभी जातिसूचक अर्थघटक से स्पप्ट नहीं होती, फिल्तु इन नामिक अगो में जाति का आरोपण करने से ही उनकी क्य नामी—कृदन्त, विशेषणो—के साथ दुश्यमान होती तुलना स्पप्ट होती है, उदाहरणतया —

नर जाति हार्, सारो हार्, हार् आप्यो 'हार', 'अच्छा हार', 'हार दिया' नारी जाति मोटर्, सारो मोटर्, मोटर् आपी 'मोटर', 'अच्छी मोटर्', 'मोटर दी' नान्यतर जाति घर्, सार घर्, घर् आप्यु 'घर', 'अच्छा घर', 'घर दिया'

'हार्', 'घर्' और 'मोटर्' की जाति विशेषणो और कृदन्तो के साथ जुडे हुए जातिसूचक घटनो के अन्वय से स्पष्ट होती है।

 (२) इस विभाग में नाम के अर्थधटक के साथ तीन में से एक जातिसूचक अर्थधटक जुडा हुआ रहता है, उदाहरणतथा—

नर० साफो = साफ् +ओ =िसर पर बाँधने का नारी० छीकणी = छीकण्+ई =स्धने की तमाक नान्यतर० पैड = पैड +उ =पिहया

इस विभाग के नाम एक ही जातिसूचक अथयटक के साथ जुड सकते हैं। यह नामों की जाति का अर्थ केवल व्याकरणी है—अर्थात् इनसे इतनी ही सूचना मिलती है कि इनके साथ जुडे हए विशेषण या कृदन्त भी --शे, --शे, या --उ यक्त होगे।

-श्री युक्त नामो म सब -श्री नरजाति के अयघटक नही। उदा० 'साफो' का -श्री नरजाति का अर्थघटक है, किन्तु 'जळी' का -श्री नरजाति का अयघटक नही। इसका समर्थन विभक्त्यम रपो से (अग्रेजी ओटग्रीक फोम) मिलना है, नरजाति का -श्री का विभक्त्यम रूप आ होगा, (जमे साफो, माफा) इतर सब -श्री का -श्री ही रहेगा 'जलो' सर्वया 'जलो' ही रहेगा। एसा ही परिवतन नान्यतर के -उ और इतर -उ मे पाया जाता है (ना यतर -उ का विभक्त्यम रूप में -श्रा होगा इतर -उ का -उ ही रहेगा।)

(३) इस विभाग के नामिक अग एक से अधिक जातिसूचक अर्थघटको के पूर्व आ सनते हैं। इस विभाग के तीन उपविभाग हो सकते हैं।

(क)नामिक अग जाति सूचक तीनों अथयटक के पूर्व आ सकता है, उदाहरणतया-

नर॰ छोक्रो = छोक्र्+ओ = लडका नारी॰ छोक्री = छोकर्+ई = लडकी

१ गुजराती में स्वरोके ह्रास्तव दोर्बत्त—इ-ईऔर उ-ऊ—का भेदक नहीं है, फोनीमिक वहीं है, कि सु इस लेख में परपरानुसार प्रयुक्त है।

### प्रबोध बेचरदास पंडित

```
नान्यतर० छोक्हं = छोकर्-् उं = छोटा बच्चा

नर० बक्रो = बकर्-् ओ

नारी० बक्री = बकर्-् ई

नान्यतर० बक्हं = बकर्-् उं
```

इस विभागके नाम अधिकांश सजीव हैं (विशेषण और कृदन्तों को छोड़ कर)। जाति-सूचक अर्थघटकों का अर्थ स्पष्ट है:-ओ और-ई नर और मादा के अर्थसूचक हैं और जब लिंग अव्यक्त है (जब भाषक लिंगनिर्णय करता नहीं) और लघुता व्यक्त करनी हो तब -उं का प्रयोग होता है।

(ख) इस विभाग में नामिक अंग नर और मादा के सूचक दो जातिसूचक अर्थघटक -ओ और -ई के पूर्व आता है; उदाहरणतया—

नर० ओट्लो; नारी० ओट्ली, नर० माखो; नारी० माखी, वैसे ही—दडो: दडी (=गैदा:गैंद), वाट्को: वाट्की (=कटोरा: कटोरी), मासो: माशी (=मौसी का पित: मौसी) इत्यादि ।

यहाँ जातिसूचक अर्थघटकों के अर्थ का विस्तार हुआ है। जब नाम निर्जीव होता है तब -ओ और -ई का भेद 'बड़ा-छोटा' ऐसे भेद से व्यक्त होता है। -ओ और -ई का अर्थ-विस्तार इस रूप से व्यक्त किया जा सकता है—

{ओ}=जब नाम सजीव हो तब नर जाति, जब नाम निर्जीव हो तब सापेक्षभाव से बड़ा पदार्थ। {ई}=जव नाम सजीव हो तब नारी जाति, जब नाम निर्जीव हो तब सापेक्षभाव से छोटा पदार्थ।

(ग) इस विभाग में नामिक अंग नारी और नान्यतर के दो जातिसूचक अर्थघटक के पूर्व आ सकते हैं—अर्थात् -ई और -उं के पूर्व आ सकते हैं। इस विभाग के नाम निर्जीव है। इस संदर्भ में {ई} का अर्थ 'सूक्ष्म, छोटा, कोमल' होता है और {उं} का अर्थ 'स्थूल, बड़ा, अ-कोमल' होता है। इस विभाग के उदाहरण कम हैं—

```
नारी॰ माट्ली = माटल्+ई (=पानी भरनेकी छोटी मटकी) नान्य॰ माट्लुं = माटल्+उं (=पानी भरने का बड़ा मटका) नारी॰ वडी = वड्+ई (=अचार में खाए जाते छोटे बड़े) नारी॰ वडुं = वड्+उं (=बड़ा)
```

वैसे ही- गाडी: गाडुं, नाडी: नाडुं, पोट्ली: पोट्लुं इत्यादि।

नाम के इन विभागों को ध्यान में रखकर जब {ओ} {ई} और {उं} का अर्थनिर्णय करने की कोशिश करेंगे तब आने वाली कठिनाई स्पष्ट होगी।

```
{3i}=नर, वड़ा। {\{\xi\}}=नारी, छोटा, कोमल। {\{\vec{\sigma}\}}=अव्यक्त जाति, छोटा।
```

ऐसा अर्थ करने से (ग) विभाग के नामों के उदाहरण में {उं} का जो अर्थ 'बड़ा, स्थूल,

अकोमल' है, उसको बाघा आती है। एक ही अर्यंघटक पर ऐसे विरोधी अर्थों का आरोप करना युक्तियुक्त नही।

(क) विभाग में जो {च} है उस {च} को, और (ग) विभाग में जो {च} है उस {च} को एक दूसरे से भिन, स्वतत्र अर्थमटक कहना भी युक्तियुक्त नहीं। ये तीनो अर्थमटक (ओ, ई, उ) एक ही रूपास्थान में निवद्ध है, एक ही तरह के व्याकरणी घटको के बाद आते हैं। इन तीन घटको के स्पाल्यान को चार घटको {ओ} {ई} {उ,} {उ,} का रूपाल्यान कहना तर्कपूर्ण नही होगा।

वस्तुत (ख) विभागो में — -ओ,-ई विभाग में — [सो} का जो काय है वहीं कार्य (ग) विभाग में — उ, ई विभागो में — {उ} का है। जब नामिक अग दो जातिसूचक अर्थघटको के ख्पाख्यान में होता है तब उस नाम की व्याकरणी जाति एक ही भेद रेखा से अलग पडती है-

एक ओर-ई है और दूसरी ओर उसके विरोधी की हैसियत से {ओ} और {उ} व्यव-हृत होते हैं । व्याकरणी नारी के सामने व्याकरणी नर और नान्यतर काभेद लुप्त हो जाता है । (क) विभाग के नामो में तीनो अथघटको के रूपास्थान से तीनो जाति अपना भेद

स्पष्ट रखती है, तीनो की मेदरेखा स्पष्ट है।

दूसरे दो विभागो में—(ख) और (ग) विभागो में—दो अथघटको के ही रूपास्थान मिलते हैं। इन दोनो रूपाल्यानो की भेदरेखा एक ही है-नारी और उनका विरोधी भाव, यह विरोधी भाव का आरोपण करते समय नर-नान्यतर का भेद टिकता नही। अर्यघटको का स्यूल आकार -ओ और -उ अलग होने पर भी उनका कार्य तथा अर्थ एक हो जाता है।

(क) विभाग की भेदरेखाएँ आकृति द्वारा इस प्रकार व्यक्त हो सकती है-

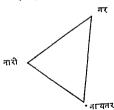

दूसरे दो विभागो की भैदरेखा इस प्रकार व्यक्त होती है-

इन दोनो आकृतियो में प्रत्येक रेखा भेद की सूचक है। (ओ, ई, छ) ग अर्यघटको के अर्थ का एक अर्यक्षेत्र है। यह अथक्षेत्र जाति और परिमाण (अग्रेजी दोनो को आवरता है, अपने में समाविष्ट करता है। अर्थपटको का रूपान्यानगत

जातिसूचक अर्थघटकों का रूपाख्यान हो तो अमुक अर्थ, दो का रूपाख्यान हो तो अमुक अर्थ) इस अर्थक्षेत्र में विशिष्ट रूप से प्रगट होता है : या तो तीन जाति का अर्थ निकले या दो परिमाण का अर्थ निकले। यह अर्थक्षेत्र एक ओर अव्यक्त जाति सहित तीन जाति तक विस्तरता है और दूसरी ओर दो परिमाण—लघु-अलघु या कोमल-अकोमल—में विभक्त होता है।

अब, गुजराती के -ओ, -ई, -उं को मात्र जातिसूचक प्रत्यय कहकर रुक जाना व्याकरणी दृष्टि से उचित न होगा। इन प्रत्ययों का परस्पर सम्बन्ध और जाति-परिमाण का उनका अर्थक्षेत्र गुजराती व्याकरण की एक विशेषता है।

जिन घटनाओं को परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा से ही व्यक्त कर सकते हैं उन घटनाओं की अपनी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है। उन तीन घटकों का अर्थ उनके रूपाख्यानगत अर्थ और अर्थक्षेत्रगत अर्थ के परस्पर सम्बन्ध की दृष्टि से ही स्पष्ट होता है। यहाँ अर्थघटकों की व्यवस्था अर्थक्षेत्र के संदर्भ में ही स्पष्ट होती है। यह ऐसा व्याकरणी प्रसंग है जहाँ अर्थघटक की व्यवस्था का निरूपण करते समय 'अर्थ' का आलम्बन आवश्यक होता है।

### मालवी का उद्गम और विकास

वर्तमान मालव प्रदेश के नामिस्थल उज्जियिनों के निकट का विस्तीण क्षेत्र पाचीन युग में अवन्ती जनपद के नाम से प्रसिद्ध रहा है, अत जनपदों के नाम पर प्रवृत्तियों के नामकरण की परम्परा के आधार पर मालव प्रदेश की साधारण जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को प्रदेश के नाम पर 'मालवी' नाम देना सायक है। मालव प्रदेश की भाषा के सवध में प्राचीनतम उल्लंख केवल भरत के 'नाट्यणास्त्र' में ही मिलता है। यदि हम 'मालवी' के आदिस्रोत की उसमें योज करते हैं तो वह प्राचीनता का मोह ट्री कहा जाएगा। सूयनारायण व्यास मालवी को अवन्तिजा से निमुत मानते हैं, किंतु अधिकाश विद्वानों के समक्ष इस मत को स्वीकार करने में अनेक उल्कर्त भी उत्पन्न हो सकती हैं।

अवित्तजा निश्चित ही उस युग की जनभाषा रही होगी, वयोकि सस्कृत, प्राहृत आदि
भाषाओं के साथ ही देश-भाषा के विकल्पन को प्रहण करने के लिए भरत मुनि ने विशेष आप्रह
भी किया है, किन्तु अवित्तिजा भाषा के स्वरूप, गुण और लक्षण आदि के सम्बन्ध में 'नाट्यसाहन' मीन है। इसी तरह मालवी की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए डा० स्थाम परमार में
भी मालवी वी जननी अवित्तिजा को माना है। किन्तु राजशेखर द्वारा 'काव्यमीमासा' में प्रस्तुत
किए गए 'नवीन प्रश्न' का वे उचित समाधान नहीं कर मके। अवन्ती, परियान, एव दशपुर
(आधुनिक मन्दसीर) के निवासियों की भाषा को राजशेखर ने मूतमाषा कहा है। किन्तु भूत
के साथ पिशाच का सम्बन्ध जोडकर पैशाची मापा को अनार्य मापा करार देना भी उचित नही
है। 'मूतमाषा पैशाचों का ही दूसरा नाम है। किर भरतमुनि के युग से लेकर राजशेखर के समय
तक लगमग ७०० वर्षों के दीर्घकालीन आवरण को चीरकर अविन्तिजा का वही रूप हिसर रहा
होगा, यह विचारणीय है।

पालि भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत है। पालि किस प्रदेश की भाषा रही होगी, इस प्रश्न पर भी मत-वैभिन्य है। डा॰ ओडनवग ने उसे कॉलिंग की भाषा माना है' तो वेस्टरगाड तथा ई॰ कुह,न ने पालि को उच्जैन प्रदेश की बोली माना है।' इस मत की पुष्टि

१ मालबी और उसका साहित्य, पृष्ठ २०। २ आवत्या पारियात्रा सह दशपुरजै भूत भाषा भजते। (काव्यमीमासा, अप्याय १०)। ३ मालबी और उसका साहित्य, पृष्ठ २०-२१। ४ जिनय पिटक ओडनवर्ग द्वारा सपादित भाग १ भूमिका, पृष्ठ १-५। ५ बुद्धित्विक स्टडीज डा० लाहा द्वारा सपादित पृष्ठ २२२-२३।

दो बातों से की गई है। एक तो अशोक के गिरनार वाले अभिलेख की भाषा पालि से बहुत कुछ समानता रखती है, दूसरे राजकुमार का जन्म उज्जैन में हुआ था और यहीं उनका बाल्यकाल भी व्यतीत हुआ। अतः महेन्द्र की मातृभाषा उज्जैन की बोली थी जिसमें उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया होगा। डा० उदयनारायण तिवारी भी उक्त तथ्य को युक्तियुक्त मानते हैं। प्रो० रायस डेविड्स<sup>°</sup> यद्यपि पालि को कोशल प्रदेश की भाषा मानते हैं, परन्तु उन्होंने प्रथम सहस्राब्दि ईस्वी के मध्य तक की भाषाओं की जो सूची दी है उसमें क्रमांक ६ में यह प्रकट किया है कि वह कोशल की राजधानी सवत्थी (श्रावस्ती) की स्थानीय बोली पर आधारित परस्पर बातचीत की एक उपभाषा थी जिसका राज्य के समस्त अधिकारियों और व्यापारियों में प्रचलन था । इसका समस्त कोशल-राज्य में ही नहीं वरन् दिल्ली से पटना तक, उत्तर में सवत्थी से दक्षिण में अवन्ती तक प्रचार था। इसी प्रकार क्रमांक ६ पर आधारित उच्च भारतीय पालि का साहित्यिक रूप भी था, जो अवन्ती में बोले जाने वाले रूप में व्यवहृत होता था। बौद्धधर्म के प्रचार का एक प्रमुख माध्यम होने के कारण पालि अनेक बोलचाल की भाषाओं के संश्लेषण से अस्तित्व में आई थी। अतः यह मान लेना असंगत नही होगा कि उसमें अवन्ती प्रदेश (मालव) की तत्कालीन भाषा का अंश भी अवश्य रहा होगा। साहित्यिक शैलियों में विकसित पालि, प्राकृत आदि भाषाओं मे उन जीवित बोलियों के अस्तित्व को खोज निकालना कठिन अवश्य है, किन्तु यथालब्ध प्रमाणों के आधार पर उनकी किचित् स्थिति का आभास हमें अवश्य मिल सकता है। बौद्धकालीन एवं अशोक के समय की उज्जैनी भाषा अथवा बोली के सम्बन्ध में ऊपर विवेचन किया जा चुका है। वर्तमान मालवी की परम्परा को भरत मुनि से पूर्व तक ले जाया जा सकता है। हमें पालि में कुछ ऐसे शब्दों के रूप प्राप्त होते हैं जो आज भी मालवी, राजस्थानी आदि में प्रचलित है---

मोर—हिन्दी की अनेक बोलियों में प्रचलित 'मोर' (मयूर) शब्द का अशोक के शिलालेखों में पाया जाना जन-भाषा की प्राचीन सजीव परम्परा के उद्घाटन में विशेष महत्व रखता है। अन्य उदाहरण— '

| पालि   | संस्कृत | मालवी         |        |
|--------|---------|---------------|--------|
| अग्गि  | अग्नि   | आग्गि, आगि    | पृ० ३७ |
| पियु   | प्रिय   | पिय, पियु     | ,, ३७  |
| रुक्खो | रुक्ष   | रुखो          | " ३७   |
| ओट्ठ   | ओष्ठ    | ओट्ठ, होंठ    | " ३८   |
| रुक्ख  | वृक्ष   | रुँखड़ो, रुँख | " Yoʻ  |
| खीर    | क्षीर   | खीर           | ,, ४१  |

६. हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ ६३। ७. रायस डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ ८० (मुशीलगुप्त प्रकाशन)। ८. आर० के० मुकर्जी, अशोक, पृष्ठ २४५ (राजकमल प्रकाशन)। ९. 'पालि साहित्य का इतिहास' से।

| पालि  | संस्कृत | मालवी        |             |
|-------|---------|--------------|-------------|
| लोण   | लवण     | लोण, लूण     | ,, ૪९       |
| फरसु  | परशु    | परसो         | ,, ५६       |
| क्षाम | क्षाम   | झाम          | " <b>६३</b> |
| उण्हा | उच्चा   | उन्हा 'व्णे' | " ૬૪        |

अशोक के गिरनार वाले शिलालेख की पालि की तरह मालवी मे भी प्रमुख विशेषता यह है कि 'क्ष' एव 'प' के स्थान पर 'स' का प्रयोग हुआ है।

#### अवितजा अवती प्राकृत एव पैशाची

वररुचि ने प्रावृत के वेवल चार भेद ही माने--महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौर-क्षेनी। भरत को छोडकर अवन्तिजा का उल्लेख विसी लेखक ने नहीं किया। सस्कृत के नाटको मे प्राकृत के विभिन्न रूपों का जो प्रयोग मिलता है, वह भी दृत्रिम ही लगता है। 'मुच्छकटिक' नाटक में विदूपक प्राच्यभाषा का प्रयोग करता है तो वीरक आवन्ती का। किन्तु इस सदभ में अवन्ती प्राकृत का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। स्टेन कोनउ ने पालि और पैशाची के सादृश्य की ओर घ्यान आकर्षित करते हुए पैशाची प्राकृत को उज्जैन की बोली बतलाया है। इस मत से निस्सन्देह भाषा-शास्त्रियों के सम्मुख एक नई समस्या खडी होती है कि पैशाची का आदि-स्थान उज्जैन को कैसे माना जाय ? यहाँ राजशेखर की 'काव्य-मीमासा' का यह कथन भी विचार-णीय है कि अवन्ती (मध्य मालत्र), परियात्र (पश्चिमी विष्यप्रदेश), और दशपुर (उत्तर मालव) के लोग भूतभाषा का प्रयोग करते थे- अावन्या पारियात्रा सह दशपुरजैर्भूतभाषा भजन्ते." भृतभाषा का यह प्रसग परमार जी के लिए एक नवीन प्रश्न है।" किन्तु भृतभाषा को ही पैशाची भाषा कहा गया है। इसी भाषा में गुणाढच ने 'बृहत्कथा' लिखी थी। प्रश्न तो यह उठता है कि राजशेखर ने अवन्ती प्रवृत्ति के प्रचार और प्रसार का जहाँ उल्लेख किया" वहाँ भाषा के सादर्भ में इस प्रदेश की भाषा को भूतभाषा ही क्यो कहा? यदि भूत भाषा की हम पैशाची के रूप में स्वीकार भी न करें तो 'भूत' का सीधा अर्थ 'वीता हुआ यग' मानकर यह नही मान सकते कि उक्त प्रदेश के लोग अतीत की परम्परागत भाषा का ही प्रयोग करते थे। राजशेखर द्वारा वर्णित भूतभाषा एव प्रचलित मालवी में एक गुण समान रूप से विद्यमान है। मालवी की सरसता एव मिठास तो सवविदित है हो। राजशेखर ने भतभाषा की विशेषता प्रकट करते हए उसे भी सरस कहा है"।

१० विटरिनट्ज, इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पृ० ६०४। ११ काव्य मीमासा, अध्याय १०। १२ मालवी और उसका साहित्य, पृष्ठ २०। १३ तत सोव तीन् प्रत्युच्चचाल यत्रावन्ती वेदिश सुराष्ट्र मालवार्षुंद भृगुकच्छादयो जनपदा —काव्य मीमासा, अध्याय ३। १४ सरस रचनम् भूतवचनम्—चालरामायण, अक १, स्लोक ४।

## अपभ्रंश एवं मालवी

अपभ्रंश से पहिले प्राकृत को देशी भाषा कहने की प्रथा प्रचलित थी<sup>84</sup> और प्राकृत से पूर्व पालि के लिए भी इसी संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी रूढ़ि दूर करने के लिए लोकभाषा की सहायता लेनी पड़ी। अपभ्रंश का आविर्भाव एकदम नये सिरे से नहीं हुआ, बल्कि पूर्ववर्ती प्राकृतों और देशी भाषाओं के योग से उसकी अवस्था विकिसत हुई। विकास के इन्ही क्षेत्रों में आधुनिक मालवी के बीज भी खोजना चाहिए। बौद्ध-कालीन उज्जैन की पालि, अवन्तिजा प्राकृत और सरस भूतभाषा की विकास-सरणी अपभ्रंश की उस अवस्था तक पहुँचती है जहाँ हमें मालवी के दर्शन होते ह।

अपभ्रंश रचनाओं में कई शब्द ऐसे मिलेंगे जिनसे प्रचलित मालवी शब्दों का साम्य दिखाई पड़ता है। सिद्ध एवं जैन लेखकों की रचनाओं में प्रयुक्त कुछ मालवी शब्दों को देखकर परमार जी को भी यही भ्रम हुआ। १६ राहुल जी कृत 'हिन्दी काव्यधारा' में प्रस्तुत कुछ उद्धरणों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को परमार जी मालवी के शब्द मान बैठे —

सक्कर खंडेहि पायस पाय सोही (४८)। सहज अंगिठि भिर भिर राँघे (१५८)। जीत्या संग्राम पुरिस भया सूरा (१६८) सासूड़ी पालनड़े बाहूड़ी हिंडोले (१६१)। सोनै रूपे सीझे काज (१६३)। वलद विभाअल गविआ वांझे (१६४)। 'सक्कर' (शकर), 'रांघे' (पकाती है), 'जीत्या' (जीतकर), 'सासूड़ी' (सास), 'बहूड़ी' (वधू), 'सोनै' (स्वर्ण), 'रुपै' (रोप्य), 'बलद' (बैल) आदि शब्द गुजराती और राजस्थानी में भी उसी अर्थ में प्रचलित है। इन शब्दों के अतिरिक्त मालवी के कई शब्द ऐसे हैं जो गुजराती और मालवी में समान रूप से प्रचलित है। किन्तु इसका यह तात्पर्य तो नहीं हो जाता कि शब्दसाम्य के कारण हम राजस्थानी और गुजराती को भी मालवी से निवृत मान लें। मालवी का सीधा सम्बन्ध किसी एक अपभ्रंश भाषा से अवश्य है। उसको राजस्थानी के अन्तर्गत एक उपभाषा या बोली नहीं मान सकते। इस तथ्य की गहराई में जाने के लिए अपभ्रंश एवं प्राकृत के वैय्याकरणों द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण कर लेना आवश्यक है।

मार्कण्डेय एवं 'कुवलयमालाकहा' के रचियता उद्योतन सूरि ने जिस अपभ्रंश भाषा एवं उसके उपभेदों का विवरण प्रस्तुत किया है, वह लोकभाषा का विस्तृत रूप है। मार्कण्डेय ने अपभ्रंश के तीन प्रमुख उपभेद—नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ के अतिरिक्त लगभग २७ विभिन्न बोलियों के नाम भी गिनाए है; उनमें अवन्त्य और मालव को दो भिन्न रूपों में स्वीकार किया है। '' 'कुवलयमाला' कार ने एक कथा को मालवी में प्रयुक्त होने का उल्लेख किया है। '' किन्तु इन प्रमाणों

१५ पालित्तणए रइया वित्थइओ तह य देसिवयणेहि— 'पाहुड दोहा' की भूमिका से उद्धत। १६ मालवी और उसका साहित्य, पृ० २१। १७ प्राकृत सर्वस्व (विजगापट्टम आवृत्ति) पृ० ३। १८ वही, पृ० २। १९ तणु-साम मऽहदेहे कोवणए माणजीविणो रोद्दे। 'भाउभ भइणी तुम्हे' मणिरे अह मालवे दिट्ठे। — कुवलयमाला कथायाम्, गा० ओ० सी० संख्या ३७, पृ० ९३।

का भाषा के लिखित साहित्य के अभाव में कोई महत्य नहीं है। बाघुनिक देशी वोलियो के निश्रण का आभास हेमचन्द्र के 'प्राष्ट्रत ब्याकरण' के रचनावाल से अवस्य मिलने लगता है। उनकी 'देशी-नाममाल' में भी अनेक ऐमें शब्दो का नग्रह है जो प्राष्ट्रत ही नहीं बिल्स साहित्य में अप्रयुक्त है। ऐसे शब्दो का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता रहा होगा, यह प्रात सहज ही सोची जा सक्ती है। देवसेन, मोमप्रभ, मेरुन्ग एव हेमच द्र आदि जैन लेखको की रचनाओं के अतिरिक्त रामसिंह, अब्दुरहमान आदि लेखको की रचनाओं में उपलब्ध शब्दों की विस्तृत सूची में आपु-निक मालवी, गुजराती और राजस्थानी में प्रचलित शब्दों को देगकर यह कहा जा सकता है कि मालवी के बीज भी उसी क्षेत्र में विद्यमान थे, जहां से गुजराती और राजस्थानी के अकुर प्रस्फु-टित हुए।'

#### मालवी के अकुर

निम्नलिखित उदाहरणो में अनेक शब्दो म मालवी शब्दो की समख्पता देखी जा सक्ती है—

१ कालिदास के 'विकमोवशीय' नाटफ के चतुय अक में — मइ जाणिज मिअ-सोअणि णिसि भर कोई हरेइ। जाव ण णव-तिं सामलो धाराहरु वरिसेइ।

२० हेमच द्र के 'त्राकृत व्याकरण' में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की मुची दी जा रही है जो मालवी में भी मिलते हैं---

बुआर (द्वार), कुमार (कुमकार), गड्डो, बप्पुडा, मा॰ वापुडो, टाल (शाला),डोंगर (पहाड),ढोला (प्रियतम),रुसणा (रोषयुक्ता),डज्झह-दाजणो (जलना), देउल (देवकुल), मा॰ देवल, खोडो, मा॰ खोड, पराई, छड्डल (छल), रुक्त, संख, हलहो, मा॰ हळदो, हेट्ठ-(नीचे), मा॰ हेठ।

हैमच द्र को 'देसोनाममाला' में आए हुए उन शब्दो को सूची जो किचित् ध्वनि परिवर्तन के माय आज भी मारुदी में मिरुते हैं —

उनस्रली (ओस्तली), चिडवी, मा० चडवी, चवी (वनळ गोषूम), ओइडण, मा० ओडणी, ओसिरया (ओसारी), कहटारी, कुल्लड, कोइला (कोयला), दावो, खबओ(कथा), गारी, मा० गागरी, गुत्ती (बचनम्), मा० गौति, छिण्णालो, मा० छिनाल, छिनाळा, जोवारी (घाय), झाड (लता गहनम्), वोनकडो (=बकरा), मा० वोकडो, बोहारी (झाडू), मा० बुवारी, मोगगरो (पुष्प चित्रेष), मा० मोगरो, राडी, मा० राड।

अपन्नश काव्यों में प्रचलित कुछ तद्भव शब्द जो मालबी में प्रचलित है —

कुड, खाट, घरवार, खुरप्प (मा० खुरपो), घल्लई (मा०-घालना), धक्खई (मा० चखना), चौडा(डिलिया)मा० चगडी, चडई, चुनई, छिवई (स्पन्न करना), शोण (पतला), ढोर, पडीवा, (मा० पडवा), भीड, भील (भोली), रसीई, रडी (बेस्या)। (नामवर सिंह हिंदी के विकास में अपश्रद्भ का योग पु० १५८-१७२)

मइं जाणिअं—में जाणी; मिअ-लोअणि—मिरगानैणी; कोइ—कोइ; सामलो—साँवलो; वरिसेइ—बरस्यो।

२. देवसेन कृत 'सावयधम्म दोहा' में---

गाइ पइण्णइ खंडभुसइँ किं ण पयच्छइ दुन्दु। गाइ—गाय्; खंडभुसइँ—खलभूँसी; किं ण—कँइ नी (= क्या नहीं); दुन्दु—दूद् (= दूध)।

काइँ बहुत्तइँ जँम्पइँ जं अप्पणु पडिकूलु। काइँ—काइँ, कँइ (=क्या); बहुत्तइँ—भोत इ; अप्पणु—अपणो

३. रामसिंह कृत 'पाहुड़दोहा' में——
अक्खर डेहिजि गिव्वया कारणु ते ण मुणंति।
अक्खर—अक्खर; ण—नी।
एक्जुजि अवखरु तं पढ़हु—एकज अक्खर उ पढ़ो
हुऊँ सुगुणि पिउ णिग्गुणउ—हूँ (हुउँ) सुगणी पियु निर्गण्या

४. जोइन्दु कृत 'परमात्मप्रकाश' में—
जो जिण सो हउँ सोंजि हउँ
जो—जो; सो—सो; हउँ—हउँ; सोजि—सोज्।

५. अब्दुर्रहमान कृत 'सन्देश-रासक' में—
गाह पढिज्जसु इक्क पिय कर लेविणु मन्नाइ।
इक्क—एक्क; पिय—पिय; लेविणु मन्नाइ—मनाइ लीजे।
पाली रूअ पमाण पर, धण सामिहि धुम्मन्ति।
धण—धण (=सं० धन्या); तथा सामि—सामि(=स्वामी)

६ सोमप्रभ सूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध' में—
तो देसडा चइज्ज। [देसडा—देसड़ा]
जित्तिउ पुंज्जइ पंगुरणू तित्तिउ पाउ पसारि
तुल० मालवी-'उत्ताइ पावं पसारिए जिति लाम्बी सोड़'
निम्मल-मुत्तिअ-हार सिक्षि, रइव चडिक पहिढ्ढ
मिसि—मिस (बहाने); चडक्की-चडक।
पिउ हउँ थिक्किय सयलु दिणु।
पिउ—पिउ, पियु; हउँ—हउँ, हूँ; थिक्किय—थाकी, थकी गी; सयलु—सगला।

७. मेरुतुंग कृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में—

शोली तुट्टिव कि न मुड । [झोली—झोली; कि न मुड—क्यों नी मरयो।]

च्यारि वहल्ला धेनु दुइ मिट्ठा बुल्ली नारि। [च्यारि-चारि; वहल्ला-बलद्या; दुइ-दोइ; मिट्ठाबुल्ली नारि—मिठबोली नार।]

सर्ज चित्तइ सट्ठो मणह बसीसङा हियाँह। [सज-सर्ज (= १००), बत्तीसडा—बत्ती-सडा (= ३२)]
उत्पा ताविङ जिहि न किछ। [छग्या—उगया, खिगया, ताविङ—तावडा।]
के वह अहवा अट्ठ। [के—के (=अयवा), 'वह' मराठी का 'वहां (= दस)]
मह कतह इक्क ज दसा, मा० म्हारा कन्त की एक्क ज दसा (हे)
उरि लिख्छिह मृहि सरसितिह। [लिख्य—लिख्य, सरसित—सरसित।]
एडु जम्मु नग्गह गियछ [नगग—नागा (= व्यथ), गियछ—गयो, गियो।]
८ हेमचन्द्र हत 'प्राकृत-व्याकरण' में—

डोल्ला महँ तुहँ वारिया मा कुरु दीहा माणु , निद्दए गभिहि रत्तडी वडवड होइ विहाणु। डोल्ला—डोला, महँ—महँ, मैं, वारिया—वारिया (गीतो में प्रयुक्त), निददए—नीदडली, रत्तडी—रत्तडी, रातडुडी, दडवड—दडादड।

> सायर उप्परि तणु घरद्व तिल घल्लद्व रयणाड् उप्परि—उप्परि, उप्पर, घरड्—घरे, घल्लर्ड—घाले हे, तिल—तले। जो गण गोवड अप्पणा पयडा करड परस्सु।

गोवइ—गोवे, अप्पणा—अप्पणा, वरह—करे। बहिणि महारा कतु, जइ भग्गा घर एन्तु।

वेन म्हारो कन्त, जो भागी ने घरे आतो। हियडा फुट्टि तड्ति करि कालक्खे वे काइ।

[हियडा—हियडा, हिवडा, काइ—काइ (= क्या)

कतु महारउ हिल सिहए निच्छइ स्सइ जासु।

(कनु—कत, म्हारज—म्हारा, हमारा, हेिल—हेली (रूली), रुसइ जामु— रुसइ जाने।) महु कतहो पे दोसडा। [दोसडा—दोमडा, ने—गुजराती दो।] भमरा एत्य वि लिम्बडड के वि दिवहडा निलम्ब।

भमरा—भमरा, लिम्बर्ड- लीम्बर्डी, लीमडी (=नीम वृक्ष)। तो हुउँ जाणउ एहो हरि।[तो हुउँ जाणउ—तव मैं जानूँ]

ओ गोरी मुह-निज्जिअउ बहुिल लुक्कु मियकु।

गोरी—गोरी, मुँह—मुँह, बद्दलि—बद्ली, बादली। साव-सलोगी गोरडी नक्खी वि विस गठि।

सलोणी—सलोणी, गोरडी—गोरडी, विस—विस।

इस प्रकार---

१ अपभ्रस के प्रस्तुत उद्धरणों में जहाँ उकार बहुला प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, प्रचलित मालवी में ओकार बहुल शब्दों वा हो आधिवय है। २ सर्वाधिक रूप से प्रचलित 'ड' का प्रयोग मालवी में 'ड' के रूप में होता है। ३ शब्द के अन्त में 'ड' अथवा 'ड' जोड कर सदमब शब्दों को देशी प्रभाव के अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति का भी उल्लेख है, जैसे—गोरी  $\nearrow$  गोरडी- ड़ी; रात > रत्तडी, रातड़ी। ४. 'श' 'ष' के स्थान पर प्रायः 'स' का ही प्रयोग हुआ है। ५. 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। ६. वर्ण-विपर्यय का भी एकाध उदाहरण मिल जाता है—ल < न—जैसे, लीम्ब < निम्ब, लीमड़ी < नीमड़ी। द < थ, जैसे—दूढ़ < दूध। ७. निर्विभित्तक पदों में परसर्गों का प्रयोग, यथा—तणे, केर, केरा। ८. सर्वनाम में 'महारा', 'म्हारा' एवं 'हउँ' का प्रचलन। ९. जो, सो, िकं, काइं (= क्या), के (= अथवा), ज् (निश्चय बोधक) आदि का प्रयोग अपभ्रंश एवं मालवी में समान रूप से पाया जाता है। १०. नकारात्मकता का द्योतक शब्द अपभ्रंश 'ण' मालवी में 'नी', 'नइं' के रूप में प्रचलित है। ११. संख्या सूचक कुछ शब्दों का स्वरूप और उच्चारण भी समान है—सउ (= १००), वत्तीस, बत्तीसड़ा (= ३२), दुइ-दोइ (= २)। १२. संयुक्त व्यंजनों में सरलता लाने की दृष्टि से किया गया क्षतिपूरक दीर्घीकरण भी वैसा ही है—नीसासा < निस्सास; जीसर्यो < निस्सरइ; वीसर्यो < विस्सरइ।

नवी शताब्दि से लेकर १४वी शताब्दि के अन्त तक विभिन्न अपभ्रंश कही जाने वाली उक्त रचनाओं में मालवी का प्रारम्भिक रूप मिल जाता है। इसके पश्चात् १९वीं शताब्दि के पूर्वार्ध तक मालवी में लिखा हुआ साहित्य अप्राप्य है, अतः उसके विकास के ऋम का विवेचन करना अभी असंभव है। किन्तु राजस्थानी प्रदेश में विकसित भाषा और प्राप्त ग्रंथों के आधार पर मालवी के तत्कालीन रूप का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। 'बीसलदेव रासो' और 'ढोलामारू रा दूहा' आदि की भाषा से मिलते-जुलते परम्परागत कुछ मालवी लोक-गीत मिल जाते हैं, यथा:—

राजस्थानी---

सूकन लागी बेलड़ी गया ज सींचणहार (पृ० ३७४)
सूती सेज विछाई (पृ० ४७)
कदी मिलूँ उण साहिबा कर काजल की रेख (पृ० ४४)
सूती सेजइ एकली (पृ० १४)

---ढोला मारूरा दूहा

मालवी—

चंदा त्हारी चाँदनी, सूती पलंग विछाय। जद जागूँ जद एकली, मरू कटारी खाय।। टींकी दे मेलां चड़ी, कर काजल की रेख। सायंब को सारो नइ, लिख्या विघाता लेख।।

—मालवी दोहे

#### विलियम ब्राइट

### भारत की भाषाओं में महाप्राण व्यंजन

दीर्घ काल से भारत की भाषाओं ने घ्वनित्तविदो (स्वनशास्त्रियो) को सघोष और अघोष दोनो महाप्राण व्यजन-माला के सुन्दर उदाहरण प्रदान निये हैं। सस्कृत में अघोष—खं छ ठ प फ और सघोष—घं सं ट घ भ वणों को उपस्थित ने आदिम भारोपीय घ्वनिश्वास्त्र में इनको मा यता दिलायों। व्युत्सित कमानुसार ये सस्कृत से हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आयं भाषाओं में सप्तमित हुए, इसके अतिरिक्त, ये द्रविड भाषाओं—कनड, तेलुगू, मलयालम—के बहुत से उधार शब्दों में, जो उन भाषाओं ने मस्कृत में लिये हैं, प्रकृतित प्रविष्ट हुए। महा-प्राणों की निर्देशक समस्त भारतीय लेकन प्रणालिया इकाई के प्रतीको द्वारा इसे व्यजित करती हैं जिसमें इन घ्वनियों के विश्लेषण की स्वनग्रामिक इकाइयों का भाव निहित है। वैमादृश्य में स्टिंगत रोमन प्रतिलेखन kh, ch, th, th, gh, jh, dh, th bh, करते हुए h (ह्) की सहित का प्रयोग करते हैं जो गुच्छों (cluster) के रूप में कम से कम महाप्राणों के विश्लेषण को ध्वनित करते हैं। यह यो है, जैसे हम कहें कि स्व-वह, प्-नह इत्यादि के रूप में लिखें आयें।

हाल में अमेरिकी भाषाशास्त्री चार्ल्स हाकेट ने महाप्राण ध्विनयों के लिए 'ह' संयुक्त अल्पप्राण ध्विन—विदल्पण प्रस्तावित किया है, वे लिखते हैं कि "संस्कृत तथा हिन्दुस्तानी जैसी कुछ अन्य आधुनिक भाषाओं को अधोष, सघोष, काट्य अल्पप्राण तथा महाप्राण चतुर्वाधि ध्विनयों वाली कहा जाता है। परन्तु उभय नाम्त्री स्थितियों में महाप्राण (अधोष हो या सघोष) प्रकट ही हि,। स्वनग्राम है जो अन्यत्र पुनर्षटित होता है, यह केवल द्विमार्गीय छग वा वैसाद्द्य उपस्थित करता है।" 'प्रकट रूप में कहना मुझे स्थिति का कुछ अतिकथन प्रतीत होता है, हाकेट का मत स्वीकार करने से पूब पर्याप्त गहन स्विनक (Phonological) अध्ययन करना चाहिए।

१ तेलुगू लेखन प्रणाली में मनस्त महाप्राण प्रतीको में सतह पर एक लम्बयत् धात पहता है। ('ठ' के समकल का यह चिल्ल मुद्रण में नहीं पहता पर हस्त-लेखन में पहता है)। कम से कम महाप्राणो को एक अलग स्विनक निर्मायक के रूप में पहचानने की यह एक प्रवृत्ति प्रतीत होती है। कम्बड लेखन में भी अधिकाश महाप्राणो में ऐसे ही चिल्ल का प्रयोग होता है, कि वु सब में यह चिल्ल नहीं पहता।

२ ए मैनुजल ऑफ फोनेलाखी (इटरनश्चनल जनरल ऑफ अमेरिकन लिग्विस्टिक्स, मेम्बायर ११, १९५५), पृ० १०७।

सर्वप्रथम में इस स्थित का परीक्षण कन्नड़ में करना चाहता हूँ, जिस भाषा का अध्ययन मैंने हाल में कुछ गहनता से किया है। कन्नड़ लेखन प्रणाली महाप्राण स्पर्शों का निर्देश करती है, और बहुसंख्यक लोग इनका उच्चारण संस्कृत और हिंदी से उधार लिए हुए 'धान्य' से ।धान्य। और 'खाली' से ।खालि। जैसे शब्दों में करते हैं। बहुत से कन्नड़भाषी, जिनमें निश्चय हीं कुछ शिक्षित लोग सम्मिलत है, महाप्राणों का प्रयोग कभी-कभी या बिलकुल ही नहीं करते और ।द्यान। तथा ।काली। उच्चारण करते हैं। तथापि इस अध्ययन के लिए हम विभिन्न प्रकार की कन्नड़ पर विचार कर सकते हैं जिनमें नियमतः महाप्राण सम्मिलत हैं। सुस्थापित स्वन-ग्रामिक (Phonemic) नियमों का अनुसरण करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि महाप्राण उन स्थितियों में आते हैं जहाँ अन्यथा केवल व्यंजन आते हैं, कोई व्यंजन-गुच्छ नहीं आता, तो यह महाप्राणों को मात्र स्वनग्रामिक इकाई समझने के पक्ष में एक तर्क होगा। दूसरी ओर, यदि हमें महाप्राण दो संयुक्त व्यंजन, यथा। स्त्।,। प्र।,। त्य्।, की स्थितियों में सिलते हैं तो महाप्राणों को। ह्। युक्त ध्वनि-गुच्छ मानना प्रमाणिक होगा। वास्तव में, दितीय विश्लेषण केवल उसी स्थिति में अपनाया जा सकता है जब एक ओर महाप्राण स्पर्श और दूसरी ओर। ह्। से अनुगामित अल्पप्राण स्पर्श के बीच कोई विरोध एवं कोई संभावित भ्रान्ति न हो।

जैसा कि मैंने अन्यत्र दिखाया है , कन्नड़ में एक सघोष महाप्राण स्पर्श, यथा 'अवर धान्य' ( = उनका अन्न) तथा अघोष आरम्भाक्षर के साथ 'ह्' से अनुगामित एक सघोष अल्पप्राण, यथा 'सावर्द हत्त' ( = एक हजार दस) में निकट विरोध पाया जाता है। चूं कि इस स्थिति में। ह्। का वह फ्रकार है जो सदैव मौन या यित के पश्चात् घटित होता है, यह भीतरी संधि से अग्रगामी।ह्। के रूप में विश्लेषित हो सकता है जो केवल स्थान देकर लिखा जा सकता है। 'अवर धान्य' के। र्ध्। और 'सावर्द हत्त' के। र्ध् ह्। के बीच का अन्तर इस प्रकार स्थान के द्वारा प्रतिबद्ध है और इस स्थिति में प्राप्य निकट-विरोध 'धा-न्य' संयुक्ताक्षर के महाप्राण को विश्लेषित करने से नही रोकता। इसलिए कन्नड़ व्यंजनों का एक विभाजक परीक्षण आवश्यक है। किसी उच्चा-रण की प्रारम्भिक स्थिति में हम निम्नलिखित बातें देखते हैं —

- (१) व्यंजनाभाव, यथा । अदु। (= वह) में ।
- (२) 'ड्, ण्, ल्' के अतिरिक्त कोई अकेला व्यंजन, यथा। मने। (=घर) में।
- (३) दो व्यंजन-गुच्छ जहाँ प्रथम कोई भी व्यंजन हो सकता है, किन्तु द्वितीय सदैव मुखर हो,—अर्थात् एक व्यंजन अनुनासिक अन्तस्थ या अर्द्धस्वर लघुतम विवर से उत्पन्न हो, उदाहरणतः । ग्राम।, । ज्ञान।, । न्याय।।
- (४) दो व्यंजनों का गुच्छ-रूप जहाँ प्रथम ।स्। तथा द्वितीय कोई स्पर्श-व्यंजन हो, उदा०। स्कूलु ।, । स्तम्भ ।।
  - (५) दो संयुक्त व्यंजन-गुच्छ ।क्ष्।, जैसे 'क्षव्न' में ।

३. ऐन आउट लाइन ऑफ़ कलोकियल कन्नड़ (डेकन कालेज मोनोग्राफ सीरीज, सं० २२, १९५८) पृष्ठ १-२।

(६) तीन व्यजन-गुच्छ (सयुक्त रूप) जिनमें प्रथम । स् १, डितीय स्पर्श और तृतीय अनासिक्य मुक्तर अर्थात् जन्तस्य या अदस्वर हो, उदा० । स्थी । ।

प्राथमिक स्थिति में महाप्राणी का संघटन अवीलिखित है -

(ब) वे अकेले आते हैं, यया । धान्य । और । सालि । में ये ऊपर के तीसरे प्रकार की गुच्छ-ध्वनियों से तुलित हो सकते हैं जिनका नयूना स्पर्ध तथा मुखर का योग है (निवल धपणा के कारण । ह । को मुखर वर्ग में रक्खा गया है)।

(व) वे ।स्। के पश्चान् आते हैं, यथा । स्थल। और। स्फटिका। उगर के छठे नमूने

से तुलना हो सकती है जिसमें। स्। स्पन्न और अनासिनय मुखर का योग है।

(स) वे एक बनासिक्य मुत्तर के पूर्व आते हैं यया। ध्यान !, । अम ! में । उत्तर के त्रम के प्रितक्त यह नै-ध्यजन के बादन के भीतर नहीं बा सकता अर्थात् 'डप्' या 'बर्य' जैसे प्राथ-मिक गुज्ज रूप यहाँ नहीं है, जो प्रचलित 'ध्य्' और 'घ्' के समानान्तर हो, बरन 'ध्य्' और 'ध्' को तुलना त्याम के 'त्य्' और 'ब्राम्ण' (ब्राह्मण) के 'घ्' से की जा सकती है, महाप्राण अल्पप्राण स्पर्शों की स्थितिया में उपस्थित होते हैं, जो केवल एक स्वनग्राम की इकाई है।

१—एन जनेला व्यजन यथा। कॅम्-पु।(=लाल),।हव्-व।(=लोहार) (सामासिक चिह्न अक्षर-विभाजन वतलाता है)। कजड़ के साहित्यिक उच्चारण में अन्तिमाक्षर एक व्यजन से अधिक के नहीं होते। इसी प्रकार ग्राम्य-उच्चारण में उन बहुत में स्वरों का अभाव है जो माहित्यिक उच्चारण म विद्यमान है, और परिणामस्वरूप निम्नप्रकार के अन्तिमाक्षर पाये जाते हैं—

२—एक मुखर तया किसी अन्य व्यजन का मोग, यथा । सम्प्-गे ! ( = चम्पक), । कुण्ट-दे । ( = मैंने आशा की) मे ।

२—एक ऊप्म तथा समजवयवी स्पदा, अर्थात् एक ही उच्चारणस्थान से उत्पन्न स्पदां, मया, 1 पुसत्-क १ ( = पुस्तक), १ जीगय्-क १ ( = क्सेरा) मे १ ४—।व्। तथा मुखर धन (plus) एक अन्य व्यंजन। यह सर्वनाम रूपों के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर्म के क्षिप्र उच्चारण में अन्य शब्दों द्वारा अनुगामित होकर ही उपस्थित होता है यथा साहित्यिक उच्चारण में। अवनिगे कोडु। (= यह उसे दो)। किन्तु ग्राम्य में। अव्नृग्-कोडु। इसी प्रकार साहित्यिक में 'अवळन्नु केळु' (= उससे [स्त्री०] पूछो) किन्तु ग्राम्य में 'अवळ्नु-केळु'।

यदि हम माध्यमिक महाप्राणों के विभाजन को देखें तो वे निम्नलिखित स्थितियों में मिलेंगे —

अ—मध्याक्षर के आरम्भाक्षर के रूप में ये स्वरों के बीच आ सकते हैं, यथा। क-थे। (= कहानी),। सीता-फल। (= कुम्हड़ा) में।

आ—अकेले उस व्यंजन के पश्चात् आ सकते हैं जो अन्तिमाक्षर जैसा कार्य करता है, यथा। शुण्-ठि। (सोंठ),।स्वच्-छ। (साफ़) में।

इ—ये अकेले व्यंजन के पूर्व आ सकते हैं, यथा। मध्य। (=बीच),। माध्व। (माध्व) में। इनमें अक्षरीय विभाजन कम स्पष्ट है। यदि हम। ध्य। को अन्तिमाक्षर। ध्। तथा आरम्भा-क्षर। य्। में विभाजित करें तो अन्तिमाक्षर के रूप में महाप्राण की क्या स्थिति होगी? महाप्राणों को एक स्वनग्राम की इकाई समझने के पक्ष में यह एक अन्य तर्क होगा, क्योंकि स्पर्शों के समूह धन(+) मुखर सामान्यतया अन्तिमाक्षर के रूप में नहीं आते। परन्तु हम।ध्य। को अन्तिमाक्षर दि। तथा आरम्भाक्षर। ह्य्। के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। ऐसा आरम्भाक्षर की प्रचलित प्रणाली में ठीक बैठता है, और। ह्यागे। (=कैसा) [। हाएगे। या। हेगे। के रूप में अन्य बोलियों में] के रूप में यह कन्नड़ की कुछ बोलियों में प्राप्त हैं। इस विश्लेषण के द्वारा आरम्भाक्षर एक गुच्छ समझा जाता है।

ई—ये अकेले व्यंजनों के बीच आ सकते है, यथा 'आंध्र' (=आन्ध्र) में : पुनः दो विश्लेषण संभव हैं: । न्ध्र्। में अन्तिमाक्षर। न्ध्। और आरम्भाक्षर। र्। आ सकता है जहाँ महाप्राण को दूसरे प्रकार के अन्तिमाक्षर में स्वनग्राम इकाई समझा जा सकता है, या अन्तिमाक्षर। न्। आरम्भाक्षर। ध्र्। जहाँ पुनः महाप्राण तीसरे प्रकार की प्रणाली में होगा, या अन्तिमाक्षर। न्द्। धन (+) महाप्राण के समूह के रूप में विश्लेषण के साथ आरम्भाक्षर। ह्। ('हृदय' के समानान्तर) होगा।

इस प्रकार हमने देखा कि महाप्राणों का प्राथमिक उपस्थित की दृष्टि से अकेले स्वन-ग्राम के रूप में विश्लेषण स्पष्टतया वांछित है। जब कि उनके माध्यमिक वितरण को उनके गुच्छ के रूप में विश्लेषण अथवा स्वनग्राम इकाई के विश्लेषण के रूप में समझा जा सकता है। इस-लिए समर्थनों की बहुलता महाप्राणों की स्वनग्राम इकाई के रूप में स्वीकारने की ओर इंगित

४. देखिए मेरी 'लिग्विस्टिक डाइर्वासटी इन इन्डिया' मे 'लिग्विस्टिक चेंज इन सम साउथ इंडियन कास्ट डाइलेक्ट्स' नामक लेख (इन्डियाना युनिविसिटी प्रकाशन, १९५९)

करती है, और कम्नड को हाकेट द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण से मृक्त किया जा सकता है। फिर भी इसका यह अर्थ नही होता कि हम स्वनग्रामिक प्रसार लेखन में । लक्ष्मे, मृत्री । की अपेक्षा । लक्ष्मे, मृत्री । के प्रयोग को प्रचलित नही रख सकते, हमें यह ध्यान रखना होगा कि ।खक्षेम, धृत्री । एक ध्विन सूचक द्विषण इकाई है, यद्यपि हम उन्हे प्रकार लेखन सुविधा की दृष्टि से (रोमन लिपि में) दो वर्णों द्वारा लिखते हैं।

हमार सामने सस्कृत और हिन्दी की ममस्या है। यद्यपि महाप्राणा के लगभग अधिकाश उदाहरण उन्ही दो भाषाओं से उचार लिये गये थळा में वतमान है, पहले दिये गये उदाहरण पूणत्या प्रस्त के समाधान के लिए पर्यान्त महोगे। मस्कृत और हिन्दी के स्वनप्रामो का विस्तृत वितरणात्मक अध्ययन अवस्य किया जाना चाहिए। अभी तक हमें यह भी निश्चित नहीं है कि इन भाषाओं में महाप्राण व्यवनो तथा अल्पप्राण व्यवनो वन (+)।ह्, के बीच कोई विरोध नहीं है। वेनकी के 'बोल्न्तान्दीग ग्रेमेटीक" में अनुमूचित व्यवन-गुन्छों से फिर भी अस्थायी निष्कर्ण निवाले जा सकते ह। वहाँ कुछ व्यवन-गुन्छ दिये गये है जो कतड के लिए वणित भेदों में नहीं बैठ सकते, यथा ।न्। (आमे)।तम्। और ।हम्। समूह भी दिये गये है जो। उम्। कौर ।ध्ना के त्रमा के विस्लेपण करते के लिए तीन व्यवन-गुच्छों की प्रणाली देगे। हाकेट का अनुसरण करते हुए, इस साक्ष्य से सस्कृत महाप्राणों को वान्तव में ।ह्। के साथ गुच्छ मानना होगा। अस्तु वेनकी ने एक प्राथमिक। पद्ध। को अनुसूची में रखा है जो चार व्यवनों के किसी भी प्राथमिक गुच्छ के समानान्तर नहीं है।

जहाँ तक हिन्दी का प्रस्त है, हमने इसके स्वतमामो का कोई वितरणात्मक विश्लेषण नहीं देखा है। हम जानते हैं कि इसमें वहीं सस्कृत शब्द समूह अधिक है जो करड़ में है, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि इसमें महाप्राण बहुत सी उन्हीं स्थितियों में होगे। हम यह सदेह वर समते हैं कि 'स्थाल' (उन बोलने वालों के लिए जो इस शब्द में सपर्पी का प्रयोग नहीं करते) और अम' में प्राथमिक स्थिति में प्राथमिक गुच्छ किसी भी स्पष्ट तीन व्यजन-गुच्छ के समा-नान्तर नहीं हो सबते और करड़ को भाति हिन्दी म भी महाभ्राण स्थश एव स्वनग्राम स्काई है। हाकेट की बात तब 'प्रकट रूप' से बहुत दूर है, वास्तव में सर्वया सर्वेहमय है। देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों में अन्तर्निहित अकेले महाप्राण स्वनग्राम तब तक पहचाने जाएँगे जब तक दसके विपक्ष में और अधिक सास्य नहीं लावे जाते।

५ यह 'ऐन आउट लाइन ऑफ कलोकियल कनड' के पृथ्ठ ११-१२ में दिये हुए विचार से भिन्न मत है।

६ विओडोर बेनकी, हैण्डबुद्ध देर सस्कृतस्त्राले (किपींचग १८५२) एस्ते अवयेद-लुग), पुष्ठ २१।

७ तब एक अकेले स्वनपाम । ह्र्। में व्यवनीय महाप्राणता, सघोय । ह्र्। और अघोय विसर्ग सम्मिलिन होंगे, देखिए मेरा 'नोट आन विसग', बुलेटिन ऑफ डेकन कालेज, अक, १८, पुष्ठ २७१-७३ (१९५८ ई०)।

## माता प्रसाद गुप्त

# रोडा कृत 'राउल वेल' (राजकुल विलास)

[ग्यारहवीं शती का एक शिलाङ्कित भाषा-काच्य]

दामोदर पंडित के 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' की भाषा-विषयक भूमिका समाप्त करते हुए डॉ॰ सुनीतिकुमार चैटर्जी ने १९४५ में लिखा था, "उक्तिव्यक्ति-प्रकरण के माध्यम से हमें जिस प्रकार नव्य भारतीय आर्यभाषाएँ मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाओं से विकसित हुई है उसके अध्ययन के लिए कुछ मूल्यवान् सामग्री प्राप्त हुई है: इसमें हमें मुख्यतः कोसली (या पूर्वी हिंदी) और साधारणतः ऊपर और नीचे की गंगा की घाटी की आर्य बोलियों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक अत्यन्त सहत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है।...जिस भाषा का विवरण इसमे दिया गया है वह निस्संदेह एक वास्तविक बोलचाल की भाषा का उदाहरण है--वह पश्चिमी अपभ्रंश की भाँति की कोई कम या अधिक कृत्रिम साहित्यिक भाषा मात्र नहीं है, और इसलिए 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' का मूल्य नव्य भारतीय आर्यभाषा शास्त्र के अध्ययन के लिए और भी अधिक है।" इस लेख में जिस रचना का विवरण दिया जा रहा है, उसके संबंध में भी ठीक-ठीक वही कहा जा सकता है जो ऊपर 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' के संबंध में कहा गया है; यह उसी प्रकार की दूसरी मूल्यवान् सामग्री है जो यहाँ प्रकाशित की जा रही है, और कुछ वातों में उससे भी अधिक मूल्यवान् कही जा सकती है। यह 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' से भी पूर्व की रचना है, जो किसी पंडित द्वारा केवल भाषा-परिचय के लिए नहीं प्रस्तुत की गई है, जिस प्रकार 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' की गई है, बल्कि एक किव की कलापूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसमें पद्य ही नहीं गद्य का भी प्रयोग उस के द्वारा अधिकार पूर्वक किया गया है, और जिसके संबंध में एक वड़ी भारी वात यह है कि उसका पाठ शिलाङ्कित होने के कारण अपने मूल रूप में सुरक्षित है।

यह एक शिलालेख है जो प्रिस आव् वेल्स म्यूजियम, बंबई में रक्खा हुआ है। इसका आकार ४५' × ३३" है। यह कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक ज्ञात नहीं है। वर्तमान रूप में यह भग्न अवस्था में है। लेख के बाएँ भाग में शिलाखंड कर्णवत् ऐसा टूट गया है कि उसके चार टुकड़े हो गए है, और तोड़ पर पत्थर की पर्तें इस प्रकार निकल गई हैं कि प्रत्येक पंक्ति के तीन-चार अक्षर नहीं रह गए हैं। इसके अतिरिक्त शिलाखंड के चारो कोनों पर पर्तें निकल गई है, जिससे लेख का एक महत्वपूर्ण अंश नहीं रह गया है। बीच-बीच में कुछ स्थानों पर पत्थर के घिसने

१. प्रकाशक--भारतीय विद्याभवन, चौपाटी, बम्बई।

हिंदी-अनुशोलन

तया जन्य प्रकार की क्षतियों के कारण भी लेख का कुछ अंग्र अपाठम हो गया है —िवशेष रूप से लेख की प्रयम पक्ति तो सर्वया अपाठम हो गई है और अतिम पित्त का भी अधिकाश, जिसमें लेख की तिथि आदि के विवरण रहे होगे, अपाठम हो गया है ।

शिलालेख कदाचित् अपने समग्र रूप में प्राप्त है और यह किसी और यह लेख का अग मात्र नहीं है, यह इससे जात होता है कि लेख में कुछ नायिकाओं का अलग-अलग नख-शिख-वर्णन किया गया है जो सिर से प्रारम्भ होकर पैरो तक चलता है और इसकी प्रथम पित्र के धित्र कर निकल जाने पर खड़ित रूप में जो प्रथम नख-शिख प्राप्त हुआ है, वह भी आँखों से पैरो तक आता है, वेचल आतों से पूब का उसका अश निकल गया है। पत्रवाले शेप नख-शिखों में से आखों का वर्णन केचल लेख के तीसरे और पाँचवे नख शिखों में आना है। तीसरे नख-शिख में आँखों से पूर्व केवल है पित्रत है जिसमें उनत नख-शिख की भूमिना मात्र आती है, पाँचवें में प्रारम में एक पित्र में भूमिका और है पित्रत में केश-वणन आते है, तब आतो का वणन आता है। प्रथम नख-शिख भी अनभव नहीं कि तीमरे की ही भाँति आंखों से प्रारम हुआ हो, और उसकी प्रथम पित्र में, जा धिसकर निकल गई है, देवस्मरण के अतिरिक्त उक्त प्रथम नख-शिय की भिमका मात्र रहीं हो।

रेख निस तिथि का है, अतिम पिनत के अधिकाश में घिस कर निकल जाने ने नारण यह अनिश्चित रह जाता है। काव्य का नायक कोई भीड क्षत्रिय है लेख में उसे पूछ स्थलो पर 'गौड' सबोधित किया गया है (पिक्त १९, २८) और एक स्थान पर वहा गया है कि उमकी प्रीतिपान राउल का हाय सभी क्षत्रिय जन चाहते है---'थु खता जणु समलइ चाहिंह' (पवित १३)। नायिकाओं में से कैवल राउल का नाम मिलता है (पवित ११, १२, १३, १४). और रचना का नाम 'राउल वेल' (= राजकूल-विलास) है, इसिएए ये दोनो व्यक्ति राजवुल के प्रतीत होते हैं, किंतु प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से इन पर कोई प्रकाश नहीं पडता है। लेख के अत में दोनों छोरों पर कुछ मुद्रा जैसी आकृतियाँ उगती है जो कि अत्यत भग्न है, कित् यह भी असमव नहीं कि वे कृतिम फुलों की कोई आकृतिया हो, जो कभी-कभी लेखा के अत में उनकी ममाप्ति मुचित करने के लिए मिला करती है। ऐसी परिस्थितियों में लेख का समय-निर्धारण केवल लिपि-वियास के आधार पर सभव है। इसकी लिपि सपूण रूप से भाज देव के 🗸 'रमशतक' वाले घार के शिलालेख से मिलती है (दे॰ इपिग्नाफिया इंडिना, जिल्द ८, पृ०२४१) -दोनो में किसी भी मात्रा में अतर नहीं है और उसके कुछ वाद के लिखे हुए अर्जुनवर्म देव के समय के 'पारिजात मजरी' के धार ने शिलालेख की लिपि बदली हुई है(दे० इपिग्नाफिया इंडिका, जित्द ८, पृ० ९६) । इसलिए इम लेख का समय 'कूमशतक' के उक्त शिलारेस के आस-पास ही, अर्थात ११वी शती ईम्बी होना चाहिए।

इसका लेखन-स्थान निकांलग होना चाहिए, जहाँ का इसका नायक था, यह न केवल इससे ज्ञात होता है कि उसे क्यि ने 'टेटल' ( निकांलग-निवासी) (पबित १८) और 'टेल्लिपुन' (पित १५) कहा है, विल्क इससे भी कि इस टेल्ल से उसके भाग्य की ईप्यां करते हुए गोड और गोदावरी तटबतियों का उसने उल्लेख विया है 'गोडट्रो गोल्लाहो बोलज जो जसु भावइ' (पंक्ति ४१), और गौड़ तथा गोदावरी-प्रदेश त्रिकालिंग की सीमाओं पर के या कम से कम उससे बहुत सिन्नकट के प्रदेश थे। यह त्रिकालिंग दक्षिण कोसल का एक भाग रहा है, जिसका सबसे मुख्य नगर मध्य प्रदेश का रतनपुरा रहा है।

ग्यारहवीं तथा बारहवीं शती में त्रिकलिंग त्रिपुरी के कलचुरि वंश के राजाओं के शासन मे था; और कलचुरि गौड़ नहीं थे, इसलिए यह लेख उनके किसी सामंत के संबंध का ही हो सकता है।

इस लेख का विषय उक्त सामंत की कुछ नायिकाओं का नख-शिख है। कुल छः नख-शिख इस लेख में आते हैं: पहला पंक्ति १ से ५ तक, दूसरा पंक्ति ५ से १० तक, तीसरा पंक्ति १० से १४ तक, चौथा पंक्ति १५ से १९ तक, षाँचवाँ पंक्ति १९ से २८ तक तथा छठा २८ से ४६ तक। प्रथम की नायिका प्रारंभ की पंक्तियों तथा कुछ अन्य अंशों के खंडित हो जाने से ज्ञात नही होती है; दूसरे की नायिका कोई हूणि है, तीसरे की नायिका राउल नाम की क्षत्रिय कन्या ज्ञात होती है, क्योंकि कहा गया है, '—थु खता जणु सयलइ चाहिह' अर्थात् उसका [हाथ] समस्त क्षत्रियजन चाहते है (पंक्ति १३), चौथा नख-शिख किसी टिक्कणी के संबंध का है, पाँचवाँ किसी गौड़ी के संबंध का और छठा किसी मालवीया के संबंध का। ऐसा लगता है कि ये नायिकाएँ उक्त सामंत नायक की नव-विवाहिता पत्नियाँ या रखेलियाँ है, अथवा कुछ एक और कुछ दूसरी है, और काव्य-रचना इनकी प्रशस्ति में हुई है। प्रथम पाँच नख-शिख पद्य में है और छठा गद्य में है।

लेख की भाषा पुरानी दक्षिण कोसली है, जिस प्रकार 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' की पुरानी कोसली है। उस पर समीपवर्ती तत्कालीन भाषाओं का कुछ प्रभाव अवश्य ज्ञात होता है। यह भाषा 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' की भाषा से कुछ प्राचीनतर लगती है, जो कि लेख के लेखन-काल के अनुसार होना भी चाहिए, और इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी, और हिंदी की भाँति ही कदाचित् अन्य आधुनिक आर्य भाषाएँ भी, ग्यारहवी शती ईस्वी में इतनी प्रौढ़ हो चली थी कि उनमें सरस काव्य-रचना हो सकती थी, वे केवल बोलचाल की भाषाएँ नही रह गई थी। अनेक विद्वान् हिंदी भाषा का विकास कुछ पहले से मानते हुए भी साहित्य में उसका प्रयोग सं० १४०० के पूर्व नहीं मानते हैं। इस लेख के नख-शिख-काव्य ने उनकी इस घारणा को भली-भाँति निर्मूल प्रमाणित कर दिया है, जो कि 'उक्तिव्यक्ति-प्रकरण' नहीं कर सका था।

इस रचना का किव कौन था और रचना का नाम क्या था, यह भी ज्ञातव्य है। रचना के अंत में आता है—

रोडे राउलवेल वखा [णी]। [पुणु?] तहं भासहं जइसी जाणी। (पंक्ति ४६)

२. इस समय हण-कन्याओं से विवाह होते थे। प्रसिद्ध कलचुरि शासक कर्ण (लक्ष्मीकर्ण) का उत्तराधिकारी और पुत्र यशःकर्ण उसकी हण रानी आवल्ल देवी से था (दे० इपिग्राफिया इंडिका, भाग २, पृष्ठ ४ तथा भाग १२, पृ० २१२)।

अत प्रकट है कि इसका कवि रोडा या रोड या और इस रचता का नाम 'राउळवेल' (≂राजबुळ-विलास) है। इसमें किसी सामत के रावळ (राजभवन) की रमणियों का उणन हुआ है, इसलिए नाम नितात सामक है। इसका कि रोडा या रोड कौन था, इसके सवध में हमें कही से कुछ झात नहीं होता है। शिळाळेख में वह अपने को 'वडिरा' (∠वदी) कहता है (पवित २२, २४, २६), इसलिए वह इस बाज्य के नायक का वदी था, यही झात होता है।

इस लेख में व और व एक ही प्रवार से िए में गए हैं। ण वा प्रमीग बहुतायत से हुआ है.—और कभी-कभी न के स्थान पर भी हुआ है, सथा 'मणु मणु' (पिवत २) 'माण्डणु' (प० २) 'पिहरणु' (प० ४), 'विणु' (प० ५), 'मण' (प० ९), 'मयणु' (प० १०) आदि में, अनुस्वार की घ्यतियों के लिए सयुवत वर्णों के रूप में पच्य वर्णों में से ट और ल का प्रयोग नहीं हुआ है, ण, न, म वा प्रयोग कभी-कभी हुआ है, यया 'माण्डणु' (प० ३), 'चिन्तवतह' (प० ७), 'गविष्मव्य' (प०९), 'तरिणस्य' (प० १०), 'अमहाणल ' (प० १०), 'म्वालउ' (प० १३), 'काम्य' (प० ४०) 'पाम्बह' (प० ४२) में, अन्यया सानुनासिव और अनुस्वार दोनों के लिए चिंदु का प्रयोग हुआ है, 'य' का प्रयोग कभी-कभी 'ज' के स्थान पर भी हुआ है, यया 'किस्यह' (<काजिंड) (प० १६) में। इन सामान्य नुदिया क जिनिका लेख बहुत ही स्थास्थत हण से लिएना गया है।

प्रस्तुत लेख में इस सक्षित्त भूमिका के अनतर रचना का पाठ सपादित करने दिया गया है, और उसका अर्थ रुपाने का एक प्रयास किया गया है। भाषा की दृष्टि से रचना का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है। किनु वह एक स्वतंत्र विषय है, जो यहा नम्भव नही था। भारतीय भाषाआं का अध्ययन करने वाले विद्वाना को इसका अध्ययन करना चाहिए, और वैज्ञानिक विधियों से इसकी भाषा का निरूपण करना चाहिए।

िलालेख की छाप मेरे एक शोध-छात और इस समय महाराजा कालेज, जयपुर में प्राच्यापक श्री हरिक्षकर हार्मा, एम० ए० ने मुझे दी थी। उन्हें वह प्रिस ऑव वेल्स म्य्जियम, यदाई के सचालक डॉ॰ मोनीचद्र मे प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत लेखक अन श्री तर्मा ना आभारी है। यिलालेख को प्रााधित करने की अनुमति डा॰ मोतीचद्र ने वी है बीर रचना मे आए हुए अधिकतर वहनामृपणों ने सम्बन्ध की आवश्यक जानकारी भी प्रस्तुत लेखक उनका दूदरा आभारी है। जी मे प्राप्त हुई है, जो इन विषय ने विषय है, इसलिए प्रम्तुत लेखक उनका दूदरा आभारी है।

विवेच्य शिलालेख की छाप (inf-impression) प्राप्त होने के कुछ समय बाद, जव उसका सपादन मने अधिकाश में कर लिया था, मुझे ज्ञात हुआ कि भागतीय विद्या भवन, यबई के डॉ॰ हरिवल्लम चूनी गल भायाणी इन पर मुझमे पूर्व से काम कर रहे थे। अत इस सवध में मैंने उन्हें लिखा। उन्होंने लिखा कि उनका कार्य भी समाप्तप्राय था और मेरे कार्य से पहले से चल रहा था, इसलिए उनवा कार्य प्रकाशित हो जाता तब में अपना प्रवाशित करता। उनका कार्य गत जून-जुलाई में भारतीय विद्याभवन की मुलपत्रिवा 'भारतीय विद्या' म (भाग १७, अक ३-४, पृ० १३०-१४६) प्रकाशित हो गया है, अत में अब अपना काय प्रकाशित कर रहा हूँ।

भायाणी जी ने अपने लेख में एक भूमिका देने के अनंतर शिलालेख का पाठ और अर्थ दिया है, और मैने भी इस लेख में यही किया है, किन्तु शिलालेख के संबंध के दोनो कार्यो मे वहत अंतर है। हम दोनों के पाठों में एक तो अंतर यह है कि कही-कही पर जहाँ पत्थर घिसा हुआ है, भायाणी जी ने उस को देखकर कुछ अक्षर या शब्द दिए है, मुझे केवल प्राप्त छाप पर निर्भर रहना पड़ा है: दूसरे भायाणी जी ने 'ओ' को भी प्रायः 'उ' पढ़ा है, अथवा कहीं-कही संदेहवाचक चिह्न लगाकर 'ओ' पढ़ा है, मैने दोनो वर्णो को अलग-अलग पढ़ा है क्योंकि शिला-लेख में ही ये दोनो वर्ण परस्पर स्वष्टतः भिन्न है। हम दोनों के अर्थो में अन्तर बहुत है। अंग्रेजी में अर्थ देने के कारण भायाणी जी को कही-कही पर भाव मात्र देते हुए संतोष करना पड़ा है, मैने यथासंभव मूल के शब्दों में अर्थ देने का प्रयत्न किया है। कितु यह अंतर तो साधारण है; जो सब से अधिक विचारणीय अंतर है, वह लेख के अधिकांश के अर्थ के संबंध में है: भायाणी जी ने एक अर्थ लगाया है, तो मैने प्रायः बहुत भिन्न। प्राचीन भाषा के लेखों के संबंध में इस प्रकार की संभा-वना बहुधा होती है: कित हम दोनों के अर्थों में कुछ असाधारण अंतर है जिस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, शिलालेख के संबंध में हम दोनों ने जो परिणाम निकाले और अपनी-अपनी भुमिकाओं में दिए है, वे भी परस्पर काफी भिन्न है। इस लिए डॉ॰ भायाणी का लेख देखने के बाद मुझे यह आवश्यक ज्ञात हुआ कि अपना कार्य प्रकाशित करूँ और उसी का यह परिणाम है।

मेरे अर्थो मे भायाणी जी के अर्थो से कहाँ-कहाँ पर अंतर है और क्यों है, यह बताना अनावश्यक होगा। केवल हम दोनों के परिणामों में जो अंतर है, उसी का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

- १. भायाणी जी का मत है (भूमिका पृ० १३१) कि इस शिलालेख में उसकी पूर्णावस्था में आठ नख-शिख रहे होंगे, जो आठ प्रदेशों की स्त्रियों के रहे होंगे जैसा कि लेख के अंत में आने वाले 'आठहं भासहं' शब्दों से ज्ञात होता है। कितु 'भासहं' के पूर्व जहाँ तक मैं पढ़ सका हूँ 'णतहं' अक्षर आते है, केवल 'ण' के नीचे का अंश त्रृटित है। इसलिए मेरी राय में 'भासहं' के पूर्व 'आठहं' नहीं हो सकता है। मैंने सुझाव दिया है कि 'भासहं' के पूर्व 'तहं' है और 'तहं' के पूर्व 'पुणु' का होना संभव है। ऐसी दशा में लेख की पूर्णावस्था में उसमें आठ नख-शिख रहे होंगे, यह अनुमान मझे ठीक नहीं लगता है।
- २. भायाणी जी का कथन है (भूमिका पृ० १३०, १३१, १३२) कि लेख की अंतिम पंक्तियों में आने वाले 'आठहं भासहं' से यह भी जात होता है कि ये आठ नख-शिख अपभ्रशोत्तर आठ वोलियों के विशिष्ट तत्वों से समन्वित रहे होगे, और लेख में जो छः नख-शिख बचे है, वे जिन-जिन क्षेत्रों की नायिकाओं का वर्णन करते है, उन उन क्षेत्रों की बोलियों का कुछ प्रतिनिधित्व अलग-अलग उनके नख-शिख-वर्णन में उपस्थित करते है। 'आठहं भासहं' के प्रमाण के विषय में ऊपर लिख ही चुका हूँ। मेरी राय में समस्त नख-शिख एक ही बोली में लिखे गए हैं, जिसमें कुछ निकटवर्ती बोलियों के भी तत्व कदाचित् आ गए हैं। यह विषय बड़े ही महत्व का है, और भारतीय भाषाओं के विद्वानों को इस पर विचार करना चांहिए।

३ भायाणी जो ने इस प्रसंग में यह भी लिखा है (भूमिता प् १३८) कि छ क्षेत्री में से प्रथम दो के नाम त्रुटित अशो में निकल गए है, शेष चार है कातीज (?), टक्क, गौड तथा मालवा। भाषाओं के सबध में उनका अनुमान है कि प्राप्त नख-शिख कमश अवधी, मराठी, पिश्चमी हिंदी, पंजाबी, बंगाली तथा मालवी के पूर्वरूपो में लिखे गए हैं। जहां तक क्षेत्रों की बात है, 'कानोज' कहीं नहीं आता है शिलालेख की पवित १० में 'कानोडड' आता है, जिमकों वे 'कानोजड' के स्थान पर भूल से लिखा मानते हैं, किंतु शिलालेख के 'ज' और 'ड' में इतना अधिक अंतर है कि यह भूल अंतभव है। 'कानोडड' प्रसंग में संगत है, जैसा मेरे दिए हुए अर्थ में देखा जा सकता है। जिन बोलियों का उन्होंने उल्लेख किया है, यदि उनके प्रतिनिधि तत्वों का भायाणी जी ने उल्लेख भी किया होना तो अधिक अच्छा होता।

भायाणी जी लिपि शैली के आधार पर लेख का समय वही मानते हैं जो मेने माना है। लेख किस व्यक्ति से सवधित है इस पर उन्होंने विचार नहीं किया है।

इतना उन्होन और सूचित किया है (भूमिका प्० १३०) कि लेख रॉयल एियाटिक सोसाइटी की वबई शाखा से प्रिस ऑव बेंह्स म्यूजियम को मिला है और कैयल इतनी सचना के साथ मिला है कि वह मालवा के घार नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, यह काले पत्थर पर है और यह उनते म्यूजियम के पुरातत्व विभाग का नयाँ प्रदक्षितव्य (Exhibit) है। इसका आकार उन्होंने ९५" ३३" बताया है, जो स्मष्ट ही अशुद्ध है "४५" कर "९५" मूल से छप गया है।

#### पाठ\*

३ कोष्ठको में दी हुई सस्याएँ शिलालेख की पितयों की हैं।



- - - - [।]-[६] छ हि गो हा को - - दे ख सि॥ व लि अ हि वा घ लि अ हि जे चां गि म्व । ते वा न तु ---वी (?) ला गि म्व ।। - अहि आं तु जे वि अइ ल फूल्लें। अ छ उता उं कि तें ह चें वो ल्ले।। - - - - - - - - - - - [।] - - - - [७]-का चू वो डा ला-।। -- हंध डिव न हं चिजे रेख। ते चिन्त वंत हं आ निक ओ ख।। -- क चि कां ठी कां ठि हि सो ह इ। लो क हं ची दि ठि मां ड चि खो ह इ।। आं गि हि ला ------[1] - - --- --- -- -- -- -- ।। प डिह [८] - -- - ली मा -- [। आ] नि ्कु वा नू जो ए थु घे ठा।। आ वि लुका छ डा द ढ गा [ढा]। आ नि कु जो व णु ऊ - रु था ढा।। हा थि हि री ठे ऊ ज ल ला नह। जी पुडि ता गे आ वि ल सा नह।। ----- पाटी(?) गा ढी। ज णुका म्वे[९] ------।। पाइ हि पा हं सि या चिरु चां गा। लो ण चि आ नि [क] मां डी आं गा।। गो ल्ले आ[नं?] दिं(?) अतुझ चिदे सु। आ नि क तें ह चा तो वे सु॥ चावलुभणहुणितो - - - । तेआपुलीगम्वारिम्वआख[१०] इ॥ ----त रुणि म्व मां डी।पात ली को भा उ अ छां डी।। -- क चि अइसी राउल सो [ही]।दे खत तो ही मय णुव मो ही॥ 11 ए हु का नो ड उं का इ स उ झां ख इ। वे सु अ म्हा ण उं ना ज उ दे ख [११] इ॥ आ उंड उ जो रा उ [लु सो] ह इ। यइन उ सो ए थुको क्कुन मो ह इ॥ डहरउआं खिहिकाज [लुंदी नउ। जो जाण इसो थ इन उवान उ॥ कर डिम्व अनुकां च डिअ उका न हि। का इंक रेव उसो ह हि आ [१२]न हि॥ गलइपुलूकी भ [ ावइ?] कां ठी। काम्वतणी साहरइन --।। लांव झलांव उकांचू रात [उ]।को कुन देख तुक रइ उमात उ॥ थण हिं सो ऊंच उकि अउरा उल। तरुणा जोवन्त कर इसो वा उल।। वाह[१३] डिअउसो म्वाल उदी हउ। - - उआ थि न त हुं ज णुचा ह उ॥ [हा] य हि मा ठि अ उ सुठु सो ह हिं। - थु खता ज णुस य ल इ चा ह हिं॥ प हिरणु फ र हरें प र सो हइ। रा उल दी स तुस उज णु मो हइ॥ झणिने उरा [१४] णी का न सुहा वइ। अरो (?) रक --- म न भा वइ॥ हां स ग इ जा चाल ति अ इ सी। सा वा ख र ण हु रा उ ल क इ सी।। ज हिघरे अइसी ओ लगं पइसइ। तं घर राउलु ज इसउंदी सइ॥ \* 11 11 11 11 [१५] के हा दे ल्लिपु तु तु हु झां खिह। अ - - - रा दु वे हु तु हुं आ ख [हि]॥

वे हुए क्कु से ए थुव निः जर्जं इ। – अ क्लंद हं ही आ भि ज्ज इ॥

अड्डा के हपाहु जो व द्धा। सो प्पर ते हा गोरी ल द्धा।।

च स सा गा टी (सी?) हा कि स्य इ। जे मुहु [१६] एक के णिव मि ह ज्ज हा। ज मि हि लि कि रिम य णूम ता।। कि स्य डि ज हि सो ह हि दु इ ग ताम (म) ड न स ड न ड हि प रे ज त्रा। कि स्य डि ज हि सो ह हि दु इ ग ताम (म) ड न स ड न ड हि प रे ज त्रा। कि स्य डि ज हि सो ह हि दु इ ग ताम (म) ड न स ड न ड हि प रे ज त्रा। कि की ही (ठि) ज ला लो मो ह हा ए हा ते हा स उ ज णूमो ह [१७] इ।। बा पू पा डें पण हि ज के स्यू (च्चू)। सो—स न्ना हु ज ण ग हो न —।। वि स्यू (च्चू) कि स्य वि स्य व त्यु उ वी स हि।। यो र इ ज मि वे र गा क स्यू (च्चू)। स झ हि जो न्ह हि न स ग उ हु।। पहिर णु धा प रे हि जो के रा। क छ [१८] डाव छ डा हि प र इ तरा।। —— सि क —— ला प —— णु। पा स इ पा ख उ धा व इ त सु ज णु॥ ए हा वे हु सु हा वा टे ल्ल। आ न्न तु स दा ड हि प र इ वो ल्ल। ए ही ट कि जिप द स ति सो ह इ। सा ि हा ल्जि ज णूम ल म [१९] ल चा ह इ।।

की सरेव डिरोटा कतु [हु] - ल [सि।] राहू आ गवा न तुभूल सि॥ तइ की यत हवे सरे दी ठे। जेहरते हर वान सि घे ठे॥ गौड सुआ णुसत इकत दी ठे। ते दे नि वे स कि भा व थि मी ठे॥ वे [२०] डेन्ह्र वाधेन्हुकेसज लुड हिम्म। खोप वर्लाए क हु----स मा॥ साप हि क्र पर अम्बे ब ल क इसे। र वि ज णि राहू घेत ले ज इसे॥ दि ठ हु छ फू छ अ म्हा -- म्बा झि यि।ते देखित रुणे मा व इ मूच थि॥ तू छे फ्लता रेमण [२१] हारे। रयणि मुहाजणुगणि एता [रे]॥ - रेवव्वर दे सुरे - -। तारिनिलाडी सरिसो का हु॥ भ उही तुरू री दे खुव व्य र क इ सी। ता हि का स्व क री ध णुअ ड णी ज इ सी॥ अ रे अ रे व ब्लं र दे स सि न टी का। चाद हि ऊप र एह [२२] न इ टी ना॥ वे दुला टी का के हर [भा] व इ। मुहस सिओ लगचा -- नाव इ॥ विणुवन वा रा अ छ ण नो वा र सि। वु द्विरे व डि रो आ प णी हा र सि॥ नान नहुप हित्रे ता इर पात। जणुसी हइ एव सी हिरेपात।। ग आरा गेद[२३]सण रेराते।आटकुडीपुत त -- माते॥ काठ हिमा डणु - - लग्ता गु। सो लहिमयण हिएव भो अललागु॥ मा में माना जा रुउ की ज इ। मी तास र सो हु ते हूह मी ज इ॥ ग ठिआ ताग उगले हिसोभस [२४] णु। जो देखिव टिरो वा न [मू?] झ इज णु॥ म्ब तुत्र री अन्तुवर --- हा रु। सो दे सि हारन्तुभ च अवहारु। [।] घण हरमा झें जो हा कसुते र उ। सो हल्हु – – व्हुसो ए कुज ठेर उ॥ षा र डी आ त रे थण हर क इ स उ । [२º] सरयजलयविच चादाज इ स उ ॥ मूते रहार रो मा व लि व रि ब [ च ]। ज णि गा ग हि ज लुज उ ण हि मि लि ऋ छ ।[ । ] पै ति ज छ वा ही जे चद हाई। वी जेर चाद हिते च ६ हाई॥

आंग हि मांड णु अंगेर उजा लु। कांठी [२६] वेंटी वंडिरो आ लु॥ का छां [पै] ह ण के रिज सो ह। आनस राहंत सुणि [अ?] हिअ ति को ह। वि उढ णु सेंदूरी से ल द ही की ज इ। रूउ देखितार उस वज णु खी ज इ॥ धवलर का पडओ ढिअल क इसे [।] मुहस सि [२७] जो न्ह प सा रेल ज इसे॥ अइसो उवे सु जो ग उडि न्हु के र उ। छाडि ——— न त दिठ स वृ तो र उ। [।] जे ह र रूच इ ते ह र वो लु। ता रे वे स हि आ थि कि मो लु॥ अइसी ग उड़िज राउले प इस इ। सो ज णुला [२८] छि मांडे उदी स इ"

11 11 11 गीं ड तु हुं ए कु को प नु अ उ र व र – – – – को तइंस हुं भ इं वो लइ। ज पुणुमा ल वी उ वे सु हि आ वं तु का म्व दे उजा उं (नुं) आपणा हह थि आ र हु भूल इ। इ हां अ म्हार [२९] इ दुभ गी खो प क रि उ भ इ। त हि सारि ख उ क हा इ उं आ थि ए उ कि स - - - इ (?)। खों पहि ऊपरिसो लडह उदी न उवा नुतें कि स उभा व इ। जिस उसि दूरि अ उर जा यसु का म्व देव हक र उना वइ। नि [३०] ला डुरतुरू र उ सुप वा णुन सा न्ह उंन ऊंच उ। सो दे खि उ आ ठ म्वि हि क र उ च ां [दु] इ स उ भा व इ। के (?) रए हुओ डिअउ जून उठें च उ। भ उं ह हुं रं दु इ तु रू री हि सा न्ही हि आ डा ह आं खि हि क र इं गुण इं ज[३१]इस उकाम्वकर उ[ध]णु हुंच डाविय उ। नि डा लिटी के तुरू रे की एं ते का म्व ह ----संकरी हिभा ले हिकर उका जुपा वियउ। सा नहा हं पुड हं ना कु तु रू र उ सु रे खु। सोइरवानाहंसवहंऊतरिअउ[३२] अइस उकरिउ - - - - लेखु। आं खिरफाटाती खाऊ जलातरलातेवान तिजीभ — — खूझ इ। तइसउह थि आ रुपा विउका म्वदेउ जगही का इंक रिसी अइस उवृहस्प ति ही न उमू (सू) झ इ। . [३३] आं खि हि र तु रू [ र उ ] का ज लु दी न उ क इ स उ । ज णुचा खुहुक र इंभ य इ कि य उ - - - जि स उ। पू निव हि कर उचा दुफा डि उहिर णुपा ख इघा लि उ दुई क पोल जिसा कि आ। ते दे खत हं [३४] स व हं त रु णा पा विवेक री खणु स इं ध स घ स प ड हि हि आ।

क न वा सही का न हीं वा -- इक र उ सूट उ वी लु। कॅ कॅ के त उन ख पि अ उ ए हिं ज गी (गि) वा यि न मी लु। ते न्हर प इ ह्रिया घ ढि व [३५] न वि सा मा व वि। [ज] पुप्र निव हि पू निव हि कराचाद को डइत हि कर उस हा व उ वो लु सुण ण — — – फ डि उ आ या ना व वि। ते हि क र इ त लि ल ई उ प उ लें को ठ इ स य वि सो ह ला घी। ज वी वी फ ल ह प[३६]वा ला ह ब सो [ब] प ल्ल व ह तें तू मि उ वि छ घी। स मुदा इ क ज मुह क री मो भ स ज इ को इप [इह्न] णुहर इत उप मान करहू। वृ घि आ प णी अ छ इ स कू ही वा न णी त।(ता) हकरी करि उस ही अवहरहू--[३७] -- एया व ली -- इए (?) क (?) वाधी सहरहसी भावह ज णु मुहच दु को ल ग ण ह न रा त वा ल स ता वी स ---री आई वहस्र नावद। यण र प हुला ऊचा बा टुला पी णा सो ना ह क रा म ग ल क ल स जि सा -- [३८] -हि आ नु कि वा म्ब दे व ह व रा ह घ र ह वारि वो इतास सो हपाव हि। ति व लि हि मा झि रो म रा इ - - - - घर इ। ज सो ह हि क र इ पा रा इ दु हु आ घ ह जू झ त ह नि वा ड उ क र इ। त ह मा ड णु सा त (?)-[३९] - - - - - णि (?) हु मो ती हुक रह ए बुजि हा र । स सो ह दे ख त ह अ इ स उ भा व इ अणसारउअ---उहुअउएहुससार। त पूणुज व ही तें हा य ही पाय ही पड हिआ सो ना के रा चु टा। स देखि (?) [४०] - - लुम्हा [रा] जे वे म ते स व भा व हि वू हा। तें रत (त्त) इसी वो ड वा ही पडि करी प इ ही ज का चुली स इ र [आ ? ] न सो ह व वि व ह इ । अरेकाम्बदेवइसनाहुकियउ तएवतुम्हनही छो डिक उइस उति हु [४१] [वन?] ही क ह इ॥ पइ हाण हिन री पइ हि आ हका छ ड इ स हु ज सो ह स कि क च णू वे सुपा व इ। -- च ग र-- यि वि अ रे गौ ड हो गो ल्ला हो बो रुउ जो ज सुभा व इ॥

```
तें पुणु - - - - टी एक आ व लि
[४२] - - - व ता हि क री सो ह को पा म्व इ।
ज वा घ ता ह का म्व दू म ह आ ल वा लु ज इ सी भा व इ ॥
पायहिररतूपल – – जिआ।
जे लो क हिं ला छि हि क र उ नि वा सु भ णि उ
____ वा दु ला हं ऊ ज ला
[४३] ---- करी ---- ी।
ते इंर स व ही वे स हं क री ज ला छि स अ व ह री॥
का प ड हि र क र उ ज गो री त हि - - - - - वे सु
ज साम्व लीतहिरपाटणी — – करउ।
आ - मं - - - - - - हं।
को ससो -- [४४] उ -- - छायते इंपर लाधी।
ज हि आ वं ति र ति आ प ण इ हि अ इ अ ति सु ठु खू घी।।
तुम्ह इं – – – ल तुम्ह हिस रिस उवो ल हिको जू [झ इ।]
आ [४५] नु (?) --- इवा न ह जो व थुं का ज ह मा झु वू झ इ।।
ए हइ सी सुवे स ज हि आ वि उप इस इ
−−−[रा ?] उलुब्चइ।
अ उ रु भ ण उ को क - - - - हु - - - - - रूच [४६] इ [॥]
रो डें रा उल वेल व खा [णी।]
 [पुणु ?] तहं भा सहं ज इसी जा णी।।
                                  अर्थ
 ----[२]-[मण्डन ?] भाता है।
 ऑखों में काजल तरल दीखता है, अच्छा तुच्छ फूल---है।
 अधर के तांबूल द्वारा मन मानो रक्त हो गया है, किव [कहता है] ----अन्य ही शोभा देता है [1]
                  ---।[३]-----को मोहते हैं।
 [ उसके ] गले में जाल कंठी शोभा देती है, क्या और कोई [ आभरण ] उसकी [ शोभा? ]पाता है ?
 तरुणी का मंडन इस प्रकार भला है कि जिसको जैसा रुचे-----[1]
```

रक्त [वर्ण का] कंचुक अत्यधिक चंगा (अच्छा) है, [और]----अंग से वह गाढ़ा

(कस कर) बँघा हुआ है।

```
---परिवान भला (बहुत) भाता है, उसनी शोभा क्या कछडा पा [सकता] है?
  -----[1]-----[4]-----
विना आभरणों के पैरों की जो शोभा ह, वहा (उसमे)----अय ही वर्ण का है।
ऐसी बेटी जिस घर में आवे, उस [घर] की तुल्यता क्या कोई पा सकता है ?
                  n * n * n *
----ऐ गोहा (पुरुष या भट) तू---देसता है।
विल हुए सपों को [बालो के रूप मे] बाँघ लेने से जो चिंगमा (मनोहरता) हो रही है, उसका
      वर्ण ----लग रहा है।
-जो आत (बलवान) अहि विकचित और फूले हुए है, त्या यह [हो सकता] है कि वे
      तावत् उस प्रकार बोलें ?
      -----[1]-----[0]------[1]
-- घडिवन (युमके <sup>7</sup>) की जो रेखाएँ है, वे चिन्तनशीलो को वाके ढग से अवक्षिप्त करती है।
--- नठ मे जो नठी शोभा देती है, वह लोक की दृष्टि में मडित होती और उहें क्षुव्य
      करती है।
अग मे-----[1]-----।
पटी (दुपट्टे) का [८]-----[1] वाना वर्ण जो यहाँ पर(१) यपित हो जाता है।
ितरा | आविल (मलिन) कछडा प्रगाढ रूप से दृढ है, [और तेरा] वांना यौवन --- खडा है।
हायों में [जो] रिप्ट (रीठो) [के रूप में] उज्ज्वल, लान्ह (छोटे) और जीपुडि (?) तागे हैं, वे
      आविल (मलिन) है।
----- गाढी पट्टी है, मानो कामदेव [९]-----।
पैरो मे पाद हसिना है जिसने अति ही चगा (भला) [और] वाँका लावण्य अगो मे माँड
      ख्या है।
गोल्ल (कुदरू के फल) आनदित (?) [होकर] तुझसे कहने है कि तेरा वेप उनके [वेप] से
      वांका है।
हे हूणि----वे क्या वल भाष सकते (दावा कर सकते) है ? वे तो आपूर्ण ग्राम्यता
       [ही] वताते है।
 [१०]---- तरुणता माडी है, [तुय] पातली (पतले शरीर को स्त्री) को [तेरे] भाई
      ने छोड दिया।
---- राउल (राजभवन) में तू ऐसी शोभित है कि तुझे देखकर मदन भी मोहित हो जावे।
```

इस प्रकार बनावडे होने (?) को बिससे झखे, यदि तू हमारे वेप को नहीं देखती?

४ पैरो का एक घुघरुदार आभूषण।

- [११] ऐ राउल, जो [तू ऐसी] आपूर्ण शोभित हो रही है, यहाँ वह व्यक्ति नहीं है जो [तू ही] बता मोहित न हो जाए।
- [तेरी] आँखों में जो डहर (अल्प) काजल दिया हुआ है, जो [कुछ] ज्ञात है वह उसका वर्ण (सवर्ण) नहीं है।
- [तेरे] कानों में करडिम (करपत्रिका) अगर काँचडी (?) है, [अतः] अन्यों (अन्य आभरणों) को शोभा के लिए क्या कर्त्तव्य है ?
- [१२] गले में खोखली कंठी [इस प्रकार] भाती (?) है [मानो] वह काम की श्रृंखला——। लंबा, लाँवझ (?) और रक्त [वर्ण का तेरा] कंचुक है, तू ही न बता कि वह देखते ही उन्मत्त [नहीं] करता है ?
- ऐ राउल, सो (जो) [तू] अपने स्तन ऊँचे किए हुए है, वह तरुणों को देखते ही बावला कर देता है। [तेरी] जो बाहें है वे मल्ल अवष्टम्भन स्तंभ के समान दीर्घ है, – मानो देखो तो उस प्रकार नहीं है। [तेरे] मृष्ट (मसृण) हाथों को जो बहुत शोभा देते हैं, – समस्त खता (क्षत्रिय) जन चाहते हैं।
- [तेरा] परिधान फहराने पर शोभा देता है, [और] हे राउल, वह [परिधान] दीखता हुआ सब जनों को मोहित करता है।
- [तेरे] नूपुरों की घ्वनि [१४] कानों को सुहाती है, ---- मन को भाता है। जिस हंस-गित से वह इस प्रकार चलती है, वह वाखर (पक्ष = आधी) भी राउल [की गित] सी नहीं है। जहाँ घर में ऐसी अवलग्ना प्रवेश करती है, वह घर [सचमुच] राउल (राजभवन) जैसा दीखता है।
- [१५] किस प्रकार टेल्लिपुत्र (तिलंगी का पुत्र) तेरे लिए झंखता है ? -----देख कि वह तुझे (तेरे संबंध में) कहता है,
- 'एक भी [ऐसी] कोई दीखती हो तो उसका यहाँ वर्णन कर।' कहते हुए [उसका] हृदय भींजता (स्निग्ध होता) है।
- जो किसी प्रकार के आड (कलंक या दोष) के पाश में बँघता है, वह ही उस प्रकार से गोरी को प्राप्त करता है।
- चंद्रमा का सवर्ण [कोई पदार्थ] दिन (?) के लिए भी यदि [निर्मित] किया जावे, तो यह भी [तेरे] मुख को [१६] एक न माँड (पा) सकेगा।
- ----- दिया हुआ है, जिसे निहारकर मदन भी मत्त [हो रहा] है।
  [तेरे] दोनों गण्ड कय्यडियों से अति शोभा देते हैं, [जिसके कारण] अन्य मंडन सद्य: ही (?)
  दग्ध हो-चुके हैं।
  - ५. करपत्र (आरे) के समान दॉतदार एक कर्णाभरण।
  - ६. एक प्रकार का कर्णाभरण (?)।
  - ७. एक प्रकार का कर्णाभरण (?)।

[तेरे] कि में जो जलारी (जल्लार देश की) कठी शोभित है, वह ऐसे-वैसे सब जनो को मोहित करती है।

[१७] आधे उघाडे स्तनो पर जो कचुक है, वह-अनग का सन्नाह -- है।

कचुक के वीच मे जो स्तन दिखाई पडते हैं, उन्हें निहार कर [लोग] सब वस्तुओ को उद्दिषत करते हैं।

[तेरे] गोरे अग पर दोरगा कचुक [ऐसा लगता] है, मानो सध्या और ज्योत्स्ना का सगम हुआ हो । [तेरा] जो र्षांघरे का परिधान है, [१८] [उसको देख कर] इतर कछडा और वछडा [पछेला] दग्ध हो जाते हैं।

----। पक्ष मे पक्ष दौड़ रहा हो, मानो ऐसा [होता] है।

देख, [तेरे सग मे] टेल्ल (तिलगा) [इस प्रकार] शोभित है कि अन्य वोल्ल (?) सद्य दग्ध हो जाते हैं।

[राज-भवन में] प्रवेश करती हुई इस प्रकार की टिक्कणी शोभा दे रही है, उसको निहार कर लोग [आँखें] मलमल कर [१९] देख रहे है।

श \* ॥ \* ॥ \* ॥ ए विडरा (वदी), तू कैसा है कि टक्क---, ऐ राहु (पिलत केश वाले), [इसके] आगे [तू] वण भूल रहा है। तूने क्या कही [उसके] वेप को देखा है कि जैसे-तैसे जो भी वण थे वे घिंपत हो गए है ? ऐ सुजान गौड, तृने उसे कहाँ देखा ? [उसे] देखने के अनतर क्या तुझे वेप मीठें लगते हैं ? [२०] वधनो से बँघे हुए केश जो [ मुख पर] लोल हो रहे हैं, खोप----एक भी --। खोप के ऊपर [बँघा हुआ] अमेअल (शेखरक)' कैसा [लगता] है कि मानो रिव राहु के द्वारा गृहीत जैसा हो।

[उसको] दृष्टि का फूल [जव] ------उसे देखकर तरुण [मृग-] शावक मूर्ण्छित हो जाते हैं।

[उसको देखकर] फल तुच्छ हो गए और तारे मन में [२१] हार गए, मानो [इसी कारण] तारे रजनी-मुख गिने जाने लगे हैं।

अरे वर्व्वर, तू--देख, उसके ललाट के सदृश क्या है?

अरे बब्बर, तू देख [जसकी] मौहे फैसी रूरी (सुन्दर)है, वे कामदेव के धनुष की अहुणी जैसी है। अरे अरे वब्बर, तू [जसके] तिलक को नहीं देखता है? वह इस प्रकार का [२२] तिलक चद्रमा के ऊपर हो रहा है।

[उसका] वर्त्तुल तिलक कित प्रकार का भाता है कि [मानो] मुख-शशि की अवलम्नता मे----ममित होता हो।

विना बनवारो (पनवारो)' के वह नव आसन को वार रहा है, [जिससे] ऐ वडिरा (वदी), तू अपनी वृद्धि को हार रहा है।

- ८ जूडे के ऊपर बांधी जाने वाली माला।
- ९ पान के आकार का एक झिरोभूषण जो मस्तक पर लटकता रहता है।

कानों में [उसने जो] ताडर (चमकदार?) पत्ता १० पहना है, [वह ऐसा लगता है] मानो इस प्रकार शुद्धि (निर्मलता) का पत्ता शोभित हो।

गूआ से रँगे हुए [२३] [उसके] दाँत [ऐसे] राते (रक्तवर्ण के) है कि आर्त्त कपर्दिका-पुत्र -- मत्त [हो रहे] हैं।

कंठ में मंडन (आभूषण)—— लड़ों का [जो] तागा है, वह [ऐसा] लगता है [मानो] मदन के हृदय में बंभोअल (ब्रह्मोत्पल ?) लगा हो।

मास भर (?) सोने को जलाइए, [िकतु] मुक्ता के सदृश होने पर भी [वह] हॅसा जाता है। सन का ग्रथित तागा [उसके] गले में शोभा देता है, [२४] जिसको देखकर, ऐ वंडिरा (वंदी), कौन जन मूछित नहीं होता है?

ऐसा न हो कि [उसके गले में] तारिकाओं (नव्यहों) का जो — हार है, उस को देखकर [अन्य प्रकार के] हारों का अपहार (त्याग) हुआ हो।

भारी स्तनों के मध्य जो सूत का हार है, वह [मानो] स्थविर (वृद्ध) कुज (मंगल) - - - - शोभित हो। पारडी (परार्द्र) के पीछे उसका भारी स्तन कैसा है कि [२५] जैसे शरद् के जलद के बीच चंद्रमा हो।

[उसका] सूत का हार रोमावली से [इस प्रकार] कलित हो गया (मिल गया) है कि मानो गंगा का जल यमुना [के जल] से मिल गया हो।

वाहों में जो चंद्रहाई (चंद्रिका) उसने पहनी है, वह चंद्रहाई (चंद्रिका) दूसरा चंद्रमा [हो रही] है। [उसके] अंग का मंडन [उसके] अंग का उजाला है, उसकी कंठी का [२६] वृन्त वंडिरा (वंदी) के लिए [अपनी अवर्णनीयता के कारण] आल (कलंक) [का कारण] बन गया है। [उसके] काछे के परिधान की जो शोभा है, [उसके समक्ष] अन्य [किसी परिधान] की सराहना करते सुनिए तो अति कोध होता है।

दो ओढ़िनयाँ सेंदरीं<sup>१२</sup> और सेलदही<sup>१३</sup> की कीजिए, तो [उसका] रूप देखकर सब जन क्षीण होते हैं। [उसने] जो घवल कपड़ा ओढ़ रखा है, वह कैसा लगता है जैसे मुख-शिश ने [२७] ज्योत्स्ना प्रसारित की हो।

ऐसा वेष जो [उस] गौड़ी का है————छोड़कर सबसे दृष्टि तोड़ लीजिए। [जिसे] जैसा रुचे [वह] वैसा बोले, [कितु] उसके वेष का क्या [कोई] मूल्य है?

ऐसी गौड़ी जब राउल [राजभवन] में प्रवेश करती, [तव] वह [राउल] मानो [२८] लक्ष्मी के द्वारा मंडित दीखता है।

।। \* ।। \* ।। \* ।। \* ऐ गौड़, तू एक [ही भाग्यशाली है], किंतु दूसरा और कौन वर———

- १०. पत्ते के आकार का एक कर्णाभरण।
- ११. एक प्रकार का बहुत महीन मलमल।
- १२. एक घारीदार कपड़ा।
- १३. दक्षिण भारत का एक महीन मलमल।

```
कौन तेरे सींह (सम्मुख) होकर बोले ?
जो फिर मालवीया है, उसकी सुधि आती है
तो कामदेव मानो अपना हथियार भी भूल जाता है,
इस डर से कि यहाँ हमारी (हमारे शरीर की) ही दो भागी खोप वन जाएगी।
उसके सरीखा क्या इस प्रकार है किमी----?
 [ उसकी ] खोप के ऊपर जो सौलड़ा दिया हुआ है, उसका वण कैसा भाता है,
 जैसे सिद्रिरका के राजादेश से नामदेव कर निमत कर रहा हो।
 [३०] [उसका] ललाट रक्त [वर्ष का] और रुरा (सुदर) है और उसके प्रमाण में वह कम
    ऊँचा नहीं है,
 उसे देखने पर अप्टमी का चाद ऐसा भाता है।
 [उसने] -- इस प्रकार का ओढ रक्सा है नि--उठे का हो।
 [उसकी] दोनो स्फुर भीहें रूरी (सुन्दर) है, [और] उनकी बाद में [उसकी] बाँखो
    ना गुण (वैदिाप्ट्य) [ऐसा ] है
 जैसे [उन्होने] काम [देव] का धनुप चढाया हो।
 ललाट में [ उसने ] जो हरे (मुन्दर) तिलक दिए हैं, वे काम के ----
 शकरी (पार्वती) के भाल के कार्य के लिए पाया है।
 उनके पूट (सयोग) से नाक की रेखा रूरी (सुन्दरी) लगती है।
 उसके वर्ण से सब का वण उतर गया है, [३२] ऐसा विया है---- लेख।
  [उसकी] अर्थों की फार्के तीग्वी, उज्ज्वल और तरल है [और] उनके वण [के विषय मे]
 जिह्ना --- मध्य होती है।
 वैमा हिययार पाकर कामदेव जगत को क्या करेगा,
  ऐसा बहस्पति को भी नहीं सुझता है।
  [३३] रक्त [बणकी] ऑको में जो रूरा (मृत्दर) नाजल दिया हुआ है, वह कैमा है,
  मानो चक्षुओ के भय से ---जैसा निया हो।
  पूर्णिमा के चन्द्रमा को फाडकर और हरिण को पक्ष में (जलग) डालकर
  [उसके] दोनो कपोल जैसे [विघाता ने] किए हो।
  उन्हें देखते ही [३४] सब तरुणो के
  पाने की खुनस के कारण हदय घँस-घँस पडते है।
  कानों ने ननवासो (कनपासो) ---- के लिए वोल खुट (क्षीण पड) रहा है।
  वितने ही नहीं इस [बाय] में खप गए ? जगत् में इनका मृत्य नहीं है।
  उन्हें पहिनने के अनतर घडिवन (शुमके?) [३५] कैसे भाते हैं,
  मानो पूर्णिमा ही पूर्णिमा के दो चाँद उस (उन) की कोड मे सुहाते हो।
  बोल सुनने वे लिए-----अपने को निमत बरते है।
   [उसके] नीचे-ऊपर के जो ओष्ठ हैं उन्होने कवि [कहता है, ऐसी] शोभा प्राप्त की है,
```

```
[जैसे] उन्होंने कुंदरुओं, प्रवालों [३६] और अशोक-पल्लवों को तुष्ट कर उसे प्राप्त किया हो।
[उसे पित से] समदाने (मिलाने) के लिए [उसके] मुख की शोभा सज रही है,
[यदि] कोई उसके परिधान का हरण करे तो उपमान करूँ।
अपनी जो बुद्धि है, वह कूड़ी (अपटु) बानिनी (व्यवसायिनी) है
उसके लिए सभी का अपहार -----
[३७] [उसने] जो एकावली [गले में] ---- बाँधी है, वह सकल ही इस प्रकार भाती है,
मानो मुखचंद्र की अवलग्नता (सेवा) में सत्ताईस नक्षत्र-बालाएँ
--- आकर ऐसा इस प्रकार नमस्कार करती हो।
और [उसके] स्तन प्रभूत, ऊँचे, वर्त्त्ल और पीन हैं,
[व] सोने के मंगल-कलश जैसे ----हैं
[३८] अन्य कि [वे] कामदेव के घट हों
[जो] वारि (जल) की ओट में उस (उन)की शोभा पाते हों।
त्रिवली में [वह जो] रोमराजि ---- धारण करती है,
[वह ऐसी है मानो] शोभा के दो आधे-आधे पक्ष युद्ध करते हों [और वह] वहाँ [उस युद्ध का]
       निवारण करती हो।
वहाँ मंडन सात (?) - [३९]-----
मोती का जो एक हार है,
उसकी शोभा देखते हुए ऐसा लगता है
कि यह संसार असार - - - हो गया है।
तो फिर जब उसने हाथों और पैरों में सोने के च्ड़े पहने,
उसे (उसका यह पहिराव) देखकर (?) [४०] ---- जो वेष हैं, वे सब कूड़ा लगते हैं।
उसने रक्त जैसी चादर और उससे लगी हुई जो कंचुकी पहनी
उसकी और ही शोभा किव वहन करता है।
अरे, कामदेव को [तुमने] सनाथ किया,
तो उसने भी उसी प्रकार तुम्हें नहीं छोड़ा, ऐसा तीनों [४१] भुवन ही कहता है। 🛶
-- परिधानों को पहनकर काछड़े से जो शोभा [होती ] है,
वह [शोभा] क्या कोई [भी] वेष पाता है?
-- अच्छा --- अरे गौड़ देशवासियो, गोदावरी क्षेत्रवासियो,
बोलो जैसा जिसे भावे।
उसने फिर----एक अवली (एकावली)
 [४२]--- उसकी शोभा कौन पावे?
 [उसकी] जवाघ (जवार्घ) १४ कामद्रुम के आलवाल जैसी भाती है।
```

१४. जौ के आकार की सोने की गुरियों की वह माला जो आधी अर्थात् गले में केवल सामने की ओर रहती है।

```
। उसके। पैरो ने रक्तोत्पल को -- जीत लिया है,
जो लोक में लक्ष्मी का निवास कहा जाता है।
----वर्तुल और उज्ज्वल
[83] -----I
उसने सब बेप करके जो लक्ष्मी [की सुन्दरता थी] उसका अपहरण कर लिया।
जो गोरी है, उसका ----वेष क्पडे का है।
जो माँवली है, उसकी पाटणी (पट्टन की माडी) का --है।
कौन-- [४४]-----उस पर प्राप्त की
[कि] जिसके आते ही अपने हृदय मे रित अत्यधिक क्षुब्ध की।
तुम्हें ही---- तुम्हारे साथ बोल में कीन जुझे (युद्ध करे ) ?
अय [४५] -- -- वर्ण की जो वस्तुएँ कार्य मे पूछी जाती है।
इस प्रकार ऐसे सुबेप में [वह] जब आकर प्रविष्ट हो
 --राउल (राजकुल) महा जावे।
 और कोई कहे----- हचे।
 [84] --+--
 रोडा के द्वारा। [यह] राउलवेल (राजकुल-विलास) कही गई,
 नौर फिर वहाँ [भी] भाषा में [कही गई], जैसी उसकी जानी थी।
```

(1)

## कैलाशचन्द्र भाटिया

# काँजीहीज

'कॉजीहौज' शब्द उत्तर भारत के नगरो तथा गाँवों में प्रयुक्त होता है। यह उस स्थान-विशेष का सूचक है जो चारों ओर से बन्द होता है और जिसमें खेती आदि को हानि पहुँचाने वाले लावारिस पशु बन्द किये जाते हैं। 'चौपायों के मालिक दण्डस्वरूप कुछ धन देकर उनको छुड़ा ले जाते हैं। इस शब्द से मिलते हुए अन्य शब्द भी हिन्दी भाषा के विशाल प्रदेश में व्यवहृत होते है, जिनमें 'कानीहाउस', 'कानीहौद', 'काँजीहाउस' आदि उल्लेखनीय है। इतना निर्ववाद है कि इसका प्रथम रूप—काँजीहौज—ही बहुप्रचलित है, शेप रूप किसी निश्चित भू-भाग में ही प्रचलित हैं। 'काँजीहौज' सर्वत्र प्रयुक्त होता है तो 'कानीहाउस' पश्चिम में अधिक और 'कानीहौद' पूर्वी जिलों में प्रचलित है। यह शब्द हिन्दी-क्षेत्र में ही प्रयुक्त नही होता वरन् सम्पूर्ण भारत में इसके समानार्थी अन्य शब्द प्रयुक्त होते है, जो रूपात्मक दृष्टि से भी इस शब्द से मिलते हुए है; यथा मराठी-कोंडावाडा है; कन्नड़- कोंडवाडा है; उड़िया- कॉजिया हत्ता'; बॅगला- खूँआड़ है।

इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विद्वान् भाषाविदों के विभिन्न विचारों को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं: (अ) इस शब्द के दोनों भागों का संबंध अंग्रेजी से है। (ब) इस शब्द का द्वितीय भाग ही अंग्रेजी भाषा का है। (स) इस शब्द का प्रथम भाग तिमल भाषा का है।

(अ) वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित व्युत्पत्तियाँ आती है— कानीहाउस = कैनिन + हाउस —ना० प्र० सभा काशी।

१. हिन्दी शब्द सागर, ना० प्र० सभा, काशी, पहलाखंड, पृष्ठ ५२०।

२. प्रेमचन्द जी ने 'प्रेमाश्रम' में इस रूप का ही प्रयोग किया है, दे० पृ० २९९ तथा ३०३, सं० १९४८ ई०।

३. कृष्ण लाल वर्मा, हिन्दी मराठी कोश, प्र० सं०, पृष्ठ १०४।

४. डॉ० हिरेमठ, घारवाड़ विश्वविद्यालय के सौजन्य से प्राप्त।

५. 'अहाता' का ही विकृत रूप 'हत्ता' है और 'हौद' पर 'हौज' के साथ 'हत्ता' का भी प्रभाव है—उड़िया रूप के लिए मै प्रो० गोलोक बिहारी घल का कृतज्ञ हूँ।

दः बँगला रूपः डाँ० सुकुमार सेन, अध्यक्ष, भाषा-विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सौजन्य से प्राप्ता।

७. वृहत् शब्द सागर, सातवाँ खण्ड, १९३०, पृष्ठ ३८८३।

कांजीहाउस = काइन' + हाउस --वही।'

कांजीहीद = कांजी + हौज -डां व वेली," डां व धीरेन्द्र वमां"।

कॉजीहोद = काइन + हाउस -रामचन्द्र वर्मा।"

(व) तथा (स) वग के अन्तर्गत-

कांजीहीद = कांजी + हाउस -- वृहद् हिन्दी कोश, काशी।"

एक बोर जहाँ कुछ भारतीय विद्वानों ने इस सब्द को अग्रेजो का परिधान पहिना कर भारतीय भाषाओं में गृहीत माना है वहाँ दूसरी ओर सुब्वाराव जैसे विद्वान्, जिन्होंने अग्रेजी में भारतीय शब्दावळी पर काथ किया है, इस सब्द को भारतीय सिद्ध करते हैं। हाब्सन जाब्सन<sup>14</sup> में यह शब्द सम्मिळित किया गया जो निम्नाळिखित अर्थों का परिचायक है——

- १ रेजीमेट की छोटी कोठरी।
- २ उत्तर भारत में पशशाला।"

उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द का द्वितीय भाग अग्रेजी शब्द 'हाउस' का ही विकृत रूप है, जो उचित है। अब प्रथम भाग की ही समस्या रह जाती

डॉ॰ घोरे द्रवर्मा, इंग्लिश लोन वर्डेंब इन हि'दी, इलाहाबाद यूनियसिटी स्टडींब भाग ८-१, सन् १९३२, पृट्ठ ४०।

č Kine-Cows-Middle English Ky-en a doubled plural of Anglo-Saxon cu'—a cow, the plural of which is cy- cf scots kye--Chambers Twentieth Century Dictionary, 1935, বুক ৭০ १।

९ शब्द सागर, प्रथम भाग, काशी, पृष्ठ ५२०।

१० 'केंचिंग हाउस' से मानते हैं---दें० टी॰ प्रैहेम बली, इस्लिश बर्ड्ख इन पजाबी, बी॰ ओ॰ ए॰ एस॰, भाग ४, पृष्ठ ७८३-९०।

११ 'काइन हाउस' अयत्रा 'केविंग हाउस' से मानते ह --

१२ रामच द्र वर्मा, प्रामाणिक हिन्दी शब्द कोश, पछ २३८।

१३ कॉजी (तिमिल) लावारिस पशु, हाउस (ब० घर), ज्ञान मण्डल लि० बनारस, एक्ट २६३।

१४ अ-1 The cells (temporary lock up) of regument in India, so called traditionally regument of the innates

<sup>2</sup> Cattle pound in Northern India-Hobson Jobson

य---आवसफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, भाग २, पुष्ठ ८३१।

१५ पशुशाला के अर्थ में एक साहित्यिक प्रयोग ब्रष्टच्य है ---

<sup>&</sup>quot;इन लोगो के लिए कांब्रीहोंज भी तो नहीं। क्या ही अच्छा हो यदि द्विवेदी जी हरहट या हरहारी लेखक लेखिकाओं के लिए भी कांबीहाउस खुलवाएँ।" बनारसीवास चतुर्वेदी—सस्मरण, सन् १९५२, पट ११७।

है। प्रथम भाग को अंग्रेजी के 'काइन' अथवा 'कैनिन' या 'कैचिग' का विगड़ा हुआ रूप माना गया है, जो प्रामाणिक नहीं; क्योंकि 'काइन' शब्द अंग्रेजी में ही प्रचिलत नहीं, आज उसके स्थान पर 'काउज' प्रचिलत है तो उसके पुराने रूप का ग्रहण सर्वथा अमान्य है और 'कैनिन' तथा 'कैचिग' से भी किसी ध्विन-परिवर्तन के नियम के अनुसार 'काँजी' नहीं बन सकता। ज्ञानमण्डल वाले कोश में 'काँजी' शब्द को तिमल शब्द लिखा है। मैने इस शब्द का यथार्थ स्रोत ढूँढ़ने की विशेष चेष्टा की। तिमल में वस्तुतः 'काँजी' शब्द कम-से-कम इस अर्थ में कोई नही। तिमल में दो और शब्द हैं—१. काँची, जिसका अर्थ है—अध्यवस्थित, चलायमान ' और, २. काणि, जिसका अर्थ है—आधिपत्य या आधिपत्य का अधिकार। ' लेकिन इन दोनों शब्दों में से किसी से भी विवेच्य 'काँजी' शब्द का कोई सीधा संवंध नहीं स्थापित किया जा सकता।

दक्षिण की एक और भाषा कन्नड़ में 'कोंचे' शब्द है, जिसका अर्थ है—एक चारों ओर से उठी हुई दीवाल से घिरा हुआ टीले पर स्थित स्थान। 'अमरकोश' की कन्नड़ टीका में इसको 'शाला' के अर्थ में लिया गया है। मैसूर विश्वविद्यालय के कन्नड़ विभाग के अध्यक्ष डा० श्री-कंठिया ने भी इसी शब्द से इसका संबंध स्थापित करने की मुझे सलाह दी। लेकिन अगर इस शब्द से इसका संबंध स्थापित करने की मुझे सलाह दी। लेकिन अगर इस शब्द से इसका संबंध स्थापित किया जाय तो फिर 'कॉजी' तथा 'हौज' दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है और डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार यह फिर अनुवादमूलक शब्द वन जावेगा।

कन्नड़ में एक शब्द 'कोंडा' शैर है जिसका अर्थ है—जंगली भेड़ या वड़े काले मुँह का काला बन्दर जिससे भी यहाँ कोई 'कॉजी' शब्द से सीधा संबंध नही है। इससे भी उपयुक्त शब्द मुझको हाल ही की मेरी दक्षिण की यात्रा में 'तुलु' भाषा में प्राप्त हुआ। यह शब्द 'कॉजी' है, जिसका अर्थ है 'बछड़ा', और जो सामान्यतः किसी भी चौषाये के लिए प्रयुक्त हो सकता है। इस शब्द को ही मैं विवेच्य शब्द 'कॉजीहौज' का प्रथम भाग मानता हूँ। इस शब्द की पुष्टि मैने मद्रास विश्वविद्यालय में कन्नड़ के प्रोफेसर श्री एम० भट्ट से की, जिन्होंने तुलु भाषा में विशेष कार्य किया है। तिमल मे इसका समानार्थक शब्द 'कन्नु' है, जिसका रूपात्मक दृष्टि से कोई संबंध नहीं है।

अस्तु यह निष्कर्ष निकला कि 'काँजीहौज' शब्द एक सामासिक पद है, जिसका प्रथम भाग 'काँजी' दक्षिण की द्रविड़ भाषा 'तुलु' का शब्द है और द्वितीय भाग 'हौज' अंग्रेजी शब्द 'हाउस' का विकृत रूप है। इस प्रकार यह दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना हुआ संकर शब्द है जो हिन्दी प्रदेश में ही नहीं, भारत के अधिकांश भू-भाग में प्रचलित है।

२० तिमल लेक्सीकन, मद्रास विश्वविद्यालय, १९२६, पृष्ठ ८२९।



१६. तिमल पर अगरादि, भाग १, पृष्ठ ५८१।

१७. विल्सन, ग्लोसरी अव् जुडोशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्ज, पृष्ठ २५८।

१८. किटल्ज कन्नड इंगलिश डिक्शनरी, पृष्ठ ४८२। १९. वही, पृष्ठ ४८५।

### रामशकर भट्टाचार्य

## पाणिनि के निपातन-सूत्रो की सार्थकता

अप्टाच्यायी में कुछ ऐसे सूत है, जो निपातन-सूत कहलाते हैं। इन निपातन-सूता के विषय में यह पका होती है कि किस लिए प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश छाड़ कर पाणिनि के द्वारा सब्दों का निपातन किया गया है? नभी सूत्रों में निपातन-प्रदिति का हो यहण क्या नहीं किया गया है? निपातन-प्रणाली में कौन-सी सरलता है? अर्थ-निर्णय विषय में निपातन के द्वारा कौन-सा वैशिष्ट्य दिखाया गया है? इस निवन्य में इन सब प्रदन्तों का सप्रमाण उत्तर दिया जा रहा है।

१६ निपातन-रीति की असायक्ता के विषय में आइ० एस० पवेत महोदय ने कहा है—"() ३१९० मून से शुरू कर ८१३१९५ सूत्र पर्यन्त जितने सूत्र हैं वे निपातन-सूत्र कहलाते हैं। यहाँ निपातन-रीति से सूत्र-रचना को कोन-सी आवश्यक्ता थी ? 'निप्णात' शब्द को बनाने के लिए पाणिनि ने 'नि-मदीभ्या स्नाने कौशले' [८१३१८९] कहा है (अर्थात् प्रकृति-प्रत्यय-विभाग पूर्वक कहा है) पर वे भी 'प्रतिष्णात' शब्द को बनाने के लिए प्रकृति-प्रत्यय-विभेग कर पंत्र पति णातम् [८१३१८०] ऐसा कहकर 'प्रतिष्णात' शब्द को निपातित करते हैं। किञ्च निपातन-सूत्रों में एकस्पता भी नहीं है। ८१३१९० सत्र में 'प्रतिष्णात' शब्द-बाच्य सूत्र-शब्द प्रयमा-विभावत से लिसत है, पर ८१३१३ सूत्र में (जो एक निपातन-सूत्र है) 'विष्टर' के बाच्य 'वृक्ष' और 'आसत' सप्नमी विभवित से निर्विष्ट है। इस प्रकार के विभिन्न व्यवहारा को सगति क्या है?" (दि स्ट्रवन्द आफ दि अष्टाच्यायी, पृ० ६३)। इस लेख में इन आक्षेप के उत्तर के लिए हम कुळ प्रमाणो का सकलन कर रहे हैं।

२६ पाणिनीय सम्प्रदाय में 'निपातन' शब्द के अनेक अय देखे जाते है। यह शब्द सूत्रवाची भी है (भाष्यकार के अनुनार), जैसा कहा गया है—"कि निपातनम्? द्वितीय तृतीय चतुथ तुर्याष्यत्यतरस्याम्" [६।४।२]। पाणिनि का २।२।३ सूत्र ही यहाँ का निपातन है। सूत्रस्य शब्दवाची के रूप में निपातन का प्रयोग पत्रज्जिल को मान्य है, यथा—

"तर् वै अनेकंन निपातनेन ब्यविष्टित न शक्यमनुषत्तियतुम्" [३१३।८३]। यहां नागेश ने निपातन शब्द का अर्थ दिखाया है—"धनान्तर्धन प्रपणप्रधाणीद नापधन रूपेणेत्यय" (उद्योत)। इससे सून का निपानन-पदवाच्य होना सिद्ध होता है। कभी-कभी यह शब्द वार्तिकवाची होना है, जैसे भाष्यकार ने कहा है—"निपातनादेतत् सिद्धम्, कि निपातनम्? क्वाया वा प्रतिपेष" [६१४११४०]। यहां "क्वाया वा प्रतिपेष" शब्द वार्तिक है (६१२१२ भाष्य देकिए)। केवल 'सौत' शब्द ही निपातन-वाच्य नहीं है, विल्क गणपाठीय शब्द भी (भाष्य के अनुसार) निपातन है। जैसे पतञ्जिल ने 'गिविष्ठि' शब्द के आधार पर कहा है—"निपात-नात् सिद्धम् कि निपातनम् ? गिविष्ठिर शब्दो विदादिषु पठ्यते" [६।३।९]। इस प्रकार धात्वर्थ-निर्देशक शब्द भी निपातन-पद-वाच्य होता है, जैसे 'काशिका' में कहा गया है—"कथमुद्य-मोपरमौ ? अड उद्यमें, यम उपरम इति निपातनादनुगन्तव्यौ" [७।३।३४]।

इससे सामान्य रूप में यह सिद्ध होता है कि आचार्यों के विशिष्ट शब्द-प्रयोग निपातन-पद-वाच्य है। यह नागेश ने स्पष्ट रूप से कहा है, यथा—"एवं च निपातनात् इत्यस्य सौत्र-त्वादित्यर्थ इति भावः" [उद्द्योत, ६।३।३४]। पाणिनि-सूत्रों में जिन पदों का व्यवहार किया गया है, वे यदि पाणिनि-लक्षण से सिद्ध न हों तो उनको निपातन सिद्ध कहा जाता है। यथा ५।३।५५ सूत्र में पाणिनि ने 'अतिशायन' पद का व्यवहार किया है, पर यह पाणिनि के ही लक्षण से सिद्ध न होने के कारण पतञ्जिल ने कहा—"देश्याः सूत्र-निवन्धाः क्रियन्ते।" इसकी व्याख्या में कैयट ने कहा है—"निपातनाद् दीर्घत्वम्" [प्रदीप]। इसके अनुसार पहले कहा गया विषय सिद्ध होता है।

३.६ चूँ कि आंचार्य-व्यवहार-सिद्ध होने से किसी शब्द को निपातन कहा जाता है, अतः निपातन की व्युत्पत्ति 'आचार्येण नितरां पात्यते आचार्यः स्वेच्छ्या पातयति' ऐसी की जाती है। अतएव निपातन-सिद्ध शब्द के विषय में 'इदं निपात्यते', 'अहं निपातयामि' [३।१।१२२ श्लोक वा०] इत्यादि प्रयोग भाष्यादि में मिलते हैं।

'काशिका' में निपातन का स्वरूप स्पष्ट दिखाया गया है। यथा—''यदिह लक्षणेन अनु-पपन्नं तत् सर्व निपातनात् सिद्धम्''—अर्थात् सूत्रों के कार्य से जो सिद्ध नहीं होता, वह यदि आचार्य के व्यवहार से सिद्ध होता है, तो वह निपातन-पद-वाच्य है। कहा भी गया है—'अन्यथा प्राप्त-स्यान्यथोच्चारणं निपातनम्'। अतएव यह शब्द निष्पत्ति-प्रित्रया के अनुसार दो प्रकार के हैं—अप्राप्तिप्रापण तथा प्राप्तिवारण। कभी-कभी निपातन से विशिष्ट अर्थ भी निर्दिष्ट होता है। इसलिए तीन प्रकार के निपातन कार्य होते हैं। कहा भी गया है—

> अप्राप्तेः प्रापणं चाऽपि प्राप्तेर्वारणमेव वा। अधिकार्थविवक्षा च त्रयमेतन्निपातनात्।।

कभी-कभी विकल्पार्थ मे भी निपातन ही होता है, जैसे काशिका में कहा गया है — "विकल्पार्थे निपातनम्" [७।२।२७]।

४. अब हम निपातन-लक्षण की व्याख्या करेंगे। पहले ही जानना चाहिए कि निपातन शब्द न तो प्रकृति है और न प्रत्यय, जैसा कैयट ने कहा है— "अथप्रकृतित्वमेषां कस्मान्न विज्ञायते? पञ्चम्याः प्रत्ययस्य चानुपादानात्, अनिष्पन्नस्य च प्रकृतित्वाभावात्। प्रत्ययत्वं तर्हि कस्मादेषां न भवति? लोके केवलानां प्रयोगादर्शनात्" [प्रदीप ५।१।५९]। इससे स्पष्ट होता है कि निपातित शब्द प्रकृतिप्रत्ययात्मक अवश्यमेव हैं। इस प्रकार के शब्दों में कितना प्रकृति का अंश है या कितना प्रत्यय का अंश है, इसमें संदेह उपस्थित हो सकता है। अतएव निपातित 'विश्वति' आदि शब्दों को लेकर भाष्यकार ने कहा है— "इमे विश्वत्यादयः सप्रकृतिकाः सप्रत्ययकाश्च निपात्यन्ते, तत्र न ज्ञायते का प्रकृतिः कः प्रत्ययः, कः प्रत्ययार्थ इति" [५।१।५९]।

हिंदी-अनुशीलन

यह नहा जाता है कि विधि-सूत्र के साथ निपातन-मूनों का भेद यह है कि विधि-सूत्र में प्रहत्यादि वा पृथक् उल्लेख रहता है पर निपातन-सूनों में ममुदाय का उज्जारण किया जाता है, इसलिए कैयट ने स्पष्ट ही कहा है---"विधि-निपातनयोक्चाय भेद यत्रावयवा निर्दिदयन्ते समुदायोऽ-नुमीयते स विधि, यत्र तु समुदाय श्रृयतेऽवयवाञ्चानुमीयन्ते तितपातनम् [प्रदीप ५।१।५९]।

५६ अब हम निपातन-सूत्रों के भेदों को दिखाएँगे। निपातन-सूत्र अनेक प्रकार के

होते हैं, यया---

किसी-किसी सूत में निपातित शब्दों के साथ उनके अथ भी यहे जाते है। जैसे 'क्ष्ट्य-स्वान्नध्वान्त' इत्यादि [७।२।१८] सूत्र में। जैते कुछ सूत्रों में अर्थ न कहकर भी निपातन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ क्या नहीं किया गया, इस प्रस्त के उत्तर में कैयट ने वहा है—"यदि धात्वर्योगाधित्वेत मन्यादय आधीयेरन्—मन्यादि साधने—धात्वर्ये धृष्यादयो निपात्यन्त इति-तदा क्षुत्रित मन्येनेत्यनापि भावे नत्येट् प्रतिपेध स्यादिति समुदायानाम् अमिधेय-मावेन मन्या-दय इहीपाता इति प्रदश्यते" [प्रदीप ७।२।१९]। अथनिदेश-निपातन विषय-प्रदर्शन के लिए है, यह काशिकाकार का भी मत है [प्राष्ट्यहण निपातन-विषय प्रदर्शनायम्—६।१।२०]।

कभी सूत्रों में क्वेंछ पदो का ही निपातन किया गया है, यथा—'दार्थात-दर्धात' डायादि [७।४।६५] सूत्र में। चूनि यहां पहले कहे गये विषय के अनुसार कुठ भी प्रयोजन नहीं है अत केवल पद मात्र ही निपातित किया गया है, यहा अर्थ-निर्देश की कुछ भी आवस्यकता नहीं है।

कदाचित् सानुबन्य निपातन भी किया गया है। 'ऐका गारिकट् चौरे' [५।१।११३]

इसका एक उदाहरण है।

धारवर्य-मुलक निपातन सूत्र भी है। 'श्रव्यस्तदर्ये' [६।२।९२] सूत्र में तदये से क्षीणारवय अभिन्नेत है, यह भाष्य में स्पष्ट वहा गया है।

कभी-कभी सूतस्य एक ही निपातित पर भिन्न स्वर मे पिठ्न होता है। इस पर विशेष विचार हम लेखान्तर म करेंगे। इसका एक उदाहरण 'दाण्डिनायन' इत्यादि [६।४११७४] सूत्र के 'ऐडवाक' पर में देखा जाता है। यहाँ यद्यपि एक 'ऐडवाक' पर है, परन्तु स्वरमेद से इसे दो पर म्वीकार किया जाता है। जैसे वातिककार ने कहा है—"ऐडवाकस्य स्वर भेदातिपात्त प्यम्त्वेत।" कैयट ने इसकी व्यास्या की है "तन मिश्रस्वरयोरेकस्मिन् निपात्यमानेअपरस्या-सम्रहादुमममि निपात्यम्" [प्रदीप]। अतएव स्वरमेद के आधार पर दो उदाहरण भाष्यकार ने विए है—ऐडवाक ऐडवाक इति। किन्तु किमिलए एक ही बार इस पर का पाठ विया गया है, कैयट ने इसका उत्तर दिया है—"स्वरमेदप्रत्यस्तम्यन निपातन मर्वस्वरलीकिकप्रयोग सम्रहार्यमिति" [प्रदीप]।

इम नियम का दूसरा उदाहरण 'वपस्पृघेषाम्' इत्यादि (६।१।३६) सून में देखा जाता है। यहां 'अपस्पृघेषाम्' इस एक पद का पाठ भिन स्वर से होता है। यह निपातन की शक्ति से होता है, ऐसा व्यास्याकारों ने कहा है।

क्तिने ही ऐसे निपातित शब्द है जो केवल वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। "बहुप्रजाश्छ-म्दिस" [५।४११२३] इसका एक उदाहरण है। निपातनसिद्ध पद लौक्कि या वैदिक है, इसमें कभी-कभी सन्देह भी होता है। जैसे 'सिनसंसिन वांसम्' पद लौकिक या वैदिक है, इस संशय के उत्तर में काशिकाकार कहते हैं—''छन्दसीदं निपातनं विज्ञायते'' [७।२।६९]। ध्यान देना चाहिए कि इस निर्देश में पाणिनि मौन हैं।

'कपिष्ठलो गोत्रे' [८।३।९१] सूत्र में भी अन्य प्रकार का निपातन देखा जाता है। साधारण दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि "कपिष्ठल इति गोत्रे निपात्यते" यही इसका अर्थ है। परन्तु यह ठीक नही है। भाष्य में कहा गया है—"गोत्रे यः कपिष्ठल शब्दः तस्य पत्वं निपात्यते, यत्र वा तत्र वेति।" अतएव पत्व के विषय के रूप में गोत्र निर्दिष्ट नही है, किन्तु दर्शन के विषय में, अर्थात् गोत्र में जो 'कपिष्ठल' शब्द देखा जाता है वह साधु है। यह भी जानना चाहिए कि निपातन-सूत्र में जो बातें हैं वह कभी-कभी अविवक्षित होती हैं। ६।१।१२ स्त्र में दाश्वनित्यादि एक वचनान्त शब्द निपातित है। परन्तु यहाँ एक वचन अविवक्षित है, यह ज्ञानेन्द्र ने कहा है [तत्वबोधनी]।

६. इमने पहले ही कहा है कि निपातन आचार्य-व्यवहार को कहते हैं। व्याख्या से जाना जाता है कि कभी-कभी निपातन-तन्त्र होता है और कभी-कभी नहीं भी होता है। यह ६।४।२४ सूत्रभाष्य-सन्दर्भ में स्पष्ट है।

कभी-कभी निपातन सामान्यापेक्ष भी होता है, न कि विभक्त्यादि विशेषापेक्ष, अतएव निपातन-बाधित पद भी प्रयुक्त होता है। "क्त्वायां वा प्रतिषेधः" की भाष्यव्याख्या में कैयट ने कहा है—"सामान्यापेक्षं च निपातनं, न सप्तम्यपेक्षमिति कृत्वा क्त्वाया इत्यपि भवति" [प्रदीप ६।४।१४०]।

जो पद निपातन-सिद्ध होता है, उसका वचन आदि कभी-कभी तन्त्र और कभी-कभी अतन्त्र होता है। अतएव "षिष्टिकाः षिष्टिरात्रेण पच्यन्ते" [५।१।९०] सूत्रव्याख्या में कैयट ने कह है—"बहुवचनम् अतन्त्रम्, एकवचनान्तस्यापि षिष्टिशब्दस्य लोके प्रयोगदर्शनात्" [प्रदीप]। 'उद्द्योत' में नागेश ने कहा है कि सब आचार्य इसमें सहमत नहीं हैं।

७. अब विचार्य यह है कि जहाँ निपातन होता है, वहाँ कौन निपातित होता है, जिससे निपातन-बल-रहस्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाय। यह ज्ञातव्य है कि वही निपातन होता है जहाँ आगमादि कार्य सूत्र में साक्षात् रूप से निर्दिष्ट नही होते। अतएव 'विशेषाधिकार' रूप सूत्राप्राप्त कार्य निपातन बल से होता है। जैसे कहा गया है— "प्रकृतकार्यात् कार्यान्तरसिद्धयर्थ हि निपातनम्" [प्रदीप ७।२।२०]।

प्रायः निम्नोक्त विषयों का निपातन प्रसिद्ध है-

प्रत्यय-निपातन—'मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः' [६।१।१५४] सूत्र प्रत्यय-निपातन का उदाहरण है। यहाँ 'मस्करि शब्द के विषय में कैयट ने कहा है—''माइपूर्वात् करोतेरिनिरिति।'' यहाँ निपातनबल से ताच्छील्यार्थ में 'णिनि' प्रत्यय के स्थान पर 'इनि' होता है, यह कैयट का तात्पर्य है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि कहाँ प्रत्यय का निपातन होता है, कहाँ आदेश का निपातन होता है—इसमें संशय भी उपस्थित होता है। इसके निर्णय के विषय में 'तत्त्वबोधिनी' ६।३।६९ द्रष्टव्य है। आवेश-निपातन—यह 'पाय्यसानाय्य' इत्यादि (३।१११२९) सूत्र के उदाहरण में देखा जाता है। यहाँ निपातनबळ से ही आयादेश स्पष्ट प्रतीत होता है।

आगम-निपातन—'फलेप्रहिरात्मम्मरिरच' (३।८।२६)सूत्र इसका उदाहरण है। यहां जो सुगमागम है, वह निपातवल से ही है।

हिर्वचन-निपातन—'ऋत्विग् दम्ब्' इत्यादि (३।२।५९) सूत्र में 'दप्व्' शब्द इसका उदाहरण है। निपातन न होने से यहाँ हिर्वचन नही होगा।

प्रकृति विपरिणाम-निपातन--'अपिनन्दर्च' (७।२।३०) सूत्र इसका उदाहरण है। भाष्य में कहा गया है---''कि निपारवते ? चायेरिच भावरच''।

इस प्रकार कही हस्व-दीर्घ में और नहीं किसी के लोप में भी निपातन होता है। कभी-कभी प्रसनन नार्याभावरूप कार्य भी निपानन से होता है, यया शश्रेष्ठ में जो 'मुज्याम' पद है, उसके विषय में नागेश ने नहा है—"मुज्यामित निपातनामलोपामान " [उदद्योत]। भाष्य में भी इनके अनुरूप वातें हैं, यथा 'इच्छा' (अ।श्रेष्ठ) इस सूत्र-भाष्य में नहा गया है—"कि निपात्यते ? इपे रो यगभाव।" इस प्रकार प्रतिपेच क्य में भी निपातन व्यवहृत होता है। 'जैरच्याने वृत्तम्' (७।-१२६) सूत्र के वार्तिक में नहा गया है—"निपातन विलोपेडगुण प्रतियोग्याम ।"

८ ९ पहले कह गये उदाहरणों से यह प्रमाणित हो गया है कि निपातन से विभिन्न काय होने हैं। यह नहीं हैं कि एक ही नाय के लिए निपातन-रोति का आश्रय निया जाता है, या एक ही काय निपातन से सिद्ध होता है। जैसा कहा गया है—"अनेव प्रमोजनसम्पत्ति निपातन मुन्ति" [प्रदीप—६१२१२]। यहाँ 'स्नात्वा-नालन' उदाहरण देवर माध्यकार ने स्वय कहा है—"अवस्थमन समासार्य त्यवमावार्य च निपातन कत्तव्यम्, तेनव यन्तेन स्वरो न मिवन्वता ।" यहाँ तीन काय एक ही निपातन ने दिखाए गए है।

क्ही-वहीं एक ही निपानन से शब्द नियमन के साय अयं-नियमन भी होता है। शाशिष्य सून का अवव पद इसवा प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे दीसित जी ने कहा है— "वदेने-ज्यु-पपदे वद सुपीतियत्वयपो प्राप्तयोयदेव, सोऽपि ग्रहांगमेवेत्युनयायं निपातनम्" [सिक कौ ०]। क्ही-कही निपातित शब्द के एकाधिक निवचन होने हैं जो शाशिष्य मून निपातित राजसूय शब्द में दीरा पढता है। इस शब्द के निपातित होने के कारण अय में सगय नहीं होता। ज्ञानेन्द्र सरम्वती ने यहाँ कहा है— "निपातन च म्द्यविभिति। तेनाक्ष्यक्षेऽज्यमेयादी, द्वितीयपक्षे ज्यातिय्हामादी च नातिप्रसञ्ज " [तत्ववोधिनी]।

९ े निपातन-रीति स्वीचार करने से शब्द-निप्पत्ति में विस प्रकार छाघव होता है, अब हम उसे दिखाएँमे। जहाँ निपातन से सब्द को मिद्ध किया गया है वहा यदि प्रकृति प्रत्ययादि निद्देशक विधि सुत्र होता तो सूत्रीय राब्द में भौरवाधिकथ होता, यह मान कर पाणिनि ने निपातन-सूत्र बनाया है। बस्तुत निपातनस्यक में प्रष्टत्यादि नहीं गहने, ऐसी बात नहीं। अत्युव निपातनस्यक में प्राय "दि निपात्यते" ऐसा भाष्यकार ने पूछा है (५।२।७३)। अन्यत्र कहा गया है कि—"वा प्रकृति क प्रत्यय क प्रत्ययार्थं "(५।१।५९)। प्रत्ययानुसार निपातित शब्द का

अर्थ यदि नहीं घटता तो निपातनबल से उस अर्थ का अभ्युपगम किया जाता है, जैसे—निपातित 'अधिक' पद को लेकर कैयट ने कहा है—''लौकिके प्रयोगेऽधिकशब्देन विषयभेदेन कर्तृकर्मणो-रनिभ्धानदर्शनादन ङ्गीकृतसाधनभेदमध्यारूढस्येदं निपातनम्, स चोभयार्थ इति न किस्चद् 'दोषावसरः" [प्रदीप ५।२।२३]।

्यदि निपातन न कर प्रकृत्यादि के उल्लेख से शब्द की निष्पत्ति होती तो, 'सद्यः परुत्प-रार्यादि' शब्दों की सिद्धि के लिए सूत्र-प्रणयन में कितना अधिक गौरव होता, यह तो स्पष्ट ही है। इन स्थलों में केवल निपातन-रीति से सूत्रीय शब्द-व्यवहार में लाघव होता है, न कि अर्थ वैशिष्य-व्याख्यान में। किसी-किसी निपातन सूत्र से यह प्रतीत होता है कि निपातन न करने पर भी वह शब्द सिद्ध होता है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर देखा जाता है कि यहाँ निपातन-रीति से ही अधिक लाभ है। जैसे 'काशिका' में कहा गया है—''किमर्थ तर्हि निपातनम्, यावता-पूर्वेणैव स सिद्धः, सम्बुद्धौ दीर्घार्थमेते निपात्यन्ते" (८।२।६७)। शब्द-निष्पत्ति-लाघव विषय में ८।२।१२ सूत्र की 'काशिका' भी द्रष्टव्य है।

किसी-किसी निपातन-सूत्र में कोई पद उपलक्षण के रूप मे रहता है, यह व्याख्याकार मानते है। 'प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे' (७।३।६२) सूत्र की व्याख्या में 'काशिका' मे देखा जाता है — ''प्रयाजानुयाजग्रहणं प्रदर्शनार्थम् — अन्यत्राप्येवंप्रकारे कुत्वं न भवति।''

१०. ह निपातन से शब्द-निष्पत्ति-प्रिक्तिया में ही लाघव नहीं होता, बिल्क शास्त्रीय कार्य की प्रवृत्ति भी निपातन-सामर्थ्य से होती है। यदि ऐसे स्थलों में निपातन न किया जाय, तो शास्त्रीय कार्य-प्रवृत्ति में भी वचनान्तर की आवश्यकता होगी, जिससे निर्थक अधिक श्रम होगा। इस दृष्टि से निपातन का सार्थक्य सिद्ध होता है। यहाँ 'स्नात्वाकालक' उदाहरण का आश्रय लेकर कैयट ने जो कहा है उसे उद्धृत किया जा रहा है—'येषु चात्र स्नात्वा कालकादिषूत्तरपदानुपात्तिक्रयापेक्षः क्तवाप्रत्ययः तेषां सापेक्षत्वेऽिप निपातनात् समासः" [प्रदीप ७।१।३७]। नागेश ने स्पष्ट कहा है—'समुदायनिपातनसामर्थ्यादप्राकरणिकमिप किञ्चित्रपातनाित्तिपिध्यते" [उद्द्योत ७।१।३७]। उसी प्रकार काशिकाकार ने भी "समुदाय निपातानाच्चार्थं विशेषेऽवरुध्यन्ते" (५।४।१२९) कहा है।

वाक्यार्थ में भी निपातन देखा जाता है, यथा—"छन्दोऽधीते" इस वाक्य के अर्थ में 'श्रोत्रीय' शब्द का निपातन किया गया है [भाष्य ५।२।८४]। यहाँ वाक्यार्थ में किसलिए पद-रचना की गई है, कैयट ने उसका स्पष्ट वर्णन किया है।

११. अब हम आचार्यों के द्वारा निपातन हेतुक जो अर्थवैशिष्ठ दिखाया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे ---

यद्यपि निपातन-सूत्र में भी विधि-सूत्र से शब्द-निष्पत्ति सिद्ध हो सकती है, तथापि अर्थादेश में लाघवार्थ निपातन-रीति का पाणिनि ने अवलंबन किया है। एक उदाहरण लीजिए — "आकालिक डाद्यन्तवचने" (५।१।११४) सूत्र निपातन का उदाहरण है। यहाँ शब्द-निष्पत्ति-कार्य विधि-सूत्र से करने में भी दोष नहीं है, जैसे वार्तिककार ने कहा है — "आकालिश्वपातना-नार्थक्यम् ठत्र्प्रकरणात्"। तथापि विधि-सूत्र करने पर अर्थ-वैशिष्ट्य ज्ञापित नहीं होगा, इसे

कॅयट ने स्पष्ट रूप से कहा है---"जन्मविनासयोश्चाव्यविहत कालत्वादेककालत्वम्। विधी-त्वयमय वलेक्षेन प्रतीयत इति निपातनाश्रयणम्" [प्रदीप ५।१।११४]।

निपातन-वल से निपातित शब्दाय के विषय में किस प्रकार का नियमन होता है, 'शृत पाके' (६१११२७) सूत्र म इनका प्रकृष्ट उदाहरण विद्यमान है। यहाँ पाक वाच्य होने पर 'शृत' निपातित होना है, यह सूत्र का अयं है। परन्तु चूकि यहाँ सन्द निपातित है, अत निवल्लिल्ड्सण रपी 'पाक' में ही निपातन से सिद्ध 'शृत' सब्द का ताल्य इस प्रकार समझना चाहिए "दिवित्रो हि पाक —विक्लित ल्ह्सण, विक्लेदनालक्षणस्व। पाचियनु व्यापारे तु णिच कृते पाचनालन्नोऽर्थ प्राधान्येनाभिधीयते, न तु पाकलक्षण इति निपातनाभाव"। प्रदीप)।

'भित्त शक्कम्' (८१२)५९) सून भी इस प्रमण में आलोचनीय है। यहाँ निपातन-वल से यह पिंढ शब्द हैं—यह पाणिनि सूचिन करते हैं। बासुदेव दीक्षिन ने कहा हैं—"शकलस्य जातिविशिष्टेऽवयवार्षमनपेक्ष्य रूटोऽयम्, ततस्य भित्तशकल्यो पर्यायस्वान सह प्रयोग" [बाल मनोरमा]। निपातन रीति के न ग्रहण करने पर क्या यह अर्थ झापित हो सकता है ?

जैसे निपातनसिद्ध सन्द रूढ है, उसी प्रकार सजावाची भी। कैयट ने कहा है—"निपा-तनादेव मजालाभात्" [प्रदीप ८।२।१२]। विधि-मूत्र से सजार्थ प्रकट नहीं होता। अत निपातन-सूत्र की रचना सार्थक है। यह मत भूतहरि ने भी ग्रहण किया है, यथा—"धानुसावन कालाना प्रार्ट्सर्थ नियमस्य च। अनुबन्ध विकारणा क्ट्र्सर्थ च निपातनम्" वाक्यप्रदीप]। अत्रत्य "निपातनाद रुढिराधीयते" [प्रदीप ३।१।१२७], यह कैयट ने कहा है।

जय-सामान्य में अर्थ-विशेष की प्रतिपत्ति कभी-कभी निपातन से होती है, इस नियम के अनेन उदाहरण हैं। एक उदाहरण लेंजिए—"आश्वर्यमनीत्ये" (६१११४६) सूत्र वा 'आश्वयं पद निपातित है। क्या यहाँ अनित्य वहने से घयादि में भी आश्वयं गवद वा प्रयोग होता? व्याग्याकार ऐसा नहीं सानते। वे कहने हैं—"निपातनाच्चानित्यविशेषों विस्मयहेतुगृहाते" [प्रदीप]। वतर्षव अनित्य सामान्य में इसका प्रयोग युक्त नहीं है। दूसरा उदाहरण—"निपातनसाम्थ्याद् विशिष्टे दाशते सघे वत्तमाना भाववचना भवन्ति [प्रदीप, ५१११५९]। ज्ञाने द्र ने भी वहा है—"यदाप पणितव्योऽर्थहयसाधारणस्तवापि निपातनस्यह व्वयत्त्वाद् ध्ववह्वव्य एवाय निपातने [तत्त्ववोधिनी ३१११०१]। इन उदाहरणों से निपातनमहिमा स्पष्ट समन्ने जा सकती है।

निपातन के विशिष्टार्थ-जापन विषय में अन्य उदाहरण—'क्रणे महाचारिणी' (६। ३।८६) सूत्र भी है। यहा कैयट ने कहा है—"अवयनिपातनद्वारेण विशिष्टेऽर्थे समुदायस्यैव माणुत्वमन्वात्येयमिति मत्वा समुदायमेव निपात्यत्वेनोपन्यस्यित"। यह मत नागेश ने भी स्वीकार निया है, वे कहते है—"चरणे समानत्वेन गम्य इन्यय इति भाव । अयमेव चार्यो निपात-नोविनद्वारा भगवतोवत इति" [उद्योत]।

१२ § अब यहाँ निपातन-चल से बन्य प्रकार के ज्ञाप्यमान अथ के विगय में कुछ विचार प्रस्तुत किये जाते ह —

इस विषय में 'कामस्ताच्छील्ये' (६१४११७२) सूत्र प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ माध्य-

कार ने निपातन का ज्ञाप्यमान अर्थ व्यक्त किया है, यथा—"एवं तर्हि सिद्धे सित यन्निपातनं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यस्ताच्छीलिके णेऽणकृतानि भवन्तीति" (६।४।१७२)।

पहले कहा गया था कि निपातन से शब्द-निष्पत्ति विषयक लाघव होता है एवं विशि-ष्टार्थ-ज्ञापन सरल होता है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि कभी-कभी अनिष्ट रूप-निवृत्ति के लिए भी निपातन होता है। 'अनुपसंगीत फुल्ल' इत्यादि (८।२।५५) पर कैयट ने कहा है—''यद्यपि फुल्लादयः पचाद्यचीगुपधलक्षणे के च सिद्धचन्ति तथापि 'निष्ठा च द्वयजनात्' (६।४।५२) इत्यादि कार्यसिद्धये क्षीविताद्यनिष्टरूपनिवृत्तये च निपातनम्'' [प्रदीप]। इस नियम का दूसरा उदाहरण भी है। पाणिनि के द्वारा ६।१।१२ सूत्र में 'साह्वान्' पद निपातित है। परन्तु यहाँ णिच् पक्ष में वृद्धि असिद्ध होने के कारण दीर्घत्व-निपातन व्यर्थ है, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। कारण यहाँ निपातित 'साहवान' पद 'सह्वान' के असाधुत्व का ज्ञापक है, ऐसा व्याख्याकार कहते है। निपातन-सूत्रों में शब्द-गौरव से भी किसी न किसी सूत्र में सूक्ष्म अर्थ का ज्ञापन होता है। हम 'प्रतिष्कशन्च कशेः' (६।१।११२) सूत्र को इसके उदाहरण के रूप में देख सकते है। यदि यहाँ 'प्रतिष्कशः' इस प्रकार सूत्र होता तो शब्द-निष्पत्ति-प्रक्रिया में कोई भी दोष नहीं होता। यहाँ सायण ने कहा है—''प्रतिष्कशः इत्येतावत्येव सूत्रयितव्ये कशेरिति वचनं प्रतेः कशिसंबन्धित्वे निपातनम् यथा स्यादिति तेन कशां प्रति गतः प्रतिकशोऽश्व इत्यत्र न भवति'' [माधवीय धातुवृत्ति, पृ० २३४]।

१३.§ निपातन के विषय में एक परिभाषा है— "अवाधकान्यिप निपातनानि" [सीरदेवीयपरिभाषावृत्ति ७९]। यद्यपि पाणिनि के द्वारा ४।३।१०५ सूत्र में 'पुराण' शब्द प्रयुक्त है, तथापि इस निपातन के बाधक होने के कारण 'सायं चिरम्' इत्यादि (४।३।२३) सूत्र से सिद्ध 'पुरातन' शब्द भी साधु होता है। दूसरे लोग इस वचन को परिभाषा के रूप में नहीं मानते। भाष्यकार ने कही भी ऐसे वचन का पाठ नहीं किया है। वे १।१।२७ सूत्र-भाष्य के "बाधकान्येव निपातनानि" का अनुगमन करते है। यह भाग वृत्ति में भी है (सीरदेव कृत 'परिभाषा वृत्ति' देखिए)। निपातित शब्द से जिस शब्द का बाध प्राप्त होता है यदि वह शब्द दूसरे प्रमाण से सिद्ध होता है तो उसको 'पृषोदरादि' सूत्र से सिद्ध मानना चाहिए; ऐसा अन्य मत वाले कहते है (परिभाषेन्दुशेखर, परिभाषा ११९ द्रष्टन्य)।

कभी-कभी निपातन-बल से किसी-किसी परिभाषा की प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति का निर्णय भी होता है, जैसे 'तत्त्वबोधिनी'' में कहा गया है — "निपातनसामर्थ्याल्लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा नाश्रीयत इत्याहुः" (६।१२७)। कभी-कभी व्याख्याकार निपातन-बल को सामान्य रूप से मानते हैं, जैसे कहा गया है— "केचित् सामान्ये न निपातनिमच्छिन्ति, तेन खप्रत्ययाभावेऽिप प्रयोग-उपपन्नो भवति पारोवर्यविदिति" [प्रदीप ५।२।१०]।

१४. अब निपातन और स्वर का सम्बन्ध विचारणीय है। जैसे निपातन से अन्यान्य शास्त्रीय कार्य वाधित होते है वैसे निपातन-स्वर अन्यान्य स्वरों का बाधक होता है। यह समस्त व्याख्याकारों का मत है। इस विषय में भाष्यकार का मत पहले देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है—"यथैव निपातनस्वरः प्रकृतिस्वरस्य बाधक एवं समासस्वरस्यापि" (६।१।१२३)।

सभी व्यास्थाकारो ने—"निपातनस्य स्ववीवादत्वम्" पुन फहा है। अतएव समस्त निपातन-स्थलो में निपातन-स्थल से स्वर-स्थवस्था होती है, अर्थात् निपातन से स्वर-निर्देश भी सरल एव सुदृढ होता है। अतएव 'बोरावस्थके' (३११११२५) में वातिककार वा जो आक्षेप है (बोल्य इति चेत् स्वर-समासानुप्पत्ति) उसके समाधान के लिए भाष्यकार ने वहा है—"नैप-दोष मयूरव्यसकादित्वात् समास, विस्पप्टादिवत् स्वरस्व।" इस व्याख्या में मैयट ने वहा है "——एवमवदयलाव्यमित्यादाविष मयूरव्यसकादिषु निपातनादुत्तरपदप्रकृतिस्वरो भविष्यतिसर्थं। इमकी व्याख्या में नागेश ने निपातन वा सर्वाधिक वल दिसाया है—"एव च मयूरव्यशकादिषु निपातनादेव सिद्धे विस्पप्टादीनीति सूत्रमिप न कार्यमिति माव" [उद्योत]। सभी व्याख्याकारो का मत है कि निपातिन दाव्य की स्वरसिद्धि निपातन-यल से ही होती है।

१५ ६ उपर्युवन उदाहरणों से यह सिद्ध हुआ वि जहाँ-जहाँ निपातन किया गया है, वहाँ कुछ न कुछ कारण अवस्य है। वहीं प्रिप्तया-राघव के लिए, कहीं अर्थ-वैशिष्टन दिखाने के लिए, कहीं अनुस्तज्ञापन के लिए, वहीं स्वरादि सिद्धि के लिए पाणिनि ने प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश परित्याग पूर्वेक निपातन-सूत्रों की रचना की है। यद्यपि हम अभी समस्त निपातन-सूत्रों में निपातन-सार्येक्य दिखाने में असमयं है, तथापि इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि किसी इष्ट सिद्धि के लिए पाणिनि ने निपातन सूत्रों की रचना की है। निपातन सूत्रों में किसी प्रकार की अनर्थकता नहीं है।

0

### सिद्धेश्वर वर्मा

# क्या हिन्दी कवर्ग 'क गठ्य' ध्वनियाँ हैं?

हिन्दी कवर्ग (अर्थात् क ख ग घ ङ ) का उच्चारण कहाँ और कैसे होता है—इस विषय पर हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में, जो व्याकरण पर लिखी गई है, सामग्री या तो बहुत कम है, या बहुत भ्रान्तिजनक है। उदाहरणार्थ हम कुछ ऐसी पुस्तकों को लेते है जिनका प्रसार हिन्दी स्कूलों में विशेषतः प्रचलित है —

१. केल्लाग, ए ग्रैमर ऑफ़ दी हिन्दी लैंग्वेज, लंदन, १९३८, पृष्ठ १७: "क, ग—'क' अंगरेजी शब्द 'की' (=चावी) और 'ग' अंगरेजी शब्द 'गिव' (= दे) के 'क', 'ग' के समान बोले जाते हैं।"

केल्लाग ने केवल इतनी व्याख्या करके विषय को समाप्त कर दिया है।

- २. कामताप्रसाद गुरु, संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण, काशी, सं० २००८, पृष्ठ ८ में क, ख आदि को 'कवर्ग' कहकर उनका केवल 'करण' की दृष्टि से विचार किया गया है और बस यही बतलाया गया है कि यह व्यञ्जन 'स्पर्श' हैं जिनके उच्चारण में "जीभ का कोई न कोई भाग मुख के किसी दूसरे भाग को स्पर्श करता है।" ऐसी व्यापक उक्ति से कवर्ग का विशेष स्थान क्या है, इसका कुछ पता नहीं चल सकता।
- ३. घीरेन्द्रवर्मा-सक्सेना, हिन्दी व्याकरण और रचना, प्रयाग, १९४९, पृष्ठ १०: इस पुस्तक में भी उपर्युक्त पुस्तक के समान "क, ख अघोष . . . ग, घ, ङ सघोष" बतला कर उन्हें स्पर्श श्रेणी में सम्मिलित करके केवल स्पर्श की व्याख्या " . . . सांस क्षण भर के लिए एक जाती है" करके समाप्त कर दिया गया है, और कवर्ग किस स्थान से बोला जाता है, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया।

अब हम उन पुस्तकों को लेते है जिनमें कवर्ग के उत्पत्तिस्थान का निर्देश स्पष्ट है —

- १. सूर्यकान्त, सूर्य हिन्दी व्याकरण, दिल्ली, १९५१ पृष्ठ १२: "क ख ग घ ङ—कण्ठ्य; स्थान: कण्ठ।"
- २. दुनीचन्द, हिन्दी व्याकरण, होशियारपुर, संवत् २००७, पृष्ठ २१ में "क ख ग घ इ" का स्थान "कंठ" कहा गया है।

इन दो पुस्तकों से उद्धरण केवल उपलक्षक के रूप में दिये गये हैं। अन्यथा वर्षों के अनुभव से इस लेखक को निश्चय है कि स्कूलों और अन्य हिन्दी संस्थाओं में प्रायः विद्यार्थियों को वास्तव में यही बतलाया जाता है कि हिन्दी कवर्ग कंठ से बोले जाते है। यह एक घोर भ्रान्ति है जिसका निवारण अत्यन्त आवश्यक है। इस भ्रान्ति का स्वरूप यह है कि 'कण्ठच' कहने से

कवर्ग की विशेषता कोरी की कोरी रह जाती है। वह कैसे ? इसिलए कि सारी ध्वनियों तो कठ की महामता से बोली जाती है। उदाहरणायं, दो शब्द लीजिए—'वाला' और 'वाला'। क्या जब हिन्दी भाषी व्यक्ति 'काला' बोलता है, तो केवल 'का' के उच्चारण में हो उसवा गला बाम करता है? क्या जब वह 'वाला' का 'वा' बोलता है, तो उसवा गला सो जाता है? बास्तव में 'वा' के उच्चारण में कठ का टेंटुआ नीचे उतरता है। बोलते समय कोई भी व्यक्ति गले को हाथ लगा कर यह अनुमव कर सबता है। इस 'वण्ठ्य' वो वचगं की विरोषता कह कर अध्ययन और अध्यापन में रहने की पराकाष्ट्रा है, जो वि देश के बौद्धिन अब पतन का ज्वलना उदाहरण है।

"तो बताइए वर्चा के उच्चारण वा विशेष स्थान वया है ?" इस प्रन्न वा उत्तर मारत के प्राचीन बाचावों ने बागे ही दे रखा है। उच्चारण-ताहन के प्रतिपिठन प्रन्य 'तिहिरोय प्रातिशाल्य' में कवर्ग को 'जिल्लामूलीय' वहा गया है, इस 'निल्लामूलीय' वा अभिप्राय यह है कि जिल्ला का सब से पिछला माग (जहा से जिल्ला गुरू होती है) उपर उठना है, और वह 'नरम तालू' को जा छूना है। दुर्भाग्यवग इस प्रातिशाल्य ने 'नरमतालू' वो भी 'जिल्लामूल' ही कह दिया, जिससे प्रतिपादन में मुटि रह गई। वास्तिवक उक्नि वा अक्षराय है "ववग के उच्चारण में जिल्लामूल को छूने ह ("जिल्लामूले जिल्लामूलेन कवर्ग स्परायित"—देखिए तैतिरीयप्राति शाल्य, अध्याय २, सून ३७)। परन्तु नारतीय सस्हित के सौभाग्य से तिमल के एन महावैय्या-करण पवणन्दि ने (जो सात मौ वय हुए, तेरहवी सताब्दी में विराजमान में) अपने ग्रन्य 'नन्तूल' में स्पट्ट बताया है कि ववग का उच्चारण तव होता है जब जिल्ला वा परचमाग तालू के प्रचनाग से स्पन्य करे। 'मुदना मुदल णम्" यह तिमल भाष्यकार को व्याच्या है (मुदल अपीले, ना च जीम, अण्यम् = तालु—देखिए पवणन्दिन 'ननूल', महुरा १९४०, मून ७९, पृट्ठ ५९)।

"तो फिर 'कष्ट्य' की यह घोर आित कहीं से बाई ?" इस प्रस्त के उत्तर में इतता कहाना ही पर्याप्त होगा कि पहिले तो यह गलती पीछे जाने बाजी 'शिक्सलो' में प्रगट हुई (देखिए आपिशली शिक्सा २-७) और तदनन्तर सब से बड़ा अपराध 'सिद्धान्न कौमुदी' का था, जिसमें पाणिनि-सूत्र १-१-९ (तुन्यास्पप्रयत्न सवणम्) की व्याख्या करते हुए वताया गया है कि "अकार, हकार, विसग और कवग—यह कठ से बोले जाने हैं" (अबुह विस्त्रनीयाना कठ)। मदियो से मस्हत के अच्यापक और विद्यार्थी इस मूर्जना-मत्र को रहते आये ह, जिसकी छाया हमारे हिन्दी शिक्षण पर भी आ पढ़ी है।

परन्तु सन्तोष का विषय है कि जागरण-उन्मुख भारत की काया पळटनी शुरू हो गई है। भारत-सरकार की बपनी एक इति 'ए बेमिक ग्रैमर ऑफ मोडन हिन्दी' नई दिल्ली, १९५८, पूछ ५ में यह स्पष्ट -ताया गया है कि "क्वर्ग के उच्चारण में जिह्ना का पिछला भाग नरम तालू को छुता है।"

# यास्क द्वारा दी गई 'दुंख' शब्द की व्युत्पत्ति

तद्धित और समासों की रूपरचना की व्याख्या के लिए उचित प्रिक्तिया समझाते हुए यास्क ने निरुक्त २ २ में 'दंड्य' रूप की चर्चा की है। वहाँ उल्लेख यों है: दंडचः पुरुषः(दंडपुरुषः)। दंडम् अर्हतीति वा। दंडेन संपाग्रते इति वा। दंडो ददतेर् धारयतिकर्मणः। अकूरो ददते मणिन् इत्यिभभाषन्ते। सरूप (पृ० २२) इस उद्धरण का रूपांतर इस प्रकार करते हैं— "दंडनीय, अर्थात् एक व्यक्ति (दंड का व्यक्ति) जो दंड के योग्य है, या कोई चीज जो दंड के साथ रहे। दंड की व्युत्पत्ति दद् (धातु) से है, जिसका अर्थ है पकड़ना। लोग कहते हैं, अकूर रत्न को लिए हैं।" (तुलनीय सरूप का Exegetical and Critical Notes, पृ० २२४)

यहाँ विचारणीय है यास्क की √ दद् िकया ( ∠ √ दा) से 'दंड' की व्युत्पत्ति। इस िकया का यास्क द्वारा 'धारयित' अर्थ दिया जाना, उसका तात्पर्य कुछ भी हो, स्पष्ट ही कुछ अस्वाभाविक था, तभी उन्होंने अक्र्र के लोकप्रिय आख्यान से इसके प्रयोग का एक उदाहरण दिया। स्कंदस्वामिन् (तथा महेश्वर) के भाष्य में 'धारयित' की एक व्याख्या की गई है: 'वापस करना, रोक रखना', क्योंकि यही वस्तुतः दंड का कार्य है, और अक्रूर वाले उदाहरण में 'धारयित' का अर्थ है 'सिर पर रोकना'; द्रष्टव्य: "दण्डो ददतेः, दा इत्यस्य धारयत्यर्थे वर्तमानस्य। धारयित ह्यसौ निरुणिद्ध पश्वादिकमिप, किमङ्गे मनुष्यम्।....अस्ति पुनरयं ददितः किं क्वचिद् धारणार्थे। अस्तीत्याह। अक्रूरो नाम वृष्ण्यन्धकाधिपितः स ददते धारयते मणिं मस्तकेन स्थमन्तकं नाम। एवं भाष्यते लोके।" ऐसा जान पड़ता है कि दुर्गा ने यह समझा है कि उपर्युक्त

१. इस पत्रक के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि 'दंड' शब्दः मूलतः भारोपीय है अथवा नहीं। इसके लिए देखें Mayrhofer's Kurz. ety. wört. des Altind., and Emeneau, Indian Linguistics, Turner Jubilee Volume, pp. 71-73.

२. सरूप के संस्करण के अनुसार 'ददातेर'।

३. इसके उपरांत यास्क औपसन्यव का मत उद्धृत करते हैं, जिसके अनुसार 'दंड' की व्युत्पत्ति√दम् (ं = पालतू बनाना, नियंत्रण मे लाना) से है।

४. सरूप द्वारा संपादित, भाग २, पृ० २७-२८।

५. इसके उपरांत हमें दो उदाहरण मिलते हैं, 'चतुरष्——चिद् ददमानाद्' (ऋग्वेद १.४१.९)ओर 'विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त' (ऋग्वेद ७,३३,११),जिनसे वेद में √ दद्(पकड़ना) का प्रयुक्त होना सिद्ध होता है। दुर्गा केवल दूसरे का उल्लेख करते है। प्रस्तुत पत्रक में इनका विवेचन अनावश्यक है, क्योंकि यास्क ने उन्हें उद्घृत नहीं किया है।

अर्थ 'धारयित' दो भावो में लिया जा सकता है, और इसलिए 'दट' को व्युत्पत्ति के लिए उन्होंने - इसकी 'पकड़ने' (हाय में) वाली व्याख्या स्वीकार की है कमें वाच्य में। उनका कहना है कि राज्य में अल्यावार वहने पर राजा दह धारण करते हैं, ह्रष्टव्य "दण्डो ददते, धारयत्यवें वर्तमानस्य। धार्यते होयोऽपरायेषु राजिभ । बाह । दृष्ट पुन वविचत् प्रयोगो , ददतेवारियत्यवे इति। उच्यते । दृष्टो वेदे लोके च। तया लोके 'लकूरो वदते मणिम्'। अकूरो वतते मणिम्'। अकूरो नाम राजा वृज्य धकाधिपति । स ददते मणि स्यमन्तकनामान शिरता। लोकेऽप्येव धारणाचें ददनिर्भाज्यते।"

रॉय के अनुसार 'धारयति' का अये हैं 'पकडना' अर्थान घारण करना, या लेना, तलनीय Erläuterungen, पु० १८। '

सहप (अपर इष्टब्य) तथा स्कोल्ड (द निरुत्त, पृ० २५८) रॉय वा मत स्वीकार वरते हैं। स्पष्ट ही 'ददते = धारयित' (पकडना, अर्थात् घारण करना), यह व्याख्या, 'अकूरो ददते पिण्म' से नि सृत है, जिसका अर्थ किया गया है, अकूर मणि घारण वरता है (रखता है)। परतु यहाँ प्रस्त उठता है कि बदते किया, जिसका अर्थ माना जाता है 'रखना, घारण करना' किस प्रकार अपने से व्युत्पत शब्द 'दड' से सबद है, जिसका अर्थ है 'अपराध का दड' रे समवत ये विद्वान् आर्तारक रूप से उस स्थिति को स्वीकार करते है, जिसमें स्कदस्वामिन् तथा दुर्गों के अनुपरण में राजवाडे स्पष्ट रूप में 'दड' का अर्थ छडी, ऐसा मानते हैं (जो 'दड्य'-जिसे दड मिलना चाहिए- के उद्धरण में बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता)और इस प्रकार सवेत करते हैं कि छडी हाथ में 'केनें के लिए है, जोर मणि शरीर पर घारण की जातो है। यह अर्थ 'हाथ से पकडना', जो दड (छडी)की दृष्टि से उपयुक्त है, पर अपराध के दड की दृष्टि से नहीं, मणि के प्रसग में नितात अनुपसुक्त है। और 'ठेना, रखना' या 'धारण करना' जो मणि की दृष्टि से सार्थक है, 'दड' की व्युत्पत्ति के लिए छडी के अर्थ में मी उपयुक्त नहीं, क्योंकि 'धारण करना' असमव है और 'रखना' अर्थ अत्यन्त व्यापक है। पर ये कठिनाइयों समाप्त हो सकती है यदि ददते = धारयित सही ढग से 'दड' की व्युत्पत्ति तथा मणि के उदाहरण के लिए समझा जाए। स्पष्ट हो इन दो प्रसगों मं ददते ना अर्थ अलग-अलग नहीं हो सकता।

सव से पहले मणि के उद्धरण की वात ली जाय । 'हरिवदा' तथा अन्य पुराणो में उपलब्ध स्यमतन की कथा ते 'अनूरो ददते मणिम्' का अर्य निश्चित विया जा सकता है।' क्या की सक्षिप्त

६ रॉय अकूर के उदाहरण को प्रक्षिप्त मानते हैं। इस प्रसम में द्र० गुणे, IA४५,

७ तुल्तीय डब्ल्यू, किर्फेल, बात पुराणा पचलक्षण, पृ० ४३७-४४६। 'ब्रह्मांड', 'ब्रह्मां, 'वायु', तया 'हरिवर्द्ध' पुराणों के लगुकूल यह कथा इसमें दी गई है। 'विष्णू पुराण' के कथातरों का उल्लेख किर्फेल ने नहीं किया है। बह कथा 'भागवर्त' १०-५६-५७ में भी मिलती है। कृष्ण द्वारा सत्राजित को मणि वापस दिए जाने तक के सक्षित्त कथा-रूप('मत्स्य पुराण' तया 'पद्मपुराण') के लिए ब्रष्टव्य किर्फेल, पृ० ४४६-४४८। 'अग्निपुराण' २७४-४०-४४ में यह कथा

रूपरेखा इस प्रकार है-वृष्ण वंशी सत्राजित ने स्यमंतक मणि सूर्य से प्राप्त की जो उसका मित्र था। मणि की कुछ अतिप्राकृत विशेषताएँ थीं। वह प्रति दिन आठ भार स्वर्ण देती थी, और जिस प्रदेश में वह मणि रहती थी वहाँ सूखा या महामारी जैसी प्राकृतिक विपत्तियाँ नहीं आती थीं। सत्राजित ने एक बार यह मणि अपने भाई प्रसेन को दी, जो बाद में शिकार खेलते हुए सिह द्वारा मारा गया। उस सिह को ऋक्ष-सम्प्राट् जांबवंत ने मार डाला और उसने वह मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। फिर यह प्रवाद प्रचलित हुआ कि मणि के लिए कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला। इस पर कृष्ण उस मणि की खोज में निकले, ऋक्ष-सम्प्राट् को पराजित किया, मणि को वापस द्वारका लाकर उसे सत्राजित को दिया। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा कृष्ण को दे दी। अकूर उससे विवाह करने के लिए इच्छुक था, अतः वह सत्राजित से कुद्ध हो गया। उसने शतधन्वन् को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह सत्राजित को मार कर मणि ले ले। इस योजना के अनुसार शतधन्वन ने सत्राजित को मार डाला। जब कृष्ण को सत्राजित की मृत्यु का समाचार मिला तो, उन्होंने अपने भाई बलराम से अनुरोध किया कि वे शतधन्वन् के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता करे, और दोनों मिलकर मणि ले लें। इस पर जो युद्ध हुआ उसमें अकूर ने भाग लेने से इनकार कर दिया, पर गुप्त रूप से मणि को रख लेने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने शतधन्वन् को मार डाला पर उन्हें मणि नही मिली। बलराम को कृष्ण की ईमानदारी पर संदेह हुआ और वे क्रोध में चले गये। बाद में यादवों ने उन्हें किसी प्रकार मनाया और उन्हें द्वारका ले गये। किसी बहाने से अक्रूर भी द्वारका छोड़ कर चले गये थे और मणि के माध्यम से मिले स्वर्ण के सहारे अनेक व्ययसाध्य यज्ञ कर रहे थे। द्वारका से जब वह मणि चली गई तो वहाँ बहुत ही विपत्तियाँ आई। वयोवृद्ध यादवों ने इसका कारण द्वारका से अकूर का चला जाना बताया, पर मणि के जाने की बात वे नहीं समझ सके। वस्तुतः लोगों को यह ज्ञात ही नहीं था कि मणि किसके पास है। अतः अकूर से अनुरोध किया गया कि वे द्वारका वापस लौट आएँ। उनके वापस आते ही सारी विपत्तियाँ दूर हो गई। तब फिर किसी एक विशिष्ट सभा में कृष्ण ने अकूर से मणि दिखाने को कहा। इस अवसर पर अकूर मना नही कर सके और उन्होंने मणि कृष्ण को दे दी। पर कृष्ण ने किन्हीं कारणों से मणि अकूर को वापस दे दी, जिसे उसने कंठ में धारण कर लिया।

कथा के दो रूप उपलब्ध होते हैं—छंदोबद्ध रूप में 'ब्रह्मांड', 'वायु', 'ब्रह्म' और 'हरिवंश' में तथा गद्य रूप में 'विष्णु पुराण' में। चारों पुराणों के छंदोबद्ध रूप में जो अंतर मिलते है उनका हमारी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। पर छंदोबद्ध तथा गद्य-रूपों के कुछ अंतर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और आगामी विवेचन से यह स्पष्ट हो सकेगा कि 'अकूरो ददते

अत्यंत सामान्य रूप में मिलती है, और 'लिंगपुराण' ६९-१२-१५ में इसका उल्लेख भर

८. 'भागवत' का रूप यद्यपि छंदोबद्ध है, पर मुख्य बातों में उसकी 'विष्णुपुराण' से - समानता है।

र्माणम्,' जहाँ ददस≔ घारपति है, उस रूप पर आघारित है जो 'विष्णुपुराण' की पृष्ठभूमि में है।

कथा के उपर्युक्त सिक्षप्त रूप से यह प्रवट होता है कि 'अकूरो दरते मिणन्,' का 'अकूर मिण लिए है, अर्थात् घरण किए हैं, ऐसा अर्थ करना कितना भामक है। क्यों कि अकूर का मिण घारण करना कोई महत्व को वात नहीं है, इसीलिए अत मे उसका मामान्य उल्लेख मर कर दिया गया है। कथा मे शायद ही उसने कभी वह मिण पहिना हो। लोगा को भी यह जात नहीं था कि मिण अनूर के पास है। वस्तुत सत्य तो यह है कि अनूर उस मिण का यथायं स्वामी नहीं था, क्यों कि उमें तो शतधन्वन् ने मिण केवल रखने के लिए दी थी। यह भी सही है कि मिण उसने अपने पास गुज रूप से रक्षा था, बाद में कुछ कारणों से छुप्ण ने वह मिण उसे फिर से अपने पास रखने के लिए दे दी।

यहाँ पर इस तथ्य का उत्लेख उचित ही होगा कि इस कथा मे मणि का धारण किया जाना इस वात का द्योतक नही है कि वह सिर पर धारण किया जाता था (स्कद तथा दुर्गा), वरन् वह तो गले मे पहिना जाता था अमलमणिरत्नसनायकण्टतया(विष्णु ४ १३ ११),स्यमन्तकेन कण्ठासक्तेन (विष्णु ४ १३ १८), आत्मकण्ठानक्तेन (विष्णु ४ १३ ७०), मणिग्रीव (भागवत

समाजित तती हत्वा शतधन्वा महावल । राम्रो त मणिमादाय ततीऽकूराय दत्तवान ॥ अकूरस्तु तदा रत्नमादाय स नर्र्यभ । समय कारया चक्रे नावेबोऽह त्वयेत्यृत ॥ किर्फेल ४४२,३७,३८

यद्यातायामण्यवस्थाया न कस्मीचिद् भवान् कथीपष्पति तदहमेन ग्रहीष्यामि। तथेत्युक्ते अक्रूरस्तन्मणिरत्न जग्राह।

विष्णु४ १३ ४२

इसके अतिरिक्त 'विष्णुपुराण' (४ १३ ६०-६३) में यह वताया गया है कि मणि को अकूर सार्वजनिक रूप से नहीं पहिनते ये (कया के अतिम अद्या को छोडकर)। वे उसे एक डिब्बे में रख कर अपने वस्त्रों के भीतर छिपा लेते वें केवलमम्बर्रातरोपानमिक्यातो रत्नमेते द्रक्ष्यन्ति, तत सोऽयरवस्त्रनिगोपितातिलयुकनकतमुद्गक प्रकटीकृतवान्, 'भागवत' में भी १० ५७ ४०।

९ यह बताया गया है कि जब अकूर ने झतव बन् से मणि की तो उ होने यह बादा करा किया या कि हम तम्य को प्रकट न करेंगे। छदोबढ़ तथा गछ रूपो में इस प्रसम से सबढ़ कया का अब अलग-अलग मिलता है। छदोबढ़ रूप के अनुसार मणि अकूर को उसी रात दे दो गई यी जब कि सत्राजित मारा गया था, गद्य रूप में यह मणि-प्रदान तब होता है जब झतव बन् पर कृष्णने आकमण किया। 'भागवत'-१० ५७ १८ इस प्रसम में 'विष्णुपुराण' से साम्य रातरा है—

१०. ५६.१६.३७)। ये वर्णन भी तुलनीय हैं जहाँ गरदन का प्रायः उल्लेख हुआ है। फिर हम यह भी देखते है कि मिण पहिनने के अर्थ में जिन कियाओं का प्रयोग हुआ है वे √दद् या√धारय नहीं हैं, वरन्√आबन्ध है: सतम् आबध्य नगरीम् प्रविवेश महीपितः (किर्फ़ल ४३८०९४), आबध्य गान्दिनीपुत्रो विरराज... (किर्फ़ल ४४५.७४), बबद्धनृपतेस्तदा (ब्रह्मांड २.७१.२६; वायु० ९६.२५); आमुच्: सतम् आमुच्य... 'ब्रह्मांड' में उपलब्ध आबध्य (किर्फ़ल ४३८.९)का रूपांतर; प्रतिमुच्: मिणम् कण्ठे प्रतिमुच्य, (भागवत १०.५६.१३)मुच् का अन्य उपसर्गों के साथ विरोधी अर्थ में भी प्रयोग मिलता है; अवमुच्: स्वकण्ठाद् अवमुच्य, (किर्फ़ल ४३७.६); उन्मुच्: निजकण्ठाद् उन्मुच्य, (विष्णु ४.१३.१०); भार्: विभ्नन मिणम् कण्ठे (भागवत १०.५६.४.), स्यमन्तकाख्यम् महामिणम् विभ्नद् अत्रोपायाति (विष्णु ४.१३.१२)।

दूसरी ओर√षृ िकया के कई महत्वपूर्ण प्रयोग 'विष्णुपुराण' में मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह 'रखने' अर्थात् 'पिहनने', के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती थी। सिर पर घारण करने के अर्थ में तो और भी नहीं; वरन् इसका प्रयोग िकसी दूसरे की अमानत रखने के अर्थ में होता था। कथा के अंत में जब सभा के बीच अकूर ने मिण दिखाई तो कृष्ण ने उनसे कहा िक इस मिण के वास्तविक स्वामी' या तो वे स्वयं हैं; या वलराम या सत्यभामा। पर क्योंकि इनमें से कोई भी उसे किटनाई से ही स्वीकार कर पाएगा, अतः अकूर इस मिण को उनकी घरोहर के रूप में रक्खें। इसके अतिरिक्त मिण में कुछ दैवी शक्ति थी जिससे राष्ट्र के ऊपर कोई आपित्त नहीं आती थीं'। इस प्रकार अकूर के पास यह मिण राष्ट्र की घरोहर के रूप में भी थी। अकूर को मिण का स्वामित्व नहीं दिया गया था, वरन् वे इसके एक प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किये गये थे। तुलनीय: सकलयादवसमक्षञ्चाकूरमाह, एति मिणरत्नमात्मशोधनायैषां यदूनां दिशतम्। एतच्च मम वलभद्रस्य च सामान्यं पितृधनं चैतत् सत्यभामाया नान्यस्य। तदयं यदुलोकोऽयं वलभद्रोऽहं सत्या च त्वां दानपते प्रार्थयामः एतद् भवानेव धारियतुं समर्थः। त्वत्स्थञ्चास्य राष्ट्रस्योपकारकं, तद् भवानशेषराष्ट्रोपकारिनिमित्तमेतत् पूर्ववत् धारयतु। (विष्णु ४.१३. ६७.७०)

यह सही है कि 'विष्णु पुराण' में 🗸 घारय किया स्वामित्व १३ के अर्थ में भी प्रयुक्त हुई है।

१०० अकूर ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि यह मणि उनकी नहीं थी वरन् शतघन्वन् द्वारा उन्हें दी गई थी। उन्होंने उसे, जब तक संभव था, रक्खा। अब यह उसे मिलनी चाहिए जो उसका वास्तविक स्वामी है (स एव मणिर्यः शतधन्वनास्माकं सर्मीपतः यस्यायं स एनं गृह्णातु। (विष्णु ४.१३.६५)।

११. स मणिः स्यन्दते रुक्मं...। कालवर्षी च पर्जन्यो न च व्याधिभयं ह्यभूत्॥ किर्फोल ४३८.१२; विष्णु ४.१३.१४-१५; भागवत १०.५६.**११** 

१२. एतच्च सर्वकालं श्वचिना ब्रह्मचर्यगुणवता ध्रियमाणमशेषराष्ट्रस्योपकारकम-श्विना ध्रियमाणमाघारमेव हन्ति। ४.१३.६८; १३.१८ भी; अथवा कृष्ण के शब्द: अतो ऽहमस्य ... असमर्थो घारणे। १४.१३.६९। अकूर ने निम्नलिखित शब्दों में: अति-

पर यहाँ आशय यह नहीं है कि √ घृ का प्रयोग सस्कृत मे 'पकडने', 'रखने' वा 'घारण करने' के अर्थ मे नहीं होता । अभिप्राय यह है कि ये अर्थ दंड शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं , और 'विष्णपुराण' मे उपलब्ध कया-रूप के आघार पर अकूर द्वारा मणि को रक्खे जाने की दृष्टि से धारयति का सर्वाधिक सगत अर्थ होगा 'किसी दूसरे की अमानत रखना, घरोहर रखना, वापस करने के लिए वचनबद्ध होना।' अब किमी हद तक यह कहा जा सकता है कि 'विष्णुपुराण' के पीछे जो कथा-रूप था और जिससे यास्क परिचित थे, उसमें जो यह प्रयोग मिलता है 'अकूरो ददते र्माणम्', उसका 'विष्णुपुराण' के आधुनिक रूप के आधार पर भाव होगा 'अकूरो<mark>धारयति म</mark>णिम्' जिसका अर्थ है 'अक्रर मणि को घरोहर के रूप मे रखते हैं, उसके स्वामी के लिए अथवा समूचे राष्ट्र के लिए, वे उसे एक विश्वासी व्यक्ति के रूप मे रखते हैं, वे उन्हें वापस देने के लिए वचन-वद्ध हैं।' विशेष रूप से अन्र के प्रसग में कोई दूसरा अर्थ ('रखना' या 'धारण करना') उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 'घारयति' का अथ 'वापस करने के लिए वचनवद्ध होना' पाणिनि के वाल मे भी मिलता है (१ ४ ३५), और यास्क ने निश्चय ही इसी अर्थ मे इसका प्रयोग किया होगा, जव उन्होने दड (अपराधी को देने के लिए बढ़ होना) की उत्पत्ति √ दद् से सिद्ध की । इस प्रकार से इस व्युत्पत्ति में मूल किया√दद् तथा उससे व्युत्पन्न शब्द दड का वास्तविक सबध देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह घारपित (देने के लिए वद होना) का यास्ककालीन प्रयोग भी सिद्ध करता है।

ऊपर इस वात का उल्लेख िनया गया है कि यास्क द्वारा उस कथा का सबभ, जिसमें 'बदते' का अय है 'घारधित', मूल कथानक के उस रूप की बोर सकेत करता है जो 'विष्णुपुराण' में उपलब्ध कथा का स्रोत है। विटरैनिल्ल (हिस्ट० ऑफ इडि० लिट्० १ ५४५) 'विष्णुपुराण' की प्राचीनता को मानते हा किर्फेल (पृ० ४६) का मत भिन्न है बोर वे यह मानते हैं कि 'विष्णुपुराण' अपेक्षाकृत नव्य पुराणा के अतर्गत आता है। यह वात सामा यत ठीक हो सकती है, मिण की कहानी में भी गद्य-रूप कुछ वाद के प्रक्षेपों को प्रविश्ति करता है, पर प्रस्तुत कथा में कुछ ऐसे तस्व है जिनसे सिद्ध होता है कि 'विष्णुपुराण' में क्हानी के प्राचीनतर अहा हैं।

(१) ख्दोबद्ध रूप में (किर्फोठ ४४५ ६९) नहा गया है कि कृष्ण ने अपनी अति-प्राकृत सक्तियों द्वारा यह जान लिया कि मणि असूर के पास है (अथ विज्ञाय योगेन कृष्णों वस्तु-गत मणिम्)। पर 'विष्णुपुराण' में एक सामान्य मनुष्य के रूप में कृष्ण दो तर्कों के आधार पर यह

कुच्छ्रेमैताव त कालमपारयमस्य च घारणज्ञें ते न वेव्मि स्वसुवकलामि। ४ १३ ६१, ६२। 'घारय' का वर्ष केतल 'राता' न हो वरन् घरोहर रखना हो। इस प्रकार सकेत यह हो कि मिण उन्हें तत तक घरोहर स्नल्प राते के लिए दी गयी हो जा तक कि शतघ वन् कुब्ल के आरुपण से मृष्ति पा सके और किर वह उन्हों को वापस दो जाए (तुलनीय इस प्रसम में मांगवत १० ५७ १८ का प्रयोग√यस शतयम्बा महामणिम् तस्मिन् न्यस्य और भी १०५७ २३-३६, 'विष्णुपुराण' ४ १३ ४२ में इस प्रकार मिलता है तदयम अस्मनमणि सगद्य -रक्यताम।)

सिद्ध करते हैं—अकूर के वापस आने पर विपत्तियों की समाप्ति तथा अकूर के व्ययसाध्य यज्ञ। यह कथा का निश्चय ही प्राचीनतर रूप जान पड़ता है, यथा — "कृष्णश्च चिन्तयामास,———— सुमहांश्चायमनावृष्टिदुर्भिक्षमरकाद्युपशमनकारी प्रभावः। तन्नूनमस्य सकाशे स महामणिः स्यमन्तकाख्यस्तिष्ठिति। तस्य ह्येवंविधाः प्रभावाः श्रूयन्ते। अयमपि यज्ञादनन्तरमन्यत् कत्व-न्तरम्, तस्मात्यज्ञान्तरं यजतीति। अल्पोपादानञ्चास्य। असंशयमत्रासौ वरमणिस्तिष्ठिति..." (विष्णु ४.१३.५८–५९)। ११

- (२) छंदोबद्ध रूप में इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता कि कृष्ण ने अंत में मिण अक्रूर को क्यों वापस कर दी। उनके अनुसार क्योंकि अक्रूर ने मिण विना किसी किटनाई के दे दी, इसिलए कृष्ण उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर वह मिण उन्हीं को वापस कर दी। (प्रददी तं मिण बश्चरक्लेशेन महामितः। ततस्तमार्जवप्राप्तम् ...। ददी हृष्टमनाः कृष्णस्तं गिणं बश्चवे पुनः॥ (किर्फ़ेल ४४५.७२.७३)। पर गद्य-रूप में इस घटना का निश्चित कारण मिलता है जिससे कृष्ण की चतुराई का पता चलता है। मिण को बलराम, सत्यभामा तथः कृष्ण सभी चाहते थे। इनमें संघर्ष बचाने के लिए कृष्ण ने अक्रूर से अनुरोध किया कि वे ही मिण को उन लोगों की घरोहर के रूप में रक्खे रहें, वयोंकि किसी न किसी कारण से उनमें से कोई भी उसे अपने पास नहीं रख सकता था। " (तमालोक्य ममायमच्युतेनैव सामान्यः समन्वीप्सित इति बलभद्रः सस्पृहोऽभवत् ममैवेदं पितृधनमित्यतीव च सत्यभामापि स्पृहयाञ्चकार। बलसत्याननावलोकनात्कृष्णोऽप्यात्मानं चक्रान्तरावस्थितमिव मेने। विष्णु ४.१३.६५,६६;६७-७० भी तुलनीय)।
- (३) छंदोबद्ध रूप में इस बात का भी कोई कारण नहीं दिया गया कि कृष्ण ने अक्रूर से मिण देने के लिए क्यों कहा। पूरी सभा में धमकी देकर (किर्फ़ेल ४४५.६९.७१) उसे माँगा गया। गद्ध-रूप के अनुसार अक्रूर से मिण दिखाने को इसलिए कहा गया जिससे बलराम आदि अन्य यादवों की शंका दूर हो जाए। क्योंकि तब तक किसी को मिण का कोई पता नहीं था, इसलिए यादवों को एक क्षीण संदेह यह था कि वह शायद कृष्ण के पास है (किन्त्वेष बलभद्रोऽस्मानाशकितवान्; विष्णु ४.१३.६०; एतद्धि मिणरत्नमात्मशोधनायैषां यदूनां दिशतम्; ६७) १५।
- (४) 'विष्णुपुराण' में कृष्ण बलराम से कहते है कि सन्नाजित् और प्रसेन की मृत्यु के कारण यह मणि उन दोनों की है (तदुभयविनाशात्तन्मणिरत्नमावाभ्यां सामान्यं भविष्यति; ४.१३.४०)। ऐसा जान पड़ता है कि किसी लुप्त रूप के अनुसार कृष्ण यह सोचते थे कि मणि केवल उन्हीं की है। छंदोबद्ध रूप में ये दोनों ही दृष्टिकोण मिलते हैं, जिससे स्थिति कुछ निश्चित नहीं हो पाती, और जिससे उन रूपों की अपेक्षाकृत अर्वाचीनता सिद्ध होती है (स्यमन्तकस्तु मद्गामी तस्य प्रभुरहं विभो। . . . स्यमन्तको महावाहो अस्माकं स भविष्यति। किर्फ़ेल ४४२.४४७.४५)।

१३. भाग० १०.५७.३४ का यहाँ साम्य स्पब्ट है, यद्यपि कथा का विशेष विस्तार नहीं मिलता। १४. भाग० १०.५७.३८ में बिना किसी विस्तार के इसका उल्लेख मात्र मिलता है। १५. भाग० १०.५७.३८-३९

#### 'शिवा वावनी' में फारसी शब्दावली का प्रयोग

शब्दों की तोड-मरोड भूपण की भाषा की विवेषता है। उनकी 'शिवा वावनी' की अनि-यिन्त्रत शब्दावली का अध्ययन गोचकता में खाली नहीं। 'शिवा वावनी' में फारमी अथवा फारसी में आपे हुए अरबी आदि भाषाओं के शब्द भी अग्राघ रूप में प्रमुक्त हुए हैं। साम ही 'शिवा वावनी' का वष्य विषय ऐसा है जिसमें फारसी शब्दों की बहुळता स्वाभाविक ही थी।

भूषण के मुग तथ भारत की भाषाओं में, सामान्यतया, फारसी शब्दावली का पर्याफ मिश्रण हो चुका था। फारसी से कई शब्द धीरे-धीरे यहाँ की भाषा का अग वन रहे थे। उड़ी बोली अपने विकास के मार्ग पर अप्रसर होती हुई निश्चित रूपरेखा प्राप्त कर रही थी। इस दृष्टि से उस सुग की रचनाओं में फारमी शब्दों के प्रयोग का शब्ययन महत्व का विषय है।

'शिवा वावनी'' में बहुत में शब्द ऐसे हैं जो फारमी के तत्सम रूप में व्यवहृत हुए हैं। फई ऐसे शब्द हैं जिनमें स्वर-भिनत के परिणामस्वरूप परिवर्तन हुए हैं। स, ज आदि फारसी की विशेष व्यनियाँ हिन्दी वर्णमाला के लिए नयी थी। इस कारण ऐसी व्यनियो वाले शब्दों के रिष्ट -नतर में परिवतन आवश्यक थे। व्यक्तियों के बूळ नाम इस प्रकार आये ह —

अफजल (२८)<अपजल, अफजल खान (३१)<अपजल खान, अली इसलास गाँ (२३)<इस्लास खा, औरग (१८, २९)<औरग, खान स्सतम(३१)<खान स्तम, जहां-गीर (१५)<जहांगीर, दारा (१२, १३, ३४)<दारा।

स्थानो तथा देशो के नाम यो है-

काबुल (३८,४२)<काबुल, किवले (१२)<किल्ला, खुरासान (४२)<सुरासान, वलन (२७-३२)<वल्ला, बुग्नारे (२७,३२)<बुलारा, मक्के (१२) मक्का, रूप (२७-३२)<रूम, साम (३२)<ग्राम, हवस (४१)<हट्या।

अन्य सामान्य शब्दों में से कुछ ये है-

अमीर (१६), अग्व (३८), आवाज (३१)<आवाज, ऐन ( $^{6}$ ४), क्ल्ल (२०)<क्ल्ल, कमान (२२), कसम (१२)<कसम, कावुली (४९), कैं॰ (१२)<

१ महाकवि भूषण कृत 'शिवाबावनी' प्रकाशक हि'दी भवन, जालधर और इलाहा-बाद, अगस्त १९५० के अनुसार, कोट्टक में पद्य सख्या दो गई है।

२ सामान्यतम 'A Comparative Persian English Dictionary' by Dr F Steingass के अनुसार

क़ैंद; खलक (१)<खल्क; खुदा (१२)<खुदा; गाजी (४३,५२)<गाजी; गुमान (३९) गुलाब (१०,१७); गोल (३३)<गोल; जरूर (३९)<जरूर; जहाज (२७-३१)<जहाज; जहाँन (३८,४७)<जहाँन; जालिम (३७,३८) <जालिम; जाहिर (२६-३८)<जाहिर; जोर (४५) जोर; जोरावर (३८)<जोर-आवर; जंग (१,३८); तमाम (४६); तबल (२८)<तब्ल; तीर (२२); तसवीह (१३)<तस्वीह; दमामे (४५)<दमामा; दरगाह (३२)<दर-गाह; दरवाजे (४४)<दर्वाजा; दावा (२१,३३, छः बार); दिलगीर (५); नरम (९,१०)<नर्म; पील (१३,२१); फौज (४०)< फ़ौज; बन्दगी (१३); बाज; (३३,३६,३७,४९)<बाज; वेदिल (२८); मनसव (२७)<मंसब, मंसिब; मीर (२३,३४,४९); मुकाम (१८)<मक्राम, मुकाम; मुगुल (३५)<मुगल; मेहर (१२)<मिह्र; मेह्र; रब (१८,२०,३८); राह (२९,२९); रैयत (३५,४६)<रईयत; रोज (४४)<रोज; लाल (१५), वजीर (३९)<वजीर; विलायत (३८); सलाम (१५); सलाह (२९); सवारी (४); साल (३४), सिपाह (१५), सूवा (२६,४९); हजरत (२७)<हजरत; हजार (१४)<हजार; हजारी (३५)<हजार; हवा (ए) (९)<हवा; हालत (३८); हासिल (३४)।

फ़ारसी के कतिपय शब्द 'श' से 'स' के परिवर्तन के साथ ब्रजभाषा के अनुरूप प्रयोग में आये है—

कृतुवसाह(४१)<कृत्वशाह; िकसमिस (११)<िकिश्मिश; िनसान(४,१८)<िनशान; नासपाती (१०)<िनशान); वादसाह (१२)<िवादशाह; मुसिकल (२२)<मुश्किल; समसेर (३८,४९,५०)<शम्शेर; साहजादे (४९)<शाहजादा; सहर (२०,४४,४५)<शह्र, सिकार (४९)<िशकार; सेर (३७)<शेर; हवसी (३१)<हवशी; हुस्यार (१४)<हुश्यार।

कतिपय अन्य शब्द जो मल रूप से कुछ भिन्न हैं, निम्न प्रकार हैं—अतर (१०)<इन; कतलाम (३४)<कत्ले-आम; किम्मित (२२)<िहक्मत; खबिर (३१)<खबर; गुसा (१५)<्गुस्सा; चुगल (१३)<चुग़ल; जमात (३) <जमाअत; जिमला (२७)<जुम्ला; तुरुक (१९,२०,३१,३९,४९)<तुर्क; पातसाह (२३,३९,४२,५१)<पाद-शाह; पातसाही (१२,१५,३२,३३,४५)<पादशाही; फिकिर (३२)<अ० फ़िन्क, '(फारसी में फ़क्र भी); वजारी (३५)<बाजारी; बिलाइत (६)<िवलायत; बिहद (१)<बे-हद; बिहद (२३)<्वे-हद; बिहाल (९)<बे-हाल; मयदान (३१)<भैदान; मालुम (३९)<मालूम; मुगल (२३,४२,४९,५१)<मुग़ल; मुहल्ला (२०)<महल्ला; सरजा (३९,४३,५२)<सर-जाह; सिरताज (३२,३३)<सर-ताज; सुनित (१८,१९,२०)<सुन्नत; सेख (२३,३५,४२)<शेख;

३. प्रामाणिक हिंदी कोश, सं० रामचन्द्र वर्मा--किम्मत-स्त्री० (अ० हिकमत)।

संयद (२३,३५)<संविद, स्याह (१५) <िसपाह, हिम्मति (२२)<हिम्मत, हुनुम (२२) < हुनम, होदा (२)<होदज (होदा, उँट का कोहान), 'उमरा' से 'उमरावन' (१४,२७) तथा 'दरया' के लिए 'दिरयाव' और 'नकारा' ने लिए 'नगारे' (२,४०, ४३) घटद आये हैं। 'याज' के लिए 'याज' के बानृत्ति इस रूप में हुई है वाजे वाजे रोज दरवाजे उधरत हैं (४४)। औरगजेव ना नाम 'अवरगजेव' (२०) के अतिरिक्त 'नौरम' (१४,१५,२५) तथा 'नवरगजेव' (१२,१६,१७,२७) दिया गया है। शायिस्ता नान के लिए 'साइतखान' (२६) तथा आदिलशाह के लिए 'एदिल' (२८,२९) वहादुरनान (२) के लिए 'वादरगन' (२६) मुगदउरग के लिए 'मुगदउनम' (२१) तथा हुमायू के लिए 'हिमायू' (१९) रूप आये हैं। ज्याई (मक्ताई) के लिए 'चनना' (२१) अथवा 'चन्ता' (६,४१,४६) गमाज के लिए 'निजाज' (२०) तथा 'मस्जद' या 'मस्जिद' के लिए 'मंसीत' (१८,१९) गब्द आये हैं। 'जब्द' के लिए 'जपन' (२८), 'पीर पैगम्बर' के लिए 'पीरा प्यगवरा' (१८) रूप आये हैं।

फारती ने बुछ क्या याद जिन्हें क्रज आदि के व्याकरणानुसार प्रयुवन विया गया है, रिम्ना-रित है। इनमे बुठ शब्दा ने प्राप्त विचित्र-मी नियाओं ने रूप भी मित्रते है—

अरग (३५) 'अर्वं में निया, कपूरन (२२) 'दुगुरा में व० व०, तुरमान (२८) 'तुर्कं' में व० व० (- तुर्कों का), दरवारे से (२१) = दर्वारे से, दहसति (४१) 'दहसते से निया, नगन (७) 'नग' (फारमी-नगीन या नगीना) से व० व०, नगारन (१, ४१) 'ननारा' से बहुवचन, बादसाहन (९, १०) 'वादशाह' से व० व०, मीरन (४३) 'मीर' में व० व०, मुगलानियाँ (५) 'मुगल' से स्ती० व० व०, यारो (३१) सम्बोधन 'यार' से व० व०, रिसाले (२८) 'इसाल से", सरमाती (११) धर्म से लिज्जत करना, सबर्यंक निया, साहन (३०,४०) 'साह' से व० व०, सिपाहिन (५१) 'मिपाही' से व० व०, युजररदार (१४)' तथा गुसल्खाने ('गुस्ल' अयवा 'गुसुल्खाना' से व० व०) फारमी राज्दों के बुळ समस्त रूप है।

'शिवावावनी' में फ़ारमी शब्दों के कुछ जनों लें व्यवहार भी हुए हैं, जैसे 'गूस्ता' से 'गूमैर' (१५) (फ़ा॰ 'गुस्सा' + 'एड' हिन्दी) तथा सुमीनें (२४) ('मु' स॰ उपसग + 'मीने' फ़ा"मी 'सीना' से)। 'गर-मिसिल' (१५)भी एन अप्रचलित प्रयोग है। कुछ शब्द, जिनमें फ़ारमी और हिन्दी के संयुक्त रूप आये हैं, निम्न प्रकार से हैं—

छहजारिन (१५)-छ (हिन्दी) + हजारी (का॰), तेग-वल (५१)---तेग (अरबी) + वल (स॰), दमामेवारे (४५)---दमामा (फा॰) + वारे (= चाले हि॰), दल-मुगल (४७)---दल (स॰) + मुगुल (का॰), वदीसाने ---वदी (स॰) + साना (का॰), हपगुमा

५ 'दिल्लो दहमनि चितै चाह करलित है' में 'दहसित' 'दहशत' का हो रूपातर अथवा किया हो सकती है।

६ रिसाल-पु॰ (अ॰ इरसाल) राज्य-कर, प्रामाणिक हिंदी कोश।

 $(x^2)$ —ह्प  $(x^2)$  + गुमान  $(x^2)$ ; हयादारी चीर  $(x^2)$ —हया  $(x^2)$  + दारी  $(x^2)$  + चीर  $(x^2)$  ।

फ़ारसी और हिन्दी शब्दावली के मिश्रण से कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है— खाक किया (३१); गरीवी गहे (६); गुमान झारि डारे हैं (२३); (रूप) गुमान हर्यो (२५); जेर कीन्हो (२१,४२,४५); जोर किर (२७); जंगजुरौ (२९) दावा बॉधि (२२) सजाय किर (३५) (= सजा देकर); हद्द जीति (५०), हद्द बॉधि गये (१५); हद्द बॉध्यौ (२१); हद्द राखि (राखी) (२३,५१); हिम्मत हिसि गई (४५)।

भूषण ने बाबर और अकबर के लिए प्रायः चारणभाषा के अनुकरण में 'वव्वर' और 'अकव्वर' शब्दों का व्यवहार किया है।

चंगुल (२५), पॅज (शब्द 'पंजन' में, २५); वार (कैयो वार, २३); वारबार (२८, ४१); तथा रंग (१, २५, २५) ऐसे शब्द है जिनका सम्बन्ध फ़ारसी तथा संस्कृत दोनो भाषाओं से जोड़ा जा सकता है।

#### शालिग्राम उपाध्याय

#### पैशाची भाषा

पिरोल ने अपने प्राप्टत भाषाओं के व्याकरण में पैद्याची को एक प्राचीन प्राप्टत भाषा या दोली के रूप में स्वीकार किया है। इसकी प्राचीनता तो इतनी है कि विद्वाना ने इसे पाली, अड-मागधी और शिलालेग्या की प्राक्टत की कांटि में रखा है। 'पाइअ सह्महण्यवी' की भूमिका (पृ० १४) के अनुगार पाली की उत्पत्ति की सभावना भी उससे नी जाती है। इसके भिन्न भिन्न नामों के साथ मस्क्रत साहिन्यिको एव प्राकृत वैयाकरणों ने इसना महत्य अगीनार किया है।

इसे 'भूतभाषा' अर्थात् भूतो की वोली वहा गया है, (वाब्यादर्ग ११३८, सरस्वतीकठाभरण ९५१११ और १३, वयासिरत्सागर ७१२९ और ८१३० तथा देखिए—हाल द्वारा सपादित 'वासवदत्ता' पृट्ठ २२ की टिप्पणी) इसका तीगरा नाम 'भूतभाषित' भी मिलता है ('गस्ट्रत
प्राकृत तस्यापभ्रशी भूतभाषितम्'—वाम्भटालकार २११)। वही एक चौथा नाम भी प्राप्त
होता है, 'भौतिक'। मूतो द्वारा भाषित होने ने कारण ही इसका यह नाम पडा ('यद् भृतैरुच्यते
किञ्चित त् भौतिकमिति स्मृतम्, वाम्भटा० २१३) राजदीवर ने अपने 'वालरामयण' ८१५
मे इसे 'भूतवचन' कहा है तथा इमे बहुत ही सरस भाषा स्वीकार किया है। 'भूतवचन' का
उल्लेख 'सरस्वतीकठामरण' (५७११) में भी मिलता है। जब से इस भाषा वा सब्ध 'भूत'
दा'द मे हुआ, तभी से इसके सबध मे अनेव भ्रामक विचार चल पढ़े जिनके कारण इसकी
उत्पत्ति की समस्या विजन हो गई। यह कहाँ वी भाषा थी, यह कहना जब महज नही रहा।

पिरोल ने अपने ब्यानरण में नुक महासय के इस सत का कि भारतीय जनता का विश्वास है "कि भून नाक से बोलते हैं, अत भूतमाया में मानुनामिक घ्वनिया की प्रचुरता पाई जाती है तथा उसे 'सतभाया' या 'पैशाची भाषा कहते हैं" खड़न करने हुए इसके इस नाम ने सबध में अनेक विद्वानों द्वारा कथित अनेक वारणों की ओर हमारा घ्यान आकृष्ट किया है, वित्तु उस विवाद में पड़ना यहां अभीष्ट नहीं है। पर इतना निश्चय है कि किसी समय यह भाषा भारत के एक विस्तृत भूलड़ में बोली जाती थीं। पिशेल का यह अनुमान है कि पिशाच जनता द्वारा पिशाच-देश में यह भाषा बोली जाती होगी। पैशाच जाति का उल्लेख 'महाभारत' (अ१२९११४) में मिलता है। वैयाकरणों ने इसे पिशाचों की भाषा माना है, ('पिशाचाना भाषा पैशाची'— 'प्राइत प्रकार पर भामह की टीवा)। केशव मिश्र ने अपने 'अलकार शेखर' में 'आदि' राब्द और जोड़ दिया है (पैशाची तु पिशाचाद्या)। 'यड़भाषाचिन्दका'—कार लक्ष्मीघर का कथन है कि राक्षस, पिशाच और नीच जाति के लोग इसे वोलते थे (रक्ष पिशाचनीचेंमु पैशाची द्वित्य मेतेत, पृ० ३ क्लोक ३५)। पड्भाषाआ में तो इस भाषा का नाम आता ही है, सस्कृत, प्राइत

पैशाची भाषा

और अपभ्रंश के साथ भी इसकी गणना की जाती है। सारस्वतेय का वर्णन करते हुए राजशेखर ने संस्कृत को मुख, प्राकृत को वाहु, अपभ्रंश को जघन और पैशाची को चरण माना है। 'संदेश-रासक'-कार ने भी अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत के साथ ही पैशाची को भी विचित्र छन्द और अलंकारों तथा शास्त्र-रीतियों से समन्वित माना है।

'नाट्यशास्त्र' (१७।४८) में विणित सप्तभाषाओं में 'वाह्लीका का सम्बन्ध पैशाची भाषा से ही है। 'पृथ्वीराजरासों के रचियता ने भी षड्भाषाओं का नाम लेकर 'रासों' में अप्रकट रूप से पैशाची भाषा की भी स्थिति मानी है। लक्ष्मीधर ने 'षड्भाषाचिन्द्रका' में प्रथमतः भाषा के दो भेद (१) संस्कृता और (२) प्राकृती मानकर पुनः प्राकृती भाषा के छः प्रकारों में पैशाची और चूलिका पैशाची का भी उल्लेख किया है।

'भाषा द्विधा संस्कृता च प्राकृती चेति भेदत:।

×
 प्रकृते: संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता ॥२५॥
 षड्विधा सा प्राकृती च शौरसेनी च मागधी।
 पैशाची चूलिकापैशाच्यपभ्रंश इति क्रमात् ॥२६॥—षड्भाषाचिन्द्रका।

### पैशाची का क्षेत्र

गुलेरी जी ने 'पुरानी हिदी' में कश्मीर के उत्तरी प्रांत को 'पिशाच' (पिश् = कच्चा मांस, अश् = खाना) या 'पिशाश' देश माना है और वहीं की भाषा को 'पैशाची' बताया है। किन्तु वास्तव में 'पैशाची' या 'भूत भाषा' का स्थान राजपूताना और मध्य भारत है।

कोनो के मतानुसार पैशाची भाषा का मूल स्थान विन्ध्याचल से दक्षिण है और ग्रियसर्न के अनसार इसका प्रारंभिक क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत है, वही उत्पन्न होकर, संभव है, बाद में यह कोंकण प्रदेश तक चली गई हो, जिससे बाद में पाली की भी उत्पत्ति हुई हो (दे० पाइ० स० म० भूमिका, पृ० १४)। डा० हार्नले के अनुसार पैशाची भाषा आर्यभाषा का वह रूप है जब द्रविड़ लोग आर्यभाषा बोलने लगे थे। परन्तु सेनार ने अनेक प्रमाणों के आधार पर इसका खंडन किया है, जिसका उल्लेख पिशेल ने अपने व्याकरण में किया है। पिशाच-भाषा के क्षेत्र के संबंध में मार्कण्डेय ने अपने 'प्राकृत-सर्वस्व' में शेषकृष्ण की 'प्राकृतचन्द्रिका' में उट्टंकित एक इलोक

१. संस्कृतं प्राकृतं तस्वापभंशो भूतभाषितम्--वाग्भटालंकार २।१।

२. अहो क्लाघनीयोऽसि चब्दार्थां ते जरीरं संस्कृतं सुखं प्राकृतं बाहुः जघनसपभ्रंशः पैताचं पादौ...—काव्यमीयांसा।

३. अवहट्टय सक्कय पाइअम्मि पेसाइयम्मि भासाए। लक्खणछन्दाहरणे सुकइत्तं भूसियं जे हि॥—सं० रा० १।६।

४. मागव्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यर्घमागधी। वाह्लीका दक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीतिता॥—ना० शा० १७।४८।

का हवाला दिया है, जिसमे उन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के आधार पर भिन्न-भिन्न पैदाची भाषाएँ चल पड़ी थी। 'प्राकृतचिन्द्रका' में स्थारह प्रचार की पैदाची भाषाओं का उत्लेख है। माकण्डेय ने क्षेत्र के आधार पर स्थापित उन नामों का यडन करने तीन प्रचार की पैदाची मानी है। यहा मार्कण्डेय द्वारा पैदाची का अध्ययन उल्लेखनीय है जिसमें पैदाची का क्षेत्र विदिन होगा। मार्चण्डेय ने (१) काची (२) पाण्ट्य (३) पाषाल (८) गींड (५) माग्य (६) नाच्य (७) वाह्यणात्य (८) बार्यला (९) कंक्य (१०) बाह्य और (११) द्विट, एन एकाद्य पिदाच-भाषाओं का यडन करते हुए "मंच्य भारतेन च पाञ्चलमिति त्रिया" की स्थापना की है। अधिनतर प्राइत वैयाकरणों ने दो या तीन प्रकार की ही पिदाच भाषाओं का उल्लेख किया है। माकण्डेय ने 'कंक्य पैदाची' की प्रकृति सम्हत और सीरसेनी प्राइत को स्थीकार विया है। 'गौर-सेनी पैद्याची' की प्रकृति शौरसेनी प्राइत है, वितु 'पाञ्चाल पैद्याची' की प्रकृति की सेना है। यह स्पष्ट नहीं है।

राजदोदार ने भी विभिन्न भाषाओं ने क्षेत्र के सबध में लिखा है। राजदोदार के ही एक ख्लोक के आधार पर गुलेरी जी ने अवन्ती (उज्जैन), परियान (बेतवा और चवल ना निकास) तथा दशपुर (मदसोर) तक का क्षेत्र पैकाची का क्षेत्र माना है। एक दूसरा क्लोक लक्ष्मीधर की पढ्नापाचिद्रका' में मिलता है, जो अपकृष्ण द्वारा उद्देशित उपर्युक्त दलोक से बहुत कुछ मिलता है। लक्ष्मीधर ने वृद्धा द्वारा उक्षत पैशाच-देश की मीमा यो दी है —

पाण्डच-नेवय-बाह्नीव-सद्य-नेपाल-युतला । सुदेश-भोट-गान्वार-हैव-कम्भोजनास्तया। एते पिशाचदेशास्युस्तद्दयस्तद्गुणीभवेत्॥

राजशेखर को अपेक्षा लक्ष्मीधर के अनुसार (जैसा कि वृद्धों ने कहा है) पैशाच क्षेत्र की मीमा और अधिक विस्तृत हो जाती है—पाण्डय (आधुनिक महुरा और कत्याचुनारों के आस पास), केक्य (व्यास और सतलज के त्रीच का देश, कश्मीर का पिक्मोत्तर प्रदेश), वाङ्गीक (व्यास और सतलज के त्रीच में केक्य से उत्तर का प्रदेश, अफगानिस्तान में आधुनिक वस्स नगर वाला देश), सहा (दक्षिण भारत का पश्चिमी उपकूल), नेपाल, मुतल (नमंदा के उत्पत्ति-स्थार का पाश्चवर्ती प्रदेश, बालुरयों के राज्यकाल में इसके उत्तर में ममदा, दक्षिण में तुगभता,

५ काञ्चीदेशीय पाण्डये च पाञ्चाल गीडमागधम।

सावड दाक्षिणात्य च शीरसेन च कैकयम्।

सावर द्राविड चव एकादश पिशासजा ॥—प्रा० च०, शेपकृष्ण, प्रा० सर्य०।

६. गीडाया सम्कृतस्या परिचितरुचय प्राकृते लाटदेश्या।

सायभ्रसप्रयोगा सक्तमस्भुवष्टकक्षभादानकाश्च ॥

आवन्त्या पारियात्रा सहदशपुरजैभूतभाषा भजाते।

यो मध्ये मध्यदेशे निवसति स कवि सर्वभाषानिषण्ण ॥— काद्यमीमासा।

पैचाची भाषा

पश्चिम में अर्व समुद्र, पूर्व में गोदावरी थी; मार्कण्डेय के अनुसार मध्यर्देश और दाक्षिणात्य कुन्तल है), सुदेश (इस प्रदेश का स्पष्ट पता नही; 'सुदेश' के स्थान पर 'सुधेष्ण' पाठ भी मिलता है), भोट (तिव्वत के आस-पास; 'भोट' के स्थान पर 'भोज' और 'बोट' शब्द भी मिलते हैं), गांधार (वर्तमान कावुल और पेशावर का प्रदेश), हैव (संभवतः हैम = हिमालय की तराई), कन्नोजन (दिक्षण महाराष्ट्र के पार्वत्य प्रदेश का नाम); 'हैवकन्नोजन' के स्थान पर 'हैव कन्नोजका' और 'हेम कन्नोजिना' दो पाठ मिलते हैं जो अस्पष्ट है।

पैशाची से संबंधित इस विस्तृत भूखंड पर दृष्टिपात करने पर कोनो, ग्रियर्सन और हार्नले के विचार अतथ्यपूर्ण नहीं लगते। उनके द्वारा मान्य क्षेत्र से पैशाची का अवश्य ही संबंध हो जाता है। मार्कण्डेय द्वारा स्थापित केकय, शौरसेन और पांचाल भी इसी सीमा के अन्तर्गत आ जाते है। उपर्युक्त स्थलों पर विचार करने से यह संभावना की जा सकती है कि पैशाची पश्चिमोत्तर भारत की तथा हिमालय की तराई की भाषा थी। इसकी पुष्टि गुणाढ्य का कश्मीर से रांवंघ तथा पिशेल का एक उल्लेख भी करता है।

मार्कण्डेय भले ही एकादश पिचाच भाषाओं का खंडन किया हो, पर 'प्राकृतचिन्द्रका' में या 'पड्भाषाचिन्द्रका' मे उन श्लोकों के आधार पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उस समय की यह धारणा थी कि इन विभिन्न एकादश क्षेत्रों में पैशाची भाषा बोली जाती थी।

जिस भाषा का संबंध इतने विस्तृत भूखंड से रहा, क्या कारण है कि उसके उदाहरण अत्यल्प ओर वे भी प्रायः व्याकरणों में ही मिलते है ? यदि यह एक पृथक् भाषा थी तो शौरसेनी और मागधी से दवी मानने से ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। प्राकृत भाषाओं में पैशाची संस्कृत से अधिक मिलती है और अपनी ध्विन-संपत्ति के अनुसार यह पल्लव-वंश के दानपत्रों की भाषा और पाली से भी वहुत मिलती-जुलती है। इसका उल्लेख पिशेल ने अपने प्राकृत व्याकरण तथा ए० एन० उपाध्ये ने 'एनल्स ऑफ् दि भंडारकर ओरिएंटल रिमर्च इस्टीट्यूट, जिल्द २१, अक्टूवर १९३९—जनवरी १९४०' में किया है।

कैकय, शौरसेन और पांचाल पैशाची के साथ-साथ चूलिका पैशाची का भी उल्लेख प्राकृत वैयाकरणों ने किया है।

अव पैशाची की ध्वित-संवंधी उन विशेषताओं पर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है जिनका उल्लेख हमारे प्राकृत वैयाकरणों ने किया है।

- वररुचि के अनुसार 'मुज्' धातु को छोड़कर आदि रहित वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर प्रथम और द्वितीय वर्ण हो जाते हैं। हेमचन्द्र ने इसका उल्लेख चूलिका पैशाची की विशेपता में किया है। हेमचन्द्र ने ४।३२५ और ४।३२७ में 'नगर' का 'नकरं' 'मेघः' का 'मेखो' उदाहरण देकर वररुचि के १०।३ के ही भाव को व्यक्त किया है। पूर्वी प्राकृत वैयाकरण पुरुपोत्तम देव ने हेमचन्द्र के सूत्रों की अपेक्षा अधिक सूत्र अपने व्याकरण में दिये हैं। वररुचि से लेकर पुरुपोत्तम देव तक के वैयाकरणों के विचार पैशाची ध्वनियों के संबंध मे प्रायः मिलते हैं। चंड ने प्राची पर एक ही भूत्र दिया है—जिसके आधार पर रेफ और णकार को लकार और नकार

हिंदी-अनुशीलन

होना व्यक्त किया है, जैसे—अले अले दुद्द लक्खसा पनमत पनियद्वितासा (म० अरे अरे दुप्ट राक्षसा, प्रणमत प्रणयिन्यित्रास्या )। रेफ और णकार का लकार और नकार होना सभी वैयाकरणों का अभिमत है।

बरहिन ने 'इन' के 'पिन' होने का उल्लेख किया है, यथा-स० कमलमिन मुख ७ पै० कमल-पित मुख । 'सक्षिप्तसार' के अनुसार स० 'एव' और 'इव' के स्थान पर पै० 'येव' और 'यिव' हो जाते हैं , पूरपोत्तम देव ने भी इसे कैंकय पैशाची मे स्वीकार किया है । स॰ 'हरिरेव' पै० मे 'हलियेव', स० 'हरिरिव' पै० में 'हिंकियव' हा जाते हैं। स० 'ण्ट', 'स्न' और 'म' मे स्वर-भिवत के द्वारा 'सट', 'सन' और 'रिअ' होने का उल्लेख वररुचि ने किया है। स॰ 'कप्ट' पै॰ 'कमट', स॰ 'स्नान' पै॰ 'सनान' तथा स० 'भार्या' पै० 'भारिआ' हो जाते हैं। पर हेमचन्द्र ४।३१४ के अनुसार 'य' 'स्न' और 'प्ट' के स्थान पर 'रिअ' 'सिव' और 'सट' होते हु। हेमचन्द्र के अनुसार स॰ 'स्नात' पै॰ में 'सिनात' हो जाता है। यह होना नवाचित्क ही है अत 'सूब' का 'सुज्ज' और 'तिप्ठ' का 'तिट्ठ' भी मिलता है। 'य' के 'रिअ' होने का उल्लेख पुरुपोत्तम ने भी किया है। हेमचन्द्र ४।३०३,३०५ तथा पुरुपोत्तम १९।११ के अनुसार 'ज्ञ', 'ण्य' और 'न्य' के स्थान पर 'ञ्ञा' हो जाता है, यथा स० के 'प्रज्ञा', 'कन्यका' और 'पूण्यकर्मा' पै० मे 'पञ्जा', 'कञ्जका' और 'पूञ्जकम्मो' हो जाते है। पर वररुचि १०। ९, १० वे अनुसार उनके स्थान पर 'ञ्ज्न' न होतर 'ज्ज्ञ' हो जाता है, जैसे--स॰ 'विज्ञात', 'कन्या' ८ पै० 'विञ्जातो' और 'कञ्जा'। 'ण्य' का उल्लेख वरस्चि ने नहीं किया है। 'सिक्षप्तसार' के कर्ता ने तो स॰ 'ण' और 'न' ध्वनि के स्थान पर पै॰ में 'ल' और 'ब' होना स्वीकार किया है, जैसे-भणित ∠भलित, घ्वनित ८ घ्वलित, कनक ८ कत्रक, वर्णे ८ वञ्जा । परन्तु 'राजन्' शब्द से मर्वायत 'ज्ञ' ध्वति के स्थान पर 'ञ्ज' या 'ञ्ज' होना वैकल्पिक ही माना गया है। अत स० राज्ञो धनम् 7 पै० राचित्रा धन। वररिच १०।१२ तथा पुरुपोत्तम १९२२ के अनुसार 'राज्ञ' के स्थान पर पै० 'राचिनो' होगा। स० के 'कृत्वा' प्रत्यय ने स्थान पर पै॰ मे 'त्न' हो जाना प्राय सभी वैयाकरणो ने माना है। स॰ 'गत्वा', 'पठित्वा' पै॰ में 'गन्तुन' और 'पठिनुन' हो जाते हैं।(दे॰ वररुचि १०।१३ हेमचन्द ४।३१२ पूरपो॰ १९।२१)। परन्तु जहाँ सस्वृत का 'कस्वा' प्रत्यय 'प्ट्वा' के रूप मे बदल जाता है वहाँ हेमचन्द्र (४।३१३) के अनुसार 'ढून' और 'त्यून' हो जाते हैं। जैसे 'नग्ट्या' 'नळून' और 'नत्यून' हो जाता है। 'हृदय' के स्थान पर 'हितअक' और 'हितपक' दोनो मिलते है। 'प्राकृतप्रकाश' १०।१४ और 'मक्षिप्त-सार' के अनुसार 'हितअन' तथा हेमचन्द्र ४।३१० और पुरुषोत्तम १९।१८ के अनुसार 'हितपक' मिलता है। हेमच द्र (४।३०८) ने पैशाची में 'ल' के स्थान पर वैदिक 'ळ' होने का उल्लेख निया है। सस्कृत के 'शील', 'कुल', 'जल' और 'सलिल' पै॰ में 'सीळ', 'कुळ', 'जळ' और 'सळिळ' हो जाते हैं। इसी घ्वनि के कारण हानले ने कहा था कि जब अनायभाषाभाषी आर्याभाषा षोलना सीख रहे होगे तभी की यह भाषा पैशाची है। पुरुषोत्तम देव (२०१२६) वे अनुसार 'ल' के स्यान पर रेफ हो जाता है। माकण्डेय ने भी पाल्चाकी पैशाची और शीरसेनी पैशाची में इसी प्रकार का भेद किया है। हेमचन्द्र (४१३०९) के अनुसार तालव्य और मूर्द्वन्य 'श', 'प' के स्थान पर दन्त्य 'स' हो जाता है। इसके अनुसार शक्त ७ सक्को, विषम ७ विसमो होता

पैशाची भाषा

है। पर, पुरुषोत्तम (२०।२७) के अनुसार मूर्घन्य और दंत्य 'ष', 'स' के स्थान पर शौरसेनी नैशाची में तालव्य 'श' हो जाता है। कितु संस्कृत के मूर्घन्य 'ट' घ्विन के स्थान पर पै० में त' होना, जैसे-'कुटुम्बकं' का 'कुतुम्बकं', यह वताता है कि पैशाची में मूर्घन्य और तालव्य 'प', 'श' के स्थान पर दंत्य 'स' ही होगा। हेम० (४।३१५) के अनुसार संस्कृत के 'क्य' प्रत्यय के स्थान पर प० में 'इय्य' हो जाता है। संस्कृत के 'गीयते', 'वीयते', 'पठ्यते' के स्थान पर प० में 'गिय्यते', 'विय्यते' तथा 'पठिय्यते' हो जाता है। 'यादृश्', 'तादृश्' जैसे 'दृश्' अन्तवाले शब्दों के 'दृ' वर्ण में से लूंठित घ्विन निकल जाती है और उसके स्थान पर 'इ' घ्विन रह जाती है तथा 'द' के स्थान पर 'त' हो जाता है। हेम० ४।३१७ के अनुसार संस्कृत के 'यादृश्', 'तादृश्' और 'कीदृश्' पैशाची में 'यातिसो', 'तातिसो' और 'केतिसो' हो जाते है। वरुष्वि (१०।११) के अनुसार शौरसेनी 'ज्ज' घ्विन के स्थान पर पैशाची में 'च्च' हो जाता है; अत. सं० कार्य ७ शौर० 'कज्जं' ७ पै० 'कच्चं'।

पुरुषोत्तम के 'प्राकृतानुशासन' (१९।२०) के अनसार सं० 'क्विचत्' पै० में 'कुपिच.' हो जाता है। हेम० (४।३२१) के अनुसार पंचमी के एकवचन में अर्थात् अपादान के एकवचन में 'तिसल्' प्रत्ययांत अकारांत शब्दों से परे 'आतो' और 'आतु' होता है, जैसे — सं० दूरतः > पै० तूरातो, तूरातु; त्वत्तः > तुमातो, तुमातु; मत्तः > ममातो, ममातु हो जाते है। संस्कृत 'तेन' और 'अनेन' दोनों के स्थान पर पै० में 'नेन' ही रह जाता है। इसी प्रकार सं० 'अनया' के स्थान पर 'नाए' होता है। पु० में 'तत्थ च नेन कतिसनानेन' और स्त्री० में 'पूजितो च नाए पातग्ग कुसुम-प्पातनेन' प्रयोग मिलते है। पुरुषोत्तम देव के अनुसार कैकय पैशाची में सं० 'पृथिवी' का 'पुथुमी' या 'प्रथुमी', 'गृहकं' का 'किहकं' होता है और शौरसेनी पैशाची में 'च' स्पष्ट तालव्य नहीं रह जाता। 'क्ष' के स्थान पर 'श्व', 'च्छ' के स्थान पर 'श्व', 'थ' के स्थान पर 'स्त' और 'स्त' के स्थान पर 'श्व' हो जाता है। 'कृत', 'मृत' और 'गत' का कमशः 'कड' 'मड' और 'गड' हो जाता है। 'अधुना' 'अहुणा' वना रहता है।

धातुरूपो पर घ्यान देने पर पता चलता है कि वर्तमान काल के प्रथम पुरुष (third person) मे 'तिङ ' विभिक्त के 'त' का लोप या 'द' न होकर, चाहे आत्मनेपद हो या परस्मैपद, 'ति' ही रह जाता है। उदाहरणार्थ—सं० उद्धाति > शौ० प्रा० वसुआइ > पै० वसुआति; शौर० प्रा० भोदि > पै० भोति। परन्तु अकारांत धातु से परे आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों के रूप देखे जाते है, जैसे—गच्छते, गच्छित; लपते, लपित। भिवष्यत् काल में संस्कृत के 'ध्य' प्रत्यय का शौ० प्राकृत में 'स्मि' हो जाता है पर पै० में 'स्सि' न होकर केवल 'एय्य' ही रह जाता है। पुरुषोत्तम देव के अनुसार 'भू' धातु के स्थान पर कैकय पैशाची में 'हु' और 'हुव' आदेश होते हैं, कितु 'संक्षिप्तसार' के अनुसार 'फो' और 'फुर' होते हैं, यथा—-सं० भवित ं पै० फोति, फुरित। हेम० (४१३२०) के अनुसार स० 'भविष्यित' के स्थान पर 'हुवेय्य' होता है, जैसे—'त तद्भून चिन्तितं रञ्जा का एसा हुवेय्य' (सं० तां दृष्ट्वा चिन्तितं राज्ञा का एसा भविष्यिति)। परन्तु 'हुवेय्य' का संबंध 'भवेत्' से अधिक लगता है। हेमचन्द्र ने 'कुमारपाल चित्त' के अन्त में अपनी इसी पैशाची को समझाने के लिए छः श्लोको का भी निर्माण किया है। लेख के कलेवर की वृद्धि के कारण उन्हें

## घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

हायी वाघ हायी सुअर लकडा तोता सुवर कौवा सुरगा चुहा पापा पुंछ उसगा तमिष--कावकै घोडा वोला गधा घोटो वदर गधा मुगा वेंदरा मुर्गी कुकरो मुर्गी का अडा खेर सस्कृत—कुक्कुट मगर वी मछली मगर कोडे मकोडे सबधी शब्द — हजा

तमिष—पूचि

मराठी—डेकुण

कीडा

बटमल

पचगो मच्छर ढेकणा

मक्खी भुसडी सांप तिगली विच्छ नेर

चीटी विच्छी पोख (चीटा = ही पोख)

लाद्य पेय सबधी शब्द —

रोटी दाल

अस्मा शाक भाजी अमुखी

भटा उला मुली भात भटागो धान मडी

पुराना घान खेस नया धान कच्चा खेस गेहूँ

प्रना खेस गेहें

## विनयमोहन शर्मा

चना चना मूँग मूँग मासी उड़द अड़सग तुअर अरखी महुए की शराब धान की शराब झारा तमखू तमाखू बेख नमक

इमली तिताली बेर विरी

पानी अंव पपीता पपीता जामुन जम्बू

नीबू लिमाउ चार (गीली चिरौंजी) किट्टी

चिरौंजी (बीजे) चिरौंजी अमरूद बिही अाम तटला महुआ मदगी

पान बीरा, पान अग्नि चिन्नि

### कृषि-संबंधी शब्द 🕌

भूमि खेखे, धरती

खेत खल खेत की पाल = पिंडी

 नागर (हल)
 उगता

 मिट्टी
 खज्ज

बाद बातू बड़ी हिन्दी—बाद, छत्तीसगढ़ी-

लरिया, उड़िया—खातू

संस्कृत--अम्ब

झोपड़ी कुड़िया हिन्दी—कुटी

 घर
 ऐड़पा

 तालाव
 तरई

 कुँवा
 मुंवा

नदी खाड

#### घीरे द्र वर्मा विशेषाक

हिंदी-अनुशीलन

नाला नरवा पूर्वी हिन्दी—नरवा पदा

गाँव वर्षा-जल चेप

पत्ता अतला झाड मत कली

डोहडी फुल पूप दीपक सस्कृत—पुष्प विल्ली

रग-सवधी शब्द ---

सफेट पडरु स॰ पाहुर, मराठी-पाहरा

काला मुखारो पीला पीला नीला वदाली हरा

हरा लाल संसो

विविध शब्द —

ओझा देवडा भूत नाथ कपडा

विचरी घोती घोती किचरो

लुगडा वरहाती किचरी टोपी टोपी क्रस्ता

कोट दुरता कोट ऊँचा मेच्छा नीचे किया कपर गईयाँ खट्टा बद्दा मीठा

मीठा **पुस्तक** ij मजा

ऐन वह होटीम तुम निनगा

### विनयमोहन शर्मा

आयु ओरघ

नमस्कार जोहार

बैठना उक्का तिमिष्—उक्का

उठना चुआ

आया बरचस, (आयेगा = वरोस) जाना कऔत (जायेगा = कऔस)

मारना लौचकम

मार डालना मिटकम चिचकम

मर जाना विचस किरस

रोना चेखाल हँसना अलखाल

मिट्टी से सर घोना खज्ज

पानी में ड्बना मुल्ख

सङ्ना खोस

पकाना पंजका सूर्य बेड़ी

तारा बीन को

चाँद चंदो

इस बोली में बहुवचन बनाने के लिए शब्द के पूर्व 'बग्गा' जोड़ना पड़ता है जिसका अर्थ एक से अधिक होता है। उदाहरणार्थ—'वेरखा' (= विल्ली) के पहले 'बग्गा' जोड़ देने से 'वग्गा-बेरखा' शब्द 'विल्लियां' का अर्थ देता है। जिन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, उनके पूर्व 'साई' शब्द जोड़ देने से उनके स्त्रीलिंग रूप वन जाते है, उदाहरणार्थ—'अल्ला' (कुत्ता) के पूर्व 'माई' जोड़ देने से 'माई अल्ला' अर्थात् 'कुतिया' का बोध हो जाता है।

इस बोली में हिन्दी में प्रचलित संख्यावाचक तथा नापतोल के शब्द प्रचलित है। एक के लिए 'वनटा' का प्रयोग यदा-कदा कर दिया जाता है। दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं में 'आण्डु' का प्रयोग होता है। आर्यों से अत्यधिक सम्पर्क के कारण अनेक पारिवारिक शब्द भी आर्य-भाषाओं से ले लिये गये है।

रायगढ-अंचल के ओरॉव त्रिभाषी है। वे ओराँव के साथ छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली कमशः बोलते और समझते हैं। उन्हें 'निज भाषा उन्नित अहै, सव उन्नित को मूल' सिद्धान्त की हवा नहीं लगी। उनका ज्यों-ज्यों नगर से सम्बन्ध बढ़ता जाता है, वे अपनी भाषा की अपेक्षा शहरी 'हिन्दी' की ओर अधिक झुकते है। इस बोली का विस्तृत अध्ययन अपेक्षित है।

#### हिदी में कारक

कामताप्रसाद गुर, केलोंग और शॉल्यगं कृत केलाग के सक्षिप्त रूप हिंदी के प्राचीनतर व्याकरणों में कहा गया है कि सस्कृत के अनुरप हिंदी में कारक के आठ रूप है। होनित्स्वाल्ड की 'स्पोनेन हिंदुस्तानी' और शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसधान सबयी मित्रमण्डल द्वारा प्रकाशित 'अ वैसिक ग्रामर आफ मार्डन हिंदी' जैसे कतिपय नव्यतर हिंदी व्याकरणों में कहा गया है कि हिंदी में कारक के कर्ता और विकारी दो रूप होते हैं। विषय-निरूपण में परिवर्तन इस परिणित को प्रविज्ञात करता है जो परपरित व्यास्था की जगह आधुनिक वर्णनात्मक मापाविज्ञान में प्रमुक्त विक्लेपणात्मक सिद्धातों पर आधारित है। व्यास्था सबयी इस परिवर्तन में सिनिविष्ट कारण प्रतीपमानत नहीं बताये गये हैं और इस लेख का आश्चय उन कारणों का सिक्षप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

१ प्रचीनतर व्याल्या स्पष्टत हिंदी को सस्कृत के अनुरूप बताने का प्रवास है, विना यह घ्यान दिये कि यह विवरण हिंदी के उपयुक्त है अथवा नहीं। एक रूप जो कि हिंदी की वाक्य-रचना में सस्कृत के विशिष्ट कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, हिन्दी का वही विशिष्ट कारक कहा जाता है। यह सिद्धान्त हिंदी में अनेक विशिष्ट कारक कहा जाता है। यह सिद्धान्त हिंदी में अनेक विशिष्ट कारक कहा जाता है। पहले एक ही रूप दो भिन्न वारकों के मदर्भ में आता है जैसे 'लडके को' मम्प्रदान और कर्म दोनों कहा जाता है। दूसरे दो भिन्न रूपों को एक ही कारक कहा जाता है, यथा 'लडका' और 'लडके' दोनों क्तों कहे जाते है। तीनरे 'घर को' और 'घर तक' दो रूपों में ये दोनों रचना में एकरूप है, प्रयम को कारक रूप कहा जाता है तथा हितीय को उपसर्गत्मक प्रत्ययानगामी सज्ञा यहा जाता है।

२ नवीनतर व्याप्या में अनुसार हिंदी को वर्ता और विवासी दो रूपो वाला समझा जात है, जैसे निम्नावित है—

|         | एकवचन | वहुवचन | एकवचन | वहुबचन | एकवचन             | बहुवचन         |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------------------|----------------|
| क्र्ता- | धर    | घर     | लडवा  | लडके   | किताव             | कितावें        |
| विकारी- | घर    | घरो    | लडके  | लडको   | <del>वि</del> ताव | <u> वितावो</u> |

इनमें हिंदी की किनी एक सजा मे चारो ममव रूपो मे पारस्परिक स्पप्ट अतर नहीं दिखाई देता, केवल एक या दूसरी सज्ञाको छोडकर छ सम्भव वैसादृश्यो के स्वरूप मे सदैव अतरहोता है क्तों एकवचन—विकारी एकवचन, कर्ता एकवचन—कर्ता बहुवचन, क्तों एकवचन—विवारी बहुवचन, विकारी एकवचन—कर्ता बहुवचन, विवारी एकवचन— विकारी बहुवचन; कत्ता बहुवचन—विकारी बहुवचन। का, स, न, तक इत्याद समस्त रूप परसर्ग अर्थात् किन्हीं अन्य रूपों से, जिनके साथ वे प्रयुक्त हों, पृथक् मूल रूप समझे जाते हैं। क्यों यह व्याख्या हिंदी के ढाँचे को प्राचीनतर परंपरित व्याख्या की अपेक्षा श्रेष्ठतर रूप में प्रदिशत करती है, इसके चार कारण है—

- २. (१) का, से, ने, तक आदि को हिंदी में पृथक् मूल रूप मानने का प्रथम कारण हिंदी के बल देने के ढंग पर निर्भर है। शर्मा कहते हैं कि "यदि किसी शब्द में एक से अधिक दीर्घ स्वर हैं, तो अंतिम से पूर्व (उपांत्य) यदि दीर्घ है, तो उस पर बलाघात होता है।" यदि 'का' इत्यादि को संज्ञा के साथ संयुक्त किये गये कारक की विभक्ति के रूप में एक अकेला शब्द समझा जाय तो बलाघात का यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा पर बल देने की स्थिति पर 'का' इत्यादि के योग से कोई प्रभाव नहीं होगा। 'लड़का' और 'बंदर' संज्ञाओं में, दोनों के दो दीर्घ अक्षरों से निर्मित होने के कारण, सर्वाधिक बल प्रथम अक्षर पर पड़ता है लेकिन जब 'का' इत्यादि जोड़कर 'लड़के का' और 'बंदर का' रूप बनाये जाते हैं तो बल स्थिर रहता है, यद्यपि शर्मा के नियमानुसार हम प्रत्याशा करते कि बल-'के' और- 'दर' पर होगा यदि इनके रूप अकेले होते। अतः हम मान लेते हैं कि ये दोनों अपने बीच के उन्मुक्त संधिस्थल सहित दो मूल रूप है और इस दशा में शर्मा का बलाघात का नियम तब भी प्रयुक्त होता है।
- २. (२) परसर्गों को पृथक् मूलरूप समझाने का दूसरा कारण यह भी है कि परसर्ग के पूर्व की संज्ञा पहले ही से कारक-चिह्नित होती है और यदि पूर्ण संहित को एक अकेला रूप समझा जाय तो विभिक्त दोहरी हो जाती है, विकारी संबंध कारक, विकारी सम्प्रदान कारक आदि। कारक के लिए दोहरी विभिक्त स्वीकार करना अलंध्य किनाई नही है और कुछ भारतीय भाषाओं को समझने का यह बहुत सुगम ढंग है। किंतु इस तथ्य पर दूसरे तथ्यों के साथ विचारने पर यह मानने के लिए कारण मिलता है कि हर प्रकार के परसर्ग अपने मूल रूप में पृथक् हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि परसर्गों के पूर्ववर्ती संज्ञा के मूल रूप का रूप-ग्राम समझने का कोई प्रयास करना संतोषजनक नही है, क्योंकि 'खल का' और 'घरों का' या 'लड़के का' और 'लड़कों का' के बीच का वैसादृश्य केवल 'शून्य' और 'ओं' के बीच के अन्तर तथा 'ए' और 'ओं' के बीच के अंतर द्वारा प्रतयमानतः निर्दिष्ट होता है, एवं इस वैसादृश्य की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या 'ए' तथा 'ओ' रूपों (morphemes) को कमात् विकारी एकवचन तथा विकारी बहु-वचन का सांकेतिक चिह्न समझना है। 'लड़के' और 'लड़कों' को उसी आकृति (morpheme) के रूप-ग्राम संबंधी अंतर समझने में फलित होगा और फिर एकवचन और बहुवचन का अंतर लक्षित करने के लिए कुछ भी शेष न रहेगा।
- २. (३) परसर्गों को पृथक मूल रूप समझने का तीसरा कारण उन रूपों पर आधारित है जिनमें कि ये परसर्ग जुड़ सकें। यदि हम परसर्ग-युक्त एक रूप को अकेला कारक रूप समझें तो हम इस प्रकार के समस्त रूपों को कारक-चिह्नित संज्ञाओं के रूप में विभाजित करते हैं।

इसका अर्थ यह होगा कि 'यहा का' सवधकारक-सज्ञा है और 'यहाँ सज्ञा के रूप में वर्गीकृत होगा। इससे भी निकृष्टतर, 'अब तक की भाषा' में से 'अब तक की' मुहाबरा कारक-चिह्नित सजा होगा और 'अब तक' को सज्ञा के रूप में वर्गीकृत करना होगा। 'यहा' अथवा 'अबतक' को सज्ञा के रूप में समझना असभव नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सरचनातमव रूप में ये रूप 'छडका' जैसी सज्ञा से भिन्न है और हमारे अन्य साक्ष्यों के साथ विचारने पर, समस्त परसगों को पृथक् मूळ रूपों के समान समझने के लिए भी एक कारण की भौति प्रयुक्त हो सकते हैं।

२ (४) 'वा' आदि को पृथक् मूळ रप समझने का एक इतर कारण उनका पार्यका है अर्थात् वे उस सज्ञा से पृथक् किये जा सकते हैं जो उन पर आश्रित है। निम्नलियित वाक्य का निर्विष्ट अग्न इसका एक अच्छा उदाहरण है —

'भारत में सबालो इत्यादि की कोल भाषाएँ इसी कुल में गिरी जाती है।' यहाँ 'की' को 'सबालो', जिससे यह पृथक् हैं, सलम्न होना चाहिए। इसी के सद्ध निम्नलियित उदाहरण हैं—

'आरमोनियन भाषा यूरोप और एशिया की भाषाआ के बीच मे है।' इस वार 'की' एशिया के साथ आया है और यूरोप, जिसके साथ भी यह सबद है, से अलग है। यदि इन उदाहरणों की व्यास्या सबधकारक के समान की जाय, तो हमें कहना पडेगा कि 'इस्पादि' एक सज्ञा है और तो भी विकारों रूप 'संवालों' म्पप्टतया 'की' पर अवलित है, और दूसरे वायय मे यूरोप चारक-चिह्नित नहीं है, तो भी यह स्पप्टत परवर्ती 'की' पर निभर है। प्रस्तुत साध्य पर घ्यान रखते हुए सरलतम हल 'का', 'से', 'तक', 'ने', 'में प्रभृति समग्र रूपों को परमां कथित पृथक मूल स्वीकार करना है, कुछ को कारकात विशेषता देना एव अव्यो को न प्रदान करना, नहीं है। इस प्रकार कारक शब्द दो कारको—कर्ता एव विकारी—तब सीमित निया जा सकता ह। परसन मृत्यतया एक आवृति बाला रूप है, वितु 'का' दो आवृतियो—वाला रूप है जो मूल क-और चिह्न-आ, ई, ए से विनिर्मित है—वही चिह्न जो कि विशेषण मे सयुवत होते हैं। यह निम्नलिखत तुलना द्वारा भली प्रकार प्रकट है—

वडा घर छड़के का घर वड़ी किताब छड़को की किताब वड़े घर से छड़के के घर से वड़े घर छड़के के घर वड़े घर से छड़के के घर से

यहीं 'फि', 'का', 'की', 'वे' रूप तडूप रचनाओं मे घटित होते हैं जिनमे कि 'वडा', 'वडी', 'वडे' पिटत होते हैं। जिनमें कि विदोषण सपटित होते हैं। 'का' न केवल लाक्षणिक ढग की रचनाओं में, जिनमें कि विदोषण सपटित होते हैं, विपटित होता है, वराहरणार्च —

वह बडा है। वह सोने का है।

इस बनावट का एक अच्छा उदाहरण अघोलिखित है — "तुर्की या तातारी भाषा इसी कुल की है।"

इस प्रकार मल 'क' में, उसकी पूरी रचना में विशेषण-अर्थ घटित करने के लिए, विशेषण प्रतिचिह्नित रूप जोड़कर 'का', 'की', वनाये जाते है।

इस लेख के शेव वाक्यों के उदाहरण उधित रूप से डा० घीरेन्द्र वर्मा के 'हिंदी भाषा का इतिहास' से जुने गये है।

#### उँदय नारायण तिवारी

#### भोजपुरी के ध्वनि-ग्राम

'भोजपुरी भाषा और साहित्य' मे मैंने भोजपुरी ध्वनियो (Phones) का अध्ययन त्रस्तुत किया है। इस लेख में उसके ध्वनि-मामो का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्ययन के लिए लेखक स्वय सूचक (Informant) है। इन ध्वनि-मामो का क्षेत्र मोटे तौर पर पश्चिमी जिहार तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश है।

१ भोजपुरी के ध्वनिग्राम निम्नलिसित है —

क व्यञ्जनीय (३१)

|         |                                              | ओप्ठच   | वत्स्य        | मूर्घन्य        | तालब्य      | कण्डच   | काकल्य  |
|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|---------|---------|
| अवरोधी  | स्पर्श<br>सघर्षी                             | प क व भ | त' ब' ४' घ' स | 10' 10' 10' 10' | দ' হে' ড' হ | क ए म म | ₽,      |
| अनवरोधी | नासिक्य<br>कम्पन-जात<br>ताडन-जात<br>पार्दिवक | म्      | न् र्         | ×<br>ड          | <b>ল্</b>   | ह्      | ,       |
| -       | अर्धस्वर                                     | व्      |               |                 | _ ધ્        |         | <u></u> |

#### स स्वरीय (१०)

|         | अग्र       | मध्य       | पश्च      |
|---------|------------|------------|-----------|
|         | अवृत्ताकार | अवृत्ताकार | वृत्ताकार |
| सवृत    | ड          |            | उ         |
| अध सवृत | एं         | s          | भौ'       |
| विवृत   | ₹          | अ          | ऑ         |

(ग) अतिसण्डीय ध्वनिमाम (Supra-segmental Phonemes) (1) दीर्मता (I cngth) (11) अनुनासिकता (Nasalssation) यथा—। बास १, १ वास १

१ उच्चारण-प्रयत्न के अनुसार भोजपुरी—व्यञ्जन इस प्रकार है—स्पर्श (२०), समर्पी (२), नासिक्य (४), कम्पन-जात (१), साइन-जात (१), पार्दिक (१) अर्धस्वर (२)। उच्चारण-स्थान के अनुसार ये व्यञ्जन इसप्रकार हैं—द्व्योष्ठ्य (६) वर्त्स्य (८) मूर्धन्य (५), तालव्य (६), कण्ठ्य (५), काकल्य (१)। उच्चारण के सम्बन्ध में यह वात उल्लेखनीय है कि भोजपुरी में वर्त्स्यस्पर्शों का उच्चारण जरा आगे से होता है। इनका उच्चारण-स्थान वस्तुतः वर्त्स्य तथा वन्त्य के बीच में है। इसीप्रकार भोजपुरी के मूर्धन्यों में मूर्धन्य भाव कम मात्रा में मिलता है।

| 6      | •      |        |                   | `               |           |           |                         |
|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
|        |        | -      |                   | स्पर्श          |           |           | •                       |
| ।प्।   | :      | [प्]   | द्वचोष्ठच         | अघोष            | अल्पप्राण | । पाग् ।  | -                       |
| ।फ्।   | :      | [ फ्]  | "                 | 11              | महाप्राण  | । फाग् ।  |                         |
| ।ब्।   | :      | [व्]   | "                 | सघोष            | अल्पप्राण | । बाग् ।  |                         |
| । भ्।  | :      | [भ्]   | 11                | "               | महाप्राण  | । भाग्।   |                         |
| ।त्।   | :      | [त्]   | वर्त्स्य          | अघोष            | अल्पप्राण | । तान् ।  |                         |
| ।थ्।   | :      | [थ् ]  | 11                |                 | महाप्राण  | । थान् ।  |                         |
| ।द्।   | :      | [ द् ] | 11                | सघोष            | अल्पप्राण | । दान् ।  |                         |
| । घ् । | :      | [घ्]   | "                 | 11              | महाप्राण  | । धान् ।  |                         |
| ।ट्।   | :      | [ ट् ] | मूर्धन्य          | अघोष            | अल्पप्राण | । टोट् ।  |                         |
| ।ठ्।   | :      | [ ठ् ] | "                 | "               | महाप्राण  | । ठाट् ।  |                         |
| । ड् । | :      | [ ड् ] | 11                | सघोष            | अल्पप्राण | । डाट् ।  | (सीमेंट से ईटें जोड़ना) |
| । ढ् । | :      | [ ढ् ] | "                 | "               | महाप्राण  | । ढाठी ।  | (दो डंडों के वीच        |
| । च्।  | :      | [च्]   | तालव्य            | अघोष            | अल्पप्राण | । चाक् ।  | गर्दन दबाकर प्राण       |
|        |        |        |                   |                 |           |           | ले लेना।)               |
| । छ्।  | :      | [ छ् ] | "                 | "               | महाप्राण  | । छाक् ।  | (देवी के लिए एक         |
|        |        |        |                   |                 |           |           | प्रकार का शर्वत)'       |
| ।ज्।   | :      | [ ज् ] | "                 | सघोप            | अल्पप्राण | । जट् ।   | (जटा)                   |
| ।झ्।   | :      | [ झ् ] | "                 | "               | महाप्राण  | । झट् ।   | (जल्दी )                |
| । क्।  | :      | [क्]   | कण्ठच             | अघोष            | अल्पप्राण | । कोरा ।  |                         |
| । ख् । | :      | [ख्]   | 77                | "               | महाप्राण  | । खोरा।   | (पात्र विशेप)           |
| ।ग्।   | :      | [ ग्:] | 13                | सघोष            | अल्पप्राण | ।गोरा।    |                         |
| ।घ्।   | :      | [घ्]   | 79:               | 11              | महाप्राण  | । घोड़ा । |                         |
|        |        |        |                   | संघर्षी         |           |           |                         |
| 1स्।   | :      | [स्]   | वत्स्र्य          | अघोष            | महाप्राण  | । साथ् ।  | •                       |
| 1 ह्1  | :      | [ह]    | काकल्य            | सघोप            | 27        | । हाय्।   |                         |
|        |        | _      |                   | <b>नासिक्</b> य |           | ,         |                         |
| ।म्।   | •<br>• | [म्]   | <b>द्वयोष्ठ</b> च | सघोष            | अल्पप्राण | । मान ।   |                         |
|        |        |        |                   |                 |           |           |                         |

| 1न्1         | [7]  | वर्त्स्यं  | सघोप     | अल्पप्राण  | । नाम्।   |        |
|--------------|------|------------|----------|------------|-----------|--------|
| ।ब्।         | [স্] | तालव्य     | "        | 22         | । सञा ।   | (पति)  |
| ।ङ्।         | [इ्] | कण्ठच      | ,,       | "          | । भाड् ।  |        |
|              |      |            | कस्पन्-ज | <b>ा</b> ल |           |        |
| ।य्।         | [₹]  | वरस्यं     | सघोप     | अत्पन्नाण  | ।फेर्।    |        |
|              |      |            | ताडन-उ   | <b>ग</b> त |           |        |
| <b>।</b> ड्। | [ड्] | मूर्धेन्य  | सघोप     | अल्पप्राण  | । फेड ।   | (पेट)  |
|              |      |            | पादिव    | क          |           |        |
| । ल् ।       | [स्] | वरस्यं     | सघोप     | अल्पप्राण  | । माल् ।  | (पशु)  |
|              |      |            | अर्धस्य  | ₹          |           |        |
| ।व्।         |      | द्वयोष्ठ्य | सघोप     |            | । परवाह । |        |
| 1य ।         |      | तालब्य     | 31       |            | । करिया । | (काला) |

स्यर
१ २ जिह्ना की ऊँचाई, उसके स्थान एव होठों की स्थिति (वृत्ताकार, स्वरप वृत्ता कार तथा पूर्ण उन्मुक्तता) के कारण, स्वरों के उच्चारण में वैपम्य का जाता है। इस सम्बन्ध में मोजपुरी में उपलब्ध तथ्य नीचे दिये जाते हैं—

| •     | -        |         | अग्र-अवृत्ताकार                      |
|-------|----------|---------|--------------------------------------|
| 151   | सवृत     | (उच्च)  | । विना ।                             |
| ।ई।   |          | 21      | । वीना ।                             |
| ιψί   | अर्धसवृत | (मध्य)  | । येनाम् ।                           |
| 151   |          | "       | । बेना। (पखा)                        |
| ાઉંા  | विवृत    | (निम्न) | । वेँनामा ।                          |
| 1ए1   |          | "       | । वैना ।                             |
|       |          |         | मध्य-अवृत्ताकार                      |
| 151   | वर्षसवृत | (मघ्य)  | । फ् ऽन् । (जैसे 'फ्ऽन्' से जल जाना) |
| 121   | n        | "       | । फ्ऽन्। (फदा)                       |
| । अ।  | विवृत    | (निम्न) | । हलचल् ।                            |
| ास ।  | "        | "       | ।ह्अ ਲ੍। (नमी)                       |
|       |          |         | पश्च-वृत्ताकार                       |
| 1 उ।  | सवृत     | (उच्च)  | । खुन्। ('खुन् खुन्' मे)             |
| 1 क । |          | -       |                                      |
|       | "        | "       | । खून् ।                             |

## भोजपुरी के ध्वति-ग्राम

### उदय नारायण तिवारी

| ! औं । | अर्घ      | (मध्य)  | । दोंस् । | (दोस्त)      |
|--------|-----------|---------|-----------|--------------|
| । ओ ।  | ,<br>77   | "       | । दोस्।   | (दोष)        |
| ।औं।   | विवृत     | (निम्न) | । कौंन् । | (चावल का कण) |
| ! औं । | <b>31</b> | n       | । कींन् । | (कन्द)       |

### सर्वाधिक प्रचलित आक्षरिक आकृति

२. भोजपुरी में अक्षर का आरम्भ स्वर या व्यञ्जन से होता है। आरम्भ में व्यञ्जन संयोग सम्भव नहीं है। भोजपुरी में सर्वाधिक प्रचलित आक्षरिक आकृति निम्नलिखित है —

(स) व स व (व)अनन्त;(स) व स व स (स)अतना

(स) सववस (स) — आत्मा; (स) वसववस (स) — अवस्था

### सम्भावित असम स्वर-संयोग

- २.१ भोजपुरी में 'सम्भावित असम स्वर संयोग' के निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं —

अइ — पइसा (पैसा); अउ — कउआ (कौआ) इअ — दिअरी (छोटा दीपक); उअ — पुअरा (पुआल) ओंअ — घोंअल् (घोया हुआ); एआ — सेंआन् (सयाना)

### सम्भावित व्यञ्जन-संयोग

२.२ भोजपुरी के व्यञ्जन-संयोग की तालिका इस निबन्ध के अन्त में संलग्न है। शब्दों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

प्प्—खप्प्, थप्पड्; प्फ्—हप्फर्; प्त्—कप्तान्, जप्त्; प्न्—सप्ना; प्ट्—खप्टा; प्च्—खप्चा; प्क्—चप्कन्; प्ल्—घप्ला; प्स्—झप्सी; ब्व्—रव्बी, कव्बी; व्स्—चक्सा; म्व्—लम्बर; म्म्—अम्मा; न्त्—अम्ता; म्द्—उम्दा; म्ट्—गुम्टी; म्ल्—गम्ला;, म्ह्—पम्हा; म्ल्—गम्ला; त्त्—पत्ता; त्य्—पत्थल; त्क्—कोत्का; द्द्—चह्रि; द्ध्—बद्धी, न्प्—पत्थल; न्न्—पत्नी, न्ट्—घन्टा; न्ल्—पन्डा; न्ल्—पन्छी; न्ह्—आन्हर; ट्ट्—पट्टा, ट्ल्—पट्टा; व्ल्—पट्टा; व्ल्—पट्टा; व्ल्—वच्चा; च्ल्—बच्चा; ज्ल्—ल्वा; ज्ल्—ल्वा; ज्ल्—ल्वा; ज्ल्—वक्ता; ज्य्—कप्टी; क्त्—वक्ता; क्त्—वक्ता; क्त्—वक्ता; क्त्—वक्ता; क्त्—वक्ता; ग्ट्—कप्टा; ग्ट्—मंता; ग्ट्—क्रंटा; ग्ट्—मंता; ग्र्—वर्वी; र्ज्—वर्जी; र्प्—वर्णी; र्फ्—वर्णी; र्म्—गर्मी; र्द्—मार्ह; इ्ह्—साँड्ह; ल्व्—गत्वा; ल्त्—जल्ती; ल्न्—जल्ती; ल्ट्—पत्टा; ल्क्—गत्का; ल्ह्—मार्ह; स्प्—इस्मूल; स्व्—मस्खरा; स्म्—चस्मा; स्त्—जस्ता; स्क्—इस्कूल; स्व्—मस्खरा; स्म्—मिस्सी।

## पी० सी० गणेशसुन्दरम्

# यांत्रिक अनुवाद् की कुछ भाषाशास्त्रीय समस्याएँ

[प्रस्तुत निवन्ध में भाषाओं के एक नव विकासमान क्षेत्र का द्रुतसर्वेक्षण तत्सम्बन्धी भाषाशास्त्रीय समस्याओं के विशिष्ट सन्दर्भ में किया जा रहा है।

पिछले विश्वयुद्ध के समय और उसके बाद शीघ्रता से विकसित होने वाले विज्ञान के नये क्षेत्रों के समान ही, एक ही साथ विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं—जैसे एक ओर भाषाशास्त्र और दूसरी ओर ऋणाण्विक संगठक (electronic computer) प्रणाली को सुलझाने के लिए अपनी बहुमुखी प्रकृति के कारण अन्वेषण का यह क्षेत्र भी विलकुल नया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में इस प्रकार के विषय आते है—जैसे, मानव के मस्तिष्क-श्रम के लिए व्यय किया हुआ समय और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में मनुष्य की मस्तिष्क-प्रणाली के लिए प्रयुक्त यांत्रिक उपमानों द्वारा प्राप्त समय।

यांत्रिक अनुवाद के विस्तार और सीमाओं का भी निर्देश किया गया है।]

मानव प्रयत्न के अधिकतर क्षेत्रों में आनेवाली एक निश्चित प्रकार की क्रान्तिकारी गति को पूर्व युगों की तरह वर्तमान युग की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है।

पूर्वकालीन औद्योगिक क्रान्ति ने ऐसी युक्तियों, यंत्रो और इंजिनों को उपस्थित किया जिनसे मानव के शारीरिक श्रम और समय की बचत हुई है। सभी औद्योगिक और मानवीय श्रम के अन्य क्षेत्रों में यंत्रीकरण की क्रान्तिकारी गित का प्रारम्भ हुआ। एक यंत्रीकृत उद्योग में मनुष्य को सदैव यंत्रों की क्रिया को जॉचने और अपनी आवश्यकतानुसार उपज को स्थिर करने की आवश्यकता के समय उस पर नियंत्रण करना पड़ता है। किसी भी कालाविध तक उपज में एकरूपता लाने के लिए उसके प्रति सतर्कता अपेक्षित है। अस्तु, यद्यपि विस्तृत रूप में मनुष्य शारीरिक श्रम से मुक्त हो चुका है, फिर भी, यंत्र को एक सुनिश्चित ढंग से चलाने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पुनरावर्ती नित्य संकार्यों का निर्वाह करना पड़ता है।

वर्तमान समय के वाणिज्य और उद्योग की अति द्रुत संकुलता के फलस्वरूप मनुष्य द्वारा पुनरावर्ती नित्य संकार्यों में लगने वाले समय और शक्ति की वचत के लिए प्रयत्न हुए हैं। इस दिशा में इतना विकास हुआ है कि मानव के विना ही यंत्र स्वतः अपने को नियंत्रित कर सकता है, अपनी उपज का परीक्षण कर सकता है और उपज को पूर्वनिश्चित मात्रा के अनुसार वना

सकता है। इस प्रकार पिछले दशक के मात्र यत्रीकरण से हम लोग स्वत सचला की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

इस प्रकार वर्तमान काल के बहुत से व्यापारों में मनुष्य के पुनरावर्ती और नित्य धारी-रिक सकार्यों का स्थान यत्रों ने ले लिया है। मनुष्य के पुनरावर्ती और नित्य मानसिव सकार्यों के विषय में क्या हो? यहाँ तक कि मनुष्य के मानसिक सकार्यों, विशेषतया आकि र समणना के क्षेत्र में, यत्रीकरण और स्वत सचलन विभिन्न मात्राओं और पूणताओं में स्पष्टतया प्रत्यक्ष है।

यतीर एग और स्वत सचलन के प्रारम्भिक स्तरों से होकर आने वाली मनुष्य की गान सिक किया का अन्तिम क्षेत्र एक भाषा से दूसरी भाषा मे अनुवाद करना है।

साधारण आकिक सगणको से भिन्न, यात्रिक अनुवाद-यत्रो मे, भाषाधास्तीय आधार-सामग्री को एकन करने को अपार क्षमता होनी चाहिए, एव निक्षिप्त भाषाधास्त्रीय मामग्री पर विक्ठेपण के विभिन्न प्रकार के सकार्यों को स्वत स्वालित रूप में परने की योग्यता भी होगी चाहिए। उन्हें प्रत्येक स्तर पर ऐसे सकार्यों के विक्ठेपण में प्राप्त परिणामों के आधार पर मूळ भाषा के समस्य भाषाधास्त्रीय तत्वो और उपायों का उपयोग लक्ष्य (या अनूदा) मापा के लिए करना चाहिए।

ये आवश्यवताएँ ऋणाणिक यात्रिक पक्ष में सन्तीपप्रद रूप में पूण होने से अभी भी बहुत रूर है। समस्त यात्रिक समस्याओं का हल अधिक मात्रा में अनूच तथा अनूबित दोनों भाषाओं की भाषाशास्त्रीय सरचना के ज्ञान पर निर्मर है। विसी सुवीध अनुवाद के लिए एक भाषा के तत्वों और सकायों को दूसरी भाषा के तत्वा और सकायों के साथ सलम्न करने के ढग को पहले से ही जानना चाहिए।

अब ती । महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामने आते है ---

- (१) क्या ऐसे यन्त्र की सम्भावना है जिसमे हमारी आवश्यक्ताओं का निक्षेपण ही नहीं, सकायिक क्षमता भी हो <sup>?</sup>
- (२) जब हम यत्र से प्राप्य अनुसाद की पमावकीळता और अपिकतम गति पर विचार करते हैं तो (यत के प्रारंभिय निर्माण और सकार्यिक कार्य के यरने मे समय और धन की दृष्टि से) क्या ऐसा यस्त्र आर्थिय दृष्टि से ठीक होगा ?
- (३) वहाँ तव भाषा का यात्रिक विश्लेषण किया जा सक्ता है, क्सि प्रवार की भाषाओं में, किस प्रकार की सामग्री यात्रिक ढग से अनूदित की जा सकती है?

इन प्रश्नो के उत्तर सरलतापूर्वक नही दिये जा सकते।

प्रस्तुत विचार-विमश में हम प्रयम दो प्रश्नों को अपने विचारक्षेत्र के बाहर रक्खेंगे, इसिलए नहीं कि ये महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, वरन् इसीलिए कि यहाँ हम लोगों का सम्बध्ध केवल भाषाशास्त्रीय प्रश्नों से हैं।

यह प्रत्यक्ष है कि काव्यशास्त्रीय, दार्शनिक, धार्मिक तथा अय प्रकार की सामग्री का यानिक ढग से अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि इनके एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कुछ तार्किक उपायों की ही आवश्यकता नहीं होती वरन् एक विस्तृत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अपेक्षित होती है। वास्तव में जब तक अनुवादक के पास अपेक्षित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सर्जनात्मक प्रतिभा न हो तब तक किसी भानवीय अनुवादक के द्वारा भी ठीक-ठीक अनुवाद नहीं हो सकता।

इसलिए हमें प्राय. उन तार्किक उपायों से सम्बद्ध वास्तविक सामग्री तक ही अपना ध्यान केंद्रित करना है जो एक निरीक्षण से दूसरे निरीक्षण की ओर युक्तिबद्ध ढंग से अग्रसर करते हैं, जैसा कि प्रायः गणित और प्राकृतिक त्रिज्ञानों में होता है। कोई ऐसी भाषाएँ, जैसे एक भारतीय भाषा और एक अमेरिकी आदिवासी भाषा, जो रूपरचना में भिन्न है, और जिनमें साधारण भौतिक अनुभवों तक के प्रकाशन में विभिन्नता है, एक दूसरे से अनुवाद के लिए यांत्रिक स्तर पर नहीं ली जा सकतीं।

इस प्रकार केवल वे ही भाषाएँ शेष वचती है जिनकी संरचना थोड़ी बहुत समान है और जिनमें साधारण भौतिक परिस्थितियों से सम्बन्धित अनुभवों के प्रकाशन का ढंग थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है। इस प्रकार की किन्ही दो भाषाओं (उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी और फ़ांसीसी, या हिन्दी और मराठी, या तिमल और कन्नड़) के बीच यह प्रश्न रह जाता है कि हम देखें कि यांत्रिक अनुवाद की प्रक्रिया कैसे चिरतार्थ हो सकती है।

यदि हम अपने अनुवाद के विषय को समान भाषाओं और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित करते है, तो भी हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ रह जाती हैं।

प्रथम हम यह अनुभव करते हैं कि कोई दो भाषाएँ पूर्णतया समान नहीं हैं। शब्द के लिए शब्द और मुहाविरे के लिए मुहाविरे को स्थानापन्न कर देने की किसी प्रणाली से हमें अनुवाद नहीं मिल जाता। एक भाषा का एक शब्द दूसरी भाषा के पूरे मुहाविरे के सदृश हो सकता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक भाषा (यथा संस्कृत, हिन्दी, मराठी, या तिमल भाषा) में तो विभिक्तयुक्त या संयोगात्मक वाक्य हैं, और दूसरी भाषा (जैसे अग्रेजों या चीनी) में शब्दक्रम के अनुसार वाक्ययोजना हो जाती है।

एक और कठिनाई यह है कि एक भाषा में व्याकरण के ऊपर दिये हुए किन्ही पक्षों में नियमित रूप से अन्य भाषा में कोई स्थानापन्न प्रणाली नहीं है। उन अवस्थाओं में जहाँ स्थाना-पन्न शब्द हैं भी वहाँ पूर्ण रूप से कोई ऐसा सादृश्य नहीं है।

इन प्रश्नों के समझने के लिए यह निर्देश कर देना पर्याप्त है कि किसी अनुवाद के लिए मनुष्य सर्वोपयुक्त है, न कि यंत्र।

यांत्रिक अनुवाद में हमारी रुचि उस सीमा तक इस अन्वेषण के प्रयासों में है, जहाँ तक कि हम एक भाषा की भाषाशास्त्रीय संरचना के विश्लेषण की प्रिक्रिया को स्वतः संचालित वना सकें। एक वार पुनः इस समस्या को देखने के दो मार्ग है: उपयोगितावादी मार्ग और शैक्ष-णिक मार्ग। उपयोगितावादी मार्ग को इसकी चिन्ता नहीं है कि प्रयुक्त विशिष्ट प्रणाली तार्किक दृष्टि से उचित परिणामों की ओर अग्रसर करेगी या नही; केवल सुबोध अनुवाद प्रत्याशित है। अर्थात् अनावश्यक व्याकरणात्मक तत्वों का त्याग या ग्रहण अशुद्ध अथवा भोंड़े मुहाविरों

हिंदी-अनुशीलन

का प्रयोग इत्यादि गम्भीर व्याकरणात्मक अक्षुद्धियां इस दृष्टिकोण मे कोई महत्व नहीं रखती । अनूदित रूप मात्र वाछित अर्य देने के योग्य होना चाहिए । अन्य कोई भी प्रश्न इसकी चिन्ता का विषय नहीं है।

यदि हम शैक्षणिन दृष्टिकोण से भाषा के स्वत मचालित विस्लेषण के प्रश्न की और देखें तो हमारी आवश्यभताएँ अधिक कठोर है। हमें प्रत्येक मिलने वाले परिणाम का कारण देना पड़ेगा। हमारा एक भी अपवाद मार्मिक स्थल हो सकता है। क्या इसके वाहर कोई मार्ग है? प्रगतिशील भाषाशास्त्रियों के मन में कोई मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि भाषा एक वैधी हुई रीति नहीं है, अर्थात् यह ऐसी रीति नहीं है जिसमें प्रत्येक नव घटना का पून झान हो जाय। दूसरी ओर भाषा एक विकमित गत्यात्मक रीति के रूप में जानी जाती है, जिसमें किसी को पहले कभी न मिले हुए तत्वों और रूपों का सामना करने के लिए तैयार रहना पडता है। यात्रिक अनुवाद, इस प्रकार अधिन से अधिक, उन्हीं तत्वों और रूपों को व्यवहार में ला सकता है जो पहले ही से जात अथवा घटिन है। मितव्य में क्या तत्व और रूप आ जायेंगे इसकी वे सम्भवत कल्पना भी नहीं कर सकते । अत्यव्य यात्रिक अनुवाद के प्रयास के विस्तार पर यह भी एक प्रतिवाय है।

इसिलए, हमें इन समस्त सोमाओ को मस्तिप्त में ग्लने हुए, यह देयना है वि जिसी स्वत सचालित यन्त्र की निश्चित मोमाओ ने भीतर पहाँ तप भाषागास्त्रीय विदलेषण की वर्त-मान प्रणाल्यों को ग्वला जा सकता है और वहा तक भाषाशास्त्रीय विदलेषण के प्रति-प्लिन चले आते हुए उपायों से दूर जाना पडेगा, एव विस प्रकार कुछ गम्भीर कठिनाइयाँ हल अथवा कम की जा सकती है।

जहाँ तक एन भाषा (या एक बोली अथवा व्यक्ति-बोली) के विश्लेषण वा प्रश्न है, व्वित-विचार, पद्माम-विचार, पद-विचार, वाक्य-विचार तथा अथ विचार आदि की परम्परागत श्रेणियाँ सुविधा को दूष्टि से अलग-अलग क्षेत्र (या भाषाविज्ञान ने स्तर, जैमा कि वे सामान्यतया कहे जाते हैं) समझी जा सकती है और औपचारिक ढग गे, व्याच्यात्मव भाषासास्त्र की भाँति, इनका अलग-अलग विवरण भी दिया जा सकता है। विन्तु ऐंगी वातों में भी कोई इन क्षेत्रों को सर्वथा व्यवन्त्रित्र रूप से अलग-अलग सामाने की गलती नहीं करता। वास्तव में इस तथ्य के द्वारा इन समस्त विभिन्न स्तरों में ऐसे औपचारिक विदलेषण उल्लेखनीय हो जाते हैं कि विभिन्न विश्लेषणकर्ताओं के एक ही बोली अथवा व्यक्ति-बोली के व्यान्यात्मक विवरण पूर्णतया समान नहीं होते। ऐंगे व्याख्यात्मक विवरण पूर्णतया समान नहीं होते। ऐंगे व्याख्यात्मक विवरणण पति व्यक्ति से कन्त में प्रत्येक विश्लेषणकर्ता व्यान्यात्मक तत्वों का चुनाव अपनी व्यक्तिगत अनुसासित प्रणाली से करता है अथवा अपनी सुविधानुसार करता है। यथि यह सब अविक्तर अचेतनावस्था में ही होना है, उनकी व्याख्या का अविधिट भाग उस सीमा तक औपचारिक है जहाँ तक उसका मौलिक चुनाव उसे आजा दे।

जहाँ तक व्यास्या के औपचारित पहलू का प्रश्न है, विरुप्रेणवर्ता अपने इस विश्वास को उचित कह सकता है कि वह अर्थादि के वाहरी विचार द्वारा सचालित नही होता, प्रत्युत रचना (पद-विचार और वाक्य) के क्षेत्र में (या स्तर पर) वह अपने कुछ मौलिक चुनावों के करने में अर्थ के सिन्नहित विचारों द्वारा निर्देशित होता है।

स्वन-ग्राम व्याकरणात्मक पदयोजन तथा अन्य शब्दों का वर्गीकरण करने वाला यंत्र स्वतः अर्थ के सिन्निहित विचार में तल्लीन नहीं हो सकता। ऐसे विचार, एक यंत्र के लिए, स्फुट संकार्य बनाने पड़ेंगे; अर्थात् यदि हमारे विश्लेषण की विशेष पद्धति शुद्धतया औप-चारिक नही है तो हमें स्पष्ट कर देना होगा कि हमारे विश्लेषण में, एक विशिष्ट परिणाम तक पहुँचने के लिए कौन-कौन से अर्थ-विचार अन्तर्भूत है।

यदि ऐसा कर दिया जाय तो ऐसे ढंग से एक यंत्र की रचना सम्भव होगी कि जो एक दिये हुए वाक्य का इसके निजी शब्द-समूह, पदग्राम-संयोजन तथा पदवैचारिक और वाक्यवैचारिक नियमों और इसके निज निर्मित व्याकरणात्मक तत्वों (जिन्हे भाषा के अवयव, चिह्नक, रचनात्मक गुण आदि कहते है) आदि के रूपो का स्वतः संचालित रूप में विश्लेषण कर सके।

यह तो बात हुई किसी विशिष्ट बोली में वाक्य की उपयुक्त रीति से यंत्र-निक्षिप्त सामग्री के विश्लेषण की। यद्यपि इसमें सभी सामान्य स्तर भी अन्तर्भूत है, फिर भी तब तक हमें इनको अलग रखना होगा जब तक हम अपने को किसी एक भाषा या बोली के विश्लेषण तक ही सीमित रखते है।

जिस क्षण हम एक भाषा में वाक्य के तत्वो और रचनात्मक रूपों का अन्य भाषा के समकक्षी वाक्य के साथ सादृश्य स्थापित करना चाहते है, उस समय इन स्तरों का सारा विभेदी-करण वेकार हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से आवश्यक सादृश्य स्थापित करने के लिए स्तर से स्तर का संकार्य अस्तित्व में आ ही जाता है।

्यांत्रिक अनुवाद के क्षेत्र के इस संक्षिप्त और द्रुत सर्वेक्षण में लेखक उन ढंगों के विस्तार में नहीं जाना चाहता जो उसने एक भाषा से दूसरी भाषा में औपचारिक अनुवाद के लिए स्वयं-संचालित विधियों को बनाने में अपनाये हैं। विशेष रूप से यह निर्देश कर देना आवश्यक है कि किन्ही भी भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए कोई सामान्य और व्यापक विधि विकसित नहीं की जा सकती। औपचारिक अनुवाद-विधियों का विकास एक साथ किन्ही दो निर्दिष्ट भाषाओं के लिए ही किया जा सकता है। आगे, यदि भाषा अ से भाषा आ में औपचारिक अनुवाद के लिए किसी विधि का विकास किया जाता है, तो उल्टे यह विधि भाषा आ से भाषा अ में अनुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। इसके लिए एक अलग विधि अपेक्षित होगी।

अन्त में, मैं यांत्रिक अनुवाद की ऐसी योजनाओं के आर्थिक मूल्य को भी संक्षेप में स्पर्श करना चाहता हूँ। यह अनुमान लगाया गया है ( ऐसे वृहद् यंत्र के निर्माण और संकार्य में अन्तर्भूत मूल्य और यंत्र के निर्माण और संकार्य में अन्तर्भूत समय और श्रम तथा विशिष्ट भाषाओं के लिए निर्दिष्ट विधियों को बनाने एवं अनुवाद के क्षेत्रों की सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए) कि यदि एक यंत्र उन्हीं संकार्यों को मनुष्य से दस हजार गुना अधिक परिमाण में नहीं करता तो इस प्रकार की प्रणाली से बहुत कुछ मात्रा में समय, श्रम और धन का अपव्यय ही होगा।

साथ हिंदी की सयुक्त कियाओं की तुलना करने से इस विषय पर काफी प्रकाश पडने की समावना है।

संयुक्त कियाओं को प्रो॰ स्यामसुन्दर दाम ने तीन भागी में विभन्त किया था। इन कियाओं का अथ-तत्त्व प्राय हिंदी तथा कनड में (या किसी भी द्राविडी भाषा में) एक-मा पाया जाता है।

(१) वे सयुवत कियाएँ जिनमे से पूर्व प्रयुक्त अश मुख्य भाग को प्रदक्षित करता है और अनु-प्रयुक्त अश उसी भाव को घटाता या बढाता है, जैसे—-

हिंदी कन्नड

मान छेना अंध्यि कोळ्ळुबुदु (पूर्णंतया स्वीकार करना है)।
खा डाल्ना तिंदु विडुबुदु (साने की निया का पूर्ण होना या त्वरा से

मपन होना)।
चले आना वदु विडुबुदु (शी घ्रता से आना)।

(२) वे सयुक्त कियाएँ जिनमे दोनो (पूर्व-प्रयुक्त तथा अनु-प्रयुक्त) ितयाएँ अपने अपने अथों की रक्षा करती है। इनकी विश्लेषता यह है कि किया अपनी भाव-प्रधान अवस्या के विकारी या अविकारी रूप मे रहती है और अनु-प्रयुक्त के ही रूप चलते है। ऐसी कियाएँ सहायक कियाओं मा नाय करती है, उदाहरणतया—

| हिंदी            | क्तड                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वह पढ चुका       | अवनु ओदि मुगिसिदनु' ( उसने पढकर खतम किया।)                                                                 |
| वह खा नहीं सक्ता | अवनु तिजलारनु°, अवनु तिन्नलु+आर (नु) (=बह                                                                  |
| वह क्या चाहता है | साने के लिए समर्थ नहीं है।)<br>अवनु माड वेके दिहाने (अवनु माडवेकु प्रदु इहाने = वह<br>करना चाहिए करके है।) |
| वह पढ़ने लगा है  | अवनु ओदलु हत्तिद्दाने ( = वह पढने लगकर है।)                                                                |

(३) वे कियाएँ जिनका पहला अश सज्ञा था विशेषण होता है, जैसे---

म्वीकार करना स्वीकरिसुवुदु

निद्रसुबुदु (कन्नड में ऐसी कियाओं को 'इसु' प्रत्ययान्त क्रियाएँ वहते हैं)

१ इस किया में सबुक्त किया की पूर्ववर्ती किया पूर्वकालिक किया के रूप में है, जैसे, अवधी—-उठि वैठेंहु, चिरू आवड, जाइ लागै, इत्यादि।

र यह सपुत्रत किया स्पष्ट है। कन्नड में यहां उद्धृत शच्य कियाएँ शुद्ध सपुत्रत कियाएँ भागद ही हो।

- (४) इनके अलावा भी कई प्रकार की संयुक्त कियाएँ ऐसी हैं जिनकी रचना कन्नड की तदर्थक किया-रचना से मेल खाती है; जैसे 'चाहिए' (बेकु) से अन्त होनेवाली कियाएँ—उतरना चाहिए (हिदी)—इळियबेकु (कन्नड)। जाना चाहिए (हिन्दी)—होगबेकु (कन्नड)। निकलना चाहिए (हिदी)—होरडबेकु (कन्नड)।
- (५) (क॰ बेड) या 'मत', 'नही', 'न' से अन्त होने वाली कियाएँ भी कन्नड में संयुक्त कियाएँ मानी जाती है। पर हिंदी में ऐसी कियाएँ संयुक्त कियाएँ नहीं है; जैसे —

कन्नड हिंदी इळिय बेड उतरो मत, उतरो नही, न उतरो (उतरना नहीं)। होग बेड जाओ मत, जाओ नही, न जाओ (जाना नही)।

(निषेधार्थक वाक्यों में निपेधवाचक शब्द का किया के वाद प्रयुक्त होना मात्र हिदी एवं द्राविड भाषाओं की रचना में एक-सा है।)

तात्पर्य यह है कि किया द्वारा भावोत्कर्ष की व्यञ्जना करनी हो तो हिंदी एवं द्राविड भाषाओं में संयुक्त किया से काम लिया जाता है।

अर्थ-तत्व की दृष्टि से हिंदी और कन्नड में प्रयुक्त संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों में काफ़ी साम्य है; हाँ कही-कहीं अन्तर भी पड़ता है। मध्यकालीन कन्नड भाषा के काव्यों में भाषा को संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों से आपूर किया जाता था (शायद अलंकृत करने के खयाल से)। संस्कृत शब्दों का सर्वथा त्याग करके लिखने का भी प्रयत्न कन्नड में कही-कही हुआ है—जैसे ठेठ हिंदी में इंशा अल्ला ने कहानी कहने का प्रयत्न किया था। 'कब्बिगर काव' कदाचित् कन्नड में इस प्रयत्न का उदाहरण हो सकता है। परन्तु साधारणतया बोलचाल की कन्नड भाषा में (ग्रामीण भाषा में भी) निम्नलिखित संस्कृत शब्द प्रयुक्त होते है —

अपार, स्वल्प, दिन, रात्रि, आधार, पाप, पुण्य, आत्मा, बल, आकाश, किप, सूर्य, चंद्र, कमल, तळ (तल), सम (समान), उत्सव (उस्तव), रूप (रूपु), समुद्र, ग्राम, काल (समय के अर्थ मे), समय ('वेला' के अर्थ में), वेला (वेळे : वक्त), जैसे सैकड़ों शब्द।

काव्यगत भाषा में भी प्राकृत भाषा के शब्द और तद्भव शब्द काफ़ी संख्या में प्रयुक्त होते आये है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है —

(अ) 'लक्ष्मीश' कवि कृत 'जैमिनि भारत' नामक सोलहवी सदी के काव्य से निम्न- लिखित कुछ शब्द उद्धृत किये जाते हैं—

दंसं (= दिशा, पृष्ठ संख्या २०७); विन्नप (= विज्ञप्ति, पृ० ३६९); सिरि (= श्री, पृ० ३७०); मोग (= मुख, पृ० ३७०); पोडवि (= पृथ्वी पृ० ३७१); उंगुट (= उंगुष्ठ,

३. यहाँ हिंदी की संयुक्त कियाओं का पूर्णतः विचार नहीं किया गया है। ऐसा करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है। हिंदी एवं कन्नड का अर्थ-तत्व जहाँ मिलता है उसका विचारमात्र यहाँ किया गया है।

पृ० ३७४), अच्चरि (आश्चर्य, पृ० ३७५), बोम्म (=ब्रह्म, पृ० ३७६), सासिर (=सहस्र,पु० ३७७),

(লা) कुमार व्यास कृत 'कर्णाट भारत कथा मजरि' (ई० पन्द्रहवी सदी) काव्य से

कुछ शब्द उदाहरणायं नीचे उद्धृत है --

```
संज्जे (= शया) पृष्ठ मस्या १९९
राय (= राजा) " १९९
रक्तस (= राक्षस) " ३०९
पयण (= प्रयाण) " ३०२
राबुत (= राजपुत्र) " ३०३
जव्यन (= यीवन) " ३०४
```

अर्द्धतत्मम शब्दो की गीतात्मकृता काव्य-गत भाषा के सौन्दय को बहुत कुछ वढाती

#### है, जैसे ---

```
( = हपं)
                       पृष्ठ सस्या २९९--१८वाँ पद
हरूप
मुक्ति (=मुक्ति)
                               २९९---२२वां पद
युकुति (= युक्ति)
                               २९९---२२वां पद
                               ३००---३०वां पद
क्षीरनि (≕कीर्नि)
                               ३०१—शीसरा पद
पृथिवि (=-पृथ्वी)
                               ३०२---१३वां पद
दश्शन
         (= दर्शन)
                               ३०३—२१वां पद
राजकारिय (== राजकार्य)
                                ३०४---४१वां पद
रकृत
         (= रक्त)
```

(ये शब्द भी कुभार व्यास कवि के 'भारत' से उद्धृत विये गये है )

इन माध्यों में तया अन्य नाव्यों में हजारों संस्कृत (तत्सम) शब्द प्रयुक्त मिछते हैं। वे मव धन्द कनड के अपने हो गये हैं।

कतड में प्रयुक्त मस्कृत शब्दों के अवींतर के बारे में थहीं थोड़ा विचार किया जाता है। 'नोजवान' शब्द को लीजिए। 'जवान' का अवें प्रवालत भाषा में 'सिवक, चपरासी, अर्दली' होता है। अर्थ-सकोच हो गया। इसी तरह 'प्राय' का अयें सस्कृत जीर हिंदी में 'क्वाविंत' होता है। अर्थ-सकोच हो गया। इसी तरह 'प्राय' का अर्थ सस्कृत जीर हिंदी में 'क्वाविंत' होता है। पर कतड में 'उप्र' के अर्थ में जाने कैसे 'प्राय' शब्द चल पड़ा है। 'निज' का 'अपना' तो अर्थ स्पष्ट है, पर कतड में यह 'सत्य' के अर्थ में (speclalised sense) में चलता है। कार्य, कसं, ित्या, भोज, फल, जन्म जैसे शब्दों का अर्थों-प्रया (levation of meaning) या अर्थों क्यें हुआ है। इन शब्दों के कतड अर्थ केलस, कट (-मोज), हुटु (जन्म) आदि हल्के या साधारण अर्थ में प्रचलित है। तद्मव शब्दों से निकटता, आत्मीयता या स्नेह ब्यक्त होता है। तत्मम शब्दों से महत्ता, उच्चता, व्रष्टपन आदर और प्रतिष्ठा मृचिन होती है। जैमें 'निरि' (=धी) 'सपत्तु' [अल्पिनमें सिरि यदरें अर्थेरानियस्ति कोड हिटिसिकोटहार्गे = (विसी) अल्प (नाचींज) को अवस्मात् सपति प्राप्त

### नां० नागपा

होने पर आधी रात में भी छत्र पकड़ा कर चलने लगे—जैसा (कहावत)]। वृद्दि (= वृद्धि) कन्नड में एक विचित्र अर्थ में चलता है। यह बड़े व्यक्तियों के अपढ़ व्यक्तियों के द्वारा संबोधन के अर्थ में कदाचित् इसलिए चल पड़ा हो कि अपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों को शायद 'बृद्धि' मान् मानते हैं। पर 'बृद्धि' अक्ल के अर्थ में प्रचलित है। 'बृद्धि' का एक और प्रयोग है, जैसे—'कालिग बृद्धि (बृद्धि) हेळुवृदु' (मुहाविरा) [पॉव को बृद्धि (की बात) कहना, अर्थात् पलायन करना या भाग जाना।] कुछ और उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

| संस्कृत में अर्थ  | हिदी में अर्थ                        | कन्नड में अर्थ                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गर्व              | <b></b>                              | प्रीति                                                                                                                                            |
| ,                 | मौक़ा                                | शीघ्र                                                                                                                                             |
| जो सहने योग्य नही | जो न सहा जा सके                      | जुगुप्सा                                                                                                                                          |
| परिश्रम           | उद्यम                                | कृपि                                                                                                                                              |
| मनःप्रसाद         | मन बहलाव का कोई                      | भोजन (समाराधन)                                                                                                                                    |
|                   | साधन                                 |                                                                                                                                                   |
|                   | गर्व<br>जो सहने योग्य नही<br>परिश्रम | <ul> <li>गर्व फ़क</li> <li>मौक़ा</li> <li>जो सहने योग्य नहीं जो न सहा जा सके</li> <li>परिश्रम उद्यम</li> <li>मनःप्रसाद मन बहलाव का कोई</li> </ul> |

अर्थों के अंतर के कारण कही-कही कुछ समझ में नहीं आते; जैसे ---

| संस्कृत शब्द | संस्कृत में अर्थ   | हिदी में अर्थ                  | कन्नड में अर्थ            |
|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| प्राय(ः)     | कदाचित्            | शायद े                         | उम्र .                    |
| खण्डित       | भग्न               | टूटा हुआ                       | सत्य                      |
| भद्र (म्)    | रक्षा,<br>योगक्षेम | सभ्य (जैसेभद्र<br>पूरुष)       | जो शिथिल नही है,<br>मजबूत |
| आग्रह        | अनुरोघ             | <i>उ</i> ४५ <i>)</i><br>अनुरोध | कोध [अनुरोध का            |
|              | •                  |                                | फल कदाचित कोघ हो]         |

### अर्थ-संकोच के कुछ उदाहरण लीजिए---

| उद्योग     | कर्म-समवाय        | कारखाने की सहायता | काम (साधारण),     |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | (जैसेउद्योग पर्व) | से संपन्न उद्यम   | धंधा (occupation) |
| <b>*</b>   |                   | (industry)        | ·                 |
| दासोह (म्) | कैकर्य्य का सूचक  | सेवा              | मधुकरी (घर-घर     |
|            | (जैसेपालागौ)      |                   | जाकर मधुकरी लाना  |
|            |                   |                   | कैकर्य का एक रूप  |
|            |                   |                   | माना जाता है।)    |
| वर्तमान    | आज का (समय)       | आज का             | खबर, समाचार       |
|            |                   |                   | (वर्तमानपत्रिके = |
| •          | _                 |                   | समाचारपत्र)       |
| सराग       | रागसहित           | रागसहित           | सरल               |
| दाक्षिण्य  | उदारता            | औदार्य-भाव        | मुरौवत            |

| यलवन्त (म्)<br>उपन्यास<br>अ.त. (म्) | शक्तिमान्<br>व्यास्यान<br>जो खाया जाय | वलवान<br>नादम्बरी (novc!)<br>साद्य | ज्ञवर्दस्ती<br>भाषण<br>पकाया हुआ चावल  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                       |                                    |                                        |
| अर्थ-विस्तार के कुछ उव              |                                       |                                    |                                        |
| <b>ਜੈਲ (</b> म्)                    | तिल का तेल                            | कोई तेल                            | (दवा में प्रयुक्त) तेल                 |
| सुशल                                | कुञ उखाडने<br>मे चतुर क्षेम           | चतुर, क्षेम                        | चतुर (क्षेम के अर्थ<br>मे भी प्रयुक्त) |
| শালা                                | पाठशाला                               | कोई भी स्कुल, खास                  | ऐसी शिक्षा-सस्या जहाँ                  |
|                                     |                                       | कर जहाँ हिंदी या                   | पुराने ढग की विद्या                    |
|                                     |                                       | सस्कृत पढायी जावे।                 | पढायी जावे, जैसे -योग-                 |
|                                     |                                       |                                    | शाल योगाभ्यास सिखाने                   |
|                                     |                                       |                                    | कास्थान या सस्या                       |
|                                     |                                       |                                    | (11) पाठ-गाल, मस्कृत                   |
|                                     |                                       |                                    | सिखाने की सम्था।                       |
| अर्थोत्कर्ष के कुछ उदाह             | रण लीजिए                              |                                    |                                        |
| कायिक                               | शारीरिक                               | गरीर-मवधी                          | शरीर-सवधी श्रम जो                      |
|                                     |                                       |                                    | परमात्मा को अर्पित                     |
|                                     |                                       |                                    | माना जाता है (केवल                     |
|                                     |                                       |                                    | वीर शैवो मे प्रचलित)।                  |
| पाठ                                 | पढना                                  | पढना                               | जवानी याद करना।                        |
|                                     |                                       |                                    | कण्ठपाठ स्पर्घा (reci-                 |
|                                     |                                       |                                    | tation competition)                    |
|                                     |                                       |                                    |                                        |

आजक्ल हिंदी में जैसे तेवनीकी शब्द सस्कृत से बना लिये जा रहे हैं वैसे ही कन्नड में भी वनाये जा रहे हैं और स्कूल-कालिजों में व्यवहृत भी हो रहे हैं। कुछ शब्द तो बहुत ही उत्तम है, जैसे —

नदीमुतज भूमि (delta—कतड के भूगोल-प्रयो मे प्रचलित) प्रस्यभूमि (पठार, plateau), मरुभूमि (रिगस्तान), आम्लजनक (ovygen), जलजनक (hydrogen) निकोनिमित (trigonometry), ज्यामिति geometry,, बीजगणित (algebra), उयत-लेखन (इमला dictation), केल्ड-पाठ (जवानी बाद करना recitation), बेल्ड-पितका (time-tal-le), अग-सामने (कसरत), भूगभशास्त्र या खनिज-शास्त्र (geology), भौतिक शास्त्र, भौतिकी (physics), रसायन शास्त्र (chemistry), कादम्बरी (novel), व्याख्यान (टीका)।

पीछे चलन र निहिचत होगा कि तेक्तीकी शिक्षा मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली मे सारे मारत मे एकरूपता हो सकती है या नहीं। यदि एकरूपता हो जाय तो हिंदी को उच्चतम कक्षाओं में (अर्थात् विस्वविद्यालय के स्तर पर) शिक्षा के माध्यम के तौर पर वरतने मे सुगमता होगी।

## रामस्वरूप चतुर्वेदी

# बाह तहसील की मिश्रित बोली

प्राप्त सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्वी आगरा, विशेषत बाह तहसील की बोली, स्टेंडर्ड अथवा केन्द्रीय ब्रजभापा नहीं मानी जा सकती। वस्तुतः वाह तहसील की बोली वर्ज, कन्नौजी तथा बुंदेली का एक सम्मिलित रूप है। इस बोली-सम्मिश्रण के पीछे कुछ विशिष्ट भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारण है। वाह की बोली का ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक ढाँचा ब्रज पर आधारित है तथा कन्नौजी के मिश्रण से बना है, और उसके शब्द-समूह में काफी संख्या में बुंदेली शब्द मिलते हैं।

ध्वितत्त्व की दृष्टि से बाह की बोली में कन्नौजी की एक प्रमुख विशेषता—समीकरण— की प्रवृत्ति मिलती है। उद्द (उरद), दद्द (दर्द), बद्धा (बरधा), सद्दी (सर्दी), हृद्द (हल्दी) जैसे उदाहरण वाह के नमूने में प्रायः गिलते हैं। इस प्रवृत्ति की ओर डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने भी संकेत किया है, "ब्रजभाषा के पूरव के जिलों में र् के बाद व्यंजन का द्वित्व हो जाता है। यह विशेषता पड़ोस की बुंदेली की उपभाषा भदौरी में मिलती है।" (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृ॰ २४०)।

समीकरण के समान ही बाह की वोली में वहु-प्रचलित संधि भी मुख्यत कन्नौजी जैसी ही है। घस्सें (घर सें) भोंट्ठीक (भोंत् ठीक), सिग्गरई (सिग् घर् की), होतो (होत् हो)। बाह की बोली के इस प्रकार के प्रयोगों को कन्नौजी में भी देखा जा सकता है।

बाह की बोली में व्यंजनांत शब्दों में ह्रस्वतर इकार अथवा उकार जोड़ने की प्रवृत्ति (जैसे-जाति, पो रि, घह) मिलती है। यह ध्वन्यात्मक विशेषता आगरा जिले की पश्चिमी बोली में सामान्यतः नहीं मिलती। पूर्वी प्रदेश में यह प्रवृत्ति कन्नौजी से तुलनीय है। डाँ० उदयनारायण तिवारी के शब्दों में "गंगा के उत्तर तथा कानपुर की कन्नौजी में व्यंजनात पदों से एक लघु इ संयुक्त कर दी जाती है—हिंदी के ह्रस्व व्यंजनात तद्भव शब्द, विकल्प से कन्नौजी में उकारांत हो जाते है।" (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृ० २४९-२५०)। पुल्लिंग शब्दों में उतथा स्त्रीलिंग शब्दों में इ जोड़ा जाता है।

व्याकरणात्मक रूपों के क्षेत्र में बाह की बोली में भविष्य निश्चयार्थ किया के ब्रज तथा कन्नौजी दोनों ही रूप मिलते हैं। ब्रज का ग् भविष्य (चलों गो, चलेंगीं) तथा कन्नौजी का ह्र्भविष्य (चिलहों, चिलहें) दोनों ही बाह की बोली में प्रयुक्त होते हैं। भविष्यत् काल का यह ह्र्किया-रूप वस्तुतः पूर्वी ब्रजभाषा में ही मिलता है—"दूसरे संयोगात्मक रूप ह भविष्य के

नाम से प्रसिद्ध भविष्य निरुचयार्थ के हैं। इनका प्रयोग पूर्व के कुछ जिलो तक ही सीमित है।" (ब्रजभाषा, धीरेन्द्र वर्मा, २२६)

वाह तहसील की वोली में वहु-प्रयुक्त सहायक किया के रूप हतु, हती, हती, हती, हते, तो मुस्यत करीजी में मिलते हैं। त्रज तथा करीजी को अभिन्नता स्थापित करते हुए डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा ने भी इस स्थिति की ओर सकेत किया है (श्रजमापा, ४७५)। डॉ॰ उदय-नारायण तिवारों भी महायक तिया के इन रूपों को मुन्यत करीजी का मानते हैं (हिंदी भाषा वा उद्गम और विकास, पृ॰ २४६)। हती वा प्रयोग समीपवर्ती बुदेली बोली में भी मिलता है।

बाह की बोलों में सहायन किया का एन क्य 'रहें' मिलता है, जो मुस्यत मूल किया ने हम में प्रयुक्त होता है (एकु माँडा रहेंं, हें भइया रहेंं)। यह 'रहें' हम मुख्यत अवधी ना है और कतीजों के माध्यम से बाह की बोली में आया प्रतीत होता है। डॉ॰ धीरेंद्र वर्मा भी इन हुणे को पर्वी हिंदी प्रदेश में आया मानते हैं (ब्रजभाषा, २३०)।

बाह की बोली में बतमानवालिन सहायक किया ना रूप प्राय ग प्रत्यय के साथ संयुक्त मिलता है—हें माँ, यद्यपि इस म प्रत्यय में यहाँ मविष्य ना भाव व्यवत नहीं होता। यह हैं माँ रूप भी वस्तुत पूर्वी सीमातीय जिलों से आया लगता है (प्रजमापा, २३३)।

वाह की बोली उपर्युक्त कई व्याकरणात्मव रूपों की दृष्टि से कक्षीजी से समता रखनें पर भी मुख्यत व्रजभापा के व्यावरण पर आधारित है। इस बोली मे-ओं किया रूपों (जैसे— चलों) का होना इसका सब से बडा प्रमाण है। क्रीजी विसुद्ध -ओ (चलों) बोली है, और इस रूप का कोई मिश्रण हमें वाह की बोली में नहीं मिलता।

वाह की मिश्रित बोली मे बुदेली वा मिश्रण मुख्यत शब्द-समूह के क्षेत्र मे हैं। वाह तहमील तथा सीमावर्ती बुदेली क्षेत्र (सम्मिलित रूप मे भदावर प्रदेश) के प्राचीन सास्कृतिक सपर्क तथा निकटता का सबसे प्रडा जदाहरण बुदेली वा यह शब्द-समूह ही है, जो वाह तहमील में सामान्यत प्रयुक्त होता है। वहुत से शाद इस प्रदेश में प्रचलित बुदेली लोककथाओं तथा लोकगीतों में माध्यम से आये होगे। वाह तहसील में प्रचलित बुदेशी शब्दों की एक सक्षिप्त सूची नीचे दी जा रही है —

ववूलसूरत (वि०)—अत्यन्त सुन्दरी, सँगों रिया (स०)—दिद्ध प्रामीण हित्रयों वे गले वा एव विशेष आभूषण, खाँद् (म०)—दो टीळों के बीच की नीची भूमि, गगाल् (स०)—पानी भरते वा पीतल अथवा मिट्टी का घडा, जड़ड (स०)—टक्कर, ज्वाब् (स०)—उत्तर, जोरिकें (फि०)—इनट्ठा करके, झपूटा (स०)—छोटी झाडी, डाँक् (हर्ग्न०)—तेज चलने वाली ऊँटनी, तमहें रों (स०)—तीच का घडा, तिर्सां (स०)—तरह, दों ची (स०)—जपीन अथवा सडक या जिसी वरतन में पढ़े गड़ड़े, नें हुनों (वि०)—छोटा, निसाफ (स०)—गयाय, वावा (स०)—पितामह, विलिया (स०)—नटोरी, वोंचे (फि०)—उलझ गये, बेरा (स०)—कटोरा, भटार्(स०)—पुफा, भोंजी (स०)—भामी, लेज (स०)—उए में पानी अभिने करियानी, हुन्काओं (फि०)—जकसाया।

कुछ बुंदेली मुहावरे भी बाह की बोली में मिलते ह्—-डूंड़ पे धरे (निश्चित, अनिवार्य), बक न फटी (मुँह से बोल न निकला)।

बुदेली प्रदेश तथा बाह तहसील वस्तुतः एक ही सास्कृतिक इकाई के अंग है। इस प्रदेश का नाम भदावर अव भी प्रचिलत है, जिसका अत्यंत प्राचीन राजकुल आज भी वाह के नौगवाँ गाँव मे वर्तमान है। यह भदावर प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से एक पूरी इकाई है। बाह के गाँवों में ग्राम देवताओ तथा भूमियों से संबद्ध कई बुदेली लोककथाएँ प्रचिलत है। रजपूती होरी तथा लेद, बुंदेलखंड के दो प्रिय लोकगीत बाह में भी जन-प्रचिलत हैं। भदावर प्रदेश की बोली को 'भदावरी' कहा गया है, यद्यपि इस 'भदावरी' या 'भदौरी' बोली को भ्रमवश बुदेली की एक उपवोली मान लिया गया है। वस्तुतः भदावर के केन्द्रस्थान बाह तहसील की बोली मुख्यतः वज है, तथा उसमें कन्नौजी की कई प्रमुख विशेषताएँ मिलती हैं। बुदेली का मिश्रण इस बोली में शब्द-समूह तथा मुहावरों के क्षेत्र मे है। इस प्रकार बाह तहसील की बोली एक मिश्रित अथवा सीमावर्त्ती बोली है, जिसमे वज, कन्नौजी तथा बुदेली की विशेषताओं का सिम्मलन हुआ है। इन तीनों बोलियों के एक सिम्मिलत साहित्य की चर्चा विद्वानों ने की है (राहुल सांकृत्यायन: 'मध्यदेशीय भाषा' की प्रस्तावना)। लोक-साहित्य के क्षेत्र में भी इस सिम्मलन की स्थित को देखा जा सकता है।

#### रामपूजन तिवारी

### 'व्रजबुलि' की भाषागत तथा व्याकरणगत विशेषताएँ.

'त्रजवृिल साहित्य' पूर्वी प्रदेशों के वैष्णव भक्त किवयों की शताब्दियों की माधना का फल है। वास्तव में 'त्रजवृिल' उस काब्य-भाषा का नाम है जिसके माध्यम में मिथिला, नेपाल, वगाल, आसाम और उड़ीसा खादि पूर्वी प्रदेशों के भक्त किव प्रधान रूप से कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के वर्णन के बहाने अपनी मिल्न निवेदित करते रहे हैं। ईसवी सन् की पन्द्रहवी शताब्दी से लेकर उनीसवी शताब्दी के अन्तिम दिनों ता कम या वेश विभिन्न किव इस काब्य-भाषा को अपनाते रहे हैं। अगर विद्यापित का जन्म १३४० ई॰ के लगभग मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि ईमवी नन् की चौदहवी शताब्दी के उत्तराद्धें से ही ब्रजवृिल-काब्य का प्रणयन प्रारम हो गया था। जो की हो, ईसवी सन् की चौदहवी शताब्दी के अन्तिम दिनों और सोलहवी शताब्दी में मिथिला से प्राहर बगाल में बैष्णव गीति-किवताओं (पदो) की जैसे बाढ़-सी आ गयी।

'म्रजबुलि' राब्द वहुत हाल का है। उस विशेष साहित्य के लिए 'प्रजबुलि-साहित्य' शब्द वा प्रयोग वहुत इसर आकर होने लगा है। 'प्रजबुलि' शब्द वा सर्वप्रथम प्रयोग ईसवी सन् की उत्तीसवी शताब्दी में मिलता है। वगाली किंव ईश्वरचन्द्र गुप्त की 'रचना मे पहले-पहल इस शब्द वा प्रयोग हुला है। समब है, इस शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी मिल जाय, लेकिन वम से कम अभी तक तो इसका पता नहीं चला है।

'व्रज्युलि' शब्द की ब्युत्पित्त को लेकर भी पिड़ितों में कम मतभेद नहीं है। यहाँ यह समझ लेना आन्द्रयत है कि 'व्रजबुलि' व्रजमापा नहीं है। बहुतों को भ्रम है कि यह व्रजमापा का बगाली मस्करण है। हम आगे चलकर देखेंगे कि व्याकरण-सवधी इसकी अपनी विशेषताएँ हैं और उससे व्रजमापा के व्याकरण का कोई सबध नहीं। फिर भी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है कि भाषा-तत्त्व की दृष्टि से 'व्रजबुलि' और व्रजमापा ना मवध है।' 'व्रजबुलि' में प्रयुक्त शब्दों को देखने से यह सहज ही पता चल जाता है कि इसमें बँगला के शब्दों का कम और व्रजमापा ने घन्दों का व्यक्ति प्रयोग है। बैंमे इस वात को स्वीवार कर लेने पर भी मात्रा के मवब में बहुतों का मतभेद है।

१ डा॰ जयकात मिश्र हिस्ट्री ऑफ् मैविली लिटरेचर, भाग १, पूछ १३४। डा॰ सुकुमार सेन ने चौदहवीं शती के अतिम चरण में जन्म माना है, यङ्गला साहित्येर इतिहास, पूष्ट ९। २ डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी ऑरिजिन एण्ड डेयलपोट ऑफ् बेंगाली कैंग्वेज, पू॰ १०३।

'ब्रजबुलि' की उत्पत्ति के संबंध में कई मत है। डा० ग्रियर्सन का कहना है कि ब्रजबुलि एक वर्णसंकर भाषा है जो बंगाली पदकत्तिओं द्वारा विद्यापित के पदों के अनुकरण से उत्पन्न हुई तथा यह न बॅगला है और न मैथिली ही। डा० सुकुमार सेन ने इस मत को स्वीकार किया था, लेकिन बीस वर्ष बाद उन्होंने अपने मत में परिवर्तन किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे है। डा० दीनेशचन्द्र सेन का मत है कि "बृज्जि नाम के मिथिला के क्षत्रिय वंश की भाषा—ब्रजबुलि—वंग-साहित्य के बहुत से पृष्ठों को आच्छादित किये हुए है।" इस मत को स्वीकार करने में कई आपित्तयाँ है। विद्यापित के समय अथवा उनके पहले इस नाम की कोई भाषा मिथिला में थी, इसका पता नहीं चलता। बृज्जि जाित का उल्लेख बुद्धदेवकालीन पािल-साहित्य में मिलता है। ये वात्य क्षत्रिय थे। बृज्जि जाित को अगर यह मान लें कि वह मिथिला की निवासी थी, तो भी यह मानना किठन है कि दो हजार वर्षों वाद विद्यापित के काल तक उस जाित की भाषा चलती आ रही थी। इसे क्लिप्ट कल्पना के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता।

डा॰ सुकुमार सेन ने अपने मत-परिवर्तन को स्वीकार करते हुए यह वतलाया है कि 'त्रजबुलि' की उत्पत्ति अवहट्ठ से हुई है। 'इसके संबंध में भी हमें आगे कहने का मौका मिलेगा। 'त्रजबुलि' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में डा॰ सुकुमार सेन का कहना है कि यह शब्द 'व्रजावली वोली' से बना है। उन्होने यह भी वतलाया है कि इस विशिष्ट भाषा के लिए माधवदेव ने ईसवी सन् की सोलहवी शताब्दी के मध्य में 'त्रजावली' शब्द का प्रयोग किया है। "माधवदेव आसाम प्रदेश के वैष्णव भक्त एवं प्रचारक शंकरदेव के शिष्य थे। डा॰ सेन ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि आसामी के अन्य शब्दों के समान 'त्रजावली' का रूपान्तर बॅगला में 'त्रजाली' होना चाहिए था—जैसे आसामी के 'रूपावली' शब्द का बँगला में 'रूपाली' हो जाता है। उनका अनुमान है कि 'त्रजाली बुलि' से 'त्रजबुलि' बना है। 'इस काव्य-भाषा की व्यापकता के संबंध में उनका कहना है कि अवहट्ठ से उत्पन्न होने के कारण इसे कनिष्ठतम सर्वभारतीय आर्यभाषा कह सकते है जिसका प्रसार मिथिला, नेपाल, बंगाल, आसाम और उड़ीसा में हुआ। भिन्न- भिन्न अंचलों में इसके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाने के कारण स्थानीय विशेषताएँ हैं।

डा० सुकुमार सेन का मत 'ब्रजबुलि' की व्युत्पत्ति के संबंध में तर्कसंगत न होकर अनुमान पर ही अधिक आधारित है। वास्तव में अधिक तर्कसंगत यह मालूम होता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतएव कृष्ण की लीला-भूमि 'ब्रज' के साथ इसका संबंध जोड़ इसे 'ब्रजबोली' समझा गया होगा, और वहीं बंगाल में 'ब्रजबुलि' वन गया होगा। भाषा का यह नामकरण किसी पंडित और भाषाशास्त्र के विद्वान् का दिया हुआ नहीं होगा। 'ब्रजभापा' से 'ब्रजबुलि' तक पहुँचना भाषाशास्त्र के नियमों से भले ही दूर पड़ता हो, लेकिन साधारण जनता

३. ग्रियर्सनः मैथिली चेस्टोमैथी, पृष्ठ ३४। ४. डा० सुकुमार सेनः हिस्ट्री ऑफ़् ब्रजबुलि लिटरेचर, पृष्ठ १-२। ५. दीनेशचंद्र सेनः बंग-भाषा ओ साहित्य (तृतीय संस्करण), पृष्ठ २२६। ६. विश्वभारती पत्रिका (बँगला), कार्तिक-पौष १३६२, पृष्ठ ११५। ७. वही, पृष्ठ १११। ८. वही, पृष्ठ १११-११२।

के लिए उसमे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के भक्तो का वृन्दावन के साथ घनिष्ठ सबध रहा है और ब्रजमापा में लिखे उनके पद भी मिलते हैं। अतएव 'ब्रजबुलि' सब्द गढते समय ब्रजमापा का घ्यान में आ जाना कुछ कठिन नहीं।

बा॰ सुकुमार सेन के मत का हमने ऊपर जिंक किया है कि 'म्रजबुलि' की उत्पत्ति अवहट्ठ से हुई है। अपभ्रश कालकम से साहित्य की भाषा वन चुका था। इसे परिनिष्ठित अपभ्रश कह सकते हैं। यह परिनिष्ठित अपभ्रश उत्तर भारत मे आसाम से राजस्थान तक एक सामान्य काव्य-भाषा का रूप ले चुका था। ईसवी सन् की नवी घताब्दी से लेकर ईसवी सन् की वारहवी शतान्दी तक इस काव्य-भाषा का इस सम्पूण क्षेत्र पर आधिपत्य बना रहा। इस काव्य-भाषा मे भी घीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था, लेकिन इतना निश्चित है कि अल्पाधिक ईसवी सन् की चौदहवी शताब्दी तक इसका उपयोग इस मूभाग मे होता रहा। लेकिन साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों की वोलियों का भी विकास हो रहा था। ईसवी सन् की पन्द्रहवी शताब्दी तक आते-आते इन बोलियों में कुछ का विकास इतना अधिक हुआ कि उनमें भी साहित्य-रचना होने लगी। परवर्ती अपभ्रश और विभिन्न वोलियों के बीच का जो आपभ्रश का रूप था, उसका भी काव्य-भाषा के रूप में उपयोग होता रहा और इस परवर्ती अपभ्रश को ही 'अवहट्ठ' कहा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अवहट्ठ परिनिष्ठित अपभ्रश और वाधुनिक विभिन्न प्रदेशों की विकत्तित बोलियों के बीच की कही जैसा है।

अवहट्ठ का भी व्यापक भाव से काव्य-भाषा के रूप मे उपयोग होता रहा। परिनिष्ठित अपभ्रम की तरह यह भी उत्तर भारत मे एक सामा य वाव्य-भाषा वना रहा। डा॰ मुनीति-कुमार चटर्जी ने 'क्रजबुलि' के काव्य-भाषा के रूप मे ग्रहण क्ये जाने के सवध मे आलोचना करते हुए अवहट्ठ का भी जिम्न किया है। उनका कहना है कि 'क्रजबुलि' जैसी बनावटी भाषा जब कई प्रदेशों मे काव्य-भाषा के रूप में ग्रहण की जा सकती है तो इससे यह प्रमाणित करना कठिन नहीं है कि शौरसेनी अपभ्रम अर्थात् अवहट्ठ मध्यदेश के अलावा बगाल आदि प्रदेशों में भी अपना आधिपत्य जमागे हुए था। ' लेकिन यहाँ एक बात ध्यान मे रखना चरूरी है कि प्रान्त विशेष की लाप उस पर अवश्य लगी हुई थी। अतएव सामान्य काव्य-भाषा होने पर भी विभिन्न अचलों के शब्द, प्रकाशन-मगी आदि को अपने भीतर वह समाहित किये हुए था। यही कारण है कि शिवनन्दन ठाकुर, डा॰ उमेश मित्र आदि ने अवहट्ठ को शोरसेनी अपभ्रम मही माना है।' बहुत लोगों ने अवहट्ठ किये हैं।

'अवहर्द्ठ' शब्द का प्रयोग पहले-पहल अव्हमाण (अब्दुल रहमान) ने 'सदेश रासक' । में निया है। यह रचना समवत ईसवी सन् की वारहवी शताब्दी की है। 'अवहर्द्ठ' शब्द का

९ डा॰ मुनीतिकुमार चटर्जी ऑरिजिन एण्ड डेवलपमेट ऑफ् बेंगाली लेग्वेज, पृष्ठ १०४। १० शिवप्रसाद सिंह कीर्तिलता और अबहृद्ठ भाषा, पृष्ठ ८। ११ सदेशरासक, ६।

प्रयोग जोतिरीश्वर ठाकुर (ईसवी सन् की चौदवीं शताव्दी) के 'वर्णरत्नाकर' तथा विद्यापित की 'कीर्तिलता' में मिलता है।

अवहट्ठ संबंधी उपर्युक्त विवेचना को ध्यान में रखकर अगर हम डा॰ सुकुमार सेन के मत की परीक्षा करें तो यह मानने में आपित्त का कोई कारण नहीं हो सकता कि 'व्रजबुलि' की उत्पत्ति अवहट्ठ से हुई है; लेकिन उसे किनिष्ठतम सर्वभारतीय आर्यभाषा मानना किन है। 'व्रजबुलि' की जो रचनाएँ आज उपलब्ध है उनसे इस वात को प्रमाणित करना संभव नहीं दीखता। अगर 'व्रजबुलि' सर्वभारतीय काव्य-भाषा होती तो विभिन्न प्रान्तों की उपलब्ध समसायक रचनाओं में इसका रूप देखने को मिलता। पूर्वी प्रान्तों में भी यह वात देखने को नहीं मिलती। ईसवी सन् की तेरहवीं शताब्दी से ही मिथिला में 'व्रजबुलि' का परिचय मिलने लगता है। नेपाल मोरंग से उपलब्ध नाटकों के गीतों में 'व्रजबुलि' के दर्शन ईसवी सन् की चौदवी शताब्दी से होने लगते हैं। वंगाल, आसाम और उड़ीसा में ईसवी सन् की पन्द्रहवीं शताब्दी में 'व्रजबुलि' की रचनाएँ मिलती हैं। इससे पहले की रचना अभी तक उन प्रदेशों में नहीं मिली है।

अतएव वंगाल के व्रजबुलि-साहित्य को हम घ्यान में रखें तो यह कहने में संकोच नहीं होगा कि 'व्रजबुलि' मैथिली से प्रभावित एवं खिचड़ी भाषा है। विद्यापित के राघाकृष्ण विषयक लिलत पदों ने वंगाल के शिक्षित समुदाय को अत्यधिक प्रभावित किया। विद्यापित का वंगाल में बहुत समादर हुआ। उनके अनुकरण पर उन्हीं की भाषा में वंगाली कवियों ने काव्य-रचना करनी शुरू की। यह विल्कुल स्वाभाविक था कि उनकी रचनाओं में वँगला के शब्द और वँगला भाषा की विशेषताओं का समावेश हो। वंगाली किवयों ने विद्यापित की पदावली का अनुकरण करने जाकर एक नयी भाषा की ही सृष्टि कर डाली। इसे ही ग्रियर्सन ने साहित्य के इतिहास की एक अद्भुत बात कही है। 'रें यह नई काव्य-भाषा ही 'व्रजबुलि' है।

'ब्रजबुलि' की भाषागत विशेषताओं पर सबसे पहले श्री सतीशचन्द्र राय एम० ए० ने प्रकाश डालने का प्रयास किया था। 'पदकल्पतर' के पंचम खण्ड में वैष्णव पदकत्तीओं द्वारा रचित प्रायः तीन हज़ार से अधिक पदों की सूची, शब्द-सूची तथा भूमिका आदि उन्होंने प्रस्तुत की है। इसी में उन्होंने व्रजबुलि-व्याकरण तथा उसकी भाषागत विशेषताओं पर भी थोड़े में प्रकाश डाला है। वाद में श्री सुकुमार सेन ने इसके संबंध में अपनी पुस्तक 'भाषार इतिवृत्त' में कुछ विस्तार से विचार किया है।

'व्रजबुलि' के पदों को देखने से यह सहज ही मालूम हो जाता है कि 'व्रजबुलि' में तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर अधिक झुकाव है। वहुत से ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है जो 'व्रजबुलि' की उच्चारण-संबंधी विशेषताओं के कारण कुछ परिवर्तित हो गये हैं। उच्चारण के कारण ही वहुत से व्रजभाषा के शब्द भी कुछ परिवर्तित रूप में 'व्रजबुलि' में मिलते हैं। अरबी, फारसी शब्द बहुत ही कम प्रयुक्त हुए है।

'व्रजवुलि' की उच्चारण-संबंधी सबसे पहली विशेषता यह है कि दीर्घ स्वरों का सब समय

१२. मैथिली चेस्टोमैथी, पृष्ठ ३४।

दीघ ही जैमा उच्चारण नहीं होता। छन्दान्रोघ से दीघें स्वर ह्रस्व की तरह भी उच्चरित होते हैं। इसी प्रकार सयुवताक्षर के पूर्व का ह्रस्व स्वर सव समय दीघें जैमा ही उच्चरित नहीं होता। जैमें 'यमुनाक तिर उपवन उदवेगल' में 'ना' को दीघ जैसा पढ़ने पर छन्दोमण होगा। इसी प्रकार 'मनड विद्यापति' में 'वि' को ह्रस्य जैसा ही पढ़ना होगा। सब्द के प्रारम में यदि 'य' हो तो उसका उच्चारण 'ज' होगा। स्वर-ध्विन के परिवर्तन के मुख निम्नलिखित उदाहरणों से 'बजबलि' की उच्चारण सबधी विद्योपता को समझा जा सक्ता है—

अ आ अजान्<आजान्, अतुर आतुर, अभरण<आभरण, वालुक<घालुका, पताक<पताका ।

आ<थ अनुपाम< अनुपम, आति<अति, मिलान<िमिलन, आबुर<अकूर, आसर<

इ<ई हिन<हीन, रित<रोति, निति<नीति, दासि<दासी, कमनिय≪कमनीय।

ई∠इ अमीलन<अमिलन।

इ<य सिन्दसत्य, लावणि<लावण्य, लिख्द, भागि<भाग्य, निति नित्य। ज<ण मख<मदा।

अ<ओ मनरथ<मनोरय, मनमव<मनोमव, कपल ्वपोल, गोरचन<गाराँचा। अ (विप्रकप) लुवघ<लुब्ध, मुगध<मुग्ध, भरम<भ्रम, शवद शब्द, सपन<स्वप्न, अविघन<अविघन।

इ (विप्रकर्ष) सिनेह<स्नेह, सिनान<स्नान, लखिम-लिजिम- लक्ष्मी।

उ (विप्रकप) पुहुप<पुष्प, सुबुघ<सुब्ध, धुस्व<ध्रुव।

रि<ऋ और कभी ऋंका छोप तिरिपत<तृप्त, तिरि\स्त्री, तिरिया<तृपा, त्रीणं<तृण, दढ्द्व।

इसी प्रकार व्यजन-प्र्यति के परिवर्तन में कुछ निम्निलिसित प्रवृत्तियाँ 'श्रजवुलि' में देखने को मिलती हैं---

- (अ) 'म' को छोड कर स्पन्न वर्णों के पहले अगर 'श', 'प', 'स' हो तो उनका प्राय ही लोप हो जाता है, जैसे, निचल <िनस्चल, दोठ, दिठ<दृष्टि, जेठ ्रज्येष्ठ, ओठ <ओठ, गोठ<गोष्ठ, दतर<दुस्तर, थीर, थिर ्स्यिर, अथिर <अस्थिर, यल, अयल<स्यल, कच<स्कन्य, सलित<स्वनित, तिमित<ित्तिमित, न्यामी<सन्यासी।
  - (आ) छ<स छिरि<थी, उठाह< उत्साह, चिकिछा< चिकित्सा, छरम<श्रम।</li>
  - (इ) ख<प, क्ष अनिमिख< अनिमिष, दोख<दोप, हरल, हरिस<हर्प, अनुसन <अनुस्रग,, अलखी, अलखि<अलस्मी, आखर<अक्षर, क्टाख<कटाक्ष, औखद<औपणि।
    - (ई) कभी-कभी घ < द अवसाघ < अवसाद, औलद < औपिय।
- $\{ \mathbf{v} \}$  स्वरो  $^{\hat{\mathbf{r}}}$  वीच की महाप्राण ध्वनि ह मार मे परिवर्तित हो जाती है जैसे पहुँ, पहु<प्रमु, गृह<मुख, मेह<मेघ, बहू<वयू, बिहि<विधि, नाह<नाय, पुहुप, पुहुप<पुप्प, कोहा<शोमा।

- (ऊ) कभी-कभी 'स' का 'ह' हो जाता है; जैसे--माह < मास।
- (ए) युग्म व्यंजनों में एक के लोप हो जाने पर पूर्ववर्ती स्वर साधारणतः दीर्घ नही होता; जैसे—उलास < उल्लास, उध < उर्घ्व, उच < उच्च।
- (ऐ) कभी-कभी स्वरों के बीच के व्यंजन का लोप हो जाता है और य-श्रुति का आगम होता है; जैसे—कनय < कनक, नायर < नागर, नायरी < नागरी; मयमत्त, मयमद मदमत्त।
- (ओ) कभी-कभी 'ड़' का 'र' मे भी परिवर्तन देखने को मिलता है; जैसे——जोरा < जोड़ा, खरग < खड्ग।
- (औ) कभी-कभी छन्द के अनुरोध से वर्णों का लोप हो जाता है; जैसे—दन्द < द्वन्द्व; पयाग < प्रयाग, धनि < ध्विन, सतर < सत्वर, सतन्तर < स्वतंत्र, मरन्द < मकरंद; अवगान, अवगाह < अवगाहन।
- (अं) छन्दानुरोध से नासिका स्थान वाले व्यंजन चन्द्रबिन्दु में परिवर्तित हो जाते है; जैसे—पाँति <पंक्ति, आँकुर <अंकुर, पाँच < पंच, ऑचर < अञ्चल, ऑतर < अन्तर, भराँति < भ्रांति, आँत < आत्मा।

'ज़जबुलि' के शब्द-रूप की एक विशेषता हिन्दी, वॅगला, मैथिली जैसी है और वह विशेषता यह है कि 'ज़जबुलि' में द्विवचन की कोई विभक्ति नहीं है। वैसे 'ज़जबुलि' में वहुवचन के लिए भी कोई विभक्ति-चिह्न नहीं है। बहुवचन का संकेत करने के लिए 'आदि', 'सव', 'गण' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

'ब्रजबुलि' में कर्ता के एकवचन में साधारणतः किसी विभक्ति का प्रयोग नही होता है। वैसे कभी-कभी 'ए' तथा 'उ' का प्रयोग करते है। कर्म कारक क़ी कोई विभक्ति नहीं होती, इसलिए कर्त्ता और कर्म का निर्धारण वाक्य के अर्थ द्वारा होता है।

तृतीया में 'ए', 'हि', 'हि' का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे—'झर झर लोरहि लोलित काजर' (लोरहि=अश्रु से); 'करहि निवारत गोरी' (करहि हाथ से)।

गौण कर्म-चतुर्थी में 'क', 'के', 'कि' विभिक्त का प्रयोग मिलता है. जेसे---'राइक परिहरि' (राइक = राधिका को )।

पंचमी में 'हि' 'हें' 'सें' 'संों' 'सर्जा' 'ते' 'तें' विभक्ति का प्रयोग मिलता है, जैसे—-कुञ्जिह वाहिर भेल; वनतें गिरिधर घर आवे; सेज सबे उठल।

षष्ठी में 'क', 'का', 'कि', 'की', 'कु', 'के', 'को', 'कर', 'कर', 'किरि', 'हक', 'कहु' विभिक्तयों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे—पेखलूँ जनु थिर बिजुरिक माला; जेठिक मास; हरिको नाम; रूप के कूप; पिता-केरि ठाइ; मुनिहक मानस; हरिकहुं चरणा।

सप्तमी का अधिकरण कारक में 'ए', 'हि', 'हिं', 'हैं', 'मि', 'मे', 'म', 'महं' विभिक्तयों का प्रयोग देखने को मिलता है; जैसे—इह सब भुवने; मरमिह; निंदहुँ (नीद मे); ता मह (उसमें)।

'ब्रजबुलि' में सर्वनाम की अन्य भाषाओं की तरह अपनी विशेषता है। वैसे उस पर ब्रजभाषा, वंगला, तथा मैथिली का प्रभाव पड़ा है। 'ब्रजबुलि' में सर्वनाम के बहुवचन का स्वतन्त्र रूप नहीं है।

- (क) अम्मद् शब्द १ कर्ता—हाम, हाम, हाम, हाम, हामे, मित्रें, मुत्रि, मो। २ कर्म—मुझे, हमे, हामे, हामा, हाम्, हामाङ्ग, हामाके, मोद्य, मोहे। ३ करण—मोय, मोहे, हमे। ४ सम्प्रदान—मुझे, हमे, हामे। ५ अपादान—हसा सत्रे। ६ सत्रध—मोर, मोरि, मोइ, मोय, मो, मेरा, मेरि, मेरे, मोहर, मोहरि, हामार, हमारि, हामारि, हामारि,

  - (ग) तद् शब्द १ सो, सोय, मोइ, से, सेह, सेहि, तुह २ सो, सोइ, तिहि, तािह, तािह, ताह ३ करण—ताय, तास्रे ४ सम्प्रदान—ताहे। ५ अपादान—ता मजे। ६ सवय—त्तव्य, ता, ताक, ताकर, ताकेरि, तिह्निम, तिह्निम ७ अधिकरण—ताहे, तािह, तिह, ताह्र, तव्ह, ताम्ह।
  - (घ) यद् शब्द ('य' का उच्चारण 'ज' होगा) १ नर्ता—यो, योह, योहि, ये, येह २ नर्भा—याहे ३, नरण—या सजे। ४ सम्प्रदान—याहे ५ अपादान—या सने ६ सवध—यहु, यहुका, याव, याव, याकर, याकेरि, याके, यांके, याहे, या ७ अधिकरण—याहे, यासु।
  - (ङ) एतद् शब्द १ कर्ता—ए, एह, ६, ६ह २ वर्म—एतहुँ ३, मबध—अधु, अछुक, इक्षिक, इनुकि, इनुकि, इहका, इहकर।
  - (च) किम् शब्द १ क्तां—को, को ६, वेहु, कौन, कौन, कि, विये, कीय २ कमं—काहु, काहुके, काह, वाय, काहि, काहे, कि ३ क्रण—क, वाहां ४ सवध— काह, काय, काहु, काहुक, कहुक, काहे ५ अधिकरण—वाहां, काहे विहि।
  - (छ) अदस् शब्द १ कर्ता---उहु, उह्नि, ओ, ओइ, ओहि २ कर्म---उहु ३ सबन्य---ओर, उह्नक, उह्निक, उन्नुकि ४ अधिकरण-उनहि, उनते।

निम्नलिवित कुछ कियाविशेषण शब्द 'त्रजबुलि' में प्रयुक्त होते हैं। 'यही' के लिए 'इपि' 'इथे',' इह', 'वहा' के लिए 'तिह', 'ततिह', 'तितिहुँ, 'तिहिं, 'जहीं के लिए 'पाहाँ, 'याहाँ, 'कहा, 'के लिए 'ताव', 'तीवते', 'ताहाँ, 'कहा, 'के लिए 'ताव', 'याहाँ, 'कहा, 'के लिए 'ताव', 'याहाँ, 'कहा, 'कह

'त्रजवृत्ति' की ित्रयाओं के तीनो कालो थी ितम्तिलिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं (क) वर्तमान काल १ उत्तम पुरुप में धातु में अ, इ, उ, ओँ, ओ, उँ, एहुँ समुक्त करते हैं, जैसे---'कहं, ,मिट्ट', 'बहुं', 'कहों', 'कहों', 'कहें', 'विहएहुँ', 'प्रायहुँ'। बैसे 'हू' स्वतन रप से भी प्रयुक्त हुआ है, जैसे---ताकेिंट हुँ हामु वासनु वाता। यहा यह कह रखना भी आवस्यक है वि एववनन और बहुबचन के रूप में बोई भेद गृही है।

# रामपूजन तिवारी

- (२) मध्यमपुरुष में धातु में अ, इ, उ, असि, आ और कही-कही 'ह' का भी योग किया हुआ मिलता है; जैसे—'रह', 'अनुमानि', 'रहु', 'पुछसि', 'काम्पा' तथा 'बाढह'।
- (३) अन्यपुरुष में धातु में अ, आ, इ, उ, उँ, ए, अइ, अये, ये, ति, हु का योग करते है; जैसे—भण', 'भाणा', 'काँपि', 'जागु', 'रहुँ', 'चले, 'पुछइ', 'उगये', 'गणिये', 'नटित'; कहीं-कही 'न्ति'; जैसे—'गरजन्ति', 'लेपहु'।

वैसे 'त' लगाकर भी वर्तमान काल का रूप 'ब्रजबुलि' में मिलता है जैसे 'घरत', 'देत' 'आदि'।

- (ख) भूतकाल में साधारणतः 'ल' या 'अल' का योग करते हैं: १. उत्तमपुरुष में 'लूं', 'ल', 'लम' का प्रयोग मिलता है, जैसे —'पेखलूं', 'कयल', 'कहलम'। २. मध्यमपुरुष में 'लि' योग करते है; जैसे—'आछिल'। ३. अन्यपुरुष पुल्लिंग में 'ल' और स्त्रीलिंग में 'लि' का योग करते है. जैसे—'देल', 'शुतिलि'। वैसे तीनों पुरुषों में धातु के अन्त मे आ, हि, ता, हुँ का योग करने से भी भूतकाल की किया बनती है; जैसे—'भुलला', 'गेला', 'भेलहि', 'चलिलहुँ'। इसी प्रकार तीनों पुरुषों में धातु के अन्त में 'इ' लगाने से भूतकाल की किया बनती है, जैसे—'विहसि', 'नेहारि'।
- (ग) भविष्यत् काल में साधारणतः धातु के अन्त में ब, बि, वे का योग करते है। १. उत्तमपुरुष : बोलब, देबि; २. मध्यमपुरुष : पैठिव; ३. अन्यपुरुष : मिलायब, करवे।
- (घ) अनुज्ञा में अ, इ, उ, उँ का प्रयोग मिलता है; जैसे—मध्यमपुरुष: 'कर' 'हेरह'; अन्यपुरुष: 'चलउ', 'रहुँ'। भविष्यत् काल में मध्यमपुरुष में 'इह' का प्रयोग करते है; जैसे—- 'करिह'।

'ब्रजबुलि' में नामधातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है; जैसे—नृत्यत < नृत्य, अनुमानइ < अनुमान, परलापसि < प्रलाप, विषादइ < विषाद, आदि।

असमापिका किया में साधारणतः 'इ' का प्रयोग करते है, जैसे—देखि, पहिरि। संस्कृत के समान ही 'व्रजबुलि' में समास की रीति है; जैसे—हृदय-पाषाण आदि। अव्ययों में 'जिन' का प्रयोग 'व्रजबुलि' में निषेध के लिए करते है।

व्याकरण और भाषा की दृष्टि से 'व्रजबुलि' का अध्ययन वास्तव में अभी तक समुचित ढंग से नहीं हुआ है। डा० सुकुमार सेन ने थोड़े विस्तार से 'व्रजबुलि' के व्याकरण पर अपनी पुस्तक 'भाषार इतिवृत्त' में प्रकाश डाला है।

हम प्रारंभ में ही देख चुके है कि वैष्णव पदकर्ताओं द्वारा रचित जो पद उपलब्ध है उन्हें देखने से यह सहज ही मालूम हो जाता है कि उनमें संस्कृत तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक थी। अरबी-फ़ारसी शब्द भी उन पदों में पाये जाते है, लेकिन बहुत ही कम। 'पदकल्पतर' के पदों के देखने से यह वातं स्पष्ट हो जाती है। 'पदकल्पतर' अपने आप में एक नहत्त्वपूर्ण संग्रह है। वंगाल के वैष्णव किवयों के पदों का इतना वड़ा और महत्त्वपूर्ण संग्रह संभवतः दूसरा नहीं है। इसमें तीन हज़ार से भी अधिक पद संगृहीत है। इसमें 'व्रजबुलि' तथा बंगला के पदों के साथ-साथ कुछ व्रजभापा के किवयों के पद भी पाये जाते है, जैसे सूरदास, श्रीभट्ट, व्यास आदि के। कुछ

वगाली पदकर्ताओं ने ब्रजमापा मे पदो की रचना की थी, वैसे पद भी 'पदकरपतर' तथा अन्य वैष्णव पद-मगहों में पाये जाते हैं। 'पदकरपतर' में ईसवी सन् की पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों से प्रारम कर ईसवी सन् की अट्टारहवी शताब्दी तक के लगमग एक मौ तीस पदकर्ताओं के पद मगृहीत हैं। इस पद-सग्रह वा नाम पहले सभवत 'गीत-कल्पतर' था। 'पदकरपतर' का सग्रह गीपुलानद मेन ने विया था जो वैष्णवदास के नाम में प्रसिद्ध थे। उनका काल सन् १७१८ ई० के लगभग है। इस मग्रह के भिन्न-भिन्न कई सस्वरण प्रकाशित हुए, लेकिन सतीशचन्द्रराय वा मस्वरण, जो पाँच खण्डों में प्रवाशित हुवा है, सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है 'पदकरपतर' में आये हुए अरबी-कारमी के शब्द निम्नलिखित हैं—

विज्ञा (कलेजा), फारक (फारिंग), कामान (कमान), कारिंगर (कारींगर), किताप (विताव), कोमर (कमर), खुसि (खुसी), गुलान, जबद (जब्दा), जीद (जिद), जुलुप (जुल्फ), जोर (जोर), तकल्लीव (तवर टुफ), दिखा, दाग, दालाल, दिल, दोत (दावात), दोवान, वेगर (वगैर), आतर (इत्र), कलम, वागज, वुलुप (कुल्फ, फुफ्ल), खत, नफर, नालिंश, वाजार, वालिंश, महल, माफ, मूहर, सरम, साहेव। अगर इस वात को घ्यान में रखें कि 'पदकल्पतर' के तीन हजार से भी अधिक पदों में कम ही 'प्रजबुलि' के पद हैं तो यह समझना किंटन नहीं होगा कि अरबी, फारसी के शब्दों का वितना कम प्रयोग हुआ है।

69

# 'ले जाना'' और 'लाना' के लिए कुछ भारतीय आर्य भाषा शब्द

- § १. तुलनात्मक व्याकरण के अन्तर्गत रूपविकास तथा ध्विनिविकास संबंधी उन परि-वर्तनों का तो विस्तृत निरूपण किया गया है जो एक विशिष्ट परिवार की प्रत्येक भाषा के द्वारा ऐतिहासिक विकास-कम में अपनाये गये है, किन्तु ऐसे विस्तृत अध्ययन का नितान्त अभाव है, जिसमें प्रत्येक भाषा की निजी विकास-सारणी में प्रदिश्तित शव्यचयन तथा शब्द-सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए परम्परागत शब्दकोश का सम्यक् निरूपण हो। हाल ही में पूना विश्वविद्यालय के 'गुणे स्मारक व्याख्यान माला' के उद्घाटन में सर राल्फ़ टर्नर ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि अमेरिकन तथा ब्रिटिश इंगलिश की अन्य भिन्नताओं के साथ ही साथ एक ही भाव या वस्तु को व्यक्त करने के लिए शब्दावली भी भिन्न है; यथा 'गेस', 'एलीवेटर' और 'ट्रालीकार' के लिए कमशः 'पेट्रोल', 'लिएट' और 'ट्रैम'। इन भिन्नताओं का क्या कारण है ? क्या भौमिक भाषा-विज्ञान (areal linguistics) इस प्रकार की भिन्नताओं के मूलोद्गम पर प्रकाश डालने के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने में समर्थ है?
- हुँ २. अनेक न० भा० आ० (NIA) भाषाओं में मराठी 'ले जाना' के लिए अपनी मूल धातु म० 'नेणें', प्रा० 'णेइ', पा० 'नेति', सं० 'नयित' से ग्रहण करती है। रोमनी (Syr.), सोवारी, तोरवाली, काश्मीरी, पश्चिमी पहाड़ी, असमी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी और सिन्धी इस विशेपता को अपनाती है। दूसरी ओर मराठी में 'आणणें', प्रा० 'आणेइ', पा० 'आनेति', सं० 'आनयित' भी है। यह विशेपता भी पूर्वी भाषाओं यथा बंगाली-उड़िया द्वारा अपनायी जाती है। दूसरी ओर पश्चिमी पहाड़ी और दरदी (देखिए, पाल टडेस्को, जे० ए० ओ० एस० ४३, ३७५) अंशतः इस परम्परा को अपनाती हैं और यद्यपि पंजाबी, लहंदा, सिन्धी-गुजराती द्वारा भी यह रूप अपनाया गया है, किन्तु इन भाषाओं में तथाकथित 'ले' रूप ने यथार्थ प्रचलित प्रयोग में इसका स्थान ले लिया है।
- ्र ३. कोंकनी वोलियाँ, जो सामान्यतया मराठी की घ्वनि-विकास संबंधी विशेषताओं को अपनाती है, उपर्युक्त दोनों भावों की अभिव्यक्ति के लिए सं० 'ह्र' घातु से अपने शब्द ग्रहण करती हैं। सं० 'आह्त', पा० 'आहट', प्रा० 'आहड' से कोंकनी 'हाडता' (brings) रूप प्राप्त होता

१. ले जाना = Take away. २. लाना = Bring.

है। इसी प्रकार सक 'अपहरित' से कोकनी 'ह्न्रस्ता' (take awvy) रूप विकसित होता है। जब कि 'नयित', 'आनयित', 'हरते', 'अपहरित' रूप ऋष्वेद काल से प्रमाणित हो जाते हैं, 'लभतें का प्रमाण प्राचीन सस्कृत काल में मिलता है। इस पर भी प्राठ भाठ आठ (OIA) के मध्य-वर्ती वर्ग के बवाजों ने उन शब्द-रूपों को प्रयोग से निष्कासित कर दिया है जो घातु 'नी' और 'हूं' से विकसित हुए थे। प्रश्न यह है कि कोकनी वोलियाँ परिचम में मराठी तथा पूर्व में असमी-वगाली-उडिया द्वारा अपनायो गयी सामान्य विकास परम्परा से विचलित क्यों हुई ? इस प्रवार के शब्द-रेखाचक (180glass systems) ना अनुसंघान करके ऐसे कारणों का पता लगाना महत्वपूर्ण होगा, जो भिन्न स्थित में भिन्न प्रकार के शब्दचयन को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के अनुसंघान-कार्य के लिए यह आवस्यक होगा कि पर्यायवाची शब्दों की एक ऐसी नियमावली निर्मित कर ली जाय, जिसके द्वारा संगोशी समान सार्यक शब्दों के प्रत्येक प्रयोग को कालकमानुसार भिन-भिन्न वर्गों में वर्गोक्त किया जा सके। भारत के सार्यभौभिक उद्देश की पूर्ति के लिए यह हमें ऐसी सामान्य शब्दावली के निर्माण में सफलता प्राप्त करनी है जो भिन-भिन्न भाषाओं की वर्तमान प्रणाली पर ऊपर से कृतिम दवाव डाले विना एक भाषा परिवार से सबधित भिन-भिन्न भाषाओं की वर्तमान प्रणाली पर ऊपर से कृतिम दवाव डाले विना एक भाषा परिवार से सबधित भिन-भिन्न भाषाओं की वर्तमान प्रणाली वर ऊपर से कृतिम दवाव डाले विना एक भाषा परिवार से सबधित भिन-भिन्न भाषा-भाषियों के वीच अन्तव्यंवहार को समय बना सके, तो इस प्रकार के अनुसंधान-भाय की महती आवस्यकता है।

# टी० वाई० एलिजावेन्कोवा

# हिन्दी भाषा की प्रेरणार्थक किया ग्रों में असुषमत्व\*

परम्परागत व्याकरण के अनुसार हिन्दी में किसी किया के दो प्रेरणार्थक रूप संभव है। पहले प्रकार का प्रेरणार्थक रूप, जो किया के मूल-रूप में पर-प्रत्यय 'आ' (कभी-कभी 'ला') जोड़ने से बनता है अथवा मूल स्वर में परिवर्तन करने से बनता है (स्वरों के एक निश्चित प्रकार के समूह होने की दशा में), मूल किया द्वारा जो अभिव्यक्त होता है उसे बलपूर्वक करने अथवा उसमें सहायता करने का अर्थ रखता है। दूसरे प्रकार का प्रेरणार्थक रूप, जो किया के मूल-रूप में पर-प्रत्यय 'वा' (कभी-कभी 'लवा') जोड़ने से बनता है—अनेक कियाओं के होने की दशा में मूल स्वर में एक परिवर्तन संभव है—मूल किया द्वारा अन्तवर्ती की सहायता से (न कि स्वयं अपने आप सीधे) जो अभिव्यक्त होता है उसे बलपूर्वक करने अथवा उसमें सहायता करने का अर्थ रखता है।

सकर्मकता के क्रमानुसार हिन्दी में प्रभेदात्मक क्रियाएँ पूर्णतः स्वतंत्र नही होती और सकर्मकता-अकर्मकता के अनुसार उनमें बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरणात्मक संदर्भों का अन्य प्रक्रियाओं से मिलना संभव है। सबसे पहले, उपपद के अर्थ वताने वाले प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध का प्रयोग करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया का महत्व यह है कि यह उन विशिष्ट गुणों को समझाने की सामर्थ्य रखती है, जो कि परिवर्तनशील वाक्य-रचना में मन्द पड़ जाते हैं। स्पष्ट रूपगत विश्लेषण की दृष्टि से इस प्रकार की वाक्य-रचना के ऐसे ही उदाहरण होंगे—

(१) मैंने उसकी मदद की। (२) मैंने उसकी किताब ली।
यदि इस कथन को एक भिन्न रचना-शैली द्वारा रूपान्तरित किया जाय तो उनमें अन्तर
दिखाई देता है—

(१) उसे मेरी मदद मिली। (२) मुझे उसकी किताब मिली।

कभी-कभी किसी भाषा की रचना-प्रणाली के विशिष्टीकरण को समझाने के लिए इसके अन्य भाषागत रूपान्तर का प्रयोग होता है; उदाहरणार्थ अनेक जगह हिन्दी में परस्र्ग का अर्थ अंग्रेजी के भिन्न उपसर्गों द्वारा अनुवादित होगा—

दोस्त से मिलना—to meet a friend.

क़लम से लिखना—to write with a pen.

<sup>\* &#</sup>x27;asymmetry' के अर्थ में प्रयुक्त।

कमरे से जाना—to go out of the room दिल्ली से वस्वई तक—from Dellu to Bombay

व्याकरणगत श्रेणी का निष्कप न केवल उसकी आन्तरिक विशिष्टताओ — वरन् उस भाषा की अन्य श्रेणियों मे उसके स्थान — से भी निश्चित किया जाता है। रूप की दृष्टि से हिंदी में एक ही मुळ से उत्पन्न अनेक कियायक शंद-रूपों के प्रचलित प्रभेदात्मक प्रतिरूपों को प्यक

करना सभव हे --

घातु-रूप भुषा घातु-रूप. वनना वनाना वनवाना लिखना लिखाना लिखाना

अधिकाशत ऐसी कियाओं के शब्द के पहले स्वर दीघ नहीं होते (फैलना, फैलाना, फैलनाना, कीटाना आदि) और घातु-रूप का अन्त सदैव व्यजन से होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में भिन्नता तव होती है जब मूल घातु-रूप त्रयाक्षार होता है और दूसरे रूप में दूसरे अक्षर का 'अ' पूर्णत अन्तर्हित होता है, उदाहरणाथ—

लटकना पिघलना लटकाना पिघलाना लटकवाना पिघलवाना, आदि ।

धातु-स्पो के प्रभेद का यह सर्वोधिक उत्पादक और प्रचलित रूप है। मूल स्वर का यह परिवतन गौण होता है, उदाहरणाथ—

> खुलना खिचना

योलना खेंचना

खुलवाना

अथवा मात्रिक होता है, उदाहरणाय—

लुटना

लूटना

खिचवाना, आदि। •

पिसना पीसना मरना मारना लुटवाना पिसवाना मरवाना, आदि ।

इस प्रकार के तयाक्षरी घातु-रूपो मे दूसरे अक्षर ना स्वर दीर्घ हो जाता है, उदाहरणार्थ-

निव लना उखडना निकालना उखाडना निक्लवाना उखडवाना

कुछ नियाओं मे स्वरों के परिवतन के साथ व्यजनों में भी परिवर्तन होता है ('ट'और 'ड'), उदाहरणाथ---

छूटना निकना छोडना वेचना

छुडवाना विकवाना

### हिन्दी भाषा की प्रेरणार्थक ऋियाओं में असुषमत्व

### टी॰ बाई॰ एलिजावेन्कोवा

धातु-रूपों की रचना का यह रूप सदा नियंत्रित रूप से नहीं होता। अनेक जगह किया-र्थक धातु-रूपों की रचना में दो रूप दृष्टिगोचर होते है जिनमें पर-प्रत्यय 'आ' के साथ कोई परि-वर्तन नहीं होता। इस प्रकार प्रभेद की इस प्रृंखला में चार प्रतिरूप होते है; उदाहरणार्थ—

लदना : लदना : लदना : लदनाना दिखना : दिखाना : दिखनाना

या दीखना े रि

जुटना : जोड़ना : जुटाना : जुटवाना

टूटना : तोड़ना : तुड़ाना : तुड़वाना, आदि।

मूल धातु-रूप का यह प्रतिरूप बनावट की दृष्टि से सीमित होता है। धातु-रूप सदैव दो अक्षर वाला होता है, प्रथम अक्षर का स्वर दीर्घ होता है; उदाहरणार्थ—

सीखना : { सिखाना, : सिखवाना सिखलाना

ओढ़ना : उढ़ाना : उढ़वाना

लेटना : लिटाना : लिटवाना, आदि।

विभिन्न अनियमित रूप—जैसे 'भीगंना' से 'भिगोना' के साथ 'भिगाना' और 'डूबना' से 'डुबोना' के साथ 'डुबाना' आदि—प्रेरणार्थक किया के प्राचीन पर-प्रत्यय के अनियमित प्रतिबिम्ब लगते है। अन्तिम दीर्घ स्वर के साथ वाले मूल धातु-रूप: लघु स्वर + पर-प्रत्यय 'ला' के साथ वाले धातु-रूप: लघु स्वर + पर-प्रत्यय 'लवा' के साथ वाले धातु-रूप। उदाहरणार्थ—

पीना : पिलाना : पिलवाना सोना : सुलाना : सुलवाना

खाना : खिलाना : खिलवाना, आदि।

इस प्रकार हिन्दी में कियार्थक धातु-रूपों के ये प्रमुख प्रभेदातमक रूप है। इनकी परीक्षा करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तिम स्वर वाले (अपेक्षाकृत संख्या में कम)—साथ ही अन्तिम व्यंजन वाले धातु-रूपों के अनुसार एक दूसरे से बहुत अन्तर रखते है। अन्तिम व्यंजन वाले धातु-रूपों में मूल धातु-रूपों के रूप के आधार पर यह निश्चित करना असंभव है कि वे विभेद की किस श्रेणी से संबंध रखते हैं; उदाहरणार्थ—

पलना : पालना : पलवाना

किन्तु, मलना : मलाना : मलवाना पकड़ना : पकड़ाना : पकड़ाना

पकड़ना : पकड़ाना : पकड़वाना किन्तु, विगड़ना : विगड़वाना

कोई घातु-रूप किस प्रकार के प्रभेद से संवंध रखता है, यह जानने के लिए उस-रचना में आये पहले दो शब्दों को जानना आवश्यक है। इसके साथ-साथ इस प्रकार की भी क्रियाएँ हैं जिनके विरोघात्मक प्रतिरूपो का दूसरा तया तीसरा अक्षर लुप्त रहता है, उदाहरणार्य दीर्घ स्वर बाले कुछ घातु-रूपो ने पहले और तीसरे रूप ही होते हैं —

गाना गवाना, खेना सिवाना, लेना, लिवाना। अनेक कियाओं में तीसरा रूप प्रमुक्त नहीं होता, उदाहरणार्थ— वचना बचाना हारना हराना आदि।

ऐसी भी कियाएँ हैं जो ऊपर उल्लिखित प्रभेदात्मक रूपो के अन्तर्गत नही आती अयवा यह मकते हैं कि इस प्रकार के प्रभेद का दूसरा और तीसरा रूप व्यर्थ-मा लगता है, उदाहरणार्थ-होना, रहना, आना, जाना, पडना, पाना, लेना।

इस प्रनार हम देखते हैं कि मूल धारु-रूप दाब्द के रूपगत भेद के साथ अर्थगत भेद होते हैं। एक भिन प्रकार के प्रतिरूप ने अर्थगत विभेद त्रियार्थक धातु की रूपगत प्रभेदात्मक योजना के ही अनुरूप होंगे। ये इस बात पर निर्मर करते हैं कि विपक्ष का सन्द कर्मक निया है या नहीं।

जैसा वि हम जानते हैं, इस विभेद या, जिसवा पहला पद अकर्मक निया है, दूसरा पद मामान्य सवर्मक अय रखता है न कि प्रेरणायेंक, उदाहरणायें—

१ वोरे गिर रहे हैं। ३ महल बनता है।

२ कुली बोरे गिरा रहा है। ४ नारीगर महल बनाते हैं।

इस प्रनार के विभेद के पहले वाक्य मे एव कर्तृवाच्य अकर्मक (गिरना, चलना, उठना आदि) और मध्य-ममवाच्य (वनना, कटना, धुलना आदि) के अर्थ का होना समव है। इस प्रकार का विभेद हिन्दी मे नियमित रूप से अभिव्यक्त नहीं होता। तीसरा वाक्य, जो परम्परागत व्याकरण के अनुसार दूसरे वाक्य के प्रेरणार्थक रूप मे माना गया है, वास्तव मे (जैसा कि केशी महोदय के प्रय मे दिलाया गया है) नक्ष्मक निया से नहीं, वरन् कर्मवाच्य सक्षमक से प्रेरणायक है, उदाहरणार्थ—

मालिन कुन्नी से बोरे गिरवा रहा है। राजा कारीगरो से महल वनवाता है। कर्तागरक में दूसरे न० ना वायय कमें होगा, अत — मालिक के हुक्म से बोरे कुछी से गिरवाये जा रहे हैं। राजा के हुक्म से महल कारीगरो में वनवाया जाता है।

विन्तु, 'कुली गिरवाया जा रहा है' अथवा 'वारीगर बनावाये जाते हैं' यहना पूर्णतया असमव है।

डस प्रकार इस परिवर्तनकील विस्लेषण की सहायता से वेली महोदय यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी में सकमक कियाओं से कोई प्रेरणायक नहीं है। यदि इस प्रकार की तुलना वा पहला

१ पर 'बचवाना' और 'हरवाना' रूप भी है-स०।

# हिन्दी भाषा की प्रेरणार्थक क्रियाओं में असुषमत्व

## टी० वाई० एलिजावेन्कोवा

वाक्य सकर्मक क्रिया है तो दूसरा वाक्य यह महत्व रखता है कि वह पहले वाक्य द्वारा अभिव्यक्त अर्थ में सहायता करेगा और तीसरे वाक्य का अर्थ होगा पहले वाक्य की अभिव्यक्ति को किसी अन्य शब्द द्वारा सहायता देना, उदाहरणार्थ—

- १. लड़का दूध पीता है।
- २. माँ लड़के को दूध पिलाती है।
- ३. माँ आया से लड़के को दूध पिलवाती है। (कर्मवाच्य)

इस तथ्य से स्थिति और भी जिंटल हो जाती है जब इस प्रकार के विभिन्न प्रभेदात्मक वाक्यों में बहुत से व्याकरणानुकूल नहीं होते है और उनमें भाषा के शब्द संबंधी अनेक अन्तर भी होते है; उदाहरणार्थ—

सुनना : सुनाना : सुनवाना : लिखाना : लिखाना : लिखाना : मिलाना : मिलवाना

दिखना रे. दिखाना: दिखनाना

या दीखना 👫

बोलना : बुलाना : बुलवाना, आदि ।

कभी-कभी इस प्रकार की तुलना में अर्थगत भेद मूल स्वर के परिवर्तन के साथ समाना-न्तर कियाओं के युग्म के होने से और पर-प्रत्यय 'आ' में बिना किसी परिवर्तन के हो सकता है; उदाहरणार्थ—

गड्ना : गड्ना : गड्ना

्रऐसे तुलनात्मक रूपों के दो मूल पदों में बहुत से प्रायः अपनी विभिन्न विशिष्ट शिक्तयों से उदासीन हो जाते है। सामान्यतः यह उन परिस्थितियों में होता है जहाँ व्याकरणगत भेद भाषा- शब्द-संबंधी भेद द्वारा अनुसरित होता है—जब किया के समस्त रूप एक ही भाव को व्यक्त करते है; उदाहरणार्थ—

करना : कराना : करवाना

छपना : छपना : छपाना, छपवाना छूटना : छोड़ना : छुड़ाना, छुड़वाना

दूसरे प्रकार के प्रेरणार्थक का प्रयोग तब होता है जब एक मध्यवर्ती के भाव पर बल दिया जाता है; यथा—

ं मैंने उनको लिखाया (अथवा 'लिखवाया') । मैने यह उससे लिखवाया (न कि 'लिखाया')।

'को' तथा 'से' परसर्गों के प्रयोगगत भेद से उनके कार्य और मध्यवर्ती के महत्व में प्रत्यक्ष अन्तर प्रतिध्वनित होता है।

| १                             | ٦             | ₹                                                     | γ                                                       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| अकमक अयवा<br>अर्द्ध वर्मवाच्य | सकर्मक क्रिया | मघ्यवतों की<br>⁻सहायता रहित<br>प्रेरणायक या कर्मवाच्य | मघ्यवर्ती की<br>सहायता-सहित<br>प्रेरणार्थक या कर्मवाच्य |
| दिखना                         | देखना         | दिखाना                                                | दिखवाना                                                 |
|                               | भाषा-शब्द     | सवधी भेद                                              |                                                         |
| कटना                          | काटना         | कटाना                                                 | कटवाना                                                  |
|                               | लिखना         | <b>लि</b> साना                                        | लिखवाना                                                 |
|                               | करना          | कराना                                                 | करवाना                                                  |
| वनना                          | वनाना         |                                                       | वनवाना                                                  |
| उठना                          | उठाना         |                                                       | उठवाना                                                  |

अत हिन्दी में अकर्मक कियाओं के साथ-माथ समान सकर्मक कियाएँ भी प्रयुक्त होती है, जैमे—

'वनना' और 'बनाया जाना', 'कटना' और 'काटा जाना'।

इन दोनो प्रकार की नियाओं में यह अन्तर है कि कमवाच्य का अर्थ होता है किया का किसी माध्यम के द्वारा होना, किन्तु अवर्मक निया सामान्यत केवल कार्य पर ध्यान केन्द्रित करती है, जवाहरणार्थ—

लकडी जलायी गयी, लकडी जल गयी।

हिन्दी मे कुछ वोलचाल की वाक्य-रचनाएँ इस सामान्य नियम की सीमा का अतिनमण करती दिखाई पडती हैं। उनमे सममक नियाओं के प्रेरणार्थक नहीं होते। ऐसी वाक्य-रचनाएँ, जिनको वेली महोदय ने अपने प्रथ में दिखाया है, साहित्यक भाषा की सीमा को लाँचती है और उनके स्तर को भी गिराती है। इस प्रकार के उपयुक्त उदाहरणों में से कुछ में (पद मख्या २) कर्ता कमवाच्य के वाक्य में भी आता है, उदाहरणाय—

वह सिखायी गयी है।

लडके खिलाये गये हैं।

यहाँ यह द्रप्टव्य है कि इस प्रकार का प्रयोग यदि मभव है तो केवल अधूरे वाक्यो मे, जा कि बाक्य में कर्म का अमाव हो। अत' निम्न प्रकार का प्रयोग सभव नहीं हैं —

वह हिन्दी भाषा सिखायी गयी है।

लड़के रोटी खिलाये गये।

अत में, यह कहा जा मनता है नि हिन्दी में प्रेरणार्थन तियाओं की प्रणाली के निर्धारण के लिए वर्तृवाच्य तथा वर्मवाच्य—और अधिवतर सनर्मकता-अकर्मकता—की श्रेणियों के सग्रह की अभी आवश्यवता है। [मुळ रूसी लेख वा मक्षिप्त रूप]

### वेस्कोवनी

# हिन्दी में संयुक्त संज्ञार्थक धातुत्र्यों का प्रयोग

"हिन्दी के व्याकरण को कुछ सरलतर और तर्कशास्त्र-सम्मत वनाने की आवश्यकता है। हमारा सिद्धान्त यह है कि भविष्य काल का राजा 'गण महाराज' इतनी सूक्ष्मता नहीं मानेगा। इनक़लाब जब सचमुच जिन्दा होगा और मजदूर तथा किसान जब भाषा के सुधार का काम स्वयं ही अपने हाथ में ले लेंगे, तब चालू और बाजारू और देहाती तथा खड़ी बोली और पड़ी बोली सब एकाकार होकर एक नयी जनभाषा बन जायेगी।" ——सुनीतिकुमार चाटुज्यी

हिन्दी में संयुक्त संज्ञार्थक धातुएँ कार्य के विभिन्न रूपो (different shades of action) या स्थितियों को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म शब्द व्याकरणिक विधियों (Lexico-grammatical method) मे प्रमुख है। भारतीय और यूरोपीय भापा के वैयाकरण और इतिहासकार जो हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की जीवित और विकासमान संयुक्त धातुओं के संबंध मे कार्य कर रहे है, वे एक स्वर से इसके रूप की विचित्रता स्वीकार करते है। हिन्दी में बहुत से धातु-योग है जो आधुनिक साहित्यिक भाषा में तो प्रचलित है, किन्तु अधिकृत (registered) नही हैं, और जो अधिकृत है, उनमें से भी सब की विशेषताएँ पूर्ण रूप से विवेचित नही है।

एक बहुत बड़ी संख्या में धातुओं का वनना और उनका विस्तृत क्षेत्र में प्रचार सहायक, रचनात्मक और संज्ञार्थक धातुओं को विकसित करने में सक्षम है; और यही हिन्दी में विकसित होती हुई धातुओं की जीवन्तता और अविच्छिन्नता का प्रमाण है। जैसा कि प्रकट है, व्याकरणिक साहित्यिक हिन्दी में बहुत सी साधारण रचनात्मक धातुएँ निरन्तर मुख्य धातु के अर्थ के विभिन्न रूपों की छायाएँ ग्रहण कर प्रयुक्त होती है और उसी आधार पर वे एक एकाई में भी बॅधती है।

संयुक्त संज्ञार्थक धातुएँ व्याकरणिक रूपों में परिवर्तित और सर्जित होकर अपना कुछ ज्ञाब्दिक अर्थ खो देती है, जिनका कोई उल्लेख व्याकरण अथवा शब्दकोशो में नही है। साथ ही मौिखक भाषण और साहित्यिक भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग भी देखे जाते है जो मुख्य धातु में कुछ विकसित विशेषता या अन्य छाया-रूपों (shade in aspect) को जोड़ते है। प्रस्तुत निबंध खड़ा होना नामक संयुक्त संज्ञार्थक धातु से संबद्ध है। खड़ा होना के विपरीत अर्थों वाले वने युग्मों (pairs) से पड़ना का भेद दिखाया जा सकता है (तुलना की जा सकती है)। उसी प्रकार दूसरी अकर्मक धातुएँ रचनात्मक रूप में नियमत: अकर्मक धातुओं के मूल रूप मे

१ः ऋतम्भरा; द्वि० संस्क्व०; इलाहाबाद १९५८; पूक्ठ २० ।

सयुक्त होकर प्रयोग मे आती हैं। वहुषा सभी षातुएँ जो गति-द्योतक हैं, जैसे आना, चलना, भागना, निकलना, उठना, अकर्मक षातुओं के मूल में सयुक्त हैं।

प्रधान घातु में खड़ा होना के बने घातु-योग से जो अर्थ सवधी सूक्ष्म अन्तर आता है, वह अपने प्रारंभिक रूप की छायाओं (shades of the starting aspect) की सीमा के भीतर ही रहता है। इस प्रकार बना पूर्ण-धातु-योग मुख्य घातु से अधिक एकाएकपन (suddenness) और तीव्रता व्यक्त करता है। नीचे जो सामग्री दी गयी है, उससे सिद्ध होता है कि हिन्दी में मयुक्त सज्ञार्यक धातु की सहायक धातुओं से विभिन्न छाया-अर्थों वाले धातु रूप बनाये जाते है। ये रूप उठना की सहायता से बने रूपों की अपेक्षा काय के प्रारंभ में अधिक सिद्ध और तीव्रता प्रकट करते हैं, उदाहरणतया—

"वह सुबह से पहले ही इस पटरी पर आन खडा होता। हम पराघीनता के जुए को फेक कर आजादी के आँगन मे आ खडे हुए। अगर कल वह अफसर की वर्दी पहन कर यहाँ आत खडा हो तो मुझे कोई आक्चर्य न होगा।"

ऊपर जो घानुओं के उदाहरण दिये गये हैं वे खडा होना घानु के शाब्दिक अथ का लोप और मुख्य घानु 'आना' के रूप में कार्य के प्रारम में तीव्रता और एकाएकपन प्रमाणित करते हैं। यहाँ इस बात पर घ्यान देना आवश्यक है कि आना घानु का मूल खडा होना के साथ सयुक्त होकर स्पान्तरकारक के स्प में बहुधा वृद्धिकारक (अयं) मुहावरेदार स्पों में आना का स्प धारण कर लेता है। उदाहरणायं, आन रहना (आ रहना), आन (आ) पडना, आन (आ) पहुँचना, आन (आ) लेना, आन बनना, आन मिलना। प्रकट है, अब आन पूर्णता के रूप में आधुनिक साहित्यिक हिन्दी भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। प्रसगत खडा होना घानु के आगे जब आना घानु का प्रयोग होता है, तो नियमत उसका रूप आकर हो जाता है, उदाहरणायं—

"ज्ञानशकर आकर खडे हो गमें और वोले। इतने मे राय साहब जसके द्वार पर आकर खडे हो गमें और योले। यह कहते हुए वह घवरायी हुई दीवान साहब के सामने आकर खडी हो गई।"

इन जदाहरणों में खड़ा होना अपने शाब्दिक अर्थ को खोता नहीं और न वह सहायक रूपान्तरकार के रूप में ही वदलता है।

सडा होना धातु शाब्दिक वर्ष खोनर व्याकरण सवधी परिवर्तनो मे भागना मूल धातु के साथ सबढ होकर, निर्णयात्मक रूप मे दिखाई देती है, उदाहरणाय—

"हडतांजियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खडे हुए। जिस दिन मालकिन यहाँ से चलेंगी हम सब भी भाग खडे होगे। गिरघर महाराज भाग न खडे होते तो इनके जान की खैरियत नहीं थी। कहिए समी जी, किंघर चले, क्या भाग खडे हुए ?"

स्पष्ट है, भाग खडा होना में विपरीत अर्थों वाले धातुओं का योग है। यह विकसित धातु-योग है, जैसे—वह आ गया, आ जाना आदि।

खडा होना अपने विकसित बातु के रूप मे उठना घातु की अर्थ-छाया के अधिक निकट है, वस्तुत यह निकटता इन घातुओं के भागना घातु के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण है। उदाहरण के लिए कार्य के प्रारंभ में उसी एकाएकपन (किन्तु कम तत्परता के साथ) का आभास नीचे के वाक्यों में है—

"मैं यों अचानक वहाँ से भाग उठा था। माहुल और भैरवी वहाँ पहुँचा देखकर फिर न भाग उठें।..."

चलना धातु के साथ भी खड़ा होना धातु का प्रयोग इसी प्रकार की विशेषता से संयुक्त है; जैसे—

"गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। और खजरी उठाकर चल खड़ा हुआ।"

उठना के साथ खड़ा होना का संयोग भी कुछ इसी प्रकार का है। उदा०—"जैसे ही घंटा पूरा हुआ वह उठ खड़े हुए और बिना रूपए लिये बाहर निकल आये। वह आवेश में उठ खड़ी हुई और पुलकित होकर बाहर झॉकने लगी। उस जन-आंदोलन ने, जो पार्टी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, हमारे देश के रूप को बदल दिया।" (प्रेमचंद से)

गतिचेष्टामूलक दूसरी घातु निकलना भी खड़ा होना के साथ संयुक्त होती है; जैसे— "जब वे देखेंगी कि बड़े-बड़े घर की स्त्रियाँ भी रूठ कर घर से निकल खड़ी होती है तो ....दूसरे दिन मित्र मुँह अँघेरे घर से निकल खड़े होते।" (प्रेमचंद से)

खड़ा होना की सहायता से बनी हुई विकसित धातुएँ (जो गतिमूलक धातुओं से नहीं बनी है)अपेक्षाकृत कम पायी जाती है। स्पष्टतः यह रूप धातु में स्वभावगत स्थिति जगाने वाली अर्थ-छाया (shade of aspect) की विशेषता संयुक्त करता है; उदाहरणतया——

"कोई दूसरा लड़का होता तो इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता। मगर विचारा पचासों जूता खाकर भी कुछ नहीं वोला।"

संयुक्त संज्ञार्थक धातु खड़ा होना तथा उसके सूक्ष्म विकसित रूप खड़ा हो गया, 'खड़ा हो जाऊ' की विशेषता उसके अपने विकसित सहायक रूपों में कुछ विशेष प्रकार की नही है। स्वतंत्र धातु के रूप में प्रयुक्त होने पर खड़ा होना साधारणत. खड़ा हो जाना, खड़ा हो गया में विकसित हो जाता है।

खड़ा होना की सहायता से विकसित धातुएँ ठीक सामान्य विकसित धातुओं की भाँति उचित भाववाचक है; उदाहरण के लिए (कृदन्त विशेषण के कार्य में)—

"गली में उठ खड़े हुए इस कोहराम की भी उपेक्षा दाजू नहीं कर सके।"

ऊपर दी गयी सामग्री यह स्पष्टतः सिद्ध करती है कि संज्ञार्थक धातु खड़ा होना विभिन्न धानुओं के मूल से संबद्ध हो रही है और प्रचलित विश्लेषणात्मक विकसित धातु से प्रभावित होकर हिन्दी में अपना स्थूल अर्थ खोते हुए, प्रारंभिक रूप के कार्य के साथ गित तथा स्थित मूलक सहायक रूपान्तरित करने वाली धातुओं में बदल जाती है। हिन्दी में इन विकसित धातुओं के चल्रन का विकास प्रायः अब समाप्त है। अब ये बोलियों और मौखिक कथनों में सुरक्षित है, जिनका अपना जीवन्त व्याकरणिक और शाब्दिक तत्व साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त होता है। बड़ी संख्या में धातुओं का भरते जाना यह सिद्ध करता है कि हिन्दी में धातुएँ अभिव्यक्ति के समृद्ध और अधिक विकसित साधनों की खोज कर रही है।

#### हेनरी एम० हॅनिंग्सवाल्ड

#### उर्दू में स्वर-दोर्घता

वणिवन्यास वा प्रश्न प्राय अपने महत्व से अधिव जिटलता उत्पन्न कर देता है। इस सवध मे दो अति भिन्न स्थितियाँ समाव्य हैं—एक तो यह िक यदि कोई सार्यंक अन्तर लुप्त न हो जाय तो वडी उदारता से विसी भी प्रकार के स्वराग्न (Notation) नो स्वीकार किया जा मकता है जयवा कियो ऐसी विलक्षण आलेखन-प्रणाली पर आग्रह किया जा सकता है, जो भाषा के व्यतिनमृह को यथायं रूप से व्यक्त कर सके। विन्तु उन दोनों मे कोई भी स्थिति लाभदायक नहीं है। दूमरी तो इदलिए समन नहीं है, कि हमे ज्ञात है या ज्ञात होना चाहिए कि भाषा के व्यतिमाम मूलक (Phoneric) विदलेषण में कोई विल्ह्यणता नहीं होनी है। प्रथम स्थिति इस कारण से मान्य नहीं, कि कुल स्वराकन-विधियाँ अन्यों की अपेक्षा भाषा की समस्पता और नियमवद्धता व्यक्त करने में अधिक समय होती हैं। अवएव यहाँ पर भिन्न-भिन्न वर्णात्मक लेखन-प्रणालियों ने गुणावगुण पर विचार-विमय करना व्यय नहीं होगा। भले ही यह निणय जीवन या मृत्यु के समान नहीं वहिक अधिमान्यता का है (और विभिन्न प्रयोजनों के लिए यह अधिमान्यता भिन्न हो सकती है)।

जप्युंक्त दोनो प्रणालियों में से कोई मी सदेहात्मक नहीं हैं (या यदि है भी तो सदेहात्मकता का प्रस्तुत समस्या से कोई मवा नहीं हैं)। प्रयम प्रणाली में पाँच स्वर-मात्राएँ मानी जानी हैं, जिनमें से कम से कम तीन स्वर-दीर्मता नामक छठी मात्रा (Enuty) के साय (या समवत उसके पहले) आनी है। लदन-प्रणाली आठ मिन्न स्वरों को ग्रहण करती हैं। हस्व ट [ए] और हस्व ० [औ] अन्य हस्व स्वरों से मिन्न हैं अथवा नहीं और साय ही साय अक्षर-महित अर्थ स्वर की स्थित अन्य स्वरा के सम्पक्ष में आकर क्या होती हैं—

१ हार्ले की 'कलोक्यल हि दुस्तानी' के अनुसार।

इस तथ्यत्मक प्रश्न की ओर घ्यान दिये बिना निम्नलिखित बातों पर विचार करना युक्तियुक्त है—

- (१) घ्विन विचार की दृष्टि से दीर्घ स्वरों में सापेक्षिक दीर्घता न तो इतनी प्रधान होती है और न इतनी अविच्छिन्न कि स्वर-दीर्घता का कोई विशिष्ट लक्षण लक्षित हो सके।
- (२) दीर्घ स्वरों में उस प्रकार का एकान्तरण नहीं होता जैसा कि 'सड़क: सड़कें' के जून्य स्वर में होता है; इस प्रकार का परिवर्तन सभी ह्रस्व स्वरों में भी नहीं होता है (a, i को छोड़कर)
- (३) सभी दीर्घ स्वर शब्द या वाक्य के अंत में आते है, जब कि ह्रस्व स्वर अंत में नहीं आते (केवल 'न' को छोड़ कर)।
- (४) दीर्घता की भिन्न-भिन्न मात्रा शब्दकोष के रूप में नहीं बल्कि वाक्य-लय के अंग के रूप में विद्यमान रहती है। इसके अंग-प्रत्यंग का विस्तृत विश्लेषण अभी तक नहीं हो सका है; फिर भी वाह्य रूप से यह संकेत मिल जाता है। मात्रा का अवरोह और आरोह (उसकी ह्रस्वता और दीर्घता) अंशतः उन अक्षरों (syllables) की प्रकृति से निर्धारित होता है, जिनसे वाक्य का निर्माण होता है।

ऐसा प्रतीत होता है, कि अन्य परिस्थितियों के यथावत् रहते हुए (अर्थात् एक ही और समान लक्षण के अन्तर्गत) अक्षर के उदात्तत्व (heaviness) की अधिकता के साथ-साथ ही दीर्घता की मात्रा अधिक होती जाती है। अक्षर का उदात्तत्व या भारीपन उन परिस्थितियों में वर्तमान रहता है:

- (क) जहाँ ह्रस्व या दीर्घ स्वर दो व्यंजनों से या व्यंजन स्वर विराम (pause) या अन्य किसी प्रकार की संयुक्त ध्वनि (juncture) से अनुगत होता है।
- (ख) जहाँ अक्षर (syllable) के अन्य तत्वों से बिना कोई संबंध रखते हुए भी दीर्घ स्वर वना रहता है।

यह स्पष्ट है कि दीर्घ मात्रा-चिह्न (या अन्य समान विधि) के समर्थक उपर्युक्त तीसरे और चौथे सिद्धान्त और दूसरे सिद्धान्त के पूर्वार्घ का सहारा छेते है और आठ स्वर वाली छंदन प्रणाली के प्रस्तावक प्रथम सिद्धान्त का और दूसरे सिद्धान्त के उत्तरार्घ का अनुरोध करते है।

३. यहाँ प्रस्तुत विचार में 'ह्' और अनुनासिक को व्यंजन नहीं स्वीकार किया गया है।

रामकृष्ण गणेश हर्षे

### दो मराठी शब्द: 'मा' ग्रीर 'सिनान'

मैंने अपने शोध-निवन्ध 'कुछ सुमेरी मराठी समानताएँ' में मराठी के १२० शब्दों के सबध में यह निर्दिट्ट किया है कि इनकी व्युत्पत्ति सुमेरी, अवकादी तथा अस्सीरी शब्दों से अधिक सतोपजनक रूप में समझी जा सकती है। श्री पोल रोव्हें के अनुसरण पर पहले यह विश्वास किया जाता था कि सुमेरी नालेनेशियन वर्ग से सबद थे और अपने पश्चिमोन्मुखी अमियान में स्वभावतः भारतीय प्रायद्वीप को पार करते ममय अपने अवशेष यहाँ छोड गये थे। परन्तु अब उनकी भाषा तथा सम्कृति वे समुचित जान से यह बहुत स्पष्ट हो चुभा है कि पूर्व से पश्चिम की अपेशा थे पश्चिम से पूर्व की ओर, लगभग वैदिक आर्थों के समयालीन, पलायन करते हुए नमश कई तग्गों में भारत में आये और सुविधानुसार वई स्थानो पर वस गये। मेसोपोटामिया तथा पास-पडोस के प्रदेश के निवासी अक्कादी, असीरी, सीथियन, मेद, नाग, पल्लव तथा दूसरी अप्रमुद्ध जातियों के द्वारा विभिन्न कालों में इनका पीछा किया गया। ये जल, यल दोनो मार्गों से आये —थलीचिस्तान तथा मलबार तट से। एक ओर मराठी और दूसरी ओर ब्राहुई तथा सिधी शब्दों की समानता से इनके आने का मांग निर्धारित हो जाता है। सुमेरी तथा द्वारिब शब्दों की समस्पता इस बात का सकेत करती है कि दक्षिण में इनका प्रवेश कहाँ तक हो चुका था और रिजले की 'वगाल की जातियां और कवीले' नामन पुस्तक के सदमें से यह प्रकट हो जायगा कि इनके कुछ कवीले भारत के धूर पूर्वीय भागों में प्रवेश पा चुके थे।

उसी शोध निव घ मे यह भी बताया गया है कि समता के लिए प्रस्तुत अधिकाश शब्दों को मूल-शब्द (key word) वहा जा सकता है, उदाहरणायं—'वलोता' (ग्रामसमाज की विभिन्न प्रवाद से सेवा करने वाले १२ हकदारों में विभाजित की जाने वाली गाँव की उपज), 'आगर' (खेत, जिसका विकसित अर्थ नेतो से थिरा हुआ थर और वाद मे मलवार तट पर पाये जाने वाले ऐसे घरो के गाँव), 'उकड' (उवाला खाना), 'वाडा' (रिक्षित घर), 'लुगडें' (स्त्री-पुरुष के द्वारा पहना जाने वाला बस्त), 'इस्तु' (आग), 'सुगी' (खिलहान), 'मुसकट' (ख्यन, मुँह), 'पाट' (छोटी नहर), 'वोरू' (नर्र्युल), 'डोरा' (घागा), 'कुणबी' (किसान), 'पृकूण' (अन्तिम निरिचत योग), 'वासरा' (रस्सी), 'कोधिवीर' (conander) आदि शब्द

१ बुलेटिन, दकन कालेज रिसर्च इस्टीट्यूट १४, पृष्ठ १६-३२, १९५४।

२ एम० पोल रीव्हे, Le groupe océanien, B S L, पेरिस, स० ८३, १९२५-२६, पुळ १४२-६४ और Sumerien et Océanien भी।

साधारण जीवन में व्यवहार में आने वाले है जिनका महत्त्व महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन की प्रारम्भिक संस्था से ही सिद्ध है।

इस निबन्ध के प्रकाशित होने के बाद बहुत सी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे यह विश्वास दृढ़तर होता है कि महाराष्ट्र की प्राचीन जनसंख्या में सुमेरी-अक्कादी तत्व सिक्तय रूप से विद्यमान थे। सुमेरी आर्थ थे, यह सब जानते है, पर अक्कादी तथा खाल्दीयन भी आर्थ थे (कम से कम कुछ अंशों में, जो उर्त्तु प्रदेश से आये थे)। वास्तव में खाल्दी का ठीक नाम 'कल्दु' अक्षरिवपर्यय से 'कद्रु' ही है (कश्यप की स्त्री), और कल्दु कद्रु के वंशज हैं। हमको अब तक कई वैदिक ऋषि कल्दुओं के अंतर्गत मिले है, जैसे अर्बुद काद्रवेय (ऐत० व्रा० ६.१, शाखा० व्रा० २९.१) और काद्रु पिंगाक्षी (कश्यप कुल के गोत्रकार)। अतः कल्दु नाग ही है और सक्पाल या संकपाल (शंखपाल), काकड़े (कर्कीटक) आदि कई प्राचीन नाग वंश कोंकण में है जो वास्तव में प्रसिद्ध नाग कुल के नाम ही हैं।

इस भूमिका के बाद प्राचीन मराठी शब्दों, मा और सिन या सिनान, पर विचार करना चाहूँगा, जो अपने रूप तथा अर्थव्याप्ति की दृष्टि से सुमेरी स्रोत के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से विकसित नहीं माने जा सकते। मेरे पास की प्राचीनतम 'ज्ञानेश्वरी' (शक सं० १२७२) की प्रति में भा या माँ ५६ स्थानों पर आता है और सिन, सिना, सिनान या सिनार के विविध रूप २० स्थानों पर आये है। महाराष्ट्री शब्दकोश मे मा या माँ शब्दों को संस्कृत से विकसित माना गया है पर व्युत्पत्ति नहीं दी गयी है। उदाहरणों से पता चलता है कि इसको संस्कृत के निषेधात्मक बल को प्रकट करने वाले अव्यय मा तक सीमित रखा गया है; उदाहरणतया—"मा निषाद प्रतिष्ठांस्त्वमगमः शाश्वती समाः," "मा ब्रूहि दीनं वचः" या "मा स्म प्रतीपं गमः" आदि। सत्य यह है कि प्राचीन मराठी के मा या माँ शब्द सीधे सुमेरी-अक्कादी शब्द मा से लिये गये है,

३. इस ज्ञानेश्वरी की प्रति पर आधारित केवल प्रथम अध्याय का रायल अक्टेब साइज के लगभग ४२८ पृष्ठों में विवेचनात्मक तथा भाषावैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित हुआ है।

४. वही: १. ७२ सी, ११७ सी; २. ३३४ सी; ६. ३३२ सी; ७. १०९बी, १९१ बी; ८. ६३ बी, ७८ सी; ९. १२४ डी, ४८७ सी; १०. २०३ डी; ११. १५६ डी, ३७६ बी, ३९१ ए, ३९५ डी, ३९७ सी, ४०१ सी, ५०१ सी, ३३७ सी, ६०९ सी; १२. १४८ ए; १३. ९८६ ए; १४. ६ बी, १२ सी, २७ वी, १८७ बी, २१५ सी, ३८६ डी; १५. २१६ सी, २२३ बी, २३१ सी; १६. ११६ सी, ३०७ सी; १८. २४ डी, १८९ सी, २२२ सी, २६५ सी, २९२ सी, ४४८ बी, डी, ५६७ सी, ६४२ ए, ९३५ डी, १३४० सी, १४१२ ए, १५८९ सी, १६४७ वी, १७३२ सी, १७३४ सी, १७४७ ए: ये सब माँ के उदाहरण हैं; माँ के लिए देखें—-२. २१९ बी; ३. २०७ सी; ८. ९ सी; १५. ३२७ सी। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि माँ या माँ के पर्याय भा का प्रयोग भी एक मात्र स्थल पर पाया जाता है (वही १. ११७)।

जिसका वर्ष है—तक, वास्तव मे, ऐमा होने पर, वाद में । इसमें निपेष वा अर्थ नहीं है जैसा कि मस्कृत शब्द 'मा' मे है। उदाहरणों की व्याव्या 'न को', 'माही', 'नकार', 'मा', 'होयना' आदि निपेषात्मक अर्थ में स्पष्टत गळत है। दिये उद्धरणों में यदि सुमेरी अर्थ तब, वास्तव में लगाया जाय तो उनकी व्याप्या अधिक सगत होगी। वास्तव में 'नानेव्वरी' की वित्र प्रति के ५६ मा, मां उदाहरणों को भली प्रकार जाँच करके यह पाया गया है कि सभी स्थलों पर सुमेरी-अक्कादी अर्थ की व्याप्ति ठीक वैठती है। कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं —

- १ आह्या तव गमे ऐसे । मा तुर्ज जोड्स कैसे । ते नेणो सगया असे। तैसे साघ पा॥१८१६४७॥
- २ अरुणु आगा जवलिके। ह्यणीनि सूर्याते देखे। माँ भूतलीचि न देवे। मुगी वायी॥१८१७३४॥
- ३ देवा गोठीचि हे ऐक्ता । वोषु उपजत असे चिता। मा अनुभवे तल्लीनता। नव्हल केवि॥६ ३३२॥
- अगा ऐमेया जिर जाल्यां। तिरंन मारिजे देह मेलिया।
   मां सम्राम् केलियां। मय नाय तुजा।१३७४॥
- ५ सर्वस्त्रे सिणोनी येथे । आजंबार्वि मपतिजाते । मा तेणें घमे साडुनि देहाते । पोसावे मा ॥३ २०७॥

इस प्रकार इस प्रति के विसी भी प्रसम में मा या माँ मा प्रयोग निषेष पे अब में कभी नहीं हुआ है, मदा इसना अर्थ है—तव, अतः, अतएब, फिर, यद्यपि, तव भी, निस्चय ही, आदि । इसका प्रयोग प्रस्तवाचक तवा पूर्वक रूप में भी किया गया है और इस दृष्टि से सुमेरी-अगादी मा के पूणत समान हैं जो इसका वास्तविक स्रोत है।

उल्लेखित 'ज्ञानेम्बरी' की प्राचीन प्रति में सित्ता तथा उसके विभिन्न रूप—सिनी, सिने-सिनें, सितान, सिहीं, मिनाना (नों), सिनानें, मिर्नानें, किरानेंवण, सिनार सिनारा, में २० बार' के प्रयोग का सीधा सबध सुमेरी-अक्कादी घट्ट सिता (च्यूसरा, दूसराबाजा, भिन्न,) और निनात (च्यो) में हैं। सस्कृत में कोई भी मध्य ऐमा नहीं है जिससे इमकी व्यूत्पत्ति ची जा सबें और जिसका ठीक वहीं अब हो जो इन सब प्रयोगों में उपयुक्त हो। प्राचीत मराठीं में पामें जाने बाले उदाहरणों में प्रयोग ची दृष्टि से चिठात से इसकी व्यूत्पत्ति चेवल संगायना मान है और दूर बी कीडी लगती हैं यह बात निम्निलिंबित न्याहरणों में सिद्ध है—

५ सिनसाल १३ ५६०, १५ १४०, सिना १७ १६७, १८ ३१२, सिनी १३ २९४, १८ २७१, सिर्ने १५ ४५८, सिने १८ २७४, सिनहीं १७ ७०, सिने १८ ५३, सिनानौ ६ ४२, १० ३१५, सिनानो १८ ५४, सिनानें, १० ८७, सिनाने ६ ३९, १३ १०५८, सिन्हाने ११ २४२, सिनानेवण १५ ५५३, सिनार १८ १६०६, सिनारा १८ २९०।

- १. तैसी पंचहेतु मिलणि। पाँचे चि इहिँ करणिँ। कीजे कर्मलतांची लावणी। परि आत्मा तो सिना।।१८.३१२।।
- २. अवयव आणि शरीर। हेँ वेगलालें काये कीर। की रसु आणि नीर।सिनी आथि॥१३.२९४॥
- ३. ययाँची नावें आनानें। अनारिसीं वर्तणें।वेष ही सिनाने अघवयाचे।।१३१०५८।।
- ४. हे असो जलतरंगा। नाही सिनानेपण जेवि गा। तेवि सत्ताप्रकाश जगा। आपणिच जो।। १५.५५३।।
- ५. अगा पूर्वापर सागर।ययाँ नावाँसिचि सिनार। एर अघवें तें नीर।एक जैसें।।१८.१६०६॥

सिना या ज्ञिना और सिनसाल या ज्ञिनसाल ज्ञान्दों की संस्कृत ज्ञान्द ज्ञीण से व्युत्पत्ति स्पष्टतः काल्पिनक है। जब हमारे पास अनेक ज्ञान्द मराठी के प्राचीन उत्तराधिकार के रूप में सुमेरी-अक्कादी स्रोत से आये है, तब कोई कारण नहीं है कि हम अधिक तर्कसंगत व्युत्पत्ति की दृष्टि से उन्ही ज्ञान्दों से इनका भी संबंध न जोड़ें। यहाँ विदेशी ज्ञान्दों को उधार लेने का प्रज्ञन नहीं है, परन्तु उत्तराधिकार में पाने की बात है। सुमेरी-अक्कादी प्रभाव केवल कुछ ज्ञान्दों तक ही सीमित नहीं है, वरन् कई रीति-रिवाजों में भी देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में, एक प्रकार से सम्पूर्ण भारत में, सुमेरी-अक्कादी स्थान-नाम स्वतंत्र अध्ययन का विषय है।

#### अलैकसेई वरखूदारोव

#### समसामधिक साहित्यिक हिन्दी में शब्द-रचना'

राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप हिन्दी मे एक नवीन प्रकार की शब्दावली प्रवट होने लगी है जो रूप मे राष्ट्रीय (मुख्यतया संस्कृत) होते हुए भी वस्तुतत्त्व मे अतरराष्ट्रीय है।

हिन्दी भाषा मे प्रयुक्त संस्कृत शब्दावली मूलत दो प्रकार की हो सक्ती है एक तो संस्कृत की प्रकृत शब्दावली और दूसरी नवीन शब्द-रचना, जिसे संस्कृत के उपादानों से निर्मित नव-संस्कृतवाद कह सकते हैं, जैसे कार्य और कर्ता के योग से बना नया शब्द कार्यकर्ता।

नवीन दाब्दों का आविर्माव प्रत्यक्षत समाज के विकास में सर्विषत होता है। नवीन वस्तुओं और नवीन विचारों को उधार छेते समय या तो किसी अन्य भाषा से दाब्द उधार छेना आवस्यक होता है अयवा नवीन शब्दों की रचना करना। पिसी दूसरी भाषा से शब्द उधार छे छेना सदैव समव नहीं होता, अत शब्द-रचना ही शब्दावळी के विकास का मुख्य साधन है। भाषा के आविरिक साधनों के द्वारा किसी भी आवश्यव शब्द की रचना समव है।

सभी सामासिक अथवा व्युत्पन्न शब्द दम से कम अपनी रचना के क्षणों में, आन्तरिक रूप की दृष्टि से नूनवीन अर्थ-बोध के साथ सह-सवद्ध होते हैं। किसी निश्चित हेतु के बिना नवीन शब्दों की रचना सभव नहीं है, क्योंकि सपूर्ण शब्द-रचना का मूल उद्देश्य पुराने वस्तु-तत्त्व को व्यक्त करने वाले किसी विचार के प्रयोग द्वारा कोश-व्याकरणगत रूप में विसी नवीन विचार की विशद व्यास्था करना ही होता है।

हिन्दी शब्द-रचना की प्रत्रिया में अनेक प्रत्ययों की उत्पादन-शमता के साय नवीन प्रत्ययों और स्वतन सायक शब्दों से हैं निर्मित 'शब्द-प्रत्ययों' का आविर्माव दृष्टिगोचर होता है। नवीन प्रत्ययों का निर्माण सस्कृत के सामासिक पदों के उत्तर-पद के जिमक ह्रास के द्वारा निरतर होता जा रहा है, उदाहरणार्य, भाववाचक सजाओं के लिए याद, तत्र आदि तथा विशेषणों के लिए आत्मक, जनक, पूर्ण, मूलक, शील आदि प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया मुल रूप में परसर्ग ओडकर नवीन व्याकरणगत रचना करने की उस प्रवृत्ति को प्रकट करती है जो सस्कृत में भी रही है, उदाहरणार्य—सहित, अवित, वितत, दित, रहित, होन, शाली, मय आदि सज्ञा शब्द-प्रत्यय

१ सोवियत सघ की 'ओरिएटल इस्टीट्यूट ऑब् एकेडेमी ऑब् साइसेच' में ७ दिसम्बर १९५३ को प्रस्तुत प्रवध का सार।

मृत अथवा व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी के रूढ़ शब्द नियमतः बहुत पहले होने वाले ध्विन और अर्थ के परिवर्तनों के ही परिणाम हैं। इन रूढ़ शब्दों के सब से अधिक उदाहरण धातुओं के साथ संस्कृत-प्रत्ययों के एकाकार हो जाने के हैं; यथा,√विक<वि-क्री; ससझ< सम्-बृद्य-य (सं० ध्य>प्रा० झ्य); उत्तर<उत्-तृ; उबटन <उद्-वर्त-न, आदि। साथ ही ऐसे उदाहरण भी बहुत है जिनमें पुराने संस्कृत सामासिक पदों की पद-विज्ञान-संबंधी सीमाएँ ध्विन-परिवर्तन के कारण मिट गयी हैं, अर्थात् तत्सम रूप तद्भव में बदल गये हैं; उदाहरणार्थ—पहिलौटा<अप० पढिवल-लोट्ठउ<पा० पढम-पुत्तको (पुत्तओ)<सं० प्रथम-पुत्रकः। रूड़ शब्दों से जिनकी रूप-रचना व्युत्पत्ति-विश्लेषण के द्वारा खोजी जा सकती है ऐसे परवर्ती शब्द भिन्न है जिनमें प्रत्ययों का हास हो गया है और जिनमें उनके प्रारंभिक रूप और इस प्रकार सामासिक या व्युत्पन्न पदों के पद-विज्ञान संबंधी अंग सुरक्षित है; उदाहरणार्थ, हिन्दी के -डा, -हा वाले कठिनीकृत (hardened) रूप—-दुखड़ा, मुखड़ा, पिनहा आदि—तथा हिन्दी की पूर्वी बोलियों में प्रचलित वैया, ऐया, वा, इया, ओवा, ओवा, औना आदि स्वाधिक प्रत्यय।

उत्पादक और शब्द-रचनात्मक प्रकारों (टाइप) में सबसे पहले विभाषीय अर्थात् संस्कृत और विदेशी भाषाओं के सामासिक और व्युत्पन्न शब्द आते हैं। अपने प्रारंभिक प्रयोग में तो इनका आकार अस्पष्ट जान पड़ता है और इस प्रकार ये हिन्दी के रूढ़ शब्दों के वर्ग में आ जाते है, परन्तु जब आगे चलकर इन विभाषीय शब्दों की तुलना अन्य उधार लिये गये एकप्रकारिय (monotypical) शब्दों के साथ की जाती है तब उनका आकार स्पष्ट प्रकट हो जाता है और वे तिद्धतांत या सामासिक शब्दों के वर्ग में आ जाते है। तथाकथित मिश्रित शब्दों का आविर्भाव हिन्दी द्वारा विभाषीय भाषाओं—संस्कृत और विदेशी, अर्थात् फ़ारसी, अरबी और अंग्रेजी की शब्दावली के अपनाये जाने का अंतिम परिणाम है। ये मिश्रित शब्द या तो विभाषीय शब्दों में हिन्दी के प्रत्यय अथवा हिंदी शब्दों में विभाषीय प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते है। मिश्र और सामासिक शब्दावली समसामियक साहित्यिक हिन्दी की महत्वपूर्ण विशेषता है।

- §१. साहित्यिक हिन्दी में शब्द-रचना की निम्नलिखित मूल विशेषताएँ है—
- (क) सर्वप्रमुख विशेषता व्युत्पन्न और सामासिक पदों में समानार्थक शब्दों की बहुसंख्या और अनेकरूपता है। ये समानार्थक शब्द प्रायः एक दूसरे के पूरक है, साथ ही उनमें ऐसे एकार्थक शब्द भी सम्मिलित है जो अर्थ में एक दूसरे के पूर्णतया अनुरूप है। एकार्थक समानार्थी शब्दों मे परस्पर संगति प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, 'डेमोक्रेसी' का भाव निम्नलिखित व्यापक रूप में प्रचलित शब्दरचनाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है—प्रजातंत्र, लोकतंत्र, प्रजासत्ता, लोकस्ता, जनसत्ता, सं०-फ़ा० लोकशाही, सं०-फ़ा० प्रजाशाही। 'डेमोक्रेटिक' का अर्थ व्यक्त करने के लिए जनवादी, लोकवादी, प्रजातंत्रवादी, जनतंत्रवादी, प्रजातांत्रक, प्रजातंत्रीय, प्रजातंत्री, जनतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रीय, प्रजासन्तात्मक, जनतांत्रिक, जनतांत्रीय, जनतंत्रीय, जनतंत्रीय, लनतंत्रीय, लन

एक वर्ग की शब्द-रचनाओ द्वारा दूसरे वर्ग के वहिष्करण की प्रित्रया की गति बहुत मद रही है। पारिभाषिक वस्तुतत्व में सामान्यत अनुरप होते हुए भी इन ब्युस्पन्न और सामा-सिक शब्दो की अग-रचना से सबढ़ और उमी के द्वारा परिसीमित उनके परस्पर पूरक अर्थों मे अतर किया जा सकता है। एक ही भाव को ब्युक्त करने वाले शब्द-रचना-प्रकारों में अनेर्व-रूपता होने के कारण साहित्यक हिन्दी को शैलीगत सामर्थ्य मे अतीव समृद्धि हुई है, उदा-हरणार्थ अ०-फा० गुसल्खाना, स० स्नानगृह, स०-हिं० स्नानवर, स्नानालय, स्नानागार, हिं० नहाने का कमरा।

शब्द-रचनात्मक समानायियो अयवा घनिष्ठ रूप से सबद्ध अर्थ वाले तया एनायक शब्दों के आविर्भाव का कारण भाषा में बहुत अधिक सख्या में समानार्यकें प्रत्ययो, अर्थात् एकार्यक अयवा घनिष्ठ रूप से मबद्ध अर्थ व्यक्त करने वाले प्रत्ययो और शब्द-प्रत्ययो की विद्यमानता ही हैं।

(स) मिश्र और यौगिक शब्द-रचनाओं में नृतन, अर्वात् 'सोपाधिक' शब्द (condutonals)प्रयोग में पूर्णतया स्थिर नहीं हो पाये हैं। प्राय अत्यन्त दृढता से जमें हुए यौरपीय अयवा अप्रेज़ी शब्दों के लिए हिन्दी में सम्ब्रुत के एक या अनेक नृतन शब्द प्रयोग में आने लगे हैं। उदा-हरणार्य, अ० अस्पताल—स० अतुरालय, आरोग्यशाला, चिकित्सालय, अ० जज—स० विचार-पति, यायाधीश, अ० गवनंर—स० राज्यपाल, प्रातपति वादि।

अपेक्षाकृत पुराने फारसी-अरबी शब्दों के स्थान 'पर नूतन सस्कृत घट्टों के प्रयोग के अनेक उदाहरण हैं। 'फा॰ कार्रवाई, कारखाना, नौकरक्षाही, फा॰-अ॰ अजायबळाना (हिं०-घर), फा॰ उम्मीदवार आदि शब्द क्रमश स॰ कार्यवाही, फर्मशाला, कर्मवारीतप्र, कीतुकागार, प्रत्याशी आदि अनुकरणमूलक (अनुवाद के रूप मे उंघार लिए हुए) शब्दों के द्वारा अपवस्थ कर दिये गये हैं। अ॰ अळळार के स्थान पर हिन्दी में स॰ समाचार-पत्र का व्यवहार होने लगा है। फा॰-अ॰ शब्दों के स्थान पर हिन्दी की शब्द-रचना के भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे, फा॰ सालगिरह स॰ हि॰ वर्षगांठ, हि॰ बरसगांठ या बरसी के द्वारा अपदस्थ हो गया है।

इसका कारण यह है कि ठेठ हिंदी के तद्भव शब्द फारसी-अरबी शब्दो कीं अपेक्षा कम तथा सस्ट्रत शब्दा की अपेक्षा और भी कम प्रयुक्त होते हैं।

(ग) व्युत्पत्ति की दृष्टि से बहु-भाषा-सयोग, अर्थात् मिश्र अथवा तथाकथित 'सकरज' (hybrid) अब्द-रचना—प्राचीन और नवीन दोनो प्रकार की—प्रसगात्मक ही है। उदा-हरणायं, हिं०-फा० समझदार, हिं०-फा० फूलदान (फा० गुलदान), अ०-हिं० लापता, हिं०-फा० चौकीदार, पहरेदार, अ०-फा० नवरदार (गाँव का मुखिया), आदि प्राचीन 'सकरज'

२ दे० प्रेमचद 'सेवासदन' जिसमें 'स्नानघर' के साथ ही इन सभी शब्द-रचनाओ फा प्रयोग हुआ है।

३ इस प्रकार की स्पष्ट प्रवृत्ति भारतीय सविधान द्वारा हिन्दी को राज्यभावा घोषित <sup>क्</sup>रने के बाद दिलाई देती है।

शब्द-रचना के प्रकार हैं। सं०-फ़ा० लोकशाही; हि०-फ़ा० समझौतापसंद; हि०-सं० समझौता-प्रेमी, समझौतावादी; अं०-सं० मशीनीकरण; अ०-सं० फौजीकरण; सं०- हि० उपचुनाव; अ०-अं० गैरपार्टी आदि नूतन 'संकरज' शब्दरचना के प्रकार है।

अनेक नूतन शब्द-रचनाएँ जिनमें 'संकरज' शब्द भी सम्मिलित हैं, नवीन प्रत्ययों (शब्द-प्रत्ययों) के द्वारा बनाये जाते है।

विदेशी शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर नूतन शब्दों की रचना उन प्रत्यय-उपसर्गों की उत्पादन-क्षमता ही सिद्ध करती है।

(घ) नवीन—मुख्यतया संस्कृत—शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया में अनुवाद के आधार पर शब्द उधार लेने का ढंग व्यापक रूप में अपनाया जा रहा है। हिन्दी में अंग्रेजी (व्युत्पत्ति की दृष्टि से ग्रीक और लैटिन) से उधार लिये हुए अनुवादमूलक पारिभाषिक शब्दों की बहुलता है; उदाहरणार्थ, विकेन्द्रीकरण (लै॰ decentralization), प्रतिक्रिया (reaction) समाजशास्त्र (Sociology), साम्राज्यवाद (imperialism), जनित्र (generator, वाच्यार्थ—जनक), चित्रत्र (motor, वाच्यार्थ—चालक), देशित्र (indicator, वाच्यार्थ—साग्र) संग्रहित्र (accumulator, वाच्यार्थ—संग्रहकर्ता), अराजकता (ग्री॰ anarchy), अराजकतावाद (anarchism) अवमूल्यन (devaluation)।

साहित्यिक हिन्दी में सामाजिक-राजनीतिक तथा उससे भी अधिक वैज्ञानिक-शैल्पिक पारिभाषिक शब्दावली की रचना संस्कृत शब्दों और प्रत्यय-उपसर्गों के प्रयोग द्वारा अंतररा-ष्ट्रीय—प्रधान रूप से ग्रीक-लैटिन—शब्दावली को अनुवाद के आधार पर उधार लेकर की जाती है। यह उसकी स्वाभाविक विशेषता है तथा एक सर्वथा नियमित और अनिवार्य परिणाम है; उदाहरणार्थ, पूंजीवाद (capitalism), उपनिवेशवाद (colonialism), अंतरराष्ट्रीयता (internationalism), व्यापारसंघ (trade union के लिए प्रायः प्रचलित और नियमित शब्द मद्दुजरसंघ, वाच्यार्थ—workers' union के स्थान पर), गृहमंत्री (आन्तरिक मामलों का मंत्री, अंग्रेजी के Home Minister का वाच्यार्थ), गृहनीति (internal policy अंक home policy; तुलना कीजिए, अंदरूनी नीति या पालिसी से), अवेक्षक (inspector, overseer; तुलना कीजिए प्रचलित 'ओवरसियर' से) आदि।

(ङ) हिन्दी के बहुसंख्यक नवीन शब्द केवल व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'विदेशी' है, रचना-प्रकार और वस्तु-तत्त्व की दृष्टि से नहीं। उदाहरणार्थ, ईरानी मूल का शब्द नौकरशाही केवल इस कारण विदेशी कहा जा सकता है कि यह नौकर और शाही शब्दों से बना है। फ़ारसी भाषा से अलग-अलग उधार लिये गये सामाजिक-राजनीतिक शब्दों के रूप में इस शब्द का वस्तु-तत्त्व विशेषतया नवीन भारतीय रचना है। यही बात संस्कृत से अनूदित अधिकारीतंत्र के विषय में कही जा सकती है। एक ही अर्थ में प्रयुक्त संस्कृत और अरबी-फ़ारसी मूल के शब्दों में कभी-कभी शैलीगत अन्तर का आभास भले ही दिखाई दे, वस्तु-तत्त्व की उनमें एकता ही मिलती है, अर्थात् दोनों, शब्द एक ही भाव व्यक्त करते हैं। तुलनार्थ, फ़ा० अमन-पसंद—सं० शांति-प्रेमी, फ़ा० जंग-परस्त—सं० युद्ध-प्रिय, फ़ा० आजादी-पसंद—सं० स्वतंत्रता-प्रेमी, फा० कारखाना

—स० कमज्ञाला, फा० फार्रवाई—म० फार्यवाही, फा० सालगिरह—म०-हि० वर्षगौठ हि० वरसगाँठ।

(च) हिन्दी की नवीन शब्द-रचना मे सस्कृत के बहुत से शब्द (लगभग ५०) प्रत्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं, यदाप उनमे से अनेक नियमित रूप से (उदा०, प्राप्त, गत, जाति, विद्या आदि) तथा अन्य अनेक अपवादस्वरूप (उदा०, बाद, तथ्र, श्रोल, श्राला आदि) स्वतंत्र अयवा प्राचीन सामासिक पदों में भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणायं, वर्ग शब्द प्राय भाववाचक-ममूह-वाचक सज्ञाओं के प्रत्यय का कार्य करता है। नवीन शब्दायंगत रचना-प्रकार प्रतिनिधिवर्ग और विद्यार्थीवर की प्राचीन शब्दायंगत रचना-प्रकार साशावाद, आशावादी से प्राचीन मारतीय शब्द-रचना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राचीन रचना-प्रकार आशावाद, अशावादी से प्राचीन मारतीय शब्द-रचना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राचीन रचना-प्रकार आशावाद, याशावादी, सत्यवादी, सत्यवादी की तुल्ना की जा सकती है।

जहां एक ओर शब्द का परपरागत अयं करने की सभावना है, जैसे पूंजीवादी सिद्धा त के अयं मे पूजीवाद शब्द, जो पूजी के शासन का अय व्यक्त करने वाले शब्द पूजीशाही से स्पय्टत भिन्न है, वहां दूसरी ओर शब्दायं मे आयुनिकता लाने की भी सभावना है, जैसे बाद प्रत्यय से वने हुए अनेकानेक नवीन शब्दों के सादस्य से सत्य के अय में सत्यवाद शब्द की रचना।

§२ हिन्दी के नवीन प्रकार के शब्द-समास सस्कृत और फ़ारसी दोनों भाषाओं के लिए विदेशी हैं। यह नवीन प्रकार की शब्द-रचना स्वय अपनी विशिष्ट पद-अप-वैज्ञानिक शब्द-स्योग के बीच जैसी वस्तु वहीं जा सकती है। सुनीतिकुमार चटर्जी इसे 'असलम्न समास' 'स्वतन, निवंध शब्द-समास' या 'शिषिल समास' वहते हैं।

'ह्स स्वतन शब्द-समास' अथवा 'शब्द-चधन' का अध्ययन कोश-विज्ञान या शब्द-रचना की सीमा का अतिन्रमण करके शब्दापं-विज्ञान के अतर्गत पहुंचता है। शब्द-चधन के कुछ उदाहरण हैं सिचाई-विकास कर, प्रयम विद्व शांति-कांग्रेस, अधिक अन्न उपजाओं आंबोछन, चिदेशी वस्त्र वहिष्कार।

नवीन सब्द-रूपो की रचना में सामासिक पदो के उत्तर पद वा कार्य असाघारण महत्व का होता है। सम्फ्रत के बाद, तत्र, फरण, सास्त्र, विज्ञान, विद्या, वेता, म्न, विव्, विरोधी, वासी, कार, कर्ता, कारी, कर, दाता, दायी, सबधी, विवयक, जनक, आसक, क्रत, गत, पूर्वक, वर्षे, वरा, गण, जन, वर्षे, आरूय, गृह, आगार, साला, पूर्ण, सील, सपन्न, युक्त, रहित, हीन, झून्य, प्रिय, प्रेमी, वादी, आकार, ख्पी तथा कितपय अन्य सब्द हिंदी की नवीन सब्द-रचना में रचनात्मक प्रत्यय

४ दे॰ सुनोति कुमार चटर्जी भाषा प्रकाश (बगला ब्याकुरण), पृष्ठ १९४।

५ उपसमों के मिटने की प्रक्रिया प्राकृतों के विकास से ही पारभ हो जाती है।

या रचनात्मक शब्द-प्रत्यय का कार्य करते हैं। अतः समसामयिक हिन्दी की संस्कृत प्रत्ययात्मक शब्द-रचना का अध्ययन संस्कृत की मूल समास-रचना से भिन्न नहीं है। इन नवीन शब्दों में शब्द का दूसरा अंग पहले की अपेक्षा अधिक अमूर्त होता है। सादृश्य के आधार पर दूसरे अंग के कोशगत मूल्य का कमशः हास होता जाता है और इस प्रकार परसर्ग की भाँति प्रयुक्त होने तथा अन्य प्रत्ययात्मक शब्दों के सादृश्य के कारण स्वतंत्र शब्द प्रत्यय का रूप धारण करते जाते हैं। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता और अधिकार से वने स्वतंत्रतापूर्ण, अधिकारपूर्ण और अधिकार-प्राप्त शब्दों से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण अधिकार तथा प्राप्त-अधिकार की; प्रतिनिधि और लेखक शब्दों से बने प्रतिनिधिगण, लेखकगण से गण-प्रतिनिधि, गणराज्य की; प्रजाजन से जन-आन्दोलन की; सनुष्य-जाति से जाति-भेद की; मनुष्य-वर्ग से वर्ग-भेद की तुलना की जा सकती है।

§४. यद्यपि हिन्दी में उपसर्गों की संस्कृत पद्धित अपनायी जाती है, परन्तु ये उपसर्ग संस्कृत की कियाओं से कोई संबंध नहीं रखते। उनका प्रयोग शब्द-विशेष की सीमाओं के भीतर ही होता है। उदाहरण के लिए, रूप में प्राचीन होते हुए भी विस्थापित शब्द पद-विज्ञान की दृष्टि से स्थापित से संबद्ध है, स्था—धातु से नहीं, अर्थात् वि+स्था + प्रेरणार्थक मूल पद आप ७ विस्थाप + इत प्रत्यय वि थापित। नूतन शब्द-रचना विनिश्चय और विसंगत की संगित कमशः चिग और म् धातुओं से नहीं, बिल निश्चय संज्ञा से है। व्युत्पन्न शब्दों के वस्तु-तत्व से ही यह प्रकट हो जाता है कि चि और गम् धातुओं से इस प्रकार के अन्य शब्द बनाना संभव नहीं है। परन्तु वि- की उत्पादन-क्षमता रचित शब्दों से स्वतः सिद्ध है। अतः, उदाहरणार्थ decentralisation के लिए वि (de) + केन्द्र (centre) + ईय (al) करण (isation) विकेन्द्रीयकरण।

हिन्दी में फ़ारसी और अरबी के उपसर्ग कमशः बिना और ग़ैर भी प्रयुक्त होते हैं, जो कमशः उपसर्ग (Preposition) बें और विशेषण से विकसित हुए है।

किसी प्रत्यय विशेष का प्रयोग अंततोगत्वा उसकी व्युत्पत्ति पर नहीं, उसके व्यापार-गत मूल्य और उसकी उत्पादन-क्षमता पर निर्भर होता है। संस्कृत शब्द और नवीन भारतीय प्रत्यय —वाद अपनी उत्पादन-क्षमता के ही कारण संस्कृत के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। फ़ारसी प्रत्यय —दार का हिन्दी के मूल पदों के साथ व्यापक प्रयोग होता है। हिन्दी के सबसे अधिक उत्पादक प्रत्यय —वाला और —पन का भी विदेशी मूल पदों के साथ व्यापक प्रयोग होता है। इस प्रकार यद्यपि प्रत्यय का सर्वाधिक प्रयोग एक भाषीय होता है, फिर भी फ़ारसी-अरबी, अंग्रेजी और यहाँ तक कि संस्कृत शब्दों के साथ हिन्दी प्रत्ययों को तथा हिन्दी शब्दों के साथ ईरानी प्रत्ययों को जोड़ने के उदाहरण इतने अविरल तथा विविध है कि तथाकथित 'संकरज' शब्द-रचना को सामान्य नियम का अपवाद कहने के लिए कोई आधार नहीं है।

और पद-वाक्य-विज्ञानमूलक प्रकार। इन प्रकारों के बीच घनिष्ठ मवघ है, इसके अति-रिक्त प्रत्येक प्रकार के अवर्गत स्वय वडी विविधता दिखाई देती है। यह विविधता शब्द-रचना की विधियों में भी है और उन शब्द-रचना के वर्गों में भी जो इन विधियों से निर्मित होते हैं।

(क) पद-विज्ञानमूलक प्रकार के अतर्गत दाव्य-रचना की सरल विधियाँ स्पष्टत निम्न है—१- प्रत्यय चीर—चोरी, रस—रसीला। २—उपसग मोल—अनमोल, काम—चेकाम। ३-आभ्यतर स्वर-सकीच (शूच्य प्रत्यय) मिलना—मेल। इनके अतिरिक्त सयुक्त विधियाँ भी है—१-प्रत्यय और उपसग अतरप्रातीय, प्रतिक्रियावादी। २-प्रत्यय तथा पुनरावृत्ति कडकडाना, फडकडाना, सुनसुनाना, गुनगुनाना, फडकडाहट (√+√+ आहट)। ३-आभ्यतरस्वर-सकीच तथा प्रत्यय खोदना—अुवाई, खेल—खिलाडी, लकडी—लकडहारा। ४-थव्द-समास तथा आभ्यतर स्वर-सकीच हाथ +कडी =हयकडी, हुद्ट (दूवान) + ताला=हडताल। ५-शव्द-समास, आभ्यतर स्वर-सकीच तथा प्रत्यय मृत (स्व) रचनाएँ, जैसे—पानी + बूव (ना) + ई= पनदुब्बी, दो + पाट + आ दुपट्टा।

वावयविज्ञानमूलक प्रकार के अतगत शब्द-रचना की निम्न विधियाँ देखी जाती हैं— १-अभिव्यक्ति के लिए पुनर्कतिमूलक आवृत्ति छोटा-छोटा, अधिकायिक, बीच-बीच में, पीछे पीछे, पद-पदकर। २-समानार्थात्मक आवृत्ति काम-बाज, भेल-मिलाप, भेल-जोल (मिलना-जुलना), देख-रेख, देरा-भाल, सोच-विचार इत्यादि। ३-विलोम आवृत्ति अथवा दो विरोधी सब्दो का सयोग आज कल, दिन-रात, लेम-बेन, स० आय व्यय, ऊँच-नीच, स० माता-पिता, (मां-वाप) इत्यादि।

- (स) ध्विन-वाक्य-विज्ञानमूल्य और पद-वाक्य-विज्ञानमूल्य के अतगत स्प और मूक्ष्म अर्थ-भेद, दोनो वृष्टियो से मिन्न, अनेक शब्द-रचनाएँ तयाक्रियत 'अनुप्रासमूलक शब्द-आवृत्ति' जैसी मिल्ती है  $\sqrt{+}$  सा  $+\sqrt{+}$ ई—गरमागरमी, घाँचाक्षोची (सोचातानी),  $\sqrt{+}$ ओ  $+\sqrt{-}$ ई—न्याँचा बूंधी (बांघना), बूँदाबूँदी (बूद),  $\sqrt{+}\sqrt{-}$  साँचकांच, (सीचानानी), ठीकठाक,  $\sqrt{+}$ ओ  $+\sqrt{-}$ ठीकोठीक, बीचोबीच, इत्यादि। इस रचना मे कुछ मिश्र 'समानार्थ-अनुप्रासमूलक' रचनाएँ भी हैं, जैसे-देखाभाली (देलभाल), साँचातानी (सीचसांच), लिखा-पदी।
  - (ग) पद-वाक्य-विज्ञानमुलक प्रकार मे शब्द-समास के अनेक रूप और प्रकार की

६ इस रचना-प्रकार के द्वारा वस्तुत स्वतत्र शब्द-सयोग और शब्द-रचना (सही अय से रूप रचना) के बीच को स्थिति प्रकट होती है। हि दुस्तान की भाषा के इस जीवित लक्षण का प्रलगतक ऐतिहासिक और अर्थ-विज्ञानमूलक विश्लेषण उसके दोनो साहित्यक रूपों में प्रचलित है। दे० अकेदमीसियन ए० पी० बरिन्नकोष 'हि दुस्तान में शब्द-आवृत्ति (पूर्वी टिप्पणियाँ, खड १ लेनिनग्राद १९२७) और 'नब्य भारतीय भाषाओं में पर्यायात्मक आवृत्ति (प्राच्यविद्या महाविद्यालय की टिप्पणियाँ, खड २, लेनिनग्राद १९२९)।

शब्द-रचनाएँ पाई जाती है। स्वराज्य, धनोपार्जन, ग्राम-पंचायत, मतदान, भूमिदान, लकड़फोड़, मुंहतोड़, पतझड़, भिखमंगा, घुड़चढ़ा, घुड़दौड़, हथकड़ी, हाथी-दाॅत इत्यादि।

§ ६. हिन्दी में प्रयुक्त सामासिक तथा यौगिक शब्दों के पद-विज्ञान की दृष्टि से दो भेद किये जा सकते है। प्राचीन रूपांतरमूलक और नवीन, जिन्हें संश्लेपणात्मक प्रकार की शब्द-रचना कह सकते है। संश्लेषण से यहाँ तात्पर्य है एक या अनेक प्रत्ययों और शब्द-प्रत्ययों का अत्यंत निश्चित नियम के अनुसार संयोजन—संयुक्त होने के पहले मूलपद के साथ संयोजन नहीं, बिल्क सीधे स्वयं शब्द के साथ संयोजन। उदाहरण के लिए, रूपांतरमूलक प्रकार: मौंदर्य और संश्लेषणात्मक प्रकार: सुंदरता। प्राचीन प्रकार में शब्द के भीतर गुण-वृद्धि होकर संधि हो जाती है, जैसे सुंदर शब्द के प्रथम अक्षर (syllable) के स्वर में वृद्धि होने से सौंदर वना और फिर इसमें य प्रत्यय जोड़कर सौंदर्य बनाया गया। वायु > वायव + ईय = वायवीय, अर्थात् संधि उ + ईय = अवीय।

संश्लेषणात्मक प्रकार की शब्द-रचना में रचना का संपूर्ण व्यापार एकांततः प्रत्यय या 'शब्द-प्रत्यय' और उपसर्ग पर निर्भर होता है। इस प्रकार शब्द का मूलपद ज्यों का त्यों मूल शब्द ही होता है; जैसे सुन्दरता शब्द में मूलपद सुंदर ज्यों का त्यों सुरक्षित है। इसी के सादृश्य में वायु से वायुसंबंधो शब्द बनता है। यहाँ संबंधो शब्द विशेषण-प्रत्यय का व्यापार सूचित करता है। तुलना कीजिए: अशुद्ध नवीन शब्द-रचना महानता और शुद्ध संस्कृत महत्व; एक ही अर्थ के द्योतक विदेशीय और वैदेशिक; अशुद्ध उपनिवेशिक और शुद्ध औपनिवेशिक; नवीन शुद्ध इतिहासकार और प्राचीन शुद्ध ऐतिहासिक तथा अभियोगकर्ता और अभियोकता।

हिन्दी शब्द-रचना में स्पष्टतः संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है; उदाहरणार्थ, विद्वान लोग का प्रयोग विद्वद्गण, विद्वान्जन की अपेक्षा अधिक होता है तथा अधिक व्यापक रूप में समझा जाता है। नियमित रूप विद्वान्जन का प्रचलन तो और भी सीमित है, नंत्य की अपेक्षा नित्यता अधिक सही तौर पर प्रयुक्त होता तथा समझा जाता है। शब्द-उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ प्रत्ययों (-इक्, -तंत्र, -वाद, -इ, -ईय, -पन आदि) के क्रमिक संयोजन के द्वारा नूतन शब्द-रचना भी देखने योग्य है: साम्राज्य-वाद-इ-ता, (वाच्यार्थ imperialistness), अवसर-वाद-इ-ता (वाच्यार्थ opportunistness), प्रजा-तंत्र-वाद (democratism), अंतर-राष्ट्र-ईय-ता (वाच्यार्थ internationalness), पंडित-आऊ-पन, अ-हस्तक्षेप-कार-इ-ता, आदि।

एक ओर बोलियों की शब्द-रचना में नियमतः ठेठ हिन्दी की धातुओं और मूलपदों में स्वर-परिवर्तन के तत्त्व दिखाई देते है, जैसे लेना—िलवया; छोटा—छुटपन (मिलाइए, छोटापन, छोटाई); लड़का—लड़कपन; बच्चा—बचपन; मोटा—मुटाई (मिलाइए, मोटाई, मोटापन); धोड़ा—घोड़ेवाला, घुड़साल, इत्यादि। दूसरी ओर संश्लेषणात्मक तत्त्व, अर्थात् मूल शब्द के साथ प्रत्यय के सीघे संयुक्त होने के जदाहरण मिलते है: प्राचीन प्रकार की नियमित शब्द-रचना—सिद्धान्त—सैद्धान्तिक; उद्योग—औद्योगिक, औद्योगीकरण; नव—नवीकरण के साथ नवीन प्रकार की अशुद्ध (अनियमित) शब्द-रचना सिद्धान्तिक, उद्योगिक, उद्योगीकरण केन्द्रीकरण,

नवीकरण, इन्छित (इन्ड के स्थान पर), कोघित, कोघमय, कोपित (फुढ़, फुढ़ाजु, कृपित के स्थान पर) आदि की तुलना कीजिए। इसी प्रकार नियमित विद्युतीय (वैद्युतिक), पृथकता (पार्यक्य), साहित्यकार (साहित्यिक), तथा नृतन शब्द परिभापाएँ नवीनतावादी, के द्रीयता (centralism परन्त वाच्यार्थ में centralness)।

'स्वाचिक' (pleonastic) अथवा सघनताकारी प्रत्यय का प्रयोग हिन्दी मे दो प्रकार का मिलता है एक तो -ई (-आई) प्रत्यय से बने हुए पुरानी शब्द-रचना के रूपों में, जैसे, सुदरताई, सुदरता, सौंदर्य आदि अथवा सयोगात् रचनाओं के रूपों में, जैसे, भडारघर, भाडागारालय (?), भाडागार, भडार, बनाई, दवा आदि, और दूसरे, बोलियों के बोलचाल वाले रूप में, जैसे घतवा (?)—घास, घोडवा (?)—घोडा, बेटवा (?)—वेटा, बतिया (?)—चात, भैया—भाई, बुढिया—बुढो इत्यादि।

§ ७ साहित्यक हिन्दी में प्रत्यय के प्रयोग की उनके उद्गम के आघार पर तीन पद्धतियाँ हैं तद्भव, मस्कृत और विदेशी, अर्थात् फारसी-अरबी। इनमे सबसे अधिक उत्पादन-समता तद्भव पद्धति में जान पडती है, उदाहरणार्थ, न्वाला प्रत्यय 'जानेवाला' (ready to go) जैसे केवल व्याकरणगत 'प्रयोजनसूचक क्रदती' रूप मे ही प्रयुक्त नही होता, यिन्क कोध-व्याकरणगत रचनात्मक रूप में भी इसके विविध प्रयोग मिलते हैं, जैसे कर्नांसूचक सज्ञा, पेशे या उत्पत्ति, निवास आदि के आधार पर अधिवार का आमास देते हुए विशेषण के अर्थ में, उदाहरणार्थ, जानेवाला (preparing to go, goer, he who goes) मुननेवाला (hearer, le who hears), दुकानवाला (hopkeeper), पुलिसवाला (Police), शहरवाला (dweller in city), पहलेवाला (the former) इत्यादि, तथा विशिष्ट धोलचाल के रूप में, जैसे, मेरे वाला, नजवीक वाला, छोटा वाला इत्यादि।

यद्यपि हिन्दी शब्द-रचना का आधार अधिकतर तद्भव प्रत्यय की पद्धित ही है, परन्तु सस्कृत और फारमी पद्धिति में कुछ स्वाधीनता दिखाई देती है। सस्कृत पद्धित में फारसी पद्धित में कुछ स्वाधीनता दिखाई देती है। सस्कृत पद्धित में फारसी पद्धित से भी अधिक स्वाधीनता पायी जाती है। सस्कृत प्रत्यय नियमत सस्कृत शब्द-रचना के ही भीतर रहते हैं। इसका कारण एक तो यह है कि स्वय सस्कृत मृत भाषा है और दूसरा यह कि साहित्यक हिन्दी रचना में सस्कृत का मीधा प्रभाव पडा है। सस्कृत प्रत्यय तथा किसी सोमा तक फारसी प्रत्यय की पद्धितयों की स्वाधीनता उन विशिष्ट शैलियों में अधिक दिखाई देती है, जो सस्कृत या फारमी शब्दावकी से परिपूर्ण होती हैं। अत हिन्दी शब्द-रचना के अध्ययन का एक पक्ष प्रत्ययों के शैलीगत सूक्ष्म अर्थ-सकेत —सूक्ष्मभाव (shade) — तथा उस सूक्ष्म अर्थ-सकेत के सवेगात्मक और अभिव्यजनात्मक आधार का स्पष्टीकरण भी है। उदाहरणार्थ हिन्दी प्रत्यय भन अप की दृष्टि से अथवा शब्द-रचना के उस वर्ग (भाववाचक सज्ञा) की दृष्टि से जो उसके द्वारा व्यक्त होता है सस्कृत के न्ता के अनुरूप तो है, परन्तु अपने सूक्ष्म अथ-सकेत की दृष्टि से ओ इस प्रयत्य के द्वारा वनाया जाता है वह सस्कृत के न्ता, न्त्य से भिन्न है , उदाहरणार्थ—नेतापन (leadership) नेताशाही (dictatorship of leader) परन्तु नेतृत्य (leadership)।

'Bureaucracy' शब्द का भाव व्यक्त करने के लिए फ़ारसी के नौकरशाही का प्रयोग संस्कृत के कर्मचारीतंत्र या अधिकारीतंत्र से अधिक उपयुक्त है; अंतरराष्ट्रीय शब्द 'imperalism' के लिए साम्राज्यवाद (भाव या सिद्धान्त के अर्थ में) की अपेक्षा साम्राज्यवाही अधिक उपयुक्त है। शब्द के शैलीगत रंग और उसके वस्तुत व में कितना विरोध है, यह इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि युद्धप्रेमी, युद्धप्रिय, युद्धवादी (militarist) तथा युद्धप्रियता, युद्धवाद (militarism) आदि संस्कृत की नूतन शब्द-रचनाएँ पारिभाषिक प्रयोग को छोड़कर सामान्य प्रयोग की दृष्टि से फ़ारसी की नवीन रचनाओं— अंगपरस्त, जंगबाज, जंगलोर आदि—की अपेक्षा कम सुविधाजनक है। आधुनिक समाचार-पत्र स्वभावतया इन फ़ारसी शब्दों को ही उनके संस्कृत पर्यायों की अपेक्षा अधिक पसंद करते है। परन्तु democracy का भाव हिन्दी में संस्कृत शब्दों, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र के द्वारा 'संकरज' सं०-फ़ा० लोक शाही या प्रजाताही की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह व्यक्त होता है। इसी तरह सं०-फ़ा० राजन शाही (Czarism) और सं० राजतंत्र (monarchy) की तुलना की जा सकती है। हिन्दी में संस्कृत के शांतिप्रेमी, शांतिपक्षी, शांतिवादी को फ़ारसी के अक्नपसंद तथा अक्नपरस्त की अपेक्षा अधिक स्वीकार किया जाता है। अन्तिम शब्द प्राय: pacifist के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

\$८. हिन्दी के रचनात्मक प्रत्ययों के विश्लेषण से यह संभव हो जाता है कि शब्दार्थवैज्ञानिक पक्ष में शब्द-रचना की प्रिक्तया का निम्निलिखित दो दिशाओं में परीक्षण किया जाय—
(क) शब्द के वस्तु-तन्व में परिवर्तन तथा नवीन अर्थ का आविर्भाव तथा (ख) पुराने अर्थ में नवीन सूक्ष्म अर्थ-संकेत—मुख्यतया संविगात्मक अभिव्यंजनासूचक सूक्ष्म अर्थ-संकेत—का आविर्भाव। इस प्रकार ज्ञात सीमाओं के भीतर शब्द-रचनात्मक और रूप-रचनात्मक प्रत्ययों में भेद करना संभव हो जाता है। जहाँ तक प्रत्यय जोड़कर शब्द के रूपात्मक परिवर्तन और साथ ही शब्दार्थगत परिवर्तन का संबंध है लोमड़ा (?)—लोमड़ी, खाट—खटवा, खिट्या; घोड़ा—घोड़वा, घोड़ौदा आदि के कोशगत रूपरचना-प्रकार को शब्द-रचनाओं का ही अंग माना जा सकता है, यद्यपि इनकी स्थिति सिद्धान्ततः दुकान—दुकानदार; मोटा—मोटाई; वोज्ञ—बोड़ैल; दाढ़ी—दिख्यल, दाढ़ीवाला आदि संकुचित अर्थ में ठेठ शब्द-रचना-प्रकार की अपेक्षा घोड़ा—घोड़े का, घोड़ों का, घोड़ों को, घोड़ों से आदि व्याकरणगत रूप-रचना-प्रकार के कुछ अधिक निकट है।

'शब्द-रचनात्मक' तथा 'रूप-रचनात्मक' वर्गों में हिन्दी प्रत्ययों के विभाजन से उन पूरक सूक्ष्म अर्थ-संकेतों का स्पष्टीकरण हो जाता है जो कुछ प्रत्ययों के द्वारा शब्द-रचना की प्रिक्रिया में संक्रिमित हो जाते है, चाहे ये सूक्ष्म अर्थ-संकेत प्रत्यय की कोशगत प्रकृति से परिसीमित

७. आधुनिक समाचार-पत्रों के ही आधार पर बी० एम० बेसकोवनी (भास्को १९५३) के 'हिन्दी-रूसी कोश' में 'militarist' के लिए उक्त फ़ारसी शब्दों के साथ-साथ 'संकरज' शब्द सं०-फ़ा० युद्धवाज, युद्धखोर; फ़ा०-सं० जंगवादी भी दियें गये हैं।

हो अथवा सीमित व्यापारगत प्रकृति के हो। इस प्रकार, उदाहरणाय, हिन्दी प्रतय -क (बाक) कृदन्त और कर्तासूचक सजा, अर्थात् व्यक्तियों के नाम के साय-साय 'मुविधा', 'सामध्य', 'पर्याप्तता', 'वायविशेष' के अनुभव के लिए प्रस्तुत होने का भी सूक्ष्म अर्थ-सकेत करता है, जैमे—जमाक (जमा कर सकने में समय'), जीताक (जीते जाने के लिए सुविधाजनक), डुवाऊ (डूवने के लिए पर्याप्त, डुउको लगाने के लिए 'मुविधाजनक', 'गहरा')। सस्कृत का विशेषण-प्रत्यय -मय (-मयी) हिन्दी की नवीन शब्द-रचना में 'पूर्णता', 'गुण की प्रचुरता' वा अर्थ-सकेत देता है, जैसे, आन दमय, अरबी-फारसीमय। सस्कृत प्रत्यय -आलु और शब्द-प्रत्यय शोल झुजाव (leaning), विशेषता (character), स्वामाविक रज्ञान (propensity), अथवा गुण का अर्थ-मकेत करते हैं, जैसे—हमालु (kind hearted), उज्ञतिशील, प्रगतिशील (स्वभाव, विशेषता या प्रकृति के अनुसार progressive)। इसकी तुलना प्रगतिवाबी (दृष्टिकोण, रज्ञान या विवारों की दिशा के अनुसार progressive, progressist) से कीलिए।'

हिन्दी मे रूप-रचना के आधार निम्निलिषित रचना-प्रकारों में पाये जाते हैं (क) स्मेहसूचक उनवाचक सज्ञाएँ, जैसे, बेटी—बिटिया, तथा (ख) जीवधारियों की पुल्लिंग सज्ञाओं से बने स्नीलिंग रूप, जैसे, जेर—शेरनी।

६९ प्रत्ययात्मक समानार्यों न केवल प्रत्ययों को विभिन्न पढ़ितयों के बीच पाये जाते हैं, विना एक ही पढ़ित के अतगत भी मिलते हैं। परन्तु विभिन्न भाषाओं से लिये गये प्रत्ययों से वने शब्दों में अब की एकता वा समता तो पूर्णं के हो सकती है, परन्तु उनमें शैलीगत सूदम अन्तर बना रहता है। उदाहरणार्य, स० उत्तरदायी, उत्तरदायित फा० जवावदेह, जवावदेही के पूर्णं अनुरूप है। म० शब्द-प्रत्यय आलग्न, आगार, गृह हि० घर और फा० खाना था समानार्यी हैं। फा० प्रत्यय-वारा अर्थं और ब्यापार में हि० प्रत्यय-वाला के सर्वया अनुरूप है, जैसे, हि०-फा० पूंजीवात, फा०, सगायादार, हि० पूंजीवाला, स० पूंजीवित। फा०-मद स०-मान (-मत्), ज्वान् (-चत्) का पर्याय है, जैसे, फा० दौलतमद, स० घनवान्, घनी, व०-फा० अहरन्मद, म० बुढ़िसा। म०-ता और न्य फा० दें और हि० -आई, -पन के समानार्यी हैं, इत्यादि।

मयोगात् अथवा व्यापारगत समानार्यवता के साय-साय ऐमी समानार्यकता भी मिलती है जिमका बारण प्रत्ययों के उद्गम की एका है। सस्ट्रन प्रत्य -इन (करण कारम एक-वचन -ई), -ईय, -मान् का वही अथ है, जो हिन्दी और फारसी मे विशेषण प्रत्यय -ई, -मद का है। मस्ट्रत -इन बोली के हिन्दी प्रत्यय -इमा वा समानार्यी है। सस्ट्रत -म हिन्दी के -पन (वैदिक -स्पन) का समानार्यी है। भाववाचव सज्ञा के फारसी प्रत्यय -ई और हिन्दी प्रत्यय -ई, (-आई) अथवा मस्ट्रन के अनुत्पादक -ई (-को) वा अथ एम ही है। प्रत्ययों के अयों की इस प्रकार की अनुम्पता उनकी ब्युत्पत्ति की एकता पर ही आधारित है। विभन्न उद्ममों के प्रत्ययों की इस

८ ये सूक्त अय-सकेन सस्कृत से हिंदी में उन शब्दों के साथ आये है जिनमें और अधिक स्पट्ट तथा कोशगत अभिव्यजना हुई है।

समानार्थकता और एकार्थता के आधार पर शैलीगत सूक्ष्म विविधताओं की अतीव संभावना प्रकट होती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रत्यथों अथवा और शब्द-प्रत्ययों की तुलना की जसकती है—

सं०-तंत्र—फ़ा० -शाही; सं० -वाद—अ० -इयत; सं० -प्रेमी, -िशय—फ़ा० -पसंव परस्त; सं० -ता, -त्व—हिं० -पन; सं० -श्रदी, -फारी, आदि—फ़ा० -बाज, -लोर, आदि; संव -कार—फ़ा० -कार, -गर; सं० -पूर्ण, -शोल, -मय, -आलु—हिं० -आऊ, -आलू, -ईला, -ऐल (सं० इल), इत्यादि।

सामान्यतया हिन्दी शब्द-रचना की यही विशेषताएँ है।

एम० वी० एमेन्यू

#### ब्राहुई संकेतवाची सर्वनाम

ब्राहुई के तीन सकेतवाची सवनाम व्युत्पत्ति सम्बन्धी समस्या प्रस्तुत करते है।
सबसे अधिक सामान्य द्राविडी सकेतवाची निकटवर्ती आधार ह, ई तथा दूरवर्ती आधार
डा, आ हैं। प्रस्तुत प्रसग मे इनकी व्युत्पत्ति की विशद व्याद्या आवस्यक नही है, देखिए—टी० वरो तथा एम० वी० एमेन्यू, ए ड्रेवेडियन एटीमोलाजिनल डिक्शनरी, सूची ३५१ और १। यह कहना यथेट्ट है कि ब्राहुई को अपबाद रूप मे छोड सभी द्राविड भाषाएँ विना किसी ध्वन्यात्मक कठिनाई के आधार स्वरो के सम्बच्च मे स्पटन स्वजातीय है।

इसके अतिरिक्त प्राचीन तिमल और यनह के साक्ष्य पर कुछ भाषाओं मे उ अथवा क आधार है जिसकी व्याख्या मध्यवर्ती सकेतवाची के रूप मे की जा सकती है। दूसरी भाषाओं मे इसी अर्थ मे इस आधार के रूप है—-मुनी (फिगगरेल्द) तथा कुरूब भाषाओं मे आधार हु , इनके अतिरिक्त कुछ अय भाषाओं मे ये आधार तिकटवर्ती सकेतवाची अर्थ मे हैं कोता मे उ न, उ ळ, उ र, (स्त्री तथा पुरपवाची वह तथा थे) जो आधार ई के रूपों से मिन्न रूप प्रतित होते हैं, वुल मे उ दु, उ व कु छ (यह वस्तु, ये वस्तुएँ—- उ दु तथा इन्द, वैन लिपक रूप है) क्रिगेल और मॉनेर के द्वारा निकटवर्ती मकेतवाची के लिए दिये गये हैं, पर्जी मे इ आधार से वने हुए रूपों के स्थान पर कद् (यह पुरुष के लिए), कर् ये पुरुषों के लिए) है, यदाप इ आधार के रूप अन्य प्रकार से प्रयुक्त होते हैं [इद, इद् — (यह स्त्री यो तस्तुए, ये लित्रया तथा वस्तुएँ)]। निकटवर्ती संगेतवाची का यह सयोग गौण है। दूसरी ओर कुई मे ओ आधार चार सकेतवाचियों मे सुदूरवर्ती है, कुवी (शुल्ज) मे तुई के जो आधार के सदृश हु आधार है। मास्तो उचि (वहा देखों) तथा मल्यालम उम्पर् (उठा हुआ स्थान, चवूतरा, स्वग, देवता तथा मन्तुल आदि) विखरे रूप है।

दूसरे आधार ऐ तथा ए हैं जो कुई मे तीन दूरवर्ती सकेतवाची (उदा० ऐ, अ, ओ) में निकटतम के लिए हैं। जुवी (शुल्जे) ऐ कुई ऐ के समान है, और हें तीन दूरवर्ती सकेतवाचियो (उदा०—ऐ, हे तथा हु) में मध्य का है।

१ प्राचीन कप्रड शिलालेखों की सामग्री के लिए, जी० एस० गईं, बुलेटिन आँव दि डकन कालेज रिसर्च इ स्टीट्यूट १०-६८ (१९५०), एल० वी० रामास्वामी अय्यर, दि एवो-त्यूबन ऑव, मलयालम मॉरफॉलोजी ३२ (१९३६)। मलयालम के रूप प्राप्त नहीं हुए।

२ एमेन्यू, कोता टेक्ट्स, भा० १, २४, अनु० ३९। साधारण सहायक ग्रन्थों की अनु-"माणिका के लिए वेदिाए 'ए डुवेडियन एटिमॉलोजिकल डिक्शनरी'।

### द्राविड संकेतवाची आधारपंजिका

| इ                 |                | अ  | मलयालम, तोडा, कोडगु, कोलमी-नइकी, गड़वा,<br>गोंडी, कोंड़ा, माल्तो |
|-------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------|
| इ                 | उ              | अ  | तिमल, कन्नड, कुवी (फ़िज्गेरल्द), कुरुख                           |
| इ <b>उ</b><br>`~~ |                | अ  | कोता, तुलु, परजी                                                 |
| ्र<br>इ           | एं अ           | ओ  | कु <del>ई</del>                                                  |
| इ                 | एं ह           | हु | कुवी (शुल्जे)                                                    |
| दा                | ओ <sup>३</sup> | ए  | <del>ब्राहु</del> ई                                              |

ब्राहुई में प्रथम समस्या दूरवर्ती संकेतवाचियों की है। ए प्रत्यक्षतः कुई-कुवी ए से सम्बद्ध प्रतीत होगा। फिर भी लगता है कि सामान्यतः ब्राहुई श्रेणी की तुलना केवल अधिक साधारण द्राविड श्रेणी इ, उ, अ से की गयी है। ऐसा होने पर अर्थ के आधार पर ए अ के समकक्ष हो जाता है तथा इसमें या तो ध्वनि की अवहेलना की जाती है अथवा निर्विवाद रूप से यह मान लिया जाता है कि प्रोटो ड्रैवेडियन \*आ से ब्राहुई एँ आया है (दे०-ब्रे, वोकेवलरी, एस० बी०)। वस्तुत: अनेक व्युत्पतियाँ प्रो० द्र० \*आ > व्रा० आ (इन्ट्रीज ३३३, ११९२, ११९५, ११९७, १२१९, ३३७०, ४३५५, ४३८५) के सम्बन्ध को स्पष्ट करती हैं। केवल एक रूप ब्राहुई के निजवाचक सर्वनाम (\*तान् > ब्रा॰ तेन, इन्ट्री २६१२) में प्रो॰ द्र॰ \*आ > ब्रा॰ ए के सम्बन्ध का अच्छा प्रमाण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देर् की तुलना साधारणतः \*या- से की जाती है जो प्रश्नवाची आघार है, किन्तु अनेक भाषाओं में इस सर्वनाम के लिए ए है और यह प्रतीत होता है कि य् कदाचित् आ > ए के परिवर्तन को स्पष्ट करता है। सक्य का संतुलन इस प्रकार है, अतः स्पष्ट घ्वनि विशेपता के आधार पर अग्रसर होना अधिक संगत होगा : \*v> ब्रा॰ v(इन्ट्रीज ७६७, २८५६, ३६२७, ४५५२)। निश्चय ही यह कुई-कुवी ए की प्रत्यक्ष व्युत्पत्ति की ओर ले जाती है। कुई की श्रेणी (इ, ए, अ, ओ) स्वतः ए तथा अ को सम्मिलित करनेवाली प्रोटो द्राविडी श्रेणी के लिए संभावित प्रमाण है। यदि घ्वनिशास्त्रीय दृष्टि से ब्राहुई ए का सम्बन्ध \*आ से न होकर \*ए से है, तव यह कुई ए से लगभग आवश्यक रूप से \*ए तथा \*अ को सिम्मलित रखनेवाली प्रो॰ द्राविडी संकेतवाची श्रेणी को स्थिर करने के लिए संयुक्त होती है। निश्चय ही मूल अनुमान यही है कि ब्राहुई तथा कुई में साधारणतः निकट का सम्बन्ध नहीं है, और जो इस प्रकार की समानताएँ है वे प्रो॰ द्राविडी तत्त्व के सुरक्षित रहने के प्रमाण हैं।

३. वे ने अपने व्याकरण में 'ओ' लिखा है पर प्रायः सभी प्रयोगों में दीर्घ स्वर ध्विनतत्व स्वीकार किया है। इसके पश्चात् की 'वोकेवलेरी' में उसने 'ओ' लिखा है।

४. इस सर्वनाम की विशद व्याख्या के लिए दे०-बी० वरो, वी एस ओ ए एस, ११, ५९६-६०० (१९४५)।

निश्चय ही कुई ओ और ब्राहर्इ ओ को प्रत्यक्षत साथ रखना चाहिए। अब तक इसका स्वरात्मक ध्वनि-ज्ञान समझा नहीं गया है, लेकिन जब तक कि दोनो भाषाओं के स्वरों के अनसन्धान से कोई विरोधी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, हमको यह स्वीकार कर लेने में कोई वाघा नहीं कि ये आधार ध्वन्यातमक रूप में दूसरी भाषाओं के उ आधार के साथ हैं। कुई से निवादना से सम्बाधित कवी ने उ आधार रखा है, यद्यपि फिजगेरल्द तथा घरूजे के क्वी सम्बन्धी विवरण विश्वसनीय नहीं हैं, फिन्तु वे च के विषय में सहमत हैं। अत कुई ओ इस समय उ का गीण रूप माना जा सकता है। कुई-कुवी के तीन विवरण-कुई इ, ऐ, अ, ओ, कुवी (शल्जे) इ, ऐ, हे, ह, कूबी (फिजगेरल्द) इ, उ, अ-अम और रूप की दिष्ट से इतने मिन्न हैं कि कुई तथा बुची के लिए केवल इ निकटवर्ती सकेतवाची तथा ऐ, अ, ओ दूरवर्ती सकेतवाची की श्रेणी को ही निश्चयात्मक रूप से निर्घारित किया जा सकता है। यदि फिजगेरल्द के विवरण को ऊपर-कपर से देखा जाय तो किसी भी श्रेणी-कम का निर्धारित होना समव नही है। यह पूर्व कुई-कुवी के \*उ तथा \*अ की ओर इंगित करते हैं जो अपने उसी श्रम मे तमिल, करह तथा कुछ्य मे उपलब्ध है। कुई, सुल्जें की कुवी और ब्राहुई के आधार पर हमने प्रो॰ द्राविडी श्रेणी में ए की सम्मिलित करने का निश्चय किया है। कई तथा कृबी मे इ तथा ज/ओ के मध्य में ए होना चाहिए। विनक्तील्ड का क्यन है (व्याकरण, पृ० ४३) कि अ व्यवहारिक रूप मे ए का पर्याय है और इसका प्रयोग इतना प्रचलित नहीं है जितना अन्य संकेतवाचियों का। इससे यह भी सकेत मिलता है कि वुई और शल्जे की कूबी में समान रूप से ए, ज/ओ, अ के कम का ए, अ, उ।ओं के कम मे परिवर्तन हुआ है और शुल्जे की कुवी मे कुई मे उपलब्ध पद्धति के द्वारा स लुप्त हो गया है। यदि कुई-कुवी मे ए की प्रस्तावित अ तथा उ/ओ के पूव की स्थिति को ठीक मान लिया जाय, तो इसको प्रो॰ द्रा॰ स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि ब्राहुई मे ओ ए का उल्टा कम मिलता है। इस इतने साध्य के आधार पर हम वास्तव में प्रो॰ द्राविडी श्रेणी में \*एँ के स्थान को नहीं जान सकते। मैं समझता हैं कि मैंने सफलतापुनक यह प्रविश्त करने का प्रयत्न किया है कि कई के अपने रूप-गठन मे प्रो॰ द्राविडी ना एक प्राचीन तत्व है। यदि यह ठीक है, तो कुई ने समवत \*अ तथा \*उ/ओ के पूर्व \*ए की स्थिति को बनाये रखने मे दूसरे प्राचीन तस्व की रक्षा की है (यद्यपि इसने स्पष्टत बाद के दो रूपो के कम को बदल दिया है)। किंतू यह तर्क कम सगत है, और मेरे लिए इसका उरलेख मात्र पर्याप्त है।

त्राहुई की पहली समस्या के विवेचन से इस प्रकार परिणाम निकलते हैं (१) ए वा कुई-कुवी ऐ से समीकरण होना, (२) ओ का ज से समीकरण अनेक भाषाओं मे व्याप्त है और कुई ओ से समीकरण (३) दोनों आधारों के प्रा० द्वा० होने की स्थापना (४) और यह विविद्य कि कुई-कुवी तम ए, ज/ओ व्यया त्राहुई सम औ, ए प्रो० द्वा० का प्रतिनिधित्व करता है।

. बाहुई मे निकटवर्ती सकेतवाची आघार दा- है। दूसरी समस्या है कि क्या प्रो० द्रा०

५ द्राविडी क्रियाएँ 'आना' और 'देना', लगुएज, २१, १८४-२१३।

श्रेणी-क्रमों \*इ (\*ए, \*उ), \*अ में व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसकी संगति वैठायी जा सकती है, और यदि वैठायी जा सकती है तो किस प्रकार ? एडविन टिटल (बी एस ओ एस ४.७७७,१९२८) का विचार था कि दा— अफ़गान दा से लिया गया है, उदा०—पश्तो संकेतवाची आधार दा— से; किंतु बे ने इसको स्वीकार नहीं किया है (वाकेबुलेरी, एस० बी०)। ऐतिहासिक संभावनाएँ भी ब्राहुई भाषियों के पश्तो भाषियों के सम्बन्ध का विरोध करती है। उनका सम्बन्ध जितना सिधी और वलूची से रहा है उतना पश्तो भाषियों से नही।

साधारणतः अर्थ के आधार पर दा- को \*इ के साथ रखा गया है। ब्रे के अनुसार (वाकेबुलेरी, एस० बी०) "आ<अ<इ, जैसे अर्- और द्रा० इर् (होना), हन्- तथा द्रा॰ इन् (मीठा) आदि; द्-अग्रंश्रुति के फलस्वरूप है, द्>न्<य्, जैसे देर्; यह परि-वर्तन पूर्ण रूप दाद् के अन्त्य व्यंजन से संभवतः प्रभावित है, पश्तो दा से अपेक्षाकृत कम।" स्वरों की घ्वन्यात्मकता को सिद्ध करने में जो दो व्युत्पत्तियाँ दी गयी हैं, उसके अनुसार ब्रा० अर् 'होना' (अन्निग) का सम्बन्ध \*इर्-'रहना, अस्तित्व होना, बैठना' (इन्ट्री ४०७) की अपेक्षा \*आ-'हो जाना' (इन्ट्री २८२) से है। दूसरी हन्-'मीठा': तमिल इन्, जिसके अन्तर्गत ब्रा॰ अ<\*इ निहित है, एकमात्र संभव व्युत्पत्ति है। निश्चय ही सम्पूर्ण तमिल रूप, उदा० इन्पम्, इन्पु -'मीठापन', इनि -'मीठा या सुखद होना' आदि, कन्नड इन्-, इम्पु, इम्बु, इम्मु-'मधुरता, अच्छापन, तथा तेलगु इन्चु-'भला होना', न.-'गन्ना' इन्दु-'सुस्वादु अथवा पसन्द का होना', इम्पु-'मधुरता, अच्छापन, प्रो० द्राविड़ी \*इन्-से सम्बद्ध है। फिर भी तेलगु एंम्म-'सौन्दर्य', कुरुख एम्बा-'स्वाद, स्वाद में मधुर', माल्तो एम्ब-'मीठापन', एम्ब्-एम्ब-'मधुरिमा होना' एम्ब्र-'स्वाद पाना' को यदि किसी प्रकार भी \*इन् - शब्दों से सम्बन्धित करना है तो प्रो० द्रा० \*एन् - को स्वीकार करना होगा। इस व्युत्पत्ति के वर्ग में प्रा॰ द्रा॰ इ $\sim$ ए का परिवर्तन पाया जाता है, जिसकी व्याख्या तो नही की जा सकती, परन्तु जिसके समानान्तर उदाहरण हैं। अनेक ब्राहुई व्युत्पत्तियों से \*एँ > ब्राहु० अ स्पष्ट है (इन्ट्रीज़ ७१०, १६४५, ३६०८, ४२३४ और सम्भवतः ७२३, २००२, ३१०९)। व्रा० हन्-'मीठा' साधारण ध्वनिशास्त्र के अनुसार \*इन्- की अपेक्षा \*एन् से सम्बद्ध है, और इस विशेपता के कारण उत्तर की भाषाओं - ब्राहुई, कुरुख और माल्तो - को एक वर्ग के अन्तर्गत रखना संभावित हो जाता है। इस परीक्षण के फलस्वरूप \*इ > व्रा० अ के लिए यथेष्ट स्पष्ट व्युत्पत्तियाँ नहीं है और न \*ई > त्रा० आ के लिए ही। अतः घ्वनिशास्त्र के अनुसार संकेतवाचक दा- आघार \*इ- के साथ नहीं आता तथा आद्य द्- के प्रश्न से भी वहुत दूर है।

यह विचार करते हुए कि एक ओर ब्राहुई संकेतवाची श्रेणी (दा-, ओ, ए-) में साघारण द्राविडी श्रेणी के अ- से कुछ भी समरूपता अव तक नही है और दूसरी ओर यह भी वहुत संभव है कि ओ- और ए- के अर्थ में परिवर्तन हुआ हो; यह संभव है दा-, अर्थ के वावजूद, घ्विनशास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट \*अ- के साथ रखा जा सके। ऊपर ऐसी व्युत्पत्तियों का संदर्भ दिया जा चुका है जिनमें ब्रा० आ < \*आ है; और अनेक व्युत्पत्तियाँ ब्रा० अ < \*अ को प्रमाणित करती हैं।

स्वरो की सतोपप्रद परीक्षा के उपरान्त आदा द्- का विवेचन शेप रह जाता है। अनेक शब्दों के विषय में यह सुझाव दिया गया है कि ब्राहुई में आरा द्-का विकास प्> ज्> द् की श्रेणी के अग्रश्रुत य् से हुई है। व्रे के दा- के इस स्पष्टीकरण का उल्लेख हो चुका है और इस मकेतवाची द्- भी तुलना प्रश्नवाची देर् (तिमल यार्, आर् आदि) के द्- से की जानी है। बरों ने इस समस्या का विवेचन सस्या चार की पादिटप्पणी में उल्लिखित लेख में विया है। उन्होंने इस वात का उल्लेख किया है कि प्रस्तुत ब्राहुई शब्दो मे अग्रश्रुति का सिद्धान्त, निस्सन्देह रूप से ध्यान मे रखने योग्य इस विचार से कम सम्भव हो जाता है कि उद्धृत पाँच अपवाद रूप आद्य द वाले शब्दो मे मूल रूप (प्रा॰ द्राविडी कल्पित रूपों में) से आद्य न् और एक उदाहरण में ज़ भी है।

ब्राहुई दितरू-'रक्न', तमिल नेयुत्तोर्, कोता नेयू, तोदा नंत्स, जर् (कर्-'रस'), कन्नड नेत्तर, कोडयु नेत्त, तुलु नेत्तरू, तेलुयु नेत्तुर, कोलमी नेतुर् (? नेतुर्), नदकी नेतुर, परजी नितर्, गटवा (एस) नेतूर, गोडी (खोई) नत्तर, (मिडया) नेतुर, (अदिलाबाद) नेतुर, कुई नेवेरि, कुवी (फिजगरल्द) नेतोरि (इन्ट्री ३१०६)।

बाहुई दीर् (पानी) प्रा॰ बा॰ \*नीर् (इन्ट्री॰ ३०५७, \*ईर् भी)।

बाहुई दे (सूर्य) तमिल आधिक, नायिक, मलयालम आधिक, आँयक, आँप, तोदा नो र, कतड नेसर्, तुरु नंसुङ् ? माल्तो नोहु (इन्ट्री ३३७१)।

ब्रा॰ दूई (जिह्ना) तमिल-मलयालम ना, नावु, नाक्तु, कोता न ल्ग्, न व्, तोडा नी फ्, कप्रड नालगं, नालिगं, कोडगु न यु, तुलू नालाँशि, तेलुगु नालिक, नाल (उ) क, को मी-नइकी न तक, पजी नंबेंड, गडवा (Oll) नाङ (S) नागु (इन्ट्री ३००९, अधिक समस्याप्रद)।

ब्रा॰ देर (कौन<sup>7</sup>) दुस्ख ने (कौन<sup>7</sup>), माल्तो नेरें (ह), नेरि (य)। ने (थ), नेर्र (कौन आदमी, कौन औरत, कौन व्यक्ति?) (इन्ट्री ४२२८, यह prothetic न के द्वारा यार् येर्, आर् एर् से विकसित होने वाले व्वनि-तत्व वरो के मतानुसार मृलत परस्पर सम्बद्ध है)।

इनके माय जिनको में निश्चित समझता हूँ उन दूसरो को भी सम्मिलित करँगा। प्रा० दरो (कल, मूत०), तमिल ने इनल्, ने इनइ, ने सून्, (वही), ने हुं,(वही) (क्षी घ्र ही, हाल मे), मलयालम इन्नले (कल, भूत०), कोना न र (नाम ने त का विकारी टप) (वही), मिन रु (मूत० के वल के पहले का दिन), कमड निम्न (भूत० कल, हाल ही बीता हुआ समय), कोडगु निम्न दि (भूत० का वल)", तेलगु निम्न (वही), गोडी निम्ने (इन्ट्री ३१०९, देखिए उपर्युक्त \*एं>ब्रा० अ की चर्चा)।

६ इसे एल० वी० रामास्वामी अय्यर ने 'इडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली' ५-१४८-५१ (१९२९) में प्रतिपादित किया है, ब्रे ने इन्हों से लिया है।

७ इस शब्द के दूसरे भाग के लिए (?-य दि, या -न दि), तमिल 'ञा<u>नर</u> (समय, दिन), मलयालम 'ञातु (दिन), मिनि ञान्नु मुनि-ञातु (परसो, भूत०), कोडगु मोनिअ'दि

इन छः व्युत्पत्तियों में केवल चार (प्रथम दो और अन्तिम दो) की व्युत्पत्ति संतोष-प्रद है। द्— और \*न्—का सिन्नपाती होना ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण है। क्या संकेत-वाची दा— का यह सहायक हो सकता है? (व्याख्या करने में)। अभी तक किसी विद्वान् ने इस विवेचन के सम्वन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जिससे न्—रूप का अभी का अध्ययन अनावश्यक हो। माल्तो में ड्रोजे के अनुसार संकेतवाची इ (यह) और अ (वह) के अतिरिक्त दूरवर्ती संकेतवाची के लिए फैला हुआ रूप न् है जो साधारणतः उस समय प्रयुक्त होता है जबिक संकेत करने वाला व्यक्ति उपस्थित हो और जिसका अनुवाद उसने 'जो एक (यहाँ)' किया है। यहाँ हम लोगों के पास न् से बने रूप भी हैं जो ब्रा॰ दा—को \*अ/आ से सम्बद्ध करते है और हम लोगों के पास अर्थ भी है जो 'वह' तथा 'यह' के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं, अर्थात्—'जो स्थान में दूरवर्ती पर सम्मुख उपस्थित है'।

उत्तर की भाषाओं, कुरुख या माल्तो, में माल्तो दक्षिणी तथा केन्द्रीय भाषाओं की अपेक्षा ब्राहुई से निकट से सम्बद्ध है। दोनों ही उत्तर की भाषाएँ प्रश्नवाची सर्वनाम में न्-के लिए प्रमाण उपस्थित करती हैं। माल्तो में अ-संकेतवाची में न् के लिए प्रमाण उपलब्ध है। ड्रोजे द्वारा माल्तो के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्यों से वहुत अधिक आधुनिक प्रमाणों की आवश्य-कता हमको महसूस होती है, पर प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। अतः मैं सोचता हूँ कि ब्रा॰ दा-की समस्या एक सीमा तक सुलझ चुकी है। यह व्युत्पत्तियों के उस वर्ग से (जो अब संख्या में सात है) सम्बद्ध है जिसमें ब्रा॰ द्- या तो ब्रा॰ अथवा प्रा॰ द्राविड़ी न्- से संगति स्थापित करता है। पर यह संगति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सकी है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें प्रा॰ द्राविडी \*न्-का प्रतिनिधित्व ब्राहुई में न्-द्वारा हुआ है (इन्ट्रीज २९८०, ३०१९, ३०५५, ३०६४, ३०८९)। सम्प्रति हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं। साधारण द्राविडी के निकटवर्ती संकेतवाची आधार \*इ,ई की स्थित ब्राहुई में अनिश्चित रह जाती है। क्या यह ब्राहुई से विलुप्त हो गया है अथवा इसको पहचाना जा सकेगा? मैं समझता हूँ, दूसरी बात अधिक सत्य है। अन्यत्र मैने ब्राहुई ध्वनि (enclitic) उपसर्ग सर्वनामों पर विचार किया है। ब्रे ने उनका और उनके प्रयोग का वर्णन किया है। उनका कथन है कि कर्म, सम्बन्ध तथा सम्प्रदान के अतिरिक्त अन्य विकारी कारकों में उनका प्रयोग आधार ई के साथ होता है जो कारक के रूप में शेव है; उदा०/-न्नासिड़

इद., तेलगु 'नेंडु (आज); गोंडी (ट्रेंच) नेन्ड्, (चिलियमत्तन) नेर्इद्., कोंडा नेनरू (वही)े; कुई नेन्जु (वही), कुवी नींन्जु (वही)।

८. इन्ट्रोडक्शन दु दि साल्तो लैगुएज, ३१ (१८८४)।

९. यिव यह स्पष्टीकरण संतोष प्रदान करने में असफल रहता है, तो मै इतना ही सुझाव दूँगा कि 'दा' में द्- 'देर' के सादृश्य पर आया है (इस शब्द सें 'द्' का सूल चाहे जो हो)। ऐसे संदर्भ प्रायः आने चाहिए जिनमें 'कौन ?' और 'यह' एक दूसरे को प्रभावित कर सकें (उदा०-'यह कौन है ?' 'यह है....')।

हिना ईती—ता' छडकी उनके साय गयी' (ई— तोन्ता [आघार]—उनके साय), ईकि-नुना अत् हेसुर् व तुम्हारे िल्ये क्या लाये (यहु०)?' (ई—कि—नुमा [आघार]—तुम्हारे िल्ये वहु०), ईइस्-क 'मेरे अधिकार मे' ([आघार] अधिकार मे—मेरे), ईअर्ट्-में 'तुम्हारे िल्ये वहु०), ईइस्-क 'मेरे अधिकार मे' ([आघार] अधिकार मे—मेरे), ईअर्ट्-में 'तुम्हारे हारा' ([आघार]—से—तेरे)। वे ने (वाके पुलेरी एम० वी०) पहले ही प्रस्ताव किया है कि ई मूलत भकेनवाची या, उदा०—ई-तो-क 'मेरे साय' मूलत 'इस एक के माय, अर्यात् मेरे', ई-तो-ता 'उनके साय' मूलत 'इनके साय अर्यात् उनके' था। प्रे का दूसरा माग जव मुझे प्राप्त नही हुआ था, अपने विचार में मैं अकेला था, पर उनके विवरण से मुझे दुहरा विच्वास हो गया है कि यह स्पप्टीकरण उचित है। केवल एक ही तर्क इसके विवर्ध है कि निरपेक्ष स्पा (absolute forms (जिस प्रकार ई-आन्-, ई- अट्, ई-तो-, आदि) में सीघा ही स्पान्तर प्रत्यय (mllectional suffixes) जोडे जाने वाली साघारण सज्ञाओं के स्पिन्तर के सद्धा ई के विकारी स्प उन सकेतवाचियों के सद्धा नहीं हैं जिनमें विदेश विकारी म्य हैं (उदा०—दा/वाद्, वार्-आन्, वार्-अट्, दार्-तो, आदि)। मैं इस अन्तर्विरोध की व्याप्या नहीं कर सक्ता, पर मेरा विचार है कि यह ई की व्युत्पत्ति के लिए पातक नहीं है।

१० मुझे खेद है कि प्रस्तुत सकेतवाची सर्वनामो की व्युत्पत्तियो का प्रसग 'ड्रेवेडियन एटोमोलोजिकल डिक्शनरी' में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इसका मूल कारण यह है कि उक्त प्रय के प्रकाशन के पूर्व प्रस्तुत लेख तैयार न हो सका था। सभव है कि पूरक के रूप में इसे सम्मिलित किया जा सके।

## ई० एम० विकोवा

# आधुनिक बँगला में विधेयात्मक शब्द्-संयोग

विधेयात्मक शब्द-संयोग का भाव है उद्देश्य और विधेय का संयोग, ऐसे संयोग जो संघ-टनात्मक आधार से प्रतीत होते है, या वाक्य के प्रमुख शब्द (अथवा वाक्यांश के, प्रमुख या गौण)।

प्रस्तुत निबंध में उन उपकरणों की चर्चा अभिप्रेत है जिनसे आधुनिक वंगाली उद्देश्य तथा विधेय की अभिव्यक्ति करती है।

उद्देश्य तथा विधेय की अभिव्यक्ति करने वाले उपकरणों का विश्लेषण करते समय हमने देखा था कि वाक्य का व्याकरणात्मक अंश शब्दों (किसी भी व्याकरणात्मक विभाग से संबद्ध) अथवा शब्द-संयोगों का अन्य के प्रसंग में कोई भी व्यापार प्रदिशत करता है। वाक्यांश की इस परिभाषा में हमने इस बात पर विशेष बल दिया था कि इसके व्याकरणात्मक वर्ग का क्या अर्थ है ?

यह सर्वविदित है कि व्याकरण के एक खंड के रूप में वाक्य-विन्यास के विकास में तर्क-शास्त्र का महत्वपूर्ण योग रहा है। यही कारण है कि प्रायः व्याकरणात्मक भाव को तार्किक भाव ही मान लिया जाता रहा है, या दोनों में बहुत कम अंतर माना जाता है। वाक्य को तर्क के अध्ययन का प्रमुख विषय समझा जाता है। वाक्य के निष्कर्ष और उसके विशिष्ट अंगों की तुलना तार्किक निष्कर्ष से की जाती है, उसके उद्देश्य तथा विधेय से।

परंतु क्योंकि निष्कर्ष में सभी प्रकार के विचारों का समावेश नहीं हो जाता (एक भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य सदैव निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता; उदाहरणार्थ, एक प्रश्न अथवा आज्ञा तर्कशास्त्र की दृष्टि से निष्कर्ष नहीं मानी जा सकती), अतः उसके उद्देश्य तथा विधेय वाक्यगत उद्देश्य तथा विधेय के समान ही नहीं होते, वरन् प्रत्येक वाक्य के लिए अनिवार्य भी नहीं होते। इस प्रसंग में हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि प्रत्येक वाक्य के लिए उद्देश्य तथा विधेय का होना आवश्यक है, और न हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य दो खंडों में विभक्त होता है—उद्देश्य तथा विधेय नी वाक्य-संगठन के इस रूप के साथ ही उद्देश्य तथा विधेय की

१. द्र० भाषा-प्रकाश (बंगला व्याकरण), कलिकाता विश्वविद्यालयेर अध्यापक श्री सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय प्रणीत, तृतीय संस्करण, कलिकाता विश्वविद्यालय कर्तृक प्रकाशित, १९४५, पृ० ३६२; सरल भाषा प्रकाश बॉग्ला व्याकरण श्री सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय प्रणीत, कलिकाता, १९५७, पृ० २९३; बांग्ला भाषार व्याकरण, पंडित हरनाथ घोष और डॉ० श्री सुकुमार सेन कर्तृक प्रणीत, एकादश संस्करण, कलिकाता पृ० २७९; आधुनिक बांग्ला व्याकरण, श्री जगदीशचंद्र घोष प्रणीत, कलिकाता १९५६, पृ० २५८।

तमेर' राब्द के द्वारा ही 'राम के स्वामित्व' की व्यजना की गर्मा है, 'लुप्त' और 'बज्ञात' त्रिया ारा नहीं।

इस प्रकार के विद्यानों में किया अनावस्यक जान पड़ती है, क्योंकि उद्देश्य की स्थिति ज्ञा द्वारा पूर्णत प्रकट हो जाती है। बँगला में यह इमिलए और भी आवस्यक मही है, क्योंकि ज्ञा के विद्येयात्मक सयोग विरोधी स्थितियो द्वारा एक्दम सरल हो गये हैं। कुछ भारतीय ार्य भाषाओं की सुलना में, जिनमें जोड़ने वाली किया आवस्यक है, बँगला और पूर्वी समुदाय जे भारतीय आर्य भाषाओं की यह स्थिति एकदम अलग है।

िन्यात्मक तथा सज्ञात्मक विघेयों में प्रयुक्त होने वाले शब्द-सर्गग इस प्रकार हैं — (क) क्रियात्मक विघेय के रूप अपेक्षाकृत काफी अधिक हैं। उन्हें दो वर्गों में बाँटा ग सकता हैं—पहले वग में वे रूप आते हैं, जिनमें कोश तथा व्याकरण के तत्त्वों की अन्विति हैं गीर जो मूलत सयुक्त क्रियाओं के कारण है। दूसरे वर्ग के अतगत वे रूप हैं जिनमें अर्थ का प्रिक भार क्रियायक सज्ञा तथा कृदत पर पड़ता है और क्रिया अपना कोश वाला माब सुरक्तित

म्बती है।

बुलिये नी' (शरज्वन्द्र, 'शेप प्रश्न')।

(ख) सज्ञात्मक विघेयो को भी दो वर्गो मे विभक्त किया जा मकता है। पहले वर्ग मे वे रूप हैं जिनमे मूल शब्द निश्चयात्मक शब्दो के बिना कर्नृत्व का भाव नहीं प्रकट करता (उदा० ए सहज गान नय ए गान नय)। दूसरे वर्ग मे नित्र्यार्थक सज्ञा बाले रूप आते हैं, ऐमे रूप जिनमे मज्ञा तथा किया सयोजक का सयोग हुआ है, उदाहरणतया—'आठा', 'बाला', 'हाज्या'। (ग) मुहाबरों के माध्यम से बनने बाले विघेयों को एक स्वतन वग मे रक्खा जा नकता है, उदाहरणार्थ 'रग घरा' इस वास्त्र में 'बर्पार परे शरतेर चूतनधीत रौद्र येन सोहागाय-गलाने निर्मल सोनार मत रग घरियांचे' (रवीन्द्रनाय, 'काबुलीवाला'), अथवा 'बीख बुलिये नेड्या' इस वाक्य में 'तुइ ना हय एकटखानि घरे आय गे माँ, आमि तत्क्षण एइ मासिक पनटाय चीढ़ा

विद्येय के रूप में व्यवहृत होने में व्याकरणात्मक शब्द भिन-भिन्न रूप घारण कर लेते हैं। |अनदित सविप्ति

# बाबूराम सक्सेना

# हिन्दी में लिंग-भेद के द्वारा सूक्ष्म अर्थ-भेद का द्योतन

हिन्दी के अचेतन पदार्थों के द्योतक शब्दों के विषय में सामान्य रूप से यह धारणा है कि वड़े, कठोर आदि पदार्थों के द्योतक शब्द पुंलिंग के हैं और छोटे, नम्र आदि के द्योतक शब्द स्त्रीलिंग में हैं; यथा, पता—पत्ती, बिरवा—विरई, लोटा—लुटिया, रस्सा—रस्सी आदि। परन्तु हिन्दी शब्दावली पर ध्यान देने से प्रतीत हुआ कि कुछ शब्द अपनी भाषा (और वोलियों) में ऐसे हैं, जिनमें लिग-भेद से प्रायः मौलिक अर्थ-भेद प्रकट होता है। उन्ही पर इस लेख में विचार करना अभीष्ट है।

कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें लिग-भेद से अर्थ-भेद तो प्रकट है, पर वह व्युत्पत्ति-भेद पर आश्रित है; यथा, हाल पुं० में दशा, समाचार आदि का द्योतक है और स्त्री० में सवारी के पहियों पर चढ़ाया जाने वाला लोहे या रबड़ का पट्टा है। गंजा पुं० में उस पुरुष का द्योतक है जिसके सिर पर वाल न हों और गंजी स्त्री० में उसी प्रकार के सिर वाली नारी के लिए मौजूद है, तथापि गंजी स्त्री० में बनियायन के लिए प्रयोग में है और स्पष्ट है कि इसकी व्युत्पत्ति भिन्न है। इसी प्रकार पुं० कुलका एक तरह का साग है और कुलकी स्त्री० एक डिब्बी में बन्द कर जमायी हुई दूध-मिठाई है।

असाढ़-असाढ़ी,कातिक-कतकी,अगहन-अगहनी आदि युग्मों मे पुं० शव्द मास का द्योतक है और स्त्री० उस मास की पूर्णिमा का। यह भेद संस्कृत से चला आ रहा है। इसी प्रकार संस्कृत में पुंलिंग शब्द वृक्ष का द्योतक है और नपुंसक उसके फल का; यथा, आम्रः-अाम्रम्।

कुछ युग्मों में मूल शब्द किसी पदार्थ का द्योतक है और दूसरा मत्वर्थीय अथवा तदीय का। इस श्रेणी में ऐसे शब्द हैं—जैसे, गवाह—गवाही, साख—साखी, नथुना—नथुनी, कुंडल—कुंडली, अंगूर—अंगूरी, अँगूठा—अँगूठी, चनका—चल्की, होला—होली, सलाम—सलामी, सट्टा—सट्टी, मिस्सा— निस्सी, जाला—जाली; यद्यपि यहाँ भी अर्थ-भेद का कुछ आभास उपस्थित है। जाला मकड़ी का पुं० और जाली—लोहे की या आलू आदि खाद्य पदार्थ की। निश्चय ही यहाँ अर्थ-विकास की प्रक्रिया चल रही है।

आगे जिन शब्दों की व्याख्या की जा रही है इनमें शब्द का मूल अर्थ अक्षुण्ण है, तथापि गौण अर्थ-भेद, अर्थ-संकोच, अर्थादेश आदि की प्रणाली से उपस्थित हो गया है।

अंगा (पुं०) ऑगिया (स्त्री०) दोनों पहनने के वस्त्र है पुं० वड़ा और स्त्री० छोटा भी है, पर अंगा पुरुष का वस्त्र है और ऑगिया स्त्री का। इसी तरह के कुर्ता—कुर्ती, पाजग्मा—पाजिमया भी हैं। ओढ़ना—उढ़नी भी ऐसे ही है।

अडा पु॰ मे उसको कहने हैं जिससे चिडिया, साँप आदि जीव निकलते हैं और अडो म्त्री॰ एक प्रकार के रेदामी वस्त्र वा नाम है।

अटा पु॰ में बड़ी कोड़ी, बड़ी गोली या रेक्स या सूत की लच्छी का धोतक है, पर अटी स्त्री॰ क्सर पर के, घोती के लपेट अयवा खेल में एक चैंगली के ऊपर दूसरी को चढ़ावर अहमयोग का घोतक है।

अद्धा पु॰ में अधिकतर सवारी की छोटी वैलगाडी वे लिए प्रयोग में बाता है, और अद्धी स्त्री॰ एक प्रकार के सुती महीन कपडे के लिए।

आंत स्त्री० नेत्र का वाचक है, पर आंता, अँखुआ आंख के आवार के अनुर या द्योतक है। आंख राव्द भी प्राय इसी अथ मे आलू और ईख के उस भाग को कहते हैं जहाँ से अबुर के फटने की सभावना है।

अवबी में आम, आँउ पु॰ पके फ़ुल का बाबन है और अभिया, अँविया स्त्री॰ कच्चे का, और यहीं प्रयोग खडी वोली का है। धीरेन्द्र जी की बोली में आम कलमी था (जो प्राय बडा बडा होता है) और अभिया जुल्मी का (जो अपेसाकुन छोटा होता है) वाबक है।

कठा-बाठी दोनो गर्ले में पहने जाते हैं, पर कठा एक आभूपण है जो मोने आदि बहुमूल्य पदार्थों का बनता है, परन्त कठी मगत जन पहनते हैं।

पचरा कुडा क्कटका द्योतक है पर कदरी आलू आदि के बने हुए साद्य पदार्थ की द्योतक है।

फनला एक विशिष्ट रंग के बैल या सरपूर्च का वाचक है, पर फजली एक प्रकार का गीत हैं।

किनारा नदी, तालाव आदि का होता है, और किनारी (किनार) घोती, साडी की। कुटा एक विशेष बतन का नाम है औं कुडी दर्वां जे को बन्द करो की जजीर को कहते हैं।

े पुदा लकड़ी के वडे टुक्डे को कहने हैं, पर कुदी भाववाचक है जिसका अब है 'पीटना', 'पिटाई'।

खूँदा पड़ा होता है और खूँटी छोटो, पर पु॰ शब्द अधिकतर पशुओं के वौपने की या सीमे की मेख के लिए प्रयोग में है और स्त्री॰ कपड़े टींगने की छकड़ी या छोहे की होती है।

स्रोपडा नारियल की गिरी को नहते हैं और खोपडो मानव या पशु के सिर या विमान को।

गगरा और गगरो मे परिमाण वा मेद नहीं है, जैसा फलसा और फलसिया मे है। परन्तु गगरा वातु वा बना होना है और गगरो मिट्टी की होती है।

घडा पानी रखने का वर्तन है, पर घडो समय बनाने वाली एक मशीन है, जिसमे आदि क्लाल में पानी के पान का मले ही उपयोग रहा हो, पर अब नहीं है। अवधी घरिया केंमेरे द्वारा प्रयुक्त मिट्टी के बने कुछ मौंचे का द्योतक है, पानी रखने के पात्र का नहीं, परिमाण अवश्य घडे में छोटा होना है।

# बांबूराम सक्सेना

चूना-चूनी दोनों का सम्वन्ध चूर्ण से है पर चूना पान में रखकर खाया जाता है और चूनी अन्न के विशेष कर दालों के टूटे-फूटे कणों को कहते है जो अधिकतर पशुओं को खिलाई जाती है।

ताला कुफुल को कहते हैं और ताली चाभी को।

पन्ना पुस्तक के पृष्ठ को कहते है और पन्नी सोने-चाँदी की होती है जो कपड़ों में टाँकी जाती है।

बीड़ा पान का होता है और खाया जाता है, परन्तु बीड़ी तम्बाकू की होती है और पी जाती है।

बुंदा कान में पहनने का गहना है और बूंदी (बुंदिया) मिठाई या रायते में प्रयोग में आती है, यद्यपि दोनों शब्दों का सं० 'बिन्दु' से सम्बन्ध स्पष्ट है।

भट्ठा ईटों को पकाने का होता है और भट्ठी प्रायः वह स्थान है जहाँ शराब वनती या विकती है।

रोट-रोटी दोनों खाये जाते हैं, पर रोट हाथी, हनूमान जी अथवा देव-दैत्यों का खाद्य है और रोटी मानव का।

इसी प्रकार के अन्य पुं० स्त्री० युग्मों में भी सूक्ष्म अर्थ-भेद उपस्थित हो गया है। इनकी सूची नीचे दी जाती है।

## शब्द-सूची

| ₹.  | गिट्टा    | (पु०)-गिट्टी  | (स्त्री०)। | १७. टोप-टोपा | (पुं०)-टोपी   | (स्त्री०)। |
|-----|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| ₹.  | गुंडा     | (पुं०)—गुंडी  | (स्त्री०)। | १८. टोला     | (पु०)-टोली    | (स्त्री०)। |
| ₹.  | गुच्छा    | (पु०)-गुच्छी  | (स्त्री०)। | १९. डाँड़ा   | (पु०)-डाँड़ी  | (स्त्री०)। |
| ૪.  | गुलेला    | (पुं०)—गुलेल  | (स्त्री०)। | २०. डोरा     | (पु०)-डोरी    | (स्त्री०)। |
| ५.  | गोटा, गोट | (पुं०)-गोटी   | (स्त्री०)। | २१. तना      | (पुं०)-तनी    | (स्त्री०)। |
| ξ.  | गोल,गोला  | (पुं०)-गोली   | (स्त्री०)। | २२. घेला     | (पुं०)—धेली   | (स्त्री०)। |
| છ.  | घाट       | (पुं०)–घाटी   | (स्त्री०)। | २३. नल       | (पुं०)—नली    | (स्त्री०)। |
| ८.  | चिट्ठा    | (पु०)-चिट्ठी  | (स्त्री०)। | २४. पटरा     | (पु०)-पटरी    | (स्त्री०)। |
| ९.  | चोआ       | (पुं०)-चोई    | (स्त्री०)। | २५. पापड़    | (पुं०)-पापड़ी | (स्त्री०)। |
| ξo. | चौका      | (पुं०)-चौकी   | (स्त्री०)। | २६. पिंडा    | (पुं०)-पिंडी  | (स्त्री०)। |
| ११. | चोला      | (पुं०)-चोली   | (स्त्री०)। | २७. पीढा     | (पुं०)-पीढ़ी  | (स्त्री०)। |
| १२. | छीटा      | (पुं०)–छीट    | (स्त्री०)। | २८. पुरा     | (पुं०)-पुरी   | (स्त्री०)। |
| १३. | छुरा      | (पुं०)–छुरी   | (स्त्री०)। | २९. फल       | (पुं०)—फली    | (स्त्री०)। |
|     | झाड़      | (पुं०)–झाड़ी  | (स्त्री०)। | ३०. वंस      | (पुं०) - वंसी | (स्त्री०)। |
|     | टाँका     | (पुं०) –टाँकी | (स्त्री०)। | ३१. वतासा    | (पुं०) –वतास  | (स्त्री०)। |
| १६. | टुकड़ा    | (पुं०)–टुकड़ी | (स्त्री०)। | ३२. वदला     | (पुं०)-वदली   | (स्त्री०)। |

#### हिंदी-अनुशीलन

| ₹₹ | वेना          | (पु०)वेनी    | (स्त्री०)। | 88  | ल्ला        | (पु०)~लत्ती  | (स्त्री०)। |
|----|---------------|--------------|------------|-----|-------------|--------------|------------|
| 38 | भौरा          | (पु०)-भौंरी  | (स्त्री०)। | ४५  | लोना        | (पु०)लोनी    | (स्त्री०)। |
| ३५ | माट           | (पु॰)माटी    | (स्त्री०)। | ४६  | घतरज        | (पु॰)शतरजी   | (स्त्री०)। |
| ₹ξ | मिर्चा, मिर्च | (पु०)–मिर्ची | (स्त्री०)। | ১,০ | घीशा        | (पु०)शीशी    | (स्त्री०)। |
| ३७ | मिस्सा        | (पु०)-मिस्सी | (स्त्री०)। | ٧٤. | . सट्टा     | (पु०)सट्टी   | (स्त्री०)। |
| 3८ | मुहरा         | (पु०)-मुहरी  | (स्त्री०)। | ४९  | सलाम        | (पु॰)-सलामी  | (स्त्री०)। |
| ३९ | रकाब          | (पु०)-स्कावी | (म्त्री०)। | ५०  | साफा        | (पु॰)-साफी   | (स्त्री०)। |
| 60 | रेत, रेता     | (पु०)–रेती   | (स्त्री०)। | ५१  | सिक्कड      | (पु०)-सिकडी  | (स्त्री०)। |
| ४१ | रोजा          | (पु०)-रोजी   | (स्थी०)।   | ५२  | सिल्ला      | (पु०)–सिल्ली | (स्त्री०)। |
| ४२ | लच्छा         | (पु०)-सन्छी  | (स्त्री०)। | ५३. | सेला        | (पु०)—सेली   | (स्त्री०)। |
| Хŝ | लट्ट, लट्टा   | (ঀৢ৽)~লাঠী   | (स्त्री०)। | ५४, | <b>.</b> हल | (पु०)–हाल    | (स्त्री०)। |
|    |               |              |            | 44  | ਈਵਾ         | (av) =sist   | (स्थीत्)।  |

### वी० पी० लेप्रोवस्की

# हिंदी में संभावनार्थ\* के रूपों का प्रयोग

क्रिया की रीति में कियार्थभेद (mood) कार्य के रूप विषयक अभिव्यक्तीकरण का एक व्याकरणिक विभाग है। क्रियार्थभेद के रूप में विधान (execution) की वास्तविकता कार्य (action) के विभिन्न सम्बन्धों के सामान्यीकृत विचार या प्रतिबिम्ब होते हैं। शास्त्रानुसार हिन्दी में चार प्रकार के क्रियार्थभेद स्पष्ट हैं: निश्चयार्थ (Indicative), आज्ञार्थ (Imperative mood), संकेतार्थ (Conditional) और संभावनार्थ (Subjunctive)।

निश्चयार्थ के रूपों के प्रयोग में वाक्य द्वारा एक कार्य का बोध होता है, जिससे पूर्णता (implementation) कार्य के तथ्य द्वारा उपस्थापित होती है। इस प्रकार किया निश्चयार्थ के रूप में वास्तविक कार्य को प्रकट करती है, इस प्रकार का कार्य जो उस के भूत-वर्तमान या भविष्य में हुई पूर्णता का अर्थ सूचित करता है; उदाहरणतया—

'सहसा रक्षा के मुँह से हल्की सी चीख निकल गई।' (सुदर्शन, काया-पलट)। 'अब सब कपड़ा विदेश से आता है' (प्रेमचंद, समरयात्रा)। 'मैं तो सीधी लाहौर जाऊँगी।' (सुदर्शन, काया-पलट)।

आज्ञार्थ, संकेतार्थ और संभावनार्थ के रूप कम वास्तविक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं अथवा वह कार्य जिसका विधान (execution) कार्य के तथ्यों से नहीं उपस्थापित होता। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी वास्तविकता प्रकट करता है।

क्रिया आज्ञार्थ के रूप में इस प्रकार का कार्य प्रकट करती है जिसके विधान (execution) का विचार बोलने वाले व्यक्तित्व से प्रेरक (Incentive) पर आश्रित पाये जाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

इस ित्रयार्थभेद के रूप प्रेरित महत्व की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं; जैसे—— 'मोहन अधीर होकर बोला—अम्मा मुझे रूखी रोटियाँ ही दे दो।'

(प्रेमचन्द, मृतक भोज)।

संकेतार्थ के रूप में किया इस प्रकार के प्रतिज्ञाकृत कार्य को प्रकट करती है, जो वास्त-विक घटना के विपरीत होते हुए पूरा नहीं हुआ है; जैसे—

'डॉ॰ चढ्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार देते।' (प्रेमचन्द, मंत्र)।

<sup>\*</sup>Subjunctive mood.

समावनार्थ (Subjunctive mood) के रूप मे त्रिया ऐसे अवास्तविक कार्य को प्रकट करती है, जिसका प्रत्यक्षीकरण विषरीतता मे होता है, जैसे —

'शायद मालिक-मकान ही आ गया हो।' (सुदर्शन, आपत्रीती)।

'मोहन को उसके पागलपन की सबर हो ऐसी बात न थी।' (अश्क, कुन्ती)।

अवास्तविक कार्य को प्रकट करने के लिए तीनो कियायभेदों में से समावनार्य बहुत प्रयुक्त होता है। बहुत से विभिन्न रूपों द्वारा इमकी व्यान्या की जाती है जिसकी अभिव्यक्ति हिन्दी में दिये गये कियार्यभेदों की सहायता से की जा सकती है।

हिन्दी के सभावनार्य की पढ़ित में काय की पूर्णता का समय तथा उसकी प्रकृति और रूप निर्वारित करते हुए इसके तीन प्रकार पाये जाते हैं—१ मामान्य प्रकार (simple form, वर्तमान भविष्य का रूप), २ अपूर्ण रूप, और ३ पूर्ण रूप।

त्रिया के मूळ में व्यक्तिगत अन्तो को जोटकर सम्भावनार्य का मामान्य प्रकार बनाया जाता है, नीचे कुठ 'अन्त' हैं---

'ऊँ' उत्तम पुरुष एकवचन 'ए' अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष एकवचन, 'एँ' उत्तम और अन्य पुरुष बहुवचन, 'ओ' मध्यम पुरुष एकवचन ।

सभावनार्य के मामान्य रूप में <sup>'</sup>होना' निया पुछ सीमा तक साधारण नियम से हटती हुई रुगती है।

सभावनार्य के अपूर्ण और पूर्ण रूप वर्षमान कृदन (Present Participle) और मूत कृदत (Past Participle) के सयोग से सहायक किया 'होना' के सभावनार्य के साधारण रप के भीतर विस्लेपित होकर बनते हैं।

विद्वानो के अनुसार समावनार्य के सामान्य प्रकार (simple form) के विकसित रूप वर्तमान निश्चयाथ में खोजें जा सकते हैं।

वर्तमान निरचयाय का रूप विषयक (model) पुनर्जान म्पट्टत इससे मबद्ध पाया जाता था कि —

- (अ) वर्तमान तथा बन्य कालो के महत्व की अभिव्यक्ति मुदत (Participle) के रूप करते थे। यह विकास नयी भारतीय भाषाओं की विशेषता है।
- (य) मध्यकालीन भारतीय भाषाओं और नयी भारतीय भाषाओं के मकमण काल में इच्छार्यक (Optative) रूप समाप्त हो गये थे, जो नये भारतीय भाषाओं में खोज लिये गयें और वें उन रूपविषयन छायायों को अभिव्यक्ति देते हैं जो हिन्दी में सभावनार्थ के द्वारा व्यक्त की जाती हैं।

समावनार्य के रूपों में सामान्य रूप बहुत प्रयुक्त होता है और अपूर्ण रूप सब से समा

समावनार्य ने पूण और अपूण रूपो मे सामान्य रूप में शब्दार्य सम्बन्धी विशेष अन्तर यह है कि वे नार्य नी निरिचत प्रकृति की ओर मकेत करते हैं।

सभावनाय वा स्वतन और साधित दोनो प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होता है। इस निवध

में आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के स्वतंत्र वाक्यों में संभावनार्थ के रूपों के प्रयोग पर विचार किया गया है।

वर्तमान साहित्यिक हिन्दी में संभावनार्थ के स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग के कालों के समस्त क्षेत्र को बाँटने में भाषा-सामग्री का विश्लेषण सहायक है।

# §१. सूचना की अप्रामाणिकता की अभिन्यक्ति

संभावनार्थ के रूप उन वाक्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते है जो ऐसे किसी कार्य की पूर्णता की ओर संकेत करते है, जो वास्तविकता के विपरीत न हो। इसमें वाक्यों में अंगभूत के रूप में साधारणतया 'शायद', 'कदाचित्', 'स्यात्' आदि जोड़े जाते हैं। उदाहरणतया—

'शायद आपको उसपर विश्वास न आए।' (सुदर्शन, राजा)।

'कदाचित् इसी से वे नाराज हो गये हों।' (कौशिक, कर्त्तव्य का बल)।

'वह मेरे चाव को पहिचान गयी है। कुछ गाँव वाले भी स्यात् जानते हों।'

(वृन्दावन लाल वर्मा, मृगनयनी)।

संभावनार्थ का अपूर्ण रूप सामान्यतया वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करता है। दिये हुए रूप के संदर्भ के आश्रित होकर कभी-कभी निश्चयार्थ के अपूर्ण रूप के समय संबंध से पृथक् न होते हुए भी वह भूतकाल का अर्थ दे सकता है; जैसे—

'शायद वे समझते थे कि यह लोग हमें पकड़ने आये है, या समझते हों कि कोई न कोई इनकी तलाश करने तो आयेगा ही। उससे अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐंठेंगे।'

(प्रेमचंद, कुत्ते की कहानी)।

किन्तु संभावनार्थ के पूर्ण रूप में समय-संबंध (time relation) में यह पृथक् नहीं किया जा सकता।

(अ) निश्चयार्थ के अपूर्ण रूप से ---

'िकसी बैद हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे। शायद बुखार तेज हो गया हो।" (प्रेमचंद, बैर का अन्त)।

(ब) निश्चयार्थ के पूर्ण रूप से ---

'फिर तो मन-ही-मन में हम लोगों को आशीर्वाद देने लगीं। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो।' (प्रेमचंद, कुत्ते की कहानी)।

(स) निश्चयार्थं के (Pluperfect) रूप से-

'मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे घोखा तो नहीं हुआ।' शायद दीदी जी के कमरे से आया हो।

(प्रेमचंद, निर्मला)।

इस प्रकार संभावनार्थ के रूपों से वे छायार्थ उनमें से प्रत्येक की अभिन्यक्ति के लिए निश्चयात्मक कियार्थभेद (Positive Mood) की पद्धति में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार काल के छायार्थ (shades) केवल संदर्भ से बतलाये जा सकते हैं।

ऊपर के उदाहरणा में त्रिया-विषेष (Verb-predicate) ऐसे नाय की प्रवट करता है, जिसका बोध बनता के अनुसार सही तथ्य के रूप मे नहीं होता। विश्वास वे स्तर भिन्न हो सकते हैं।

किन्तु वाक्य कभी-कभी त्रिया-पद से वने कार्य को नकारात्मकना से सीमित कर सकता है। तब फिर त्रिया अल्प विश्वसित कार्य को प्रकट करती है। ऐसा छायार्य 'ही' के प्रयोग से प्राप्त होता है, उदाहरणतथा---

'ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले।'

(प्रेमचन्द, कुत्ते की कहानी)।

'महासिंह को तो क्दाचित् ही कभी पहले ऐसे प्यारे शब्दो को मुनने का अवसर मिला हो।' (प्रेमचद, दुर्गादास)।

#### §२ स्वीकृत बात की अभिव्यक्ति

नीचे दिये गये उदाहरणों में वाक्य का क्रिया-विषेय समावनायें के कुछ रूपों में प्रवेश करते हुए वक्ता द्वारा स्वीवृत कार्य की भूवक वास्तविकता के रूप में प्रवट करता है, जैसे— 'आप मले ही ऐसा करते हो परन्तु मैंने आज तक कोई काम इच्छा के विग्द्ध नहीं किया।'

(कौशिक, अपराधी)।

स्वीकृति (assumption) का विकल्प हो सकता है, ऐसी स्थिति में वायय में 'या' शब्द अभिव्यक्ति-खण्डों में विभाजक सबव को व्यक्त करने के लिए जुड जाता है , जैसे—

'जैसलमेर रहे या नष्ट हो जाय, मगर महाराज कैंद न रहेंगे।' (सुदर्शन, प्रवला)।

इन उदाहरणों में बानय ना मतलब ब्यक्त स्वीकृति के विपरीत है। यह बानय पहले बानय की स्वीकृति के रूप विषयभ छायार्थ-—जिसका त्रिया-विवेय समाननार्थ के रूप में है—का सहायक है। इसका अर्थ दोनों वाक्यों में दढ सम्बन्ध का होता है।

शब्दार्थ-सब्ध में यह मेल म्बीकृति-सूचक आधित चाक्य-खड और प्रधान वाक्य-खड की कडी की याद दिलाता है।

#### §३ चुलना की अभिव्यक्ति

सभावनार्य के रूप ऐसे वाक्यों में प्रयोग किये जाते हैं जिनका लक्ष्य एक घटना को दूसरी घटना से नुलना करते हुए अधिक विधियत् और निर्विष्ट बताना होता है। ऐसे वाक्यों की विदो-पता यह है कि वे अपने अगभूत (component) में 'मानो' और 'जैसे' घट्यों को समाहित करते हैं, उदाहरणतया —

'मानो सहानुभूति, दुख, ममता और प्रेम के सिम्मश्रित भावों की मूर्ति हो। इसे देखकर भरने वाले रोगियों के लिए मरना सरल हो जाता था।' (कृष्णचन्द, दर्द गुर्ती)। 'मुँह जैसे किसी चोट में पीछे को बैठ गया हो।' (यशपाल, आदमी का बच्चा)।

तुष्टना ब्यनत करने वाले वान्यों में बहुवा अविध्तूचक क्रिया (Durative verb)का प्रयोग होता है, जो काय की अविच्छिन्नता ना अर्थ रखते हुए अभिव्यक्ति को अधिन स्पष्टता देता है, जैसे− 'हाय यह पीड़ा ! मानो तीव लहरें तट से टकरा रही हों।' (कृष्णचन्द, दर्द गुर्दा)। §४. आवश्यकता और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति

आवश्यकता, कर्त्तव्य के विचार को व्यक्त करने के लिए संभावनार्थ में केवल सामान्य रूप (simple form) का प्रयोग होता है। इस स्थिति में जिन वाक्यों के क्रिया-विधेय कर्मवाच्य में होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं; जैसे —

'स्वयं जगत् सिह से पूछ लिया जाय।'

(सुदर्शन, भग्न-हृदय)।

किन्तु आवश्यकता, कर्त्तव्य का अभिप्राय उन वाक्यों से भी व्यक्त किया जा सकता है, जिनका क्रिया-विधेय (Verb-predicate) कर्तृवाच्य के रूप में हो; उदाहरणार्थ—

'स्नेह ने कहा, में तुम्हें बताऊँ, एक शानदार नृत्य पार्टी हो जाये ग्रांड में।'

(कृष्णचन्द्र, अन्नदाता)।

'संदेह की छाया भी वहाँ न हो।'

(लक्ष्मीनारायण मिश्र, एक दिन)

आवश्यकता या कर्त्तं का अभिप्राय आज्ञा के छायार्थ के साथ भी हो सकता है, जबिक कियार्थक संज्ञा (Infinitive) संभावनार्थ के परोक्ष रूप (indirect form) में अन्य पुरुष एकवचन के रूप में मिलकर व्यक्त होती है; उदा॰—

'देखना तुम्हारे घर में कोई सॉप न सरने पाये।'

(प्रेमचन्द, नागपूजा)।

इस उदाहरण में आवश्यकता या कर्त्तव्य का अभिप्राय संदर्भ के आश्रित होकर 'इच्छा' और 'आज्ञा' का छायार्थ दे सकता है।

ऊपर के तमाम उदाहरणों की यह विशेषता है कि शब्द प्रकरण के कार्य में प्रवेश कर उस व्यक्ति को—जिसका कार्य आवश्यकता और कर्त्तव्य के विचार-बोध के साथ कड़ी जोड़ता है—स्पष्ट नहीं करते।

कभी-कभी वाक्य ऐसे शब्द से सम्बद्ध होते है, जो कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य को निभाने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करते है। ऐसे वाक्य प्रायः समाचार-पत्रों के शीर्षक-पंक्ति हुआ करते हैं; जैसे —

आलंकारिक वाक्यों में स्वीकृति या अस्वीकृति प्रश्न के रूप में भावावेग के साथ अभि-व्यक्त होती है। संभावनार्थ के सामान्य रूप (simple form) में क्रिया-विधेय के प्रयोग में आवश्यकता, कृतज्ञता और संभावना के अभिप्राय प्रसारित होते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिया में नकारात्मकता का आभास तो नहीं होता, किन्तु विचारतः वाक्य नकारात्मक लगता है; उदा०—

'निमिष भर के लिए बसन्ती असमंजस की दशा में खड़ी रही। क्या वह उस वेश्या के पैरों में जा गिरे?' (अश्क, सतीत्व का आदर्श)।

'अव मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूँ?' (प्रेमचन्द, ईश्वरीय न्याय)।

'वह कँसे मूल जाबे कि कौंसिल में उनकी उपस्थिति केवल सरकार की कृपा और विश्वास पर निर्भर है।' (प्रेमचद, आदर्श विरोध)।

आलकारिक प्रश्नो को व्यक्त करने वाले वाक्य प्रश्न रूप में सर्वनाम और िन्या-विदोषण में भी हो सकते हैं। इस प्रकार दिये उदाहरणों में प्रश्न रूप में निज्या-विदोषण 'क्यों' का प्रयोग वाचिककार्य (verbal action) की आवश्यकता के औचित्य के प्रति नकारात्मक है और 'कैसे' का प्रयोग कार्य-विद्यान की सम्भावना के प्रति नकारात्मक है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द की अनुपस्थित में कर्त्तव्य का रूप-विषयक छायार्थ स्पष्टत प्रकट होता है।

हिन्दी में किया के साथ 'न' की उपस्थिति में 'क्यो' क्रियाविशेषण का प्रयोग बहुत होता है। इनमें भी आलकारिक प्रश्न रहता है। किन्तु उनका रूप-विषयप छायार्थ उनसे भिन्न प्रकार वा है।

'क्यो न' से मयुक्त वाक्य वाचिक कार्य (verbal action) के सभावना-दोध का छायार्थ व्यक्त करते हैं, जैसे---

'उसके मन मे एव नयी आनाक्षा अकुरित हुई। क्यो न घर लीट चलूं।' (प्रेमचन्द, गृह-दाह)।

'आदमी भीमाओं को छूता हुआ क्यो चले<sup>?</sup> मध्य का मार्ग क्यो न शपनाए?'

(अस्क, तौलिये)।

§६ कार्य के औचित्य, आवश्यकता इत्यादि के सबध में पूछ-तांछ की अभिव्यक्ति

इस प्रकार के बाक्यों में काय में आवश्यक अीचित्य इत्यादि के सबध में पूछ-ताँछ की आती है। इनमें निया-विधेय सभावनाय के सामान्य रूप में प्रकट होता है, उदाहरणतया—

'जीजी, एक वात पूछूं ?' (विष्णु प्रभाकर, उपचेनन का छल)
'इन्द्रमणि ने पूछा—क्या मर्जी है, जाऊँ, उसे लाऊँ ?' (प्रेमचद, महातीयँ)।

'सुमको वह डिब्बा दिखाऊँ <sup>?</sup>' (कृष्ण चन्द्र, मेरे मिन ना वेटा)। जपर के उदाहरण में यह स्पष्ट है कि बोलने वाला प्रत्युत्तर देने वाले से आजा

ज्यर के उदाहरण में यह स्पप्ट है कि बोलने वाला प्रत्युत्तर देने बोले से आजा मांगता है अथवा साधारणतया प्रत्युत्तर देने वाले का कार्य के प्रति औंचित्य का अभिप्राय जानना चाहता है। इस प्रकार के शब्दार्यंक छायार्य सदमें के आघार पर ही ब्यवन होने हैं।

वाक्य की बनाबट में प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है, जैसे---'क्हॉ ल्नाऊँ चाय वीवी जी ?' (क्षश्क, तौछिये)।

💲 आपुलता (puzzling) मिश्रित प्रदन की अभिव्यक्ति

इम प्रकार के आकुल कर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में काय के विषय

#### वी० पी० लेप्रोवस्की

में ध्यान, अनिश्चय, शंका की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे वाक्य में साधारणतया संभावनार्थ के सामान्य रूप का प्रयोग होता है; उदाहरणतथा —

'दूसरे दिन जमना का मन डोल रहा था—वह जाय या न जाय?'

(कृष्णचन्द्र, पिंडारे)।

'इस बस्ते को कहाँ छिपाऊँ ?'

(कृष्णचन्द्र, आता है याद मुझको)।

'वह एक क्षण सोचती है-इसमें बैठूँ?'

(प्रेमचन्द, निर्मला)।

आकुल करने वाले प्रश्न सूचक वाक्यों में समय-समय पर प्रश्न के अभिप्राय को हटाने वाले की-सी विशेषता पायी जाती है।

### §८. वास्तविक कार्य की अभिव्यक्ति

इस प्रकार के वाक्यों में किया संभावनार्थ के सामान्य रूप मे होकर वास्तविक कार्य को प्रकट करती है; उदाहरणतया —

'पर इस मन मारने का यह फल। गाढ़े परिश्रम के रुपये **लुट जायं।**' (प्रेमचन्द, मूठ)।

'उनका मुझ पर कितना स्नेह था! मेरे बगैर भोजन करने न जाते थे, वहीं मेरे शत्रु हो जायँ, यह बात अकारण नहीं हो सकती।' (प्रेमचंद, निर्मला)।

इस प्रकार के समान वाक्यों में सशस्त्र भावनात्मक संबंध वाचिक कार्य (verbal act) बोध के इस तथ्य से बाधित होता है कि वह कार्य परिस्थिति-जन्य होकर भी बोलने वॉले के मस्तिष्क में आकुलता उत्पन्न कर देता है। अविश्वासात्मक छायार्थ भी स्पष्टतः संभा-वनार्थ द्वारा अभिव्यक्त होता है।

### §९. इच्छा, संकल्प संबंधी छायार्थ की अभिन्यदित

संभावनार्थ का सामान्य रूप आशय और तैयारी का छायार्थ भी व्यक्त करता है। इसमें वोलने वाला अपने ही लिए उस मतलब की बात कहता है। इसलिए आशय और तैयारी की अभिव्यक्ति का मूल्य उत्तम पुरुष के लिए है; जैसे—

'ग्यारह वज गये। मै चलूँ।' (विष्णु प्रभाकर, उपचेतन का छल)। 'मैं तो जरा नन्हें को देख जाऊँ।' (अक्क, नन्हा)।

'चलो कोई और जूता ही खरीद लूँ, कोई सस्ता जूता।' (कृष्णचन्द्र, जूते पहनूँगा)।

'चलो अव घर चलें, आओ तुम्हें उठा लूँ।' (कृष्णचन्द्र शहतूत का वृक्ष)।

उदाहरण से यह बात साफ़ है कि उत्तमपुरुष के सर्वनाम विषय के कार्य में प्रवेश कर छोड़े जा सकते है, क्योंकि पुरुष (person) का व्याकरणिक संकेत किया द्वारा ही हो जाता है।

यह रुक्ष्य करने योग्य है कि वाक्य जो आशय या तैयारी व्यक्त करते हैं, उनके प्रारभ में 'जरा' या आज्ञाये का किया रूप 'वरुना', 'आना', 'छाना' आदि का प्रयोग होता है।

#### §१० अभिलापा (desire) और पाछा (wish) की अभिव्यक्ति

अभिलापा और वाछा की अभिव्यक्ति मभावनाय के सामान्य रूप से होती है। अभिलापा का छायार्थ साधारणतया स्पष्ट होता है, जनकि वास्य में 'काश' शब्द का प्रयोग न हो, उदाहरणतया —

'र्म और कुछ नही चाहता, मेरा बच्चा बच जाय।' (सुदर्शन, अँधेरी दुनिया)।

'फिर मुस्करा कर कहने ल्या—कुछ इनाम भी मिल जाय कल ईद है बाबू जी।' (कृष्णवन्द्र, सुनी नाव)।

'कास' बाब्द का प्रयोग अभिन्यपित की भावनात्मक विशेषता स्पष्ट करता है।

'कारा, में भी एक्टर बन जाऊं'—वह मोचता ।' (रव०व०अव्वान, अँघेरा और उजाला)। ऊपर के उदाहरणों में याचिक कार्य (verbal action) की जो अभिलापा व्यक्त की

गई है, उसमे निवध्य की कल्पना चित्रित है। सकैतित समय के महत्व से स्पष्ट है कि विपरीत तथ्यों से कार्य नहीं उपस्थापित किया गया है। इस मवध में दिये गये वाक्य जिनका किया-विषेय मवेतार्य के रूप का लगता है, अभिलापा व्यक्त करने वाले बाक्यों से पृथक् किये जाते हैं।

व्याकरणिक रूपारमक मवधो मे अभिलाषा व्यक्त करने वाले वानय विशेष नारक नियमों के विभाग मे नहीं आते। वे बक्ता की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, ख्वाहरणतया —

'राम तुम्हारा भला करे।' (शृष्णचन्द्र, जेहलम मे नाव पर)।
'तुम्हारी सादी अच्छी जगह हो, तुम्हें अच्छा वर मिले।' (अस्त, ताँग वाला)

'नौज' का व्यवहार 'अभिलाया' के नकारात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है, जैसे— 'नौज बोर्ड तुम जैसा आदमी हो।' (प्रेमचद, शतरज के खिलाडी)।

१११ भ प्रथुण इच्छार्य क अभिप्राय को अभिव्यक्ति

यहाँ जिन बाक्यो की परीक्षा की गई है उनमे आरभ में साधारणतया 'कहीं कियाबिधेषण लगता है और फिर किया 'क' से भी सयुक्त होती है, उदाहरणतया—

'क्यावशिष क्षेत्रता हु और फिर क्रिया निस्ति से सा संयुक्त होती है, उदाहरणतया— 'अरा वस कर जाता। रास्ते मे एक आदमी वेहोश पडा है। कही नीचे आकर क्रुचला

न जाय।' (सुदर्शन, घोर पाप)।
'कही बारू जी बिगडें न<sup>†</sup>' (प्रेमचन्द, निर्मला)।

्रिमचन्द, ।तनका) । 'वह आज किघर चली गई है <sup>?</sup>कही वीमार न हो गई हो।' (क्रुप्णचन्द्र, बाँघवाली) ।

इस प्रकार ो समान बाक्यों में किया-विघेय ऐसे काय को प्रकट करता है, जिसका बोघ वास्तविक विश्वास योग्य सध्य नहीं प्रतीत होता। इसिल्ए ये वाक्य उन वाक्यों के समान हैं जिमे प्रथम पैरायाफ (़ १ ) में देखा गया था। किन्तु वे अपनी विज्ञेयनाएँ भी रखते हैं। उनये

द्वारा एमे काय की अभिव्यक्ति होती है, जो वक्ता मे भय पैदा करते है।

#### वी० पी० लेप्रोवस्की

## §१२. उत्प्रेरणा-प्रबोधन (incentvie) की अभिन्यक्ति

उत्प्रेरणा के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए संभावनार्थ का सामान्य रूप प्रयोग में लाया जाता है।

वाचिक कार्य (verbal action) के पूरक होकर वे अपने में वक्ता के लिए क्या उप-स्थित करते है—इस वात पर आश्रित अभिव्यक्ति के तीन प्रकार के रूप-विषयक कारक पाये जाते हैं—

(अ) नम्र निवेदन, (व) कार्य के सम्मिलित-बोध (combind realization) की अपील, (स) अप्रत्यक्ष प्रेरणा (incentive)।

इस प्रकार के विभाग केवल शब्दार्थक नियम पर ही नहीं आधारित है, बल्कि जहाँ तक वे व्याकरणिक अभिप्राय में विभिन्न पुरुषों से सम्बद्ध हैं, रूपात्मक नियम पर भी आधारित हैं।

# (अ) नम्रनिवेदन

नम्र निवेदन की अभिव्यक्ति में 'आप' सर्वनाम का प्रयोग होता है जो विधेय की क्रिया के अन्य पुरुष (third person) बहुवचन की सहायता से चुनाव को घटित करता है—

'महाराज! आप मेरे राजा हैं। आप मेरे सम्मुख सिर न झुकायें।'

(सुदर्शन, प्रबला)।

'खुदा के लिए आप मेरा पीछा करना छोड़ दें।'

(कृष्णचन्द्र, वेक्सीनेटर)।

## (ब) सिम्मिलित कार्य की अपील की अभिन्यदित

सम्मिलित कार्य की अपील की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य में व्याकरणिक अभिप्राय की दृष्टि से उत्तम पुरुष वहुवचन का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्य तब प्रयोग किये जाते है, जब वक्ता किसी को किसी काम को पूर्ण करने के लिए अपने को भी उन्ही कर्त्ताओं में गिनकर प्रेरित करता है, उदाहरणतया —

'आओ, हम तीनों फिर नन्दसर चलें।' (कृष्णचन्द्र, गरजन की एक शाम)। 'खैर, आइए अब हम चाय पिऐं।' (विष्णु प्रभाकर, उपचेतन का छल)। 'चलो, जरा पार्क घूम आयें।' (वल्लभ अग्रवाल, मूड)।

### (स) अप्रत्यक्ष प्रेरणा (inducement) की अभिन्यक्ति

कार्य की किया के उद्देश्य के विषय में जब प्रेरणा अप्रत्यक्ष होती है, तब वे बातें विचारा-घीन हो जाती है। ऐसे वाक्य में वक्ता का प्रत्युत्तर देने वाला उसके संकल्प के विषय में कार्य के सूचक की भाँति समझा जाता है। ऐसे वाक्यों में किया-विधेय अन्य पुरुष के रूप में होता है; जैसे—

'सुल्तान ने अदालत से कहा—गवाह शपथ ले, वह जो कुछ कहेगा, सच कहेगा।' (यशपाल, दादा कामरेड)।

हिंदी-अनुशीलन

'अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहु ही चुन ले ।' (प्रेमचन्द, पचपरमेश्वर)। जब अनिश्चयात्मक सर्वनाम 'कोई' का प्रयोग कक्तां की भाँति होता है तब साधारणतया वाक्य प्रेरणा का कक्तंब्य-आवश्यकता का सम्मिलित छायार्थ (shade) व्यक्त करता है यथा— 'सावधान <sup>1</sup> मेरे निकट कोई न आये, में सेनापति हूँ।' (सुदशन, प्रवला)।

निष्कर्ष

एक स्वतत्र वाक्य मे सभावनार्य निम्निलिखित की अभिव्यक्ति करता है ---

(१) सूचना की अविस्वसनीयता, (२) स्वीकृति, (३) तुलना, (४) आवश्यकता का अभिप्राय, (५) आवस्यकता-इतज्ञता-सभावना के अभिप्राय की अभिव्यक्ति, उन वाक्यों में जिनमें आलकारिक प्रश्न हो, (६) कार्य-विद्यान के सापेक्ष औनित्य-आवश्यकता की पूछ-तांछ, (७) व्याकुल करने वाले प्रश्न, (८) वास्तविक काय, (९) सकल्पात्मक अभिप्राय, (१०) अभिलापा, वाछा, (११) भयमिश्रित इच्छार्यक अभिप्राय, (१२) प्रेरणायक अभि-प्राय।

स्वतन वाक्यों में सभावनार्य के प्रयोग के ये कुछ खास नमूने है। ब्रब्दार्यक अभिप्राय से रुपविषयक मूल्य जो सभावनार्य की सहायता से प्राप्त होते हैं, वे दो भागों में बाँटे जा सकते हैं—(१) जिसमें कार्य-विधान की वास्तविकता के मूल्य का अभिप्राय प्रकट न हो (अनुच्छेव १-८) और (२) इष्ट-सकरण सूचक अभिप्राय (९-१२ अनुच्छेव)। वाक्य में प्रथम विभाग की अभिव्यक्ति में सूचना को चेतन तार्किक वौद्धिक विकास (evolution) पाया जाता है। दितीय विभाग इस तथ्य से आबद्ध है कि उसमें कार्य करने के लिए वक्ता की प्रवृत्ति, प्रयत्त इत्यादि प्रकट होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विभाग भाषा में व्यक्त किये गये वौद्धिक और सकल्पात्मक प्रतिया से सम्बद्ध हो जाता है। अभिलापा-सकरण सूचक अभिप्राय में वौद्धिक स्तर पर विचार-छाया का अन्तर है, किन्तु दिये गये समूहों में अर्थ का कोई स्पष्ट स्यूल अन्तर नहीं विखाया जा सकता।

इस प्रकार परीक्षा योग्य अनुच्छेद४-७, ९, १०, १२ परस्पर एक दूसरे से शब्दार्थक धरातल पर मिले हुए लगते हैं। अभिव्यक्ति मे उनका कथन प्रस्तुतीकरण (presentation) के लक्ष्य या महत्व द्वारा समर्थित होता है। इसमे वक्ता इस या उस वार्य के वोध को यह समझता है कि वह वास्तविक घटनाओं के त्रम की प्रेक्षाओं (perspective) के विकास द्वारा घटित होता है। उपयुक्त महत्व-उद्देश्य का छायार्थ उपयुक्त अभिव्यक्ति के रूपविषयक अभि-प्राय के समय समावनार्थ के सभी प्रकारों मे से सामान्य प्रकार मे व्यक्त होता है जिसके लिए भविष्य का अभिप्राय व्यक्त वरना स्वामाविक होता है।

सूचना की अविश्वसनीयता को अभिव्यक्त करने मे और स्वीकृति, तुलना और भय की व्यजना मे (अनु॰ १-३, १९) अभिव्यक्ति एक वाक्य का भाव व्यक्त करती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में वास्तविकता सभावना-आवश्यक्ता वाचिक काय सम्पूर्ण साक्ष्यों (cvadences) सहित निरिष्ट नही होता। यहाँ सभावनायं के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग होता है। रूपविषयक विभिन्न अभिप्रायों के प्रकाशन में संदर्भ का बहुत महत्व होता है। अंशतः प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति, जिससे कथन किया जाता है, वह वाचिक कार्य (verbal action) का तत्पर (active) पूर्ण कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है—यह तथ्य कम महत्व का नहीं है। उपर्युक्त रूपविषयक अभिप्राय की संदर्भगत आश्रयता (context-conditionalness) तभी थी जब वह नियमित व्याकरणिक रूपों से जुड़ी थी।

रूपविषयक कथन में सुर (Intonation) का भी विशेष महत्व है। कभी-कभी (आलंकारिक प्रश्नों में) सुर वाक्य का जीवना सहायक होता है।

फिर भी संदर्भ और सुर रूपविषयक अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त है। इसलिए इस प्रकार अर्थ धारण करने वाला वाक्य, अपनी बनावट तथा व्याकरणिक चिह्नों के विचार से कई रूपों में विशेषित होता है। ये रूप कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) साहित्यिक हिन्दी में रूपविषयक (modal) छायार्थ का पारस्परिक संबंध वाक्य में विभिन्न शब्दों द्वारा जाना जाता है (जरा, चलो, काश, मानो, शायद आदि)। इस प्रकार के प्रत्येक शब्द का प्रयोग निश्चित रूपविषयक अभिप्राय की व्यंजना के लिए बाध्य है; जैसे 'मानो' तुलना के लिए और 'चलो' मन्तव्य के लिए प्रयुक्त होता है।
- (२) रूपविषयक छायाओं का पारस्परिक संबंध व्याकरणिक पुरुष (grammatical person) के विचार से सम्बद्ध है—जैसे, तैयारी और उद्देश्य की अभिव्यक्ति उत्तम पुरुष एकवचन के अभिप्राय के लिए और अप्रत्यक्ष प्रेरणा का छायार्थ अन्य पुरुष एकवचन के लिए प्रयुक्त होगा।
- (३) रूपविषयक छायार्थ का पारस्परिक संबंध किया के वाच्य-रूप (voice-form) से जाना जाता है—जैसे, कर्मवाच्य का रूप आवश्यकता या कृतज्ञता के छायार्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। और वह रूप निश्चित विश्लेषणात्मक किया के ढाँचे—जैसे 'पाना' किया के संभावनार्थ का योग कियार्थक संज्ञा के साथ कृतज्ञता को व्यक्त करता है।
- (४) रूपविषयक छायार्थों का पारस्परिक संबंध किया-विधेय की उपस्थिति में नकारात्मकता (negation) की उपस्थिति से भी जाना जाता है—जैसे, भयमिश्रित इच्छार्थक अभिप्राय 'कहीं न' से और संभावना का अभिप्राय 'क्यों न' से व्यक्त होता है।
- (५) रूपविषयक छायार्थ का पारस्परिक संबंध वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के शब्दार्थ-विचार द्वारा भी जाना जाता है—जैसे, वाक्य में 'क्यों' के प्रयोग से जिसमें आलंकारिक प्रश्न होता है, उस कार्य की आवश्यकता, तथा 'कैसे' के प्रयोग से संभावना नकार दी जाती है।

#### समानाधिकरण

समानाधिकरण एक विशेष प्रकार का विशेषण ही जान पडता है। इसके द्वारा सज्ञाओं तथा सज्ञा और सर्वनामो के पारस्परिक समानाधिकारी सवघ व्यक्त किये जाते है । हिंदी मे मुख्य शब्द के सबध मे समापाधिकरण की अधिकता पदिवज्ञान मूळक तथा वाक्य-विज्ञानमूळक---दोनो प्रकार की होती है। पद-विज्ञान की दृष्टि से यह अधीनता मुख्य शब्द के साथ सामानाधिकरण की व्याकरणगत अनुरूपता मे प्रकट होती है, तथा वाक्य-विज्ञान की दृष्टि से शब्द-समृह-विशेप के विभिन्न अशा के बीच सपकं के रूप में हिंदी की विश्लेपणात्मक प्रकृति के नारण, जैसा कि हम आगे देखेंगे, पद-विज्ञानमूलक अघीनता के बहुत थोडे उदाहरण मिलते हैं, अत समाना-धिकरण की मूल विशेषता वाक्य-विज्ञानमूलक ही है।

हिंदी में ममानाधिकरण कोई एवं शब्द भी हो सकता है तथा शब्द-समूह भी।

समानाधिकरण की विशेषणमलक परिभाषा के विपरीत उसका प्रयोग विशेष्य के विना भी होता है। ऐसी स्थिति में विशेष्य शब्द पहले के सदभ में आ चुका होता है और इस प्रकार समानाधिकरण रूपक अलकार का रूप ले लेता है।

विशेष्य शब्द के साथ सयुक्त होने पर समानाधिकरण उस शब्द का स्पष्टीकरण करता है तथा अनेकानेक सबधों में उसकी विशेषता वतलाता है। उदाहरणार्थ समानाधिकरण के द्वारा निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट हो सकती हैं-

- मामाजिक स्थिति—एक दिन अकबर बादशाह ने अपने वजीर राजा बीरबल से (कहावतो की कहानियाँ, ३८)। पुछा
- विशास—सबसे पहले कतरास के युवक कार्यकर्ता पशुपति नाथ ने उठकर अपना (रेणु, परती परिकया, ४७६)। आरोप-पत्र पढकर सुनाया।
- ३ कौटम्बिद या पारिवारिक सबध-तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भानजे जम्मन के नाम लिख दी थी। (प्रेमचद, सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, १३६)।
- ४ मवेगात्मक भाव व्यक्त करने वाला नाम या शब्द-लुत्तो हुकुम देता है-पकड लाओ साले जित्तन को। (रेणु, परती० १९९) ।
- ५ सज्ञा-नामो मे रूप की विशेषता—फुलिया को गरमी बीमारी हो गयी। (रेण-मैला आँचल, २८७)।
- ६ जाति और उपजाति का नाम—चमार टोली का ननकेसर चमार ताल ठोक कर नाचता हुआ आगे वढ आता है। (रेण् परती० ५०५)।

- ७. व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के शब्दार्थ—देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रह कर भी आभा रानी को सब से पहले अपने भगवान की याद आती है। (रेणु, मैला आँचल, १०२)।
- ८. निर्जीव पदार्थो (समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रकाशनों आदि) के स्थिति-सूचक नाम—भूमिहार टोले का प्रयागचंद . . . . . दैनिक आर्यभूमि में प्रकाशित संवाद को . . . . . जोर-जोर से सुना रहा है। (रेणु, परती ०, ३६१)।

इस शब्द-समूह में आश्रित अथवा अधीन अंग वह होता है जो समूह के दूसरे अंग की कोई विशेषता अथवा गुण बताता हो, अर्थ स्पष्ट करता हो अथवा उसकी वस्तुस्थित को प्रकट करता हो। अतः यह ध्यान देने की बात है कि समानार्थक पुनरावृत्तियों को, जो कि हिंदी में व्यापक रूप से प्रचित्त है और जिनका रूप समानाधिकरण समूहों के ही समान होता है, समानाधिकरण नहीं माना जा सकता; क्योंकि उनमें विशेषण का लक्षण नहीं होता। समानार्थक पुनरावृत्ति दो शब्दों—पूर्ण तथा सापेक्ष समानार्थकों—का समूह होता है। इनके बीच का संबंध विशेष शब्द तथा उसके समानाधिकरण के समानाधिकरणात्मक संवंध से सर्वथा भिन्न होता है, यथा—पालन-पोषण, जाँच-पड़ताल, काट-छाँट आदि।

अन्य विशेषणों की भाँति समानाधिकरण आत्मगत (subjective) संबंध के द्वारा प्रायः संज्ञा के साथ संबद्ध होता है। परंतु ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है जिनमें समानाधिकरण का संबंध सर्वनाम के साथ मिलता है; यथा —

- (१) अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झुरी से पूछते—'तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो?' (प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, १९१)।
- (२) वही मेरी ऑखों का उजाला, युझ अंबे का सहारा, मेरे जीवन का आधार और मेरे जर्जर शरीर का प्राण था। (प्रेमचन्द, सर्वश्लेष्ठ कहानियाँ, १२६)।

समानाधिकरण एक शब्द मात्र के द्वारा भी व्यक्त हो सकता है तथा शब्दों के समूह के द्वारा भी। पहला प्रत्यक्ष (सीधा) समानाधिकरण कहा जायगा तथा दूसरा प्रसरित अथवा विस्तरित समानाधिकरण, यथा—

- (१) जिले की राजनीति के जनक रामिकसुन बाबू के बँगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ उस समय पुलिस की लारी खड़ी थी। (रेणु, मैला ऑचल, १७१)।
- (२) एक बार बोलो कलेजा खोल कर—गरीबों के नेता लुत्तोबाबू की—ई-ई...! जै, जै, जै! (रेणु, परती०, ६३)।

समानाधिकरण विशेष्य के पहले भी आ सकता है तथा उसके वाद भी। उसकी स्थिति कुछ भी हो—विशेष्य शब्द के पूर्व या पश्चात्—रहता वह सदैव मुख्य शब्द के निकट ही है, उसके साथ प्रत्यक्षतः सटा हुआ। प्रसरित समानाधिकरण का प्रयोग जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों में देखा जा सकता है, नियमित रूप से सदैव पूर्व की स्थिति में होता है। ऐसे अप्रत्यक्ष ढंग के समानाधिकरण भी, जो सामाजिक स्थिति, व्यवसाय या पेशे की प्रकृति का बोध कराते है, विशेष्य के पूर्व ही प्रयुक्त होते है; यथा —

- (१) करघा मास्टर दुनदुन जी को मगला देवी मा सोशलिस्ट आफिस मे रहना वडा बुरा छगता है। (रेणु, मैला आचल, २१४)।
- (२) तहसीलदार हरगौरीसिंह ने नये रैयतों के साथ जमीनवदोवस्ती का ऐलान कर दिया है। (रेणु, मैला ऑचल, २१९)।

प्रत्यक्ष अयवा अप्रसरित समानाधिकरण, जो व्यवसाय, जातिगत उत्तराधिकार, जाति, वश-परपरा अर्थात् मनुष्य की जन्मजात विशेषताओ अयवा सामाजिक सवधो के आधार पर प्राप्त स्थितिसूचक सवेगात्मक नामो या सवोधनो का बोध कराते हैं, नियमित रूप से विशेष्य के परुचात् ही प्रयुक्त होते हैं, यथा-—

- (१) हसलगज के हरखू तेली ने अलवत पैसा जमाया। (रेणु, मैला आँचल, २१५)।
- (२) बिरसा माझी अब लेटा नहीं रह सकता। (रेणु, मैला आँचल २४७)।

इसके अतिरिक्त सर्वनामों के साथ सबद्ध समानाधिकरण भी सदैव विशेष्य वे साथ प्रयुक्त होते हैं। पुन ऐसे समानाधिकरण भी, जिनमे विशेषता के विस्तार की मात्रा का अतर होता है, सयुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। सयुक्त समानाधिकरण वे हैं जिनका विशेष्य के साथ एक ही सा सबध होता है, यथा—

- (१) नीम की ठढी छाया मे गुग्दीन चौधरी अपना मोटा लट्ठ सेंभाले हुए बैठे हैं और उसकी बुढिया माँ क्षक्रन उससे वाते कर रही है। (জুह्रवस्त्र, शवनम, ७०)।
- (२) प्राणमोहन वायू न कुछ दिन हुए अपने घर मे अमलेश का आना-जाना बन्द कर दिया था। इसलिए (उनकी पुनी और अपनी चचेरी बहन) बीणा के पीछे हाथ घोष र पड गया है। (रेणु, मैला आचल, १९८)।

एक ही विशेष्य शब्द के जब दो समानाधिकरण हो तो मिश्रित समानाधिकरण होगा । इसमे एक समानाधिकरण पहले आता है और दूसरा बाद मे, यथा—

- (१) बूढ़ा रचू रामायनी थर थर काँप रहा है। (रेणु, परती० ३६५)।
- (२) गाँव के प्रसिद्ध और पुराने लाल बुझक्कड झिम्मल मामा ने ग्राम-पुस्तकालय के पठनागार मे घोषणा की। (रेणु, परती० १५)।
- (३) जाति के सरदार झल्लू मोची और घोवन मोची को वह रोज दारू पिळाता है। (रेणु, परती० ३५२)।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि समानाधिकरण नियमित रूप मे ऐसे शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो कोश-विज्ञान तथा शब्दाथ-विज्ञान की दृष्टि से विशेष्य शब्द से भिन्न होता है। ऐसे शब्द-समूह अवश्य हो सकते हैं, जिनमे समानाधिकरण के द्वारा विशेष्य शब्द की कोश-विज्ञान की दृष्टि से आवृत्ति हो जाती हैं। परन्तु ऐसी आवृत्ति मे समानाधिकरण का लक्षण जसी दशा मे होता है जब उसके द्वारा मृत्य शब्द का अथ निश्चित करने मे सहायता मिलती हो। यदि ऐसा नहीं होता तो जावृत्ति केवल शैली का एव गुण कहा जाना और उसका उद्देश्य मृत्य सब्द पर वल देकर वाक्य की ब्रह्मता समाना-

धिकरण के रूप में तभी उपयोगी हो सकता है जब उसके द्वारा किन्हीं पूर्व अज्ञात विशेषताओं का उद्घाटन होता हो; उदाहरणार्थ—

- (१) शीत का प्रकोप हुआ और सारा गाँव खाँसी में ग्रस्त हो गया और वह सारी विपत्ति सींगुर की करनी थी—अभागे हत्यारे झींगुर की। (प्रेमचंद, सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ४१)।
- (२) बोलिए एक बार प्रेम से—सोशलिस्ट पार्टी की जय! यह पार्टी असली है, किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। (रेणु, मैला आँचल, १३३)।

विशेष्य शब्द के साथ घनिष्ठ रूप में संबद्ध होने के कारण समानाधिकरण का वाक्य में वही व्यापार होता है जो स्वयं विशेष्य शब्द का होता है। वाक्य में विशेष्य शब्द की स्थिति प्रमुख और गौण, दोनों श्रेणियों की हो सकती है। सामान्यतः उसका व्यापार, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों में देखा जा सकता है, उद्देश्य अथवा पूरक का होता है। समानाधिकरण संज्ञा के साथ कियाविशेषण के व्यापार में बहुत कम संयुक्त होता है। विशेष्य शब्द के उद्देश्य के व्यापार को पुष्ट करते हुए वह उसे कियाविशेषण के नहीं; बल्कि पूरक के व्यापार के लिए सक्षम बनाता है। इन दो मूलभूत व्यापारों के अतिरिक्त विशेष्य शब्द का अपने अधीन समानाधिकरण के साथ-साथ ऐसा व्यापार—संबोधन का व्यापार भी हो सकता है जिसका वाक्य के साथ कोई व्याकरणगत संबंध न हो।

ऊपर दिये गये विविध उदाहरणों से यह भी निष्कर्ष निकल सकता है कि यद्यपि विशेष्य और समानाधिकरण दोनों का व्यापार एक ही अवश्य होता है, समाधिकरण के रूप में प्रायः विशेष्य शब्द के रूप का सादृश्य नहीं होता। इससे प्रकट होता है कि दोनों में पूर्ण अनुरूपता नहीं होती।

वाक्य में समानाधिकरण-संबंध से जुड़े हुए शब्दों की यह अपूर्ण अनुरूपता कुछ ऐसे तत्वों पर निर्भर होती है जिनकी उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं है। इन तत्वों में एक है समानाधिकरण के व्यापार वाले शब्द की परिवर्तनशीलता और दूसरा उसके पर्याय विशेषणों की विद्यमानता।

समानाधिकरण और विशेष्य शब्द की प्रथम और मूलभूत अनुरूपता लिंग की अनु-रूपता है। यदि विशेष्य शब्द का लिंग ज्ञात हो तो प्रायः विना किसी भ्रम के, बिना किसी पूरक संकेत के उसके समानाधिकरण के लिंग का निश्चय किया जा सकता है। यद्यपि इसे संपूर्ण नियम कहना संभव नही है, फिर भी समानाधिकरण की अधीनता का यह परिचयात्मक लक्षण प्रायः अत्यंत अनुल्लंघनीय है।

एकवचन में समानाधिकरण के प्रत्यक्ष या सीधे प्रयोग की स्थिति में दोनों अंगों में उसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे इसी प्रकार के प्रयोग वाले विशेष्य शब्द के अन्य विशेषण अपरिवर्तित रहते है।

परन्तु अप्रत्यक्ष प्रयोग की स्थिति में अर्थात् उस स्थिति में जब समानाधिकरण-संबंध वाला एक अंग पश्चात्-प्रयोग वाला होता है, तब इस पश्चात्-प्रयोग का प्रभाव दोनों अंगों पर पड़ता है और उसी के द्वारा उन दोनों के और साथ ही उनके पर्याय विशेषणों के रूप का निश्चय होता है। यह नियम केवल पुलिग संज्ञाओं पर ही लागू होता है; एकवचन वाली स्त्रीलिग संज्ञाएँ तथा उनके विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

परन्तु पुलिग तया स्त्रीलिंग दोनो सज्ञाओं के बहुवचन मे समानाधिकरण वाले शब्द-समूह के दोनो अगो पर परचात्-प्रयोग की स्थिति का भिन्न-मिन्न प्रभाव पडता है। स्त्रीलिंग शब्द-समूह का पहला अश्च उस दत्ता में भी एकवचन के अपरिवर्तित रूप मे रहता है, जब कि दुमरा अश्च बहुवचन रप हो जाता है, उदाहरणार्थ-

(१) आपको सुनना मना है क्यो डूबी थी कुमारी बेटियाँ। (रेणु, परती० १२६)।

बहुवचन के अप्रत्यक्ष प्रयोगों में बहुवचन सुचक - ओ प्रत्ययात शब्द-समूह के उसी अद्य में जोड़ा जाता है जो परचात्-प्रयोग वाले दूसरे अब के ठींक पहले आता है। पहला अद्य या तो अपरिवर्तित रहता है या, यदि वह पुल्गि अकारात शब्द हुआ तो, एकवचन का अप्रत्यक्ष रूप ले लेता है। इम प्रवार यहां रूपों की पूर्ण अनुरूपता दिखाई देती है। यदि परचाद्-प्रयोग के कारण दूसरे अदा में पद-विज्ञानगत परिवर्तन हो जाय तो पहले अदा में केवल अदात परिवर्तन होता है, जिससे विवोध्य शब्द के अप्रत्यक्ष प्रयोग के क्या की सूचना तो मिलती है, परन्तु बहुवचन के रूप की सूचना नहीं निलती, यद्यपि परस्पर सबद होने के कारण दोनों अदा बहुवचन वा ही अर्थ देते हैं, यया —

(१) जीन एक पीर का नाम है। वह कमी-कमी मनमोहन वाला रूप घर कर कुमारी और वेबा लडकियों को भरमाता है। (रेणु, मैला आँवल, ३१५)।

(२) हरेकी परगना के इतिहास मे पाँच-सात इस्टेट की विधवा हिंदू रानियो के राज-काज की वार्ते मिल्ती हैं। (रेण, परती०, ४१६)।

समानाधिकरण-सब्द-समूहों के अशो में इस प्रकार की अननुरूपता उन शब्द-समूहों में भी देखी जाती है जो समोघन के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा जिनवा वाक्य से व्याकरणगत सबय नहीं होता।

हिंदी मे नर्ताकारक से भिन्न सबोधन कारक का पृथक् रूप होता है। एकवचन का सबोधनकारक कर्ता के बराबर होता है। केवल आकारात पुलिंग सनाओं का रूप सामान्यतया एकागत हो जाता है। सभी सञ्जाओं का बहुवचन रूप ओकारात होता ह और उसमें लिंग-मेंद नहीं होता।

समानाधिकरण सबध से जुडे नवोधन-सूचक शब्दों में पहला अग्न या तो अपरिवर्तित रहता है या यदि वह अपरिवतनीय हुआ तो एकारात हो जाता है, यद्यपि उसके समस्त विशे-पण विधेयात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरणाय —

(१) उठो क्सानों के बेटे सपूतो। (रेणु, मैला आँचल, १३०)।

(२) किसान भाइयो, गाँगने से कुछ नहीं मिलेगा। (नागार्जुन, वलचनमा, १७६)।

(३) महाराना सन्नामसिंह फिर अपने वीरो से वोले भेरे प्यारे साबी सिपाहियो, रुडो और खुब रुडो।' (जहरबस्त्र, सबनम, १५४)।

यदापि, जैसा कि हम देख चुने ह, समानाधिकरण और उसका विदेष्य शब्द दोनों सामान्यत एप ही लिंग में होते हैं, परातु यह निरपवाद नियम नहीं है। क्सी-कसी दोनों के लिंग में अतर भी हो सकता है, यथा-

- (१) उन्होंने उस हत्याकांड की शिकार एक युवती की वेवसी का करुण चित्र एक नयी किवता में उपस्थित किया था। (अरक, छीटे, ५२)।
- (२) गाँवों में साजन्तवादी व्यवस्था का नूलाधार जमीनदारी अब टूट चुकी है। (हीरा प्रसाद त्रिपाठी, आंचलिक उपन्यास, कल्पना, सई, १९५८, पृ० ५८)।

विशेषण और विशेष्य में लिंग-संबंधी इस अननुरूपता के होते हुए भी दोनो मे एक शब्दार्थ-गत अंतर होता है जो साधारणतया लिंग के रूप से संबंध नहीं रखता।

हिंदी में समानाधिकरण विशेष्य शब्द के साथ कुछ अन्य अधीन अथवा स्वतंत्र शब्दों के द्वारा भी संयुक्त हो सकता है। संयुक्त करने का यह कार्य संयोजकों—यानी या अर्थात्—संयोजनात्मक शब्दों—जैसा, सरीखा, सा—तथा पूर्ण अर्थद्योतक शब्दों—नानी, नाहक अथवा नाम का, शिर्षक, उर्फ़, सिफ़त—के द्वारा होता है; यथा—

- (क) संयोजक: (१) एक कोठरी में बैठकर जित्तन वाबू यानी श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र जी एक टक खिड़की से देख रहे हैं। (रेणु, परती०, १५)।
- (२) ढहती हुई हवेली की एक एक ईंट पर नागरी अक्षर 'प० पु० ह०' का मार्का है, 'प० पु० ह०' अर्थात् परानपुर हवेली। (रेणु, परती०, २१)।
- (ख) संयोजनात्मक शब्द: (१) गाँव के लोगों के सिरहाने सपने में मँडराते हैं—-दुलारी-दाय की घारा में बाढ आयी है....चाँदी के रुपयों जैसे पोठी सछलियाँ परती पर झिलमिल -पानी में छटपटा रही है। (रेणु, परती॰, २६९)।
  - (२) कम्मू की देवी दुर्गा जैसी लड़की आ रही है। (रेणु, परती०, ३७९)।
- (३) स्वयं अभय का परिवार वहुत बड़ा नहीं था, उसमें अभय के सिवा दो जन और थे— एक उसकी हीरे सी पत्नी और दूसरा उसका फूल सा बच्चा।

(जहूरबल्श, शबनम, १०६)

- (ज) पूर्णार्थ अर्थ द्योतक शब्द—(१) एक दिन प्रेस नोट में यह ख़वर प्रकाशित हुई कि पुर्णिया जिले के सीरगंज नामक गाँव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है।
  - (रेणु, मैला आँचल, ६१)।
- (२) श्री सियाराम शरण गुप्त का जन्म झाँसी जिले के अंतर्गत चिरगाँव नाम के करवें में हुआ है। (गुलाबराय)
- (३) गुलेरी जी ने उस**ने कहा था शीर्ष**क क**हानी** में बीच की घटनाओं का वर्णन ं मरणासन्न लहना सिह की स्मृति के रूप में किया है। (गुलाबराय)।
  - (४) उन्होंने **दीनद्याल** तिचारी उर्फ़ दीन् . . . की उचित खातिर की और जवाब दिया। (रेण्, परती०, १६७)
  - (५) इस फ़रिश्ता सिफ़त औरत पर आपके जैसे पाँच रुपये वाले लाख नोट कुर्वान किये जा सकते हैं। (जहूरवख्श, शवनम, ३२)

अन्य शब्दों के द्वारा संयुक्त होने वाले समानाधिकरण विशेष्य के पूर्व या पश्चात् दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकते है, परन्तु इन दोनों प्रकार के प्रयोगों की स्थिति दृढ़ और अनिवार्य स्प से निश्चित होती है। इस प्रकार, सयोजनात्मक शब्दो—जैसा, सरीखा अयवा सा की तया पूर्णता चोतक शब्दो—नामक, नामी, नाम का, श्रीपंक या सिकत की सहायता से जुडने वाले ममानाधिकरण सदैव पूर्व-प्रयोग की स्थिति में रहते हैं। यानी और अर्थात् सयोजको तथा पूर्णीय चोतक शब्द उर्फ के द्वारा सयुवत होनेवाले समानाधिकरण सदैव पश्चात्-प्रयोग की स्थिति में रहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह भी देखा जा सकता है कि सयोजनात्मक शब्द—जैसा, सरीखा, सा—को छोडकर पश्चात्-प्रयोग के रूप में समानाधिकरण को जोडनेवाले अन्य शब्दों का समानाधिकरण के रूप पर कोई प्रभाव नहीं पडता।

द्वितीय खण्ड : संस्कृति

### कृष्णदत्त वाजपेयी

# मध्यप्रदेश का कलात्मक वैभव

वर्तमान मघ्यप्रदेश में प्राचीन महाकोशल के मुख्य भाग के अतिरिक्त विध्यप्रदेश तथा सम्पूर्ण मालवा सम्मिलित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में इन तीनों भूभागों का महत्व रहा है। महाकोशल या दक्षिण कोशल का वह भाग जिसमें होकर नर्मदा नदी बहती है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नर्मदा के तट पर अनेक प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यह नदी दक्षिण कोशल से मालव-प्रदेश में वहती हुई पश्चिम को जाती है। इसके तटवर्ती जबलपुर नर्रासहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में और मालव प्रदेश के निमाड़ और धार जिलों के अनेक स्थानों में विविध प्रागैतिहासिक हथियार आदि तथा चित्रित गुफाएँ मिली है। इनके द्वारा इस प्रदेश में बसने वाले आदि-मानव की सभ्यता पर प्रकाश पड़ा है। मालव के कई प्राचीन स्थानों—महेश्वर, नवदातोली, नागदा और उज्जैन में हाल में जो उत्खनन तथा सर्वेक्षण कार्य हुए है, उनके द्वारा प्रागैतिहासिक काल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक काल में उज्जयिनी तथा विदिशा--मालव के ये दो प्रमुख राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हुए। मालव-प्रदेश का पूर्वी भाग 'आकर' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी राजधानी विदिशा थी। पश्चिमी भाग 'अवन्ती' कहलाया, जिसका केंद्र उज्जयिनी नगरी हुई। ई० पूर्व छठी शती से मालव का प्रायः ऋमबद्ध इतिहास मिलता है। लगभग ई० पूर्व दूसरी शती से यहाँ तथा इसके उत्तर कई स्थानों पर ललित कला का विकास हुआ। इनमें साँची, विदिशा, एरण, पवाया (पद्मावती) और मंदसौर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आधुनिक विघ्यप्रदेश का अधिकांश प्राचीन काल में 'चेदि जनपद' के नाम से प्रख्यात था। वाद में इसे 'जेजाकमुक्ति' कहने लगे तथा परवर्ती नाम 'बुंदेलखंड' और 'बघेलखंड' प्रसिद्ध हुए। कला की दृष्टि से यह भूभाग बहुत समृद्ध है। सतना जिले में स्थित भरहुत नामक स्थान पर ईसवी पूर्व दूसरी शती में एक विशाल बौद्ध-स्तूप का निर्माण हुआं। इस स्तूप के बहुसंख्यक प्रस्तरावशेष इस समय कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय, प्रयाग के संग्रहालय तथा रामवन (जिला सतना) में सुरक्षित है। गुप्त-वाकाटक-काल में विध्यप्रदेश के अनेक भागों में कला की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ। भूमरा और नचना-कुठारा के शैव मंदिर और मूर्तियाँ तथा खोह, उँचेहरा, नागौद आदि स्थानों से प्राप्त कलाकृतियाँ यह सूचित करती है कि चौथी-पाँचवी शती में विध्यप्रदेश में भारतीय कला की बड़ी श्रीवृद्धि हुई। मध्यकाल में इस प्रदेश में चंदेलों का शासन हुआ, जो अपनी कलाप्रियता के लिए प्रख्यात हैं। उनके द्वारा बनवाये गये खजुराहो के मंदिर इसके ज्वलंत प्रमाण हैं।

हिंदी-अनुशीलन

महाकोशल-प्रदेश मे गुप्त-शासन-काल के बाद उल्लेखनीय राजवश कलचुरियो का हुआ। उनकी कई शाखाएँ थी। इनमे त्रिपुरी तथा रतनपुर के कलचुरि-राजवश विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनके राज्यकाल मे महाकोशल तथा विन्ध्यप्रदेश के विभिन्न भागों मे कलाकृतियो का निर्माण हुआ। इन स्थानों मे त्रिपुरी और रतनपुर के अतिरिक्त नोहटा, अमन्कटक, चदरेह, सुहागपुर, मडपिपरिया आदि स्थान उल्लेखनीय हैं।

मध्यप्रदेश के कलात्मक अवशेषों में सबसे प्राचीन उन गुफाओं के चित्र वहें जा सकते हैं जो यहाँ के कतिपय स्थानों में मिले हैं। इनमें होशमाबाद, पचमढी, रायगढ़, सिषणपुर आदि के चित्रित गृह्वर आते हैं। हाल में सागर जिले में नरयावली तथा आवचद नामक दो स्थानों में चित्रित गुफाओं का पता चला है। इन गुफाओं में निवास करने वाला आदिम मानव अनेक रगो द्वारा विविध प्रकार के चित्र बनाता था। इन चित्रों के मुख्य विषय मृगया, पशुओं पर सवारी, गाना-चजाना, और नृत्य हैं। कला की वृष्टि से ये चित्र बनचर मानव के प्रारंभिक प्रयास होने के कारण वडे रोचक है। आदिम लोग पापाणों के अनेक प्रकार के हथियार भी बनाते थे। बाद में धातु का भी प्रयोग विविध अस्त्रों के लिए होने लगा। मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों से इम प्रकार के हथियार मिले हैं।

ऐतिहासिक युग में जाने पर हम पाते हैं कि मौर्य-काल में उत्तर भारत के अनेक स्थानों में स्तूपों का निर्माण हुआ। सम्राट् अशोक ने साची में भी एक वडे स्तूप का निर्माण कराया, जहाँ उसका एक स्तम-शिलालेल भी मिला है। अशोक का दूसरा लेख जवलपुर से लगभग ३० मील दूर रूपनाय नामक स्थान में एक चट्टान पर उत्कीण है। मध्यप्रदेश केपूर्वी भाग में अविकापुर जिले में रामगढ़ नामक पहाडों की गुफाओं में मौयकालीन वई लेख उपलब्ब हैं। इन लेखों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर समवत एक प्राचीन नाटचशाला थी, जिसके समीप ही नर्तकियों के निवास की भी व्यवस्था थी।

साँची में अशोक के द्वारा जिस स्तूप का निर्माण कराया गया उसके चारो और सुग-काल में एक अलकुत वेदिका का निर्माण हुंआ। इस वेदिका के तोरण-द्वार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन पर भगवान वुद्ध के जीवन-सवधी दृश्य, उनके पूर्व जन्म की कथाएँ तथा लोक-जीवन-सवधी विविध दृश्य अत्यन्त कलापूर्ण डग से दिखाये गये हैं। मरहुत-स्तूप का निर्माण साँची-वेदिका के कुछ ही पहले सम्पन्न हुआ। वहा की कला में भी अनेक जातक-स्थाओं के अतिरिक्त यहा-यिक्षयों, नाग-नागियों आदि की वहुसक्यक मूर्तियाँ मिली हैं। साँची और भरहुत-न्दोनों जगह नारी के श्री रूप की अभिव्यक्ति के साथ प्राकृतिन दृश्य तथा विविध अलकरण सुन्विपूर्ण डग से उत्कीर्ण मिलते हैं। अनेक प्रकार के साम्य प्राकृतिन दृश्य तथा विविध अलकरण सुन्विपूर्ण डग से उत्कीर्ण मिलते हैं। अनेक प्रकार के साम्य प्रकृतिन दृश्य तथा विविध अलकरण सुन्विपूर्ण डग से उत्कीर्ण मिलते हैं। अनेक प्रकार के सामिक और सामाजिक उत्सवों, आमोद-प्रमोदों तथा श्रुगार की विविध रीतियों को जिस यथाथ डग से पापाण पर चिनित किया गया है, उनसे तक्कालीन कलाकारों की प्रतिमा का पता चलता है। साँची और भरहुत दोनों स्थानों पर भगवान् सुद्ध वा मूत्तरूप में आलेखन नहीं मिलता, केवल उनसे सर्वाधत प्रतीक मात्र मिलते हैं—यया, पमचक, वोधवृक्ष, स्तूप, मुकुट आदि। श्रुगकालीन समाज के अत्ययन वे लिए माँची और भरहुत वीन एका में प्रमूत मामग्री उपलब्ध है। सुगवाल वे अतिम ममय की एव अभि

[एरण; गुप्त काल] सामने का भाग



द्वारस्तंभ का निचला भाग, जिस पर परिचारिकाओं सहित सकरारदा गंगा विलामी गर्मी है।

खजुराहों से; पूर्व मध्यकाल (प्रयाग संप्रहालय)।



साची तोरण द्वार के एक भाष वा दृग्य—समय लगभा ई० पू० १००। मीचे मुसफिजत हाथी तथा अजोक वृक्ष के नीचे सन्नताषी स्त्री-प्रतिसाही। मध्य मे सवारी करते हुण लोग हे तथा एक ओर ऋष्य्यन की कथा का अलेखन है। ऊपर धर्मचक की पूजा तथा आस्त्रकत तोडती हुई युवती का आलेखन है।



गोद में वालक लिए जैन तीर्यंकर नेमिनाय को यक्षिणी अविका, पूच मध्यकाल, विविज्ञा से।

लिखित यक्ष-प्रतिमा पवाया से मिली है। इसके लेख से पता चलता है कि यह मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। इसी समय की एक अन्य विशाल यक्ष-प्रतिमा हाल में विदिशा में मिली है।

ईसवी पूर्व दूसरी शती में हेलियोदोर (हेलियोडोरस) नामक एक यूनानी राजदूत ने वर्तमान विदिशा नगर के पास बेसनगर नामक स्थान में भगवान् विष्णु के सम्मान में गरुड़ध्वज सिहत एक स्तम्भ का निर्माण कराया, जैसा कि स्तंभ पर लिखे हुए ब्राह्मी लेख से पता चला है। यह खंभा सम्राट् अशोक के स्तंभों के ढंग का है और इस बात का सूचक है कि शुंग काल में वैष्णव धर्म का प्रभाव विदेशियों पर भी पड़ने लगा था।

कुषाण-सातवाहन-काल (ई० प्रथम-द्वितीय शती) में वर्तमान जबलपुर जिला के त्रिपुरी स्थान में कई बौद्ध-विहारों का निर्माण हुआ। उनके कुछ अवशेष त्रिपुरी की खुदाई से प्राप्त हुए है। कुषाणों तथा सातवाहन राजाओं के अनेक सिक्के भी त्रिपुरी तथा दक्षिण-पूर्वी मध्य-प्रदेश के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में निर्मित बौद्ध तथा हिंदू देवों की अनेक प्रतिमाएँ साँची तथा ग्वालियर-संग्रहालय में हैं।

गुप्त-वाकाटक-काल में इस प्रदेश में कला की विशेष उन्नति हुई। सागर जिला के एरण नामक स्थान से गुप्त-सम्नाट् समुद्रगुप्त का एक लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि इस नगर को इस शासक ने 'स्वभोग नगर' (अपने आमोद-प्रमोद का नगर) बनाया था। गुप्त-काल के अनेक महत्वपूर्ण कलावशेष एरण से मिले है। इनमें भगवान् विष्णु तथा वराह की विशाल प्रतिमाएँ उल्लेखनीय है। गुप्त-काल में महाविष्णु का जो मंदिर एरण में बनाया गया, उसमें मध्य में विष्णु की मूर्ति तथा अगल-बगल वराह और नृसिंह की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की गई। भगवान् विष्णु की प्रतिमा चतुर्भुजी है। वे लम्बी वनमाला धारण किये है। इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर एक ओर गंगा तथा दूसरी ओर यमुना की मूर्तियाँ उत्खचित है। गुप्त-काल में मंदिरों के द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ वनाने की प्रथा रूढ़-सी हो गई थी। कालिदास ने इसका उल्लेख महादेव जी के विवाहोत्सव पर इस प्रकार किया है —

"मूर्ते च गंगायमुने तदानी सचामरे देवमसेविषाताम्।" (कुमारसंभव ७, ४२)। अर्थात् मूर्तरूप में गंगा और यमुना हाथ मे चॅवर लिए हुए उस समय महादेव की सेवा में विद्य-मान थी।

एरण की वराह-मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस पर वल्कलधारी तथा कमंडलु लिए हुए ऋषियों का अंकन वड़े प्रभावोत्पादक ढंग से किया गया है। विद्यावरों तथा ब्रह्मा आदि देवों की प्रतिमाएँ भी उस पर उत्कीर्ण है। वराह के गले में जो भारी माला है उस पर अन्य अलंकरणों के साथ कई राशियों का चित्रण है। वराह भगवान् ने पृथिवी को अपने दाहिने दाँत पर उठा लिया है।पृथिवी का इस प्रकार उद्धार करते हुए वराह की अनेक प्रतिमाएँ गुप्तकाल में और उसके वाद निर्मित हुई। विदिशा तथा एरण में ऐसी कई प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई है।

वराह-मूर्ति पर हूणशासक तोरमाण के प्रथम राज्य-वर्ष का ब्राह्मी लेख खुदा है। इसमें एरण के प्रादेशिक शासक मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु के द्वारा एक मंदिर वनवाने का

उत्लेख है। गुप्तकालीन एक दूसरा लेख विष्णु-मदिर के सामने स्थित गरडध्वज-स्तम्भ पर भी उत्कीण है। इस विद्याल स्तम्भ के ऊपर सर्प पकडे हुए गरुड की मूर्ति आमने-सामने वनी है। गरुड की यह मूर्ति आमने-सामने वनी है। गरुड की यह मूर्ति मानवाकार है। चम्मा नीचे चौपहला तथा ऊपर अठपहला है। इस पर उत्कीण लेख में गुप्त सवत् १६५ (४८४ई०) दिया हुआ है और गुप्त मम्राट् युषगुप्त का नाम अकित है। नी पित्तियों के इस लेख में यह लिखा है कि वृषगुप्त के राज्यकाल में यमुना और नर्मदा मिदयों के बीच वाले प्रदेश के बासक सुरिश्मदा थे। उनके अधीन एरण के विषयपित मानृ-विष्णु और उसके छोटे माई धन्यविष्णु ने, लेखक के अनुसार, जनादंन विष्णु का यह ध्वजस्तम्भ स्थापित किया।

गरुडघ्वज-स्तम्भ के समीप ही गुप्तकालीन स्तम्भो की एक पनित है। इन पर मगलघट, मिथुन, पत्रावली बादि का सुदर चित्रण है। इन खभो के नीचे जो आधार है उन पर अनेन पौराणिक दूश्य दिखाये गये हैं। इनमे ष्टण्णलीला-सबधी दुश्य—यमलाजुनीद्वार, कालिय-दमन, यशोदा-कृष्ण आदि—विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सभी शिलापट्ट गुप्तकालीन हैं। सभव है कि इस प्रकार के अन्य शिलापट्ट यहाँ जमीन के अदर दवे हो।

गरुडध्वन-स्तम्भ के दूसरी और प्राचीन भग्न प्रतिमाओ वा एक ढर है। इसमे कई मूर्तियाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त उच्च कोटि की हैं। अशोक वृक्ष की डाल पक्डे, विविध आभूपणो से अलक्ष्त शालभिजका की एक मूर्ति दशनीय है। इसके पृष्टभाग पर भी ऐसी ही छिव अनित है। निर्माण-शैली के आधार पर इसका समय ई० पू० प्रथम शती ठहरता है। इस प्रकार की सत्ततागी क्षित्रयों की प्रतिमाएँ साची और मथुरा की कला में भी प्राप्त है। अन्य मूर्तियों में शेपशापी विष्णु, त्रिविकम तथा अनेक उत्कीर्ण इमारती पत्थर हैं। एरण गाँव वे समीप बीना नदी के तट पर पृथिवी का उद्धार करते हुए बराह की एक सर्वागपूण मूर्ति पडी है, जिसके छेस से जात होता है कि वह महेरनरदत्त तथा वराहदत्त के द्वारा प्रतिष्ठापित थी गई थी।

एरण से कुछ दूर विदिशा और उसके पास उदयगिरि की गुफाएँ गुप्तकालीन कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। विदिशा में यहा-यक्षियों तथा नाग-नागियों की कई उल्लेखनीय
सूर्तियाँ उपलब्द हुई हा उदयगिरि की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति वराह की है। इस
विशाल प्रतिमा में वराह अगवान् का सुगठित, ओजपूर्ण शरीर तथा उनके द्वारा पृथिवी का
उद्धार अत्यत्त सजीव ढग से दिखाया गया है। उदयगिरि की गुफाओं में गुप्तकालीन अन्य
कई मूर्तिया तथा अभिलेख उल्कीर्ण है। इनमें से अधिकाश चद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय
वे हैं।

जवलपुर जिले में तिगवाँ नामक स्थान पर गुप्तकालीन एक मदिर मिला है, जिसमे अन्य बरमकृतियों ने साथ आकर्षक मुद्रा में खड़ी हुई यमुना की एक सुन्दर मूर्ति है। इसी जिले में सपाट उत वाले अन्य अनेन गुप्तकालीन मदिर है। रायपुर जिले में राजीम नामक स्थान से भी गुप्त युग की अनेक मर्नागपूण कलाङ्कृतियाँ मिली है।

विध्यप्रदेश में जो स्थान गुप्तकालीन कला के लिए विशेष महत्व के हैं उनके नाम

नचना, भूमरा, नागौद, उँचेहरा तथा मढ़खेरा हैं। नचना में पार्वती का मंदिर तथा उसकी प्रतिमाएँ उच्च कोटि की है। यहाँ की चतुर्मुखी शिवमूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भूमरा का शिव-मंदिर भी उल्लेखनीय है। इसमें शिव-पार्वती, सूर्य, गंगा, यमुना आदि की मूर्तियों के अतिरिक्त विविध मुद्राओं में शंकर के गण तथा अनेक अलंकरण वड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से दिखाये गये हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की वारीकियों को समझने के लिए भूमरा की कलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं। नागौद से पुष्पित वृक्ष की डाल पकड़े, आकर्षक भाव-भंगिमा में खड़ी हुई शाल-भंजिका-मूर्ति मिली है। इसका अंग-सौष्ठव दर्शनीय है। उँचेहरा गुप्तकाल में उच्चकल्प के राजाओं का केंद्र था। यहाँ गुप्तकालीन एकमुखी तथा चतुर्मुखी अनेक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। टीकमगढ़ के समीप मढ़खेरा नामक स्थान में सूर्य का मंदिर है, जिसकी अधिकांश गुप्तकालीन मूर्तियाँ अव भी सुरक्षित है।

ग्वालियर के समीप पवाया (पद्मावती) से भी इस काल की अनेक कलाकृतियाँ मिली हैं। एक शिलापट्ट पर गीत, वाद्य और नृत्य का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है। यहाँ से प्राप्त अभयमुद्रा में सूर्य-मूर्ति तथा ताड़पत्रों से सुशोभित एक स्तंभ-शीर्ष भी उल्लेखनीय है। पद्मावती से मिट्टी की बनी हुई अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। पाँचवीं-छठी शती में वर्तमान मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती मंदसौर नामक स्थान भी लिलत कला और व्यवसाय का एक अच्छा केंद्र बना। इसका तत्कालीन नाम दशपुर था। यहाँ से प्राप्त अनेक कलापूर्ण मूर्तियों और अभिलेखों से दशपुर नगर की समृद्धि तथा वहाँ के कलाप्रेमी जनों की रुचि का पता चलता है। संवत् ५२९ वि० (४७२ ई०) का एक लेख दशपुर से मिला है। इसमें उस नगर तथा वहाँ के निवासियों के काव्यमय वर्णन के बाद दशपुर के रेशम-व्यवसायियों द्वारा तैयार किये गये वस्त्रों का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

"तारुण्यकान्त्युपचितोऽपि सुवर्णहारताम्बूलपुष्पविधिना समलंकृतोऽपि। नारीजनः प्रियमुपैति न तावदश्र्यां यावन्न पट्टमयवस्त्रयुगानि धत्ते।।" अर्थात् यौवन और सौदर्य-सम्पन्न महिलाएँ, चाहे वे स्वर्णहार तथा ताम्बूल-पुष्पादि से अलंकृत क्यों न हों, तव तक अपने श्रृंगार को अपूर्ण मान कर प्रिय के पास जाने में लजाती हैं जब तक उनके पास दशपुर का बना हुआ रंगीन रेशमी वस्त्रयुगल न हो।

प्राचीन काल में विज्ञापन का यह कैसा सुंदर उदाहरण है! दूसरे क्लोक में कपड़ों की बारीकी और उनकी लोकप्रियता का कथन इस प्रकार है—

"स्पर्शवता वर्णान्तर विभागचित्रेण नेत्रसुभगेन। यैः सकलमिदं क्षितितलमलंकृतं पट्टवस्त्रेण॥"

अर्थात् ये वस्त्र छूने में मुलायम हैं, विविध रंग-वैचित्र्य से युक्त हैं और आँखों को आनन्द प्रदान करने वाले है। यह सारी पृथिवी इन रेशमी वस्त्रों द्वारा अलंकृत कर दी गई है।

दक्षिण मालव में वाघ (प्राचीन व्याघ्र)स्थान की गुफाओं की चित्रकला भी गुप्तकालीन है। वाघ में प्राप्त राजा सुवंघु के गुप्तकालीन ताम्रपत्र से यह वात प्रमाणित होती है। इस लेख से

घोरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदो-अनुशोलन

पता चळता है कि माहिएमती के राजा सुवधु के द्वारा भगवान् बुद्ध की पूजा तथा भिक्षुओं के निर्वाह के िछए एक गाँव का दान किया गया। वाघ के भित्ति-चित्रों में से अनेक नष्ट हो चुके हैं, परन्तु जो बचे हैं उनसे इस कळा की उत्कृष्टता का पता चळता है। एक स्थान पर सगीत का रोचक दृश्य चिनित है, जिसे प्राचीन 'हल्लीसक-नृत्य' का उदाहरण कहा जा सकता है। पत्रावळी आदि विविध अळकरण भी यहाँ की कळा में सजीवता के साथ आळेखित हैं। वीधिसत्यों की अनेक कळा छितियों का तथा नारी के विविध भावों का चित्रण भी वडी सुरुचि के साथ किया गया है।

मध्यकाल मे मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों मे स्थापत्य और मूर्तिकला का विकास हुआ। इनमें खजुराहो, ग्वालियर, मुहानियाँ, ग्यारमपुर, उदयपुर, करीतलाई, रतनपुर, सिरपुर, सोहाग-पुर, गुरगी आदि स्थानों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। खजुराहों में चदेलों के शासन-काल में ससारप्रसिद्ध मदिरों का निर्माण हुआ। अधिकाश मदिर श्रीव हैं, कुछ वैष्णव तथा जैन हैं। इन मदिरों का निर्माण अत्यत कुशल कलाकारों हारा नपन हुआ। इनकी निर्माण शैली उत्तर-भारत की शिसर-शैली के रूप में प्रसिद्ध है। ये ऊँची कुसियों पर वने हैं। उनमें अर्द्ध-मडप, मडप, महामडप, अतराल तथा गर्भ-गृह—ये पाँच भाग दिखायों गये हैं। इसे 'पचायतन-शैली' कहते हैं। मिदर का प्राय सम्पूण भाग अनेक आकर्षक मुद्राओं में खडी हुई स्त्री-पुख्यों की प्रतिमाओं तथा उनके पाइव-चरों की प्रतिमाओं के अदिग्यत लोक-जीवन के कितने ही मिनोरजक दृश्यों को इन मदिरों पर शास्वत रूप प्रवान किया गया है। सींदर्य और श्रुगर का यहां इतनी विविधता के साथ अकन मिलता है कि दर्शक आइल्यवक्तित रह जाता है।

भ्वालियर तथा उसके सभीग सुहानियाँ, पघावली, मितावली आदि स्थाना से अनेन मध्यनालीन प्रतिमाएँ मिली है। पूर्व-मध्यकालीन हिंदू-कला के विकास का अध्ययन करने के लिए ये विदेश उपयोगी हैं। ग्वालियर में सास-बहू तथा तेली का मदिर, ग्यारसपुर का मदिर तथा विदिशा जिले में उदयपुर का प्रसिद्ध उदयेक्वर मदिर भी कला की दृष्टि से बड़े महस्व के हैं। ये मदिर शिखर-बैली के हैं। इनमें खजुराहो वाली अनेक विशेषताएँ पायी जाती है। पिक्सी मालवा में घार, माडू, विजयगढ़, वरवानी आदि अनेक स्थानों में भी ई० ७वी से १३वी शती तक मूर्तियो तथा प्रतिमालों का निर्माण वडी सख्या में हुजा। महाकोशल में करीतलाई, रतनपुर, सिरपुर, सुहागपुर, अमरकटक आदि स्थान मध्य-काल में कला के प्रमुख केन्द्र हुए। वहीं वैज्याव तथा प्रतिमालों का विभाय में विविच्य प्रतिमालों का विश्व के मदिरो तथा प्रतिमालों का वहुत वडी सच्या में निर्माण हुजा। केवल विरपुर (प्राचीन श्रीपुर) से अनेक बौद्ध प्रतिमालों का वहुत वडी सच्या में निर्माण हुजा। केवल विरपुर (प्राचीन श्रीपुर) से अनेक बौद्ध प्रतिमालों में मिली है। इनमें पायाण-मूर्तियों के अतिरिक्त बुद्ध-वीधिसत्व आदि की कलापूर्ण कास्य प्रतिमालें की तरह कल्जुरि-यासक भी कला के प्रमी थे। उनके समय में विध्यप्रदेश के गुरगी, चवरेह आदि स्थानों में कितनी ही कलापूर्ण प्रतिमालों का निर्माण हुजा। ग्वालियर के सात-बहू तथा तेली के मदिर, सुहानियाँ, सुरवाया और क्ववहा के मदिर वास्तकला की विष्ट से भी महत्व के है।

तेरहवी शती के वाद भी मध्यप्रदेश के अनेक भागों में कला का विकास जारी रहा। जैन-मंदिरों और प्रतिमाओं का निर्माण अब विशेष रूप से हुआ। सोनागिरि, ग्वालियर, आहार आदि कई स्थानों में परवर्ती जैन प्रतिमाएँ मिली है। छोटे दुर्ग भी अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्मित होने लगे। इन्हें गढ या गढ़ी कहते थे। बैरागढ़, राहतगढ़, दुर्ग, सिरपुर, धामौनी आदि स्थानों में ये दुर्ग देखे जा सकते हैं। मुसलमानी शासनकाल में निर्मित जो इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है वे मांडू, धार तथा चेंदेरी के अनेक महल, मस्जिदें और महराबें है।

#### एच० डी० सकालिया

#### आर्य समस्याः भारतीय-ईरानी संबंधो पर नया प्रकाश

आर्य वाहर से आये, तो कव और कहाँ से आये-यह प्रश्न काफी दिनो से विचाराधीन है। रूढिवादी द्पिटकोण है कि ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य मे आयों के विदेशी होने और भारत आने का कोई निर्देश नहीं है। परन्तु ई० १५८८ में ही फ्लोरेंस के व्यापारी फिलिप्पो सास्तेट्री ने सस्कृत, ईरानी, ग्रीक, लैटिन तथा अन्य योरोपीय भाषाओं मे अत्यविक भाषावैज्ञा-निक समानता की पहचान की थी। पूरे दौ सौ वर्षों बाद, ई० १७८६ मे सर विलियम जोन्स ने इन भाषाओं की एकस्रोतीय उत्पत्ति विषयक अपना मत प्रतिपादित किया। भाषावैज्ञा-निक साम्य वा पोपण करते हुए भैक्सम्यूलर ने इस समस्या का स्थप्टीकरण किया और उनका कथन है कि यह मान भाषावैज्ञानिक प्रश्न है, इससे जाति विवक्षित नहीं है। इस मत का पेन्का ने घोर विरोध किया है और मूल आर्य अथवा भारतीय-जर्मन जाति के अस्तित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है। परन्तु इस विवाद का सबध आर्यभाषाभाषी नवश के उद्गम-स्थान से है। यह जहाँ कही भी हो, बहुमत दक्षिण रूस मे मानता है। माना जाता है कि मूल भारोपीय उद्गम-स्थल छोडने के बाद, घुमते हुए भारतीय-ईरानी सम्मिलित कबीले पामीर प्रदेश, वक्षु और सर नी इरान्वेज तलहटी में बस गये। निश्चय ही यह मत जरस्यु-पूर्व के यस्त और प्राचीन वैदिक साहित्य में परिलक्षित सास्कृतिक सादश्य पर आधारिन है। यह कहा जाता है कि ईरान की प्राचीन आयं सस्कृति और प्राचीन भारतीय आयं सम्बृति में बहुत कम अतर किया जा सकता है, क्यों कि दोनों की मूल भारतीय-ईरानी सस्कृति है।

परन्तु यह सास्कृतिक सादृश्य भारत से प्राप्त मारतीय-ईरानी वस्तुओं से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, न हम भारत मे भारतीय आर्य-आगमन का ही काल निर्धारित कर सकते हैं। ऋषेद और ईरानी गायाओं के भापासास्त्रीय अध्ययन से १०००-१५००ई० पू० का अनुमान किया जाता है। इसके आधार पर आस्ट्रियाबासी नृतत्वज्ञ हाइने गेरडनं ने हमारा ध्यान गगायादी तथा लूरिस्तान और दक्षिण रूस से प्राप्त कुछ काँसे की वस्तुओं के सादृश्य की और आकर्षित किया था। हाल ही मे सर मार्टिमर ह्वीलर ने मोहनजोदडों और हरणा के किल्बद नगरों को आर्य-पूर्व दुर्ग (पुर) माना है, जिन्हें आक्रामक आयों ने अपने युद्धदेवता इन्द्र के सेनापतित्व मे नष्ट किया था, यद्यपि यह आर्य आश्रमण के सिद्धान्त-प्रतिष्ठापन का प्रमुख चरण था। विद्वानों को आर्यों द्वारा छोडी गयी या ईरान से लायों गयी मुनिहिचत वस्तुएँ नहीं मिल सकी हैं। वस्तुत, यदि कुछ रहा भी हो तो उनका मृत्तिका भाण्ड-खण्डो या अन्य

वस्तुओं के रूप में भेद कर पाना दुःसाध्य है, अतः हम उनकी सांस्कृतिक सज्जा और उनके जीवन के उपादानों के बारे में बहुत थोड़ा जान सके है।

इस सौ वर्ष पुरानी समस्या पर, पूना के डेक्कन कालेज के पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च संस्थान तथा एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से नियो-जित, महेश्वर और नवदाटोली की खुदाइयों से प्रथम बार निश्चित प्रकाश पड़ा है।

महेश्वर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। ठीक दूसरी ओर नवदाटोली हैं। पहला होल्करों के अधीन बुनकर उद्योग तथा सुन्दर मंदिरों और घाटों से समृद्ध नगर था। दूसरा मल्लाहों का छोटा सा गाँव है। ये दोनों मालवा से दक्षिण के प्राचीन मार्ग पर अवस्थित है, और यहाँ प्राचीन काल से आज तक घटवारी होती आयी है। स्वयं नर्मदा यहाँ नौगम्य है, और सड़कों के प्रचलन से पहिले, पूर्व से पश्चिम भारत में अन्न, लकड़ी तथा अन्य भारी सामान ले जाने के लिए मुख्य व्यापारिक साधन थी।

'महाभारत' और पुराणों से ज्ञात होता है कि नर्मदा घाटी को यदु के यादवो की शाखा हैहयों ने बसाया था। मूलत. यदु ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य जन थे—इन्होने नाग कुल की कन्या से विवाह किया था। अन्ततः इन्होंने नागो को नर्मदा-घाटी से खदेड़ दिया और माहिष्मती (अधुना महेश्वर) तथा अन्य स्थानो में बस गये।

इस प्रकार घुँघले अतीत में नर्मदा-घाटी मे आनुपूर्वी सांस्कृतिक तथा जातीय वर्गो के वसने की अविच्छिन्न परंपरा थी।

यद्यपि कंकालों और लिखित साक्ष्यों के अभाव मे आज दिन भी हम इनका नृवंश नहीं जान सके है, किंतु इस वर्ष और पिछले वर्ष हुई नवदाटोली की बड़ी खुदाई तथा १९५२-५३ ई० में महेश्वर तथा नवदाटोली की गहरी खुदाई हमें परंपरा को उचित परिपार्श्व में देखने में सहायता करती हैं, और हमें प्रथम वासियों की सांस्कृतिक प्रगति तथा उनके साज-सामान के स्रोत अथवा स्रोतों का पता देती है। यह दूसरी वात अप्रत्याशित महत्व की है, क्योंकि उत्खनित वस्तुओं का काल-निर्धारण कार्बन-१४ विधि से हुआ है।

सार रूप में साक्ष्य यह है: पाषाण-काल के काफी बाद, जिसका नर्मदा तट पर महे-श्वर में अच्छा प्रमाण मिलता है, लोग घाटी और नर्मदा के दोनों किनारों पर ऊँची काली कछार भूमि में बस गये। नवदाटोली का अधिवास पूर्व-पश्चिम में ९०० फ़ीट और उत्तर-दक्षिण में ६०० फ़ीट फैला हुआ है (यद्यपि मूल अधिवास अधिक विस्तृत रहा होगा, क्योंकि यह स्थान ४ विभिन्न ऊँचाइयों मे काटा गया है, और दिया हुआ क्षेत्रफल भलीभाँति उत्खनित ऊँचाई का है)।

लोग पास-पास खड़े किये गये काष्ठ-स्तम्भों पर वाँस की चटाई और मिट्टी डाल कर बने आयत, समायत अथवा गोल घरों में रहते थे। मिट्टी की दीवारों और तलो को चिकना करने और कीड़ों से बचाने के लिए चूने का हल्का पलस्तर किया जाता था। कमरे या आँगन के एक कोने में चूने से पुता बड़ा तिमुँहा चूल्हा होता था, ठीक जैसा कि वम्बई के कुछ घरो में आज भी पाया जाता है। सम्भवतः एक विशेष कमरा कोठार के उपयोग में आने के लिए अलग कर दिया

हिंदी-अनुशीलन

जाता था, क्योंकि हमें दो जगहों पर ८-१० फीट के लगभग पूरे कमरे मिलते हैं, जहाँ छोटे और वहें भाण्ड चौकोर और गोल अलकृत आधारों पर मिल हैं। इनके अलावा वहाँ खान-पान के सुन्दर कलात्मक साज-सामान होने का प्रमाण मिलता है। खाने, पीने तथा पानी रखने के लिए ये सुन्दर चित्रित प्यालों, कुंज्जों तथा तस्तरियों (जिनमें बहुत सी गोडेदार भी हैं) और अन्य वर्तनों का प्रयोग करते थे। अधिकां लाल जमीन पर काले रंग से चित्रित हैं। कुछेक में जमीन सफेद या हल्वी पीली है और थोडे से काली सतह पर सकेद चित्रित हैं।

यद्यपि इन चित्ररूपों का ज्यामितीय, मानव और पत्तु अयदा स्वामाविक वर्गों में विभा-जन किया जा सकता है, विभिन्न कम-चय और सहितयों अपरिमित हैं और सुकुमार कुण्यों नी (वस्तृत ये मुरा चपक ही है—ठीक बाज जैसे) छल्ति रूप-रेखा पर या गोडेदार तस्तरियों की चीडी ओठो पर ये मुन्दर छगती हैं, और हमें ऐसी मंगुर वस्तुओं पर इतना परिश्रम करने वाले नलाकारों के पैय और चातुय पर आस्वयं होता है।

मृत्तिकापात्र निर्माण की इस उप्तिशील कला के अधिकारी होते हुए भी ये सहस्त्रों की सन्या में प्राप्त हुए पत्यर के औजारों और शम्त्रों का प्रयोग करते थे। तांवा और कांसा विरल थे, यद्यपि ताँवें की कुछ चपटी कुदालें, पिनें और छेनियाँ प्राप्त हुई हैं। उन्हें हुपि का जान था और वे गेहूँ, चावल, चना, मटर और मनूर खाते थे—ज्यमग यही सब आज भी मालवी लोग खाते हैं।

बाठ या दस रिमक तलो और तीन मुस्य अन्निकाण्डो के साक्ष्य पर हमे नवदाटोली अधिवास के जीवन-काल के समझ मे १००० ई० पू० के आस-पास लगभग ५०० वर्षों का अनुमान होना है। पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय के मौतिक शास्त्र-विभाग ने मौजन्यपूर्वक वार्वन१४ विधि से प्राप्त कोयला हुए अन और काण्ठ-स्तम्भो ने नमूनो को परसा है और इस
प्रकार प्राचीनतम अधिवास का काल १६०० ई० पू० या कुछ और पहले निश्चित साना
जा सकता है। अन्तिम अधिवास लगभग ११०० ई० पू० का है जब कि वह गगायाटी की
मृत्माण्ड परपरा वाले लौह प्रयोगी लोगो हारा छोड दिया गया था अथवा नष्ट कर दिया गया

नवदाटोली के चित्रित भाण्ड मा स्व क्षेत्र क्यां और कलारूपों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, वस्त् गोडेदार कुळ्जे या कटोरे, टोटीद च चायदानी जैसे वर्तन और प्याले, हिस्सार, टेपेंगि-यान और पूर्वी ईरान के सिआल्क जैसे स्थानों से प्राप्त तस्तदृश वर्तनों की याद दिलाते हैं, और अनेंस्ट हत्त्वफेल्ड के मतानुसार ठीक इन्हीं प्रदेशों मे होने हुए यायावर भारतीय-ईरानी (आर्ष) क्वीले भारत मे लाये थे। इन जगहों के ये वर्तन २००० ई० पू० से ७०० ई० पू० के माने जाने हैं। नवदाटोली के वता मीये आयात नहीं हैं—जडी सन्या में पाया जाना और जोडे या हत्ये के अभाव जैना रुपाल्तर इन्हें ईरानी रूपालारा का भारतीय मस्करण सिद्ध करता है। ईरान और पच्च भारत के रूपालारों वे ऐसे निकट सादृश्य से ईरान में मच्च भारत को तरफ अफगानिस्तान और पावा अथवा वलूचिस्तान, निय, मौराप्ट्र होकर विचारों तथा लोगों के निन्सरण का अनुमान किया जाना है।

## एँच० डो० संकालियां

## आर्य समस्या : भारतीय ईरानी संबंधों पर नया प्रकाश

पर यह संबंध अथवा निरसन दिक् अथवा काल में सीमित नही था। यह अविच्छिन्न था और भारत में सौराष्ट्र, राजपूताना, मालवा, खानदेश, महाराष्ट्र और मैसूर तक विस्तृत रहा है। यह इन सब प्रदेशों से प्राप्त एक-से मृत्तिका-भाण्डों के रूप-गठन से स्पष्ट है। इनके अन्तर स्थानीय है, और क़बीलों के वैभिन्य का निर्देश करते है।

जब हम मध्य भारत और ईरान के स्तरीकृत स्थलों के मृत्तिका-भाण्डों के विशिष्ट रूपों और कला-रूपों का भाषावैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित काल १६००-११०० ई० पू० के परिप्रेक्ष्य में विचार करते है, तो यह कहना कि इनमें से कुछ क़बीले आर्य थे, अत्युक्ति न होगी। पर अभी हमें मालवा, राजपूताना, सौराष्ट्र तथा भारतीय-ईरानी सीमाप्रदेशों की जाँच-पड़ताल कर ईरान और भारत के बीच इस लम्बे निस्सरण का अन्वेषण करना शेष है।

### संस्कृत साहित्य में 'महाकोशल' शब्द का प्रयोग

मम्कृत साहित्य में 'कोशल' नाम सुविदित है। कोशलेश्वर, कोशलेश, कोशलाधिपित इत्यादि शब्दो का प्रयोग सस्कृत भाषा के काब्यों में प्रचुरता से पाया जाता है। किंवनुल गुरु कालिदान के महाकाब्य 'रघुवश' में कई स्थलों पर हमें 'कोशल' नाम में युक्त शब्द तथा पद मिलते हैं, यथा—

१--उत्तरकोशलेब्बर (दिलीप)-सम २, ब्लोक ५।

२—कोशलाधिप (अज)—सग ८, क्लोक ७०।

३--मगघ-कोसल-केकय शासिनाम्--मग ९, क्लोक ८७।

४--पितुरनन्तरमुत्तरकोशलान् सर्ग ९।

जिलालेखो तथा ता म्रसासनो मे भी 'कोगल' या 'कोसल' शब्द का प्रयोग यन-तन पाया जाता है। वर्तमान छत्तीसगढ विभाग के रायपुर जिले मे महानदी के तट पर राजिम या राजीवलोचन नामन एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। वहीं श्री राजीवलोचन भगवान् के नया श्री कुलेस्वर महादेव के प्राचीन मिद्दर हैं जिनमे बीजक या प्रशस्ति (शिलालेख) भी हैं।

बाज से ७०-८० वर्ष पूर्व राजिम क्षेत्र में पाण्डुबशीय नसदेव के तनय महाशिव तीवर-देव का एक निफली ताम्रशासन प्राप्त हुआ था जो आज भी थी राजीवलीचन के मन्दिर में सुर-श्चित है। उसमें मस्कृत भाषा में लिखित एक ग्रामदान का उल्लेख है। उस लेख के प्रारम्भ में 'ओ स्वस्ति श्रीपुरात' उल्कीण किया हुआ मिलता है।

उनत ताम्रशासन में श्रीमान् तीवरदेव 'महाशिव', 'परम बैष्णव ' श्रीर 'प्राप्त सकल कोसलाधिपत्य', इन विशेषणों से अलकृत हैं। ताम्रलेख की मुद्रा पर निम्नलिखित श्लीच उत्कीण है ---

श्रीमत्तीवरदेवस्य कोसलाधिपतेरिदम्। शासन धर्मवृद्धचर्यं स्थिरमाचन्द्रतारकम्॥

अर्थात् श्रीमान् नोसलाधिपति तीवरदेव का यह शासन धर्मवृद्धि के लिए, जब तक चन्द्रमा और तारम वृन्द रहें, स्थिर रहे।

महाज्ञिव तीवरदेव का शासनकाल ५०० और ६०० रिप्रप्टान्द के मध्य म बैठना है। उसकी राजधानी महानदी ने चिनारे श्रीपुर वी जो कि वर्तमान छत्तीसगढ विभाग के रायपुर जिले में है। दक्षिणापयान्तगेत बोसलराज्य तथा उसके शासक का उल्लेख प्रयाग के किले के स्तम्भन्तिक में भी है। स्नम्भ पर महाराज समृद्रगुप्त की प्रमस्ति उन्कीर्ण है। उसमे बोमल का उल्लेख इस प्रकार है—'कौसल्यक महेन्द्र:'। समुद्रगुप्त का शासनकाल ३३० से ३७५ छिन्दाब्द के बीच में है। इन कोसल के अधिपति 'महेन्द्र' महाराज की स्वर्णमुद्रा बलोदा बाजार (तहसील रायपुर) में मिली है जिस पर 'महेन्द्रादित्य' box loaded script में उत्कीर्ण है। छिन्दाब्द के ६००-७०० में दक्षिणापथवर्ती कोसल राज्य अवश्य ही सुसम्पन्न और सुशासित था। चालुक्यवंशीय महाराज पुलकेशी की प्रशस्ति में निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है—

गहिणां स्वगुणैस्त्रिवर्गतुंगा, विहितान्यक्षितिपालमानभंगाः। अभवन्नुपजातिभीतिलिगाः, यदनीकेन सकोसलाः कलिगाः।

निजाम हैदराबाद-राज्यवर्ती एलापुर और अजन्ता के मन्दिर-समूह की कीर्ति भारतव्यापिनी है। एलापुर (एलोरा) में दशावतार नामक एक मन्दिर है। मन्दिर के एक भाग में एक खण्डित शिलालेख है। उसमें नीचे लिखा श्लोक है—

दण्डेनैव जिंगाय वल्लभवलं यः सिन्धुदेशाधिपम्। कांचीशं सकिंगकोसलपींत, श्रीशैलदेशेश्वरम्।। शेषान् मालव लाटगुर्जरपतीन्, अन्यांच नीत्वावशं। यः श्रीवल्लभतामवाप . . . . . . . . . ।।

हर्ष-सम्वत् १५३ अर्थात् ७५६ ख्रिष्टाब्द का एक शिलालेख नेपाल के पशुपतिनाथ जी के मन्दिर में गुप्तलिपि में लिखा विद्यमान है। उसमें भी कोशलराज्य का उल्लेख इस प्रकार है—

माद्यद्दन्तिसमूहदन्तमुसलै: क्षुण्णारिभूभृच्छिरो।
गौड़ोड्रादिकलिंगकोशलपितश्रीहर्षदेवात्मजा।।
देवीराज्यमती कुलोचितगुणैर्युक्ता प्रभूता कुलै:।
येनोढ़ा भगदत्त-राजकुलजा लक्ष्मीरिव क्ष्माभुजा।।

यह कोशल राज्य कालिंग राज्य का निकटवर्ती था। चीनदेशीय बौद्ध विद्वान् हुएनसांग ने भारत-भ्रमण के उद्देश्य से यात्रा करते हुए कोशल राज्य की भी यात्रा की थी। उसके भ्रमण-वृत्तान्त में कोशल राज्य का विस्तार अंकित है। उसने कोशलनरेश का भी परिचय दिया है। कोशल-नरेश जाति का क्षत्रिय था और उसके कथनानुसार वह बौद्धधर्मावलम्बी था। किन्तु उसने कोशलाधिपति का नाम और उसकी राजधानी का नाम नहीं लिखा। उस विवरण में राजधानी के निकट की नदी, तालाबों और पर्वतों का भी उल्लेख नहीं मिलता। ६२९ से लेकर ६४५ ईसाब्द पर्यन्त हुएनसांग भारत में रहा। कोशल राज्य में उस समय कोई महापण्डित और कुशल नैयायिक था। हुएनसांग ने उसके समीप दो महीने ठहर कर न्यायशास्त्र पढ़ा था।

महानदी का दूसरा नाम चित्रोत्पला है। इसी के तीर पर कोशलाधिपति महाशिव तीवरदेव की राजधानी 'श्रीपुर' नामक नगर में थी। यह इस समय रायपुर ज़िले में एक छोटे से ग्राम के रूप में है। इस समय इसका नाम 'सिरपुर' है। यह श्रीपुर का प्राचीन अस्थिकंकाल, घ्वंसावशेष मात्र है। यदि हुएनसांग की यात्रा के समय कोसल की राजवानी श्रीपुर में थी तो अवस्यमेव वह यही आकर ठहरा था। कोशलराज्य से हुएनसाग आध्याज्य को गया। पुरातत्वज्ञ जनरल क्रिंगम और विसेन्ट स्मिथ ने अपने मारत-इतिहास के विवरणपत्रो एव मानचित्रों में क्रिंग और कोशल को मिलाकर 'महाकोशल' नाम से परिचय दिया है। क्या कोई विद्वान् वताने की कृपा करेंगे कि 'महाकोशल' नाम का प्रयोग और उसका आधार किस ग्रन्थ, ताम्रलेख वा शिलालेख में पाया जाता है, यह मेरी विनीत मान से जिज्ञासा है।

मेरी जिनासा पर महापण्डित राहुल साकृत्यायन महोदय ने यह लिखा या—"बौढ धर्मप्रन्यों में अभी तक महाकोसल का नामोल्लेख मिला नहीं है।" समुद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तम्भ-लेख में कौसल्यक महेद्र के बाद महाकान्तारक व्याघ्रराज मिलता है। जात होता है, फोसल (दक्षिण या महा-) व्याघ्रराज के शासनाधीन 'महाका तार' राज्य का निकटवर्ती था।

सी० ए० लेविस

# 'सभापर्व' के दिग्विजय ग्राख्यान का भौगोलिक प्रकरण: पूना के आलोचनात्मक संस्करण द्वारा स्वीकृत कुछ पाठों का समालोचन

'महाभारत' के नये आलोचनात्मक संस्करण के प्रकाशन से, जो पूना के भाण्डारकर शोधसंस्थान में अब भी चालू है, भारतवर्ष विषयक अध्ययन में हुए महान् योग का अतिमूल्यां-कन असंभव है। फिर भी भौगोलिक नामों की वर्तनी-निर्धारण जैसे छोटे किन्तु महत्वपूर्ण ब्यौरे के विषय में कुछ अधिक प्रयास संभव था। बहुधा पादिटप्पणियों में अनुसूचित पाठ-भेद ग्रन्थ में स्वीकृत पाठों से श्रेष्ठ प्रतीत होते है। इस निबन्ध के लेखक ने यद्यपि पिछले तीन वर्षों में पी-एच० डी० थीसिस के लिए इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है, किन्तु प्रस्तुत निबन्ध का विस्तार सीमित होने के कारण वह 'सभापर्व' के दिग्विजय की भौगोलिक नामावली की इसी दृष्टिकोण से चर्चा तक ही सीमित रहेगा और जहाँ कहीं भी साक्ष्य पर्याप्त होंगे, नये पाठ सुझा-वेगा। नीचे के विवेचन में हर हालत में पहला नाम पूना के संशोधित संस्करण में पाया जाने वाला होगा और केवल उसका वही पाठान्तर इस विवेचन में सम्मिलित किया जायगा जिसके ठीक होने की कुछ संभावना होगी या जो किन्हीं अन्य कारणों से रोचक होगा। जैसा कि सर्व-विदित है, विभिन्न दिग्विजय अर्जुन, भीमसेन, सहदेव और नकुल के हैं, जिन्हें इन्द्रप्रस्थ से युधिष्ठिर ने कमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के देश जीतने के लिए भेजा था। अतः अब हम उन उद्धरणों का निर्देश तथा विवेचन करेंगे, जिनके संवंध में संशोधित संस्करण का पाठ संदिग्ध अथवा अन्य साक्ष्यों से असमिथत लगता है, और तदनन्तर हम अपने पाठ-संशोधन-संबंधी सुझावों को निष्कर्षों के रूप में अनुसूचित करेंगे।

**११. आनर्त** (महाभारत २।२३।१४) [के २, २, ३; वी२, ६;डी१, २, ६ अनन्तः]

कालकूट और कुलिन्द जैसे औदीच्च जनों के साथ आलोचनात्मक संस्करण का पाठ वहुत सम्भव प्रतीत नहीं होता है। संस्कृत ग्रन्थों में कुलिन्द सर्वदा गढ़वाल में रखे गये है, जब कि महाकाव्य के अन्य उद्धरण, स्वतंत्र ग्रंथ तथा अभिलेख आनर्त को काठियावाड़ में स्थित मानते हैं। हिमालयीय-स्थिति-समर्थक साक्ष्य के अभाव में आख्यान के इस भाग में इस दूसरे की

१. महाभारत ६। १०। ५०; काव्यमीमांसा, (गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज) ९३, मत्स्य पुराण ११४. ५१। वायु पु० ४५। १३१; इंडियन एन्टीक्वेरी खण्ड ७, पृ० २५९।

उपस्थिति पाठ-विकृति, अथवा जैसा कि अधिक सभव है, लिपिको द्वारा किये गये पाठ-मगोपनों के प्रयत्नों का फल मानना ही तर्कसंगत लगता है। तदनुसार 'आनर्त' का सुधार 'तगण' होना चाहिए, जिनका उल्लेख टॉलेमी ने सरबोस (सस्कृत-मरयू) नदी के उपरले भाग में किया है और इस प्रकार ये उसी लेखक के अनुसार सहारनपुर के उत्तर में यसे कुलिन्दों के पडोसी होंगे।

§ २ सुद्ध (महाभारत २।२४।२०) [डी, ६ स्वक्ष, डीएन १ सुक्ष 'छोटा', बी३ सुम्म, टी१, जी३, एम१ वग, जी २,४,५ वक]

§ ३ चोल (वही) [के १ शैल, के३ वैन, वी१, ४ इलोल]

इस सदमें मे सुद्धा' और, चोल' विलकुल अप्रासगिक हैं, और इन्हें निश्चय ही लिपिक के पाठ-स्त्रोचन का परिणाम होना चाहिए, क्योकि 'महाभारत' तथा अन्य प्रन्थों के सारे साक्ष्य पहले को पूत्र मे पश्चिम वग के मिदनापुर जिले तथा दूसरे को दक्षिण के तऔर तथा त्रिचनापल्ली जिलों में स्थित मानते हैं। परन्तु अनुसूचित पाठों में से कोई भी पाठोद्धार के लिए उचित साक्ष्य नहीं देते। डी ६ प्रति के 'म्यक्ष' पाठ से अनुमान होता है कि मूल पाठ 'चक्ष' रहा होगा, जिसका उल्लेख 'महाभारत' के उपायन पर्व में विया गया है।

§४ गोपालकच्छ (महाभारत २। २७। ३) [बी१, बी४, के४, गोपालकक्ष]

प्रत्य मे इनकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए, जहाँ इनका सवध मल्ल और कोसल के साथ है, अवान्तर पाठ 'गोपालकक्ष' (गोपालो की वन्य विश्वाति-स्थली) आलोचनात्मक सस्करण के स्वीकृत पाठ 'गोपालकच्छ' (गोपालो द्वारा अधिकृत कूल) की अपेक्षा अधिक सार्यक है। निश्चय ही विवरण किसी मीतरी मूमान का निर्देश करता है। यही नाम भीप्मपर्व की बडी भौगोलिक सूची में आता है जहाँ इसका सबध कुरू-जागल से है, जिसकी पहचान सर्रीहर के जगली प्रदेश से की जा सकती है।

६५ सोरामानिष चोत्तरान्(महाभारत २। २७। ३) [वी१, डी, वी, टी स्वोत्तरानिष, 'सोतमा-निष' के स्थान पर, वी१ कोषल, वी२, ४, ५, डीएन२, टी१ कोमल, वी६, डीएन१, डी१-५ कोशल, चीतरान्' के लिए ]

आलोचनात्मक सस्करण वा पाठ स्पष्ट ही असन्तोषप्रद है। 'सोत्तरानिप कोसलान्' यहुत में हस्तरेखो द्वारा प्रमाणित अधिक वरीय पाठ होगा। यह सर्वविदित है कि अवध के कोसलो

२ ७।२।१३। ३ ७।१।४२। ४ श्री जयचद्र विद्यालकार का अनुसरण करते हुए श्री जायसवाल (जर्नल ऑक बिहार एण्ड ओडीसा रिसर्च सोसायटी, खण्ड १८, पृ० ९७) इस उद्धरण को उत्तरी चोलो को गिलगित के आसपास मानने के लिए यपेट प्रमाण मानते हैं, पर जुऐसा सिद्धान्त इतने सदिग्य साक्ष्य पर कमजोर प्रतीत होता है। ५ महामारत ६, १०, ५५।

की दो शाखाएँ थीं, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल; पहले की राजधानी श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत) तथा दूसरे की कुशावती (आधुनिक सुल्तानपुर—गोमती के तट पर) थी। इसके पूर्व 'महाभारत' २। २४। १ में उल्लिखित कोसल स्पष्ट ही दक्षिण कोसल है। हुद्द. उन्नाट (महाभारत २।२७। ५) [बी १ मर्ग; डी४, ५ भल्लाट;डी३ मल्लाट;टी१ कर्णाट]

आलोचनात्मक संस्करण का पाठ यहाँ पूर्णतया असंतोषप्रद है। 'उन्नाट' के लिए वस्तुतः 'भल्लाट' एक निश्चित सुधार है। 'किल्क पुराण' और कूर्म विभाग प्रकरणों के पाठ में इसका उल्लेख 'भल्ल' नाम से हुआ है, जहाँ इसे उत्तरी-पूर्वी खण्ड में रखा गया है। टॉलेमी' इसे 'वहूँ' कहता है, तदनुसार इसकी पहचान पश्चिमी आसाम के आधिनक भरों से की जा सकती है। श्री डे 'भल्लाट' की व्युत्पत्ति की व्याख्या 'भरराष्ट्र' के भ्रष्ट रूप से करते है, परन्तु अधिक संभाव्य यह प्रतीत होता है कि यह 'भल्ल' तथा तिब्बती-बर्मी प्रत्यय 'ट' के योग से बना है। डी३ का रूप 'मल्लाट' 'म' और 'भ' के आकृति-साम्य के कारण हुआ लगता है जब कि टी१ का रूप 'कर्णाट' लिपिकों के संपादन का रोचक उदाहरण है, क्योंकि तेलुगु भाषी लिपिक के लिए कन्नड़ भाषा-भाषी प्रदेश परिचित होगा, 'भल्लाट' अपरिचित।

९७, मलय (महाभारत २। २७।८) [वी१, बी२-४; डीएन, डी१, २, ६ मलद; टी१ मल्लज; जी१, ३-६ मालव]

आलोचनात्मक संस्करण स्पष्ट ही अशुद्ध है, क्योंिक मलय के केवल धुर दक्षिण में हीं होने की संभावना है। यहाँ अवान्तर पाठ 'मलद' एक निश्चित सुधार है, क्योंिक पुराणों के भुवन-कोष ' प्रकरण में इस नाम के जनपद का उल्लेख पूर्व में बसे हुए जनपदों में हुआ है और इसकी पहचान आधुनिक मालदह से की जा सकती है। मालव यद्यपि एक ख्यातिप्राप्त जन का नाम है, किंतु इस संदर्भ में वे असंगत होगे, क्योंिक इनकी पूर्वीय स्थित के लिए कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। मूलतः राजपूताना के ये निवासी ईसा की छठी शताब्दी में उज्जैन' प्रदेश में आ गये थे, जहाँ आज दिन भी इनका नाम मालवा में सुरक्षित है।

१८. सोपदेश (महाभारत २। २७। ९) [वी१ सोमदेश, एस१, के१, एन १ सोमधेय; के ३ सोमकीय; के४ सोमवेय]

आलोचनात्मक संस्करण का स्वीकृत रूप कही दूसरी जगह भौगोलिक संज्ञा के रूप में

६. किल्क पुराण २।७।३६; २।१४।२, बृहत्संहिता १४।२०। ७. ७।२।२०। ८. श्री राय चौधरी (स्टड़ीज इन इंडियन एन्टीक्वीटीज, पृ० ११९) मल्लाट की पहचान टाँलेमी (७।१।६६) के फिल्लेइटाई से करते है जो ग्रलत है। इसकी व्युत्पत्ति यूनानी फिल्लोन 'पत्र' हुई है, अतः यह पत्तों को वस्त्र के स्थान पर पहनने वाले आदिवासियों का निर्देश करता है—जैसे संस्कृत-साहित्य के पर्णशबर और उड़ीसा के आधुनिक जुआंग। ९. ज्योग्राफ़िकल डिक्शनरी, पृ० ३१। १०. ब्रह्माण्ड, पृ० २७, ५२; सत्स्य पृ० ११४, ४४। ११. कादम्बरी (सं० रिडंडग) पृ० २११, २१४; जर्नल ऑफ़ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी खण्ड ९, पृ० ४०४।

नहीं प्रयुक्त हुआ है। सभवत 'सोमदेश' शुद्ध पाठ है। इसकी पहचान सोमपर्वत के प्रदेश से की जा सकती है, जो 'अमरकोश' के अनुसार अमरकण्टक पर्वत ही था। हु९ फाच बनाधिप (महाभारत २। २७। २२) [एन१, वी१, वी, डीएन, डी१-५ कर्वे वी१, ४ कर्क-, डीएन२ कर्प-, डी१, २ कप्-, डी ३ कर्च-, आटाधिपर्ति]

आलोचनात्मक सस्करण का पाठ दो कारणो से अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए— प्रयमत चूकि पिछले क्लोक मे बगो का उत्लेख हो चुका है, उनका दुरारा निर्देश निर्देश है, दूसरे अवान्तर पाठ 'कर्वट' का औषित्य दो स्वतत्र स्रोतो—(वृहत्सहिता' और काश्यप-सहिता)'' से सुनिश्चित सिद्ध हो चुका है। पहला प्रय इसे दक्षिण-पूर्व मे ही नही, वरन् प्रस्तुत प्रवरण की ही तरह ठीक मुद्ध के बाद रखता है और दूसरा इसे मातग और ताम्रल्पिक के साथ मयुक्त करता है। 'माकण्डेय पुराण'' के कूर्म विभाग प्रकरण मे उल्लिखत कर्वताशन पर्वत से इसको सम्बद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी और 'वृहत्महिता' की ब्यौरेवार तुलना से यह पाजिटर वा 'ग्रम सिद्ध होता है, जिसका कि अन्य लोगो ने अनुसरण किया है।

तुलनीय---मार्कण्डेय पुराण ५८ की १२। जन्वारय-मानवाचल -शूर्यकण-व्याघ्रमुख क्वंताश्च । तथा वृहत्सिहिता १४।५ पद्ममत्यवद् गिरिय व्याघ्रमुख-मुत्य-कवंट। दूसरे ग्रन्थ से प्रतीत होता है कि पवत-सूची मल्यवत् (मार्कण्डेय पुराण, मानवाचल) पर समाप्त होती है, और व्याघ्रमुख से जन-सूची प्रारम्भ होती है। यह ग्राति 'माकण्डेय पुराण' के पाठ के भ्रष्ट होने के कारण उत्पन्न हुई है। कवंताशन का अस्तित्व पूरी तरह भ्रष्ट पाठ के कारण सम्भव हुआ है।

. १९० चोषकृत (महाभारत २।२८।४३) [बी१, बी३-५, डीएन, डी ३-५ ताली, (बी१, बी४, डीएन१ ताला)-कट।]

'चोपहत' के लिए 'ताळीकट' निश्चित सुघार है। पुराणों के भुवन कोश' प्रकरण में इस नाम के एक स्थान का पिर्चम में उल्लेख हुआ है, और प्रस्तुत सदम की तरह ही इसका सूर्पारक (आधुनिक सुप्पर) से गहरा सबध है। 'वृहत्सिहता'' के कूमें विभाग प्रकरण में भी इसका उल्लेख है, जहाँ इसे दक्षिणी भाग में रक्खा गया है। डैं' इसकी पहचान कावेरी तट के तलकड़ से करते है, परन्तु ऐनी स्थित स्पष्ट ही अमान्य है क्योंकि पुराण और 'महाभारत' इसे सुप्पर के निकट रखने में सहमत हैं।

**§११ अन्तार्जी चैव रोमाच (**महाभारत २।२८।४९) [वी१, एन१, वी१-३,६, डी२-५, के २-४

१२ बृह्स्सिह्ता, १४ १७। १३ काश्वप सिह्ता २५।९। १४ मार्कण्डेय पुराण (अनुवाद), पू० ३५६, श्री सेन (इण्डिएन हिस्टारिकल क्वाटेरली, खण्ड ८, १९३२, पू० ५२१) तया श्री शाफेर (पृथ्नोग्राफी ऑफ् इन्शियेन्ट इडिया, पृष्ठ ९) ने इसे स्वीकार किया है। १५ बह्याण्ड पुराण २७।५८ तालकट। वायु पुराण ४५।१२८ कालीटर (यर्ण विषयंय के कारण), वासन पुराण १३।५१ लालिकट (आय ब्यन्नन की च्युति के गरण) १६ बृहत्सिह्ता १४।११। १७ ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, पू० २०२।

अटवी; के१; बी४,५ आटवी; एस १ अवरी; एन१; वी१; के३ रोमांश्च; बी१,२,४,६; डी१ रामांच; बी३,५; डी३-५ दासंच]।

इस पाठ संबंधी समस्या का संतोषप्रद समाधान सभापर्व के काल-निर्धारण के लिए अत्यधिक महत्व का है। एजर्टन<sup>१८</sup> ने पाठ में 'रोमा' (-रोम) के आधार पर इसकी तिथि के प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व होने के लिए तथा संभवतः एक या दो शताब्दी पश्चात् होने के लिए तर्क दिये है। अभी हाल ही में श्री मोतीचन्द्र ' ने सुझाव दिया है कि सभापर्व पुष्यमित्र शुंग के काल (१८४-१४८ ई० पू०) का माना जा सकता है और इस स्थापना के लिए एक तर्क इस उद्धरण में 'अन्ताखी' की उपस्थिति भी है, जिसे वे सेल्युकिड राजा अन्तियोकस् तृतीय (२२१-१८७ ई० पू०) अथवा अन्तियोकस् चतुर्थ (१७१-१६३ ई० पू०) के प्रति दौत्य का संकेत मानते है। जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों तर्क 'अन्ताखी' और 'रोमा' को मूल पाठ का अंग मान कर ही है, जिसके लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पहला भी एजर्टन<sup>२०</sup> का निजी मत है, जिन्हें स्वयं इसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह है; विशेष करके जब यह नाम संस्कृत-साहित्य में और कहीं नहीं मिलता, यह पुनर्घटित रूप ही लगता है। अतः ऐसे साक्ष्य पर सभापर्व की तिथि निर्धारित करना जोखिम का काम है। अन्य पाठ 'अटवी' कहीं अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। यह बहुत से हस्तलेखों में उद्धृत हुआ है, जब कि पिछले नाम 'औष्ट्र कर्णिक' से स्पष्ट है कि दिग्विजय प्रकरण उड़ीसा के अन्तराल में एक ऐसे अप्रसिद्ध भाग का संकेत करता है जहाँ आटव्यों के रहने की आशा स्वाभाविक है। पुराणों के भुवन कोश प्रकरणों में ११ यह शबरों तथा पुलिन्दों से सम्बद्ध किया गया है और दक्षिण में निर्दिष्ट है।

यह देखना शेष रहता है कि 'रोमा' मूल पाठ है, और यदि ऐसा है तो क्या यह रोम का संकेत करता है, या संयोग से किसी समाननामा भारतीय जन का। इस प्रश्न का विशिष्ट भौगो- लिक महत्व है, क्योंकि यदि 'महाभारत' के समय रोम ज्ञात था, तो यह सिद्ध होता है कि अब तक जितना समझा जाता रहा है, उससे कहीं अधिक आर्यों को संसार का विस्तृत परिचय था। यदि हम इस स्थल पर पाठ-विकृति की सम्भावना को छोड़ भी दें, तो ऐसा कुछ असम्भाव्य प्रतीत होता है। कुछ प्राकृत भौगोलिक सूचियों का साक्ष्य ऐसे मत के विरुद्ध है, क्योंकि वे 'रोमकों' का उल्लेख भारतवर्ष मे वसी विदेशी जातियों की तरह करते है, यद्यपि उनमें उनके वसने की दिशा का कोई संकेत नहीं है। इसी नाम के एक जन का वराहमिहिर भी उल्लेख करता है, परन्तु चूँकि सूची भौगोलिक न होकर ज्योतिष सम्बन्धी है, उनकी पहचान का कोई साधन नहीं है।

१८. सभापर्व (पूना संशोधित संस्करण), पश्चिय पृ० २७। १९. जर्नल ऑक् यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी, दिसम्बर १९४३। २०. जर्नल ऑक अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, खण्ड ५८, पृ० २६२। २१. ब्रह्माण्ड पुराण १५१५७: मत्स्य पुराण ११४१४८: वायु पुराण ४५११२६। २२. कि.फ़ॅल: डी काउनोग्राफ़ी डेर इन्डेर, पृ० २२७। २३. बृहत् संहिता १६, ६।

हिंदी-अनुशीलन

श्री एजर्टन की 'रोमा' की रोम से की गई पहचान का सबेह करने का दूसरा कारण दिग्विजय प्रकरण में ही है। यह वहा गया है कि सहदेव ने कींठग और औरट्र-कींणको को विजित करने के बाद, आन्तियोक, रोम और यवनपुर को दूतो द्वारा वशीभूत किया और अन्त में समुद्र तट पर पहुँच कर लकेश्वर विभीषण के पास दूत-प्रतिनिधि भेजे। यह कयन दो महत्व के प्रश्तों को उत्पन्न करना है, प्रयमत चूिक प्रत्येक दिग्विजय का अन्तिम नाम विजय को चरम मीमा का सकेत करता है, आशा की जा सकनी यी कि अन्तियोक के नाम का उल्लेख अधिक दूर होने की वजह से लका के दूत-प्रतिनिधियों के बाद होता। दूसरा, जिन परिस्थितियों में अन्तिश्वों इत्यदि को दूत भेजे गये हैं, विलक्षण हैं, कारण कि उनके भेजने के समय सहदेव तट में दूर मीतर ही रहा होगा, तट पर पहुँचने के बाद ही वह लका के लिए दूत-मण्डल मेजता है। पर यदि हम 'अटवी' पटें तो कठिनाई तत्काल ही दूर हो जाती है, क्योंकि भीतर के ही निवासियों को दूत-मण्डल भेजने के लिए समुद्र तट पहुँचने तक रकना निरर्थंक होगा। 'रोमाच' के स्थान पर 'रोमश' (लोमयुक्त) पढ़ा जा सकना है, जिसका कुछ विन्ध्यवानी जातियों के लिए प्रयोग स्वामाविक ही है।

§१२ मरुकच्छ (महाभारत २।२८।५०) [एस१, के३ रुरू-, के१ रुद्र-, के२ मर--, एन१,वी१ तरू-, वी१ मद्र--, बी३-६ उरू-, डीएन१-२, डी६ तत ]

स्वीपित सस्करण में 'भरकाच्छ (बाधुनिक मडाँच) स्वीकृत किया गया है, जो असम्माध्य लगता है, वयोकि 'महाभारत' २।२८।४८ में अनुसूचित सारी जगहें मारत के पूर्वाधं में हैं। महदेव का यात्रा-माणं बताता है वि वह सुदूर दिक्षण के पाण्डच प्रदेश (बाधुनिक तित्रेवल्ली तथा मतुरा जिले), द्रविड (पेजार और वेल्लार के वीच का भूमाग), बोड़-केरल, बाझ (गोदावरी और कृष्णा के वीच का तेलुगू भाषी प्रदेश), तलवन और विल्ला (महानदी और गोदावरी के मध्य वा भूभाग) होता हुआ वगाल की साटी के किनारे-विनारे ऊपर की तरफ वढ रहा है। अत एकाएन परिचमी समुद्र तट पर न्यित भक्कच्छ का उल्लेख पूर्णक्षेण असम्माव्य है। इसकी वही जीवन मभावना है कि विभोषण के प्रति भेजा गया दूत-मण्डल पूर्वी समुद्र तट पर किसी पत्तन से चला था—यवनपुर में (उडीमा के तट पर महानदी के मुहाने में कोई यवन व्यापारिक चांकी) अथवा ताम्रालप्त से जहां से फाहसीन लका के लिए चला था। अत यहां मरकच्छ अमगत है, और सभवत डॉएन १, २, इी ६ का पाठ 'तत वच्छागतों' (तव समुद्र तट पर आकर) स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

\$१३ अपरपर्यंट (महामारत २।२९।१०) [एत१, डी ५, ६, वी४, डीएत, के १ अमरपर्यंत, वी१, डी१-४, ६ एम०, वी२, ३, ५, ६ अमरकण्टक, के२, वी१ अमरपयट, एस१, के ३.४ अमरपर्यंटी

इस जगह पर पाठ-भेदो की जलझन 'रामायण' के एक उद्धरण में भी परिलक्षित है, जहां सदम तथा नाम वा रूप इम बात का निर्देश करता है कि विचाराधीन स्थान और प्रम्तुत उद्धरण वा स्थान एवं ही होना चाहिए। जुलनीय—महाभारन २।२९।१० कृत्स्न पचनद चैव तथैवा-परपवट। रामायण २।२७।२–३ शतद्रु अतरच्छुनिमानदी इस्वाकुनन्दन ।

### एलधाने नदीं तीत्वी प्राप्य चापरपर्वतान् ।।

पंचनद और शतद्रु के उल्लेख से स्पष्ट है कि इन समान रूपों से यह दोनों महाकाव्य एक ही स्थान का निर्देश करते हैं। रामायण के अन्य पाठों की जाँच से भी मूल रूप के बारे में इसी प्रकार का अनिश्चय दिखाई देता है, उदाहरणतया—

दाक्षिणात्य संस्करण २।७१।३: अपरपर्यट; उत्तरी-पश्चिमी संस्क० २।७७।३: अमर-कण्टक, बंगीय संस्क० २।७७।३: अमरकण्टक ।

महाकाव्य के इन रूपों में अमरकण्टक (मेक्न प्रवंतमाला का वह भाग जहाँ नर्मदा का स्रोत है) प्रस्तुत संदर्भ में भौगोलिक अप्रासंगिकता के कारण स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया जा सकता है। फिर भी यह लिपिकों के (भौगोलिक तारतम्य का ध्यान रखे विना ही) किंचित् अज्ञात स्थाननामों को अधिक प्रसिद्ध स्थान-नामों के द्वारा सुधारने के प्रयास का रोचक उदाहरण है।

पुनः यही नाम 'महामायूरी' की सूची में भी भिन्न रूपों में प्राप्त होता है, जो नीचे अनु-सूचित हैं—

संस्कृत स्रोत: हस्तलेख डी. मरपर्वत; एच. मरपर्वत ओ. मरपर्यट;

चीनी लिप्यन्तर: संघवर्मन (५१६ ई०): पर्पट; इित्संग (७०५ ई०): मरपर्पट; अमोघव्रज मरपर्पट;

तिब्बती लिप्यन्तरः अमरपर्पट

इन रूपों में अधिकांश निर्देश करते है कि संज्ञा का पूर्वार्ध 'अमर' होगा, न कि 'अपर'। द्रष्टव्य है कि 'महामायूरी' के सारे पाठों में 'प' न हो कर 'म' है। चीनी लिप्यन्तरों में आद्य-स्वर 'अ' का लोप इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 'अनन्दोऽमरपर्पटे' उद्धरण में आद्य 'अ' नही लिखा जायगा, अतः लिपिक इसकी उपेक्षा कर सकते है। शब्द का उत्तरार्ध निश्चित करना अधिक किठन है, जिसके लिए तीन अभ्यर्थी है—पर्वत, पर्यट और पर्पट। श्री लेवी अन्तिम को श्रेष्ठ मानते हैं। यह हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत पर्याय सौराष्ट्री और कच्छी को देखते हुए एक वनस्पित अथवा खनिज का नाम है जो सौराष्ट्र या कच्छ में पाया जाता है। अतः वे विचाराधीन प्रकरण में नाम का उद्धार 'अमरपर्यट' करेंगे।

ऐसे मत के विषय में दो आक्षेप हो सकते हैं: पहला, हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत पर्याय 'अमरपर्यट' कच्छ या सौराष्ट्र में है जो कि पंचनद और शतद्रु से काफी दूर होगा, दूसरा यह कि लेवी द्वारा उपयोग किए गए हस्तलेखों में 'पर्यट' पाठ नहीं है। रामायण के किसी भी पाठ में ऐसा रूप नहीं मिलता, और पूना के संशोधित संस्करण के संपादकों द्वारा प्रयुक्त हस्तलेखों में से केवल तीन में ही है। दूसरी तरफ़, तीनों ग्रन्थों के हस्तलेखों में पर्वत मिलता है, और इसलिए यह सरल पाठ माना जा सकता है। अतः हम पाठ का उद्घार 'अमरपर्वत' कर सकते हैं।

**११४. उत्तरज्योतिक (महाभारत २।२९।१०) [वी१, एन१, डी५,६, डीएन; बी४; के १** उत्तरज्योतिष]

२४. जूर्नोल अजिआतीक-१९०५, पृ० ६६। २५. अभिघान चिन्तायणि १०५५-६।



### बलदेव प्रसाद मिश्र

## छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन

वस्तुतः छत्तीसगढ़ का लोक-जीवन एक अद्भुत मिश्रित लोक-जीवन है जिसमें उत्तर-प्रदेश का पर्याप्त योगदान है। यहाँ के अधिकांश निवासी उत्तर प्रदेश से आये है। स्थानीय कहे जाने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो प्रायः सब के सब उसी दिशा से आये हैं। शूद्रवर्ग में भी अनेक लोग अपनी परम्परा वहीं से मानते है। जन-जातियों में भी कइयों ने अपना संबंध उत्तर से जोड़ रखा है। कोरवा और पाण्डू कौरव और पाण्डव की याद दिलाते है। कँवर लोग तो अपना संवंध कौरवों-पाण्डवों से जोड़ते ही है। आभीरों की एक शाखा कनौजिया राउत कहाती है। चमारों में भी कन्नौजिया चमार होते है। यहाँ की प्रधान नदी महानदी भी चित्रोत्पला गंगा कही जाती थी जिसका अर्थ है कि यहाँ के लोग गोदावरी की अपेक्षा गंगा से अपना अधिक सान्निध्य रखना चाहते थे। यहाँ के नाई, घोबी, तमोली, तन्तुवाय, बढ़ई, लोहार आदि सब के सब प्रायः उत्तरप्रदेशीय प्रथाओं का ही परिपालन करते हैं, और यहाँ की जो जन बोली— छत्तीसगढ़ी—विकसित हुई है उसकी परम्परा का आदि स्रोत अवधी (बैसवाड़ी) ही में मिलता है—अवधी से बघेली और बघेली से छत्तीसगढ़ी।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें दक्षिण प्रदेश का योगदान नगण्य हो। गोड़ लोग तो दक्षिण प्रदेश से ही आकर यहाँ वसे और इस तरह बसे कि उनके कारण ही यह प्रदेश 'गोंडवाना' कहलाया। कई गोंड़ लोग वड़े गर्व से अपने को रावणवंशी कहते हैं और छत्तीसगढ़ में तो नहीं परन्तु छत्तीसगढ़ के समीप ही सिवनी छिन्दवाड़ा के क्षेत्रों में आज दिन भी मेघनाद की पूजा सामूहिक ढंग पर करते है। उनकी अपनी परम्परा और अपनी संस्कृति है जिसे मूलरूप में आर्य-संस्कृति कहा ही नहीं जा सकता। उनके अपने लोकगीत है, अपने लोकनृत्य है, अपने आचार-विचार है, अपनी प्रथाएँ और अपने संस्कार हैं। गोंड़ों के समान अन्य अनेक जनजातियों ने भी इस छत्तीसगढ़ में चिरकाल से अपना निवास बनाया है। दक्षिणी भाषा में 'कोण्ड' शब्द का अर्थ होता है 'पहाड़'। उत्तरी भाषा में 'नग' का अर्थ भी है 'पहाड़'। उत्तर के नाग लोग भी गोड़ों की भाँति पहाड़ी रहे होंगे। उन्होंने भी यहाँ कई राज्य स्थापित किये। किलग से कलंगा लोग आये और यहाँ वस गये। उराँव लोग जिन्हें वनराउ अथवा वानर जाति का वंशज कहा जाता है, यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पिश्चम सभी दिशाओं के गिरिजनों तथा आदिमजातीय कहलाने वाले अन्य जनों ने पदार्पण करके स्थानीय लोक-जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित किया अवश्य। परन्तु ऐसे सब प्रभावों में दक्षिण के गोड़ों ही का प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है।

घीरेद्र वर्मा विशेषांक हिंदी अनुशीलन

छत्तीसगढ क्षेत्र की भोगोलिक सीमाएँ घटती वढती रही है। 'अप्टादम अटवी राज्य' का उत्लेख तो वहुत प्राचीन है और उसी की परम्परा में 'अट्ठारह गढ' की स्थित इस और उडीसा आदि में भी रही है। हैह्यविद्यायों का राज्य जब इस क्षेत्र में द्विष्य विभवत हुआ तब उन दोनो राज्यों के अट्ठारह-अट्ठारह गढ मिलाकर इस पूरे क्षेत्र का नाम 'छत्तीसगढ' पढ गया होगा। गढी की मत्या घटती-वढती भी गई, पर तु छत्तीसगढ के नाम में कोई घट-वढ न हुई। हैह्यविद्या लोग उत्तर से घम-मस्कृति लेकर आये थे। लगभग एक हजार वर्षों तक उनना लाविष्यत्य इस ओर रहा। उनके पूर्व के भी कुछ राजकुलों का पता लगता है। वे भी आय-मस्कृति-सम्प्रन्य थे। अपिएर उस समय यहाँ का के द्रस्थल था जहाँ न केवल जिवोषासना अपने उत्तम रूप में थी किन्तु वौढों और, आरग के रो सभीपवर्ती स्थल में, जैनों की भी अच्छी मान्यता थी। परन्तु गोडों के आधिपत्य के पश्चात् उन्हीं के अनुकरण पर यहाँ का लोक-जीवन भी निरक्षर हो चला, और धीरे-धीरे यहाँ का उज्ज्वल अतीत भगनावरोंपों में, कितप्य लोक प्रयाओं में, उत्तित्यों और गीतों में, तथा इसी प्रभार को वस्तुओं में सिमट वर रह गया। नयी परिस्थित में उसने अब फिर के ना प्राप्त की है और आज का उत्तीसगढ केवल अनुसिषत्तुओं का अजायवपर होकर ही नहीं पडा हुआ है, किन्तु समग्र राष्ट्र के अनेकानेक क्षेत्र समग्न बनाने की क्षमता लेकर आगे वढ रहा है।

वौद्धों के ह्रास के वाद मध्यकालीन छत्तीसगढ मले ही पिछडा रहा हो परन्तु मुस्लिम शासकों के बातावरण से वह अछूता रह कर ऐसी सस्कृति धारण किये हुए है जिसमें हम विश्व भारतीय तत्वों का अच्छा परिचय पा सकते हैं—चाटे वे तत्व उत्तर के हो, चाहें दक्षिण के। और, जैसा कि पहिले वहा जा चुका है, उन तत्वों में उत्तर वी विश्व आय परम्परा का ही अश विशेष स्प से मिलेगा। छत्तीसगढ का लोक-जीवन ऐने ही भारतीय तत्वों पर आधारित है। यहाँ नित्रयों में परदा की प्रया नहीं है, पुरुषों में सगोत्र विवाह की प्रया नहीं है। दोनों ही गीत और नृत्य वा स्वच्छन्द आनन्द लेते हैं तथा छृषि एव राम तथा छुष्ण से, और श्विव तथा शक्ति से सविषत पर्वों में सामूहिक रूप से हजारी वर्ष पुरानी परम्परा का किमी न किसी रूप में पालन करते रहते हैं।

यो तो वस्तर के माहिया, रायगढ के कोलता, जसपुर के उराँव, सरगुजा के कोण्या और क्यां के वैगा में छसीमगढी लोक-जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं के बरावर ही मिलेगा फिर भी उस लोक-जीवन ने मरहही मानवो अथवा अन्य जनजातियों को प्रभावित न किया हो, यह बात नहीं है। वह प्रभावित हुआ भी और उसने प्रभावित किया भी। विशेष प्रभाव तो उस पर आय-जीवन का ही पडा है, अतएव उसने जन-जातियों को आत्मसात करने में विशेष सफलता दिखाई है। आज ऐसी कई जन-जातियाँ इस छतीसगढ में हैं जिनकी न कोई अलग बोली रह गई है न अलग आचार-विचार की परम्परा। गोडो तक की राजगोंड शाया इतनी आये हो गई है कि विशुद्ध सनियों के यहाँ उसके विवाह-साथ भी हो चले हैं। उन जनेक्यारी मजजनों के आचार-विचार अनेक क्षत्रियों से भी अधिक हिजदन-सम्मन है।

लोक-जीवन है सबसामान्य लोगो का जीवन, न ि किसी व्यक्ति-विदोप या जाति-विदोप या म्यान-विदोप मा जीवन। किसी जाति-विदोप या स्थान-विदोप के विदोपण से जब वह शब्द सीमित कर दिया जाता है तब स्वभावतः अपेक्षा यह रहती है कि हम लोक-जीवन के उस पक्ष की ही विशेष चर्चा करें जो उसकी जाति-विशेष अथवा स्थान-विशेष में पाया जाता हो। छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन की चर्चा का भी अभिप्राय कदाचित् यही है कि ऐसी बातों का विशेष उल्लेख किया जाय जो समग्र भारत में नही किन्तु इस स्थान-विशेष में ही प्रचिलत है और वे बाते किसी जाति-विशेष से—उदाहरणार्थ गोंड़ों, कॅबरों, पिनकों, तेलियों, ठाकुरों आदि से—ही संबंधित नही किन्तु इस स्थान के सर्वसाधारण से संबंधित है। ऐसी बातों में यहाँ की भाषा का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि लोकजीवन की अभिव्यक्ति का सबसे प्रवल माध्यम भाषा ही है। भाषा ही से संबंधित वस्तुएँ है लोकगीत, लोक-कथाएँ, लोकोक्तियाँ और फिर लोकनृत्य आदि जो लोक-जीवन को बड़ी क्षमता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। तदनन्तर यहाँ की रहन-सहन, यहां के रीति-रिवाज, यहाँ का पिहनावा—ओढ़ावा, यहाँ के आचार-विचार आदि की वातें आती हैं।

पहले हम भाषा की ओर दृष्टिपात करलें। छत्तीसगढ़ी भाषा ने देवनागरी लिपि ही को अपनाया है और अभी-अभी तक उसका दर्जा एक बोली ही का रहा है। अब उसमें कुछ काव्य-रचनाएँ और ग्रंथ-रचनाएँ होने लगी है और उसका एक क्षेत्रीय रूप स्थिर हो रहा है। अतएव अब यदि हम चाहें तो उसे एक भाषा कह सकते हैं। किन्तु भारत की मान्य भाषाओं में न तो उसकी स्वतंत्र इकाई है और न होनी भी चाहिए; क्योंकि वह उसी प्रकार हिन्दी की अंगभूता है जैसे अवधी, बघेली आदि। जो सज्जन उसके साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे है उन्हें यह तत्व ध्यान मे रखना चाहिए, नही तो उन्ही के बताये मार्ग पर चल कर किसी दिन हलबी, लिरया तथा खरवारी के समान शाखाएँ अपनी मातृस्थानीय छत्तीसगढ़ी ही से स्पर्धा करने लग जायंगी और अपनी स्वतंत्रता की माँग में अपनी सामूहिक संचित निधि भी खो बैठेगी।

छत्तीसगढ़ी के प्रायः सब शब्द उत्तर प्रान्त से लिये गये हैं, परन्तु भौगोलिक भेद के कारण उनके उच्चारण में भेद होता गया और इसी भेद ने आज अनेक शब्दों में पर्याप्त अन्तर उपस्थित कर दिया है। 'रूमाल' 'उरमाल' वन गया और 'हुण्ट' हो गया है : रोंठ'। इसी तरह 'सत्य' 'सिरतोन' हो गया और 'स्वयं' 'संवागे' हो गया है। केवल मुख-सुखता ही ने इस बोली में हृदय को हिरदे, 'मूंछं' को 'मूंछों' और 'मुह' को 'मूंहं' वनाकर नही रख छोड़ा किन्तु जीवन की सादगी ने वंग और उत्कल प्रभाव को पसन्द करते हुए, उत्तर प्रदेशीय लिगभेद तक को दूर कर दिया— फिर संस्कृत और मराठी के लिगभेद की तो बात ही क्या है। यहाँ राजा का बेटा और राजा की बेटी के लिए एक ही सा प्रयोग है—'राजा के बेटा' अथवा 'राजा के बेटी।' इसी प्रकार 'तू खाता है' और 'तू खाती है' के लिए एक ही प्रयोग है—'ते खात हस।' इसीलिए तो कभी-कभी अपढ़ों की हिन्दी में सुनने को मिल जाता है कि 'वह औरत आता है।' लोक-जीवन की इस सादगी ने भाषा के अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दिखाया है। उदाहरणार्थं 'तर' 'तम' सरीखे तुलना-वाचक प्रत्ययों का भी यहाँ अभाव है। हुण्टतम को, ब्यक्त किया जायगा इन शब्दों में 'निचट रोंठ' अथवा 'सब्बोले बिढ़ियन निचट रोंठ।' बहुवचन की सूचना के लिए प्राय. 'यन' का प्रयोग कर दिया जायगा, जैसे 'वे लोग' के लिये 'ओ मन।' यह भी संक्षिप्त होकर कभी-कभी बन जाता है 'उन'। मन की भाँति 'हर' भी एक ऐसा शब्द है जो कभी आदर के अर्थ में, कभी कर्ताकारक के चिह्न के अर्थ में और कभी विना किसी

धीरेन्द्र बर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

खास मतलब के ही प्रयुक्त हो जाता है। "मैं हर फहे रहेवें", "म हर कहतेवें", 'राजा हर 'वहि है" आदि इनके उदाहरण हैं। निश्चयात्मक "हीं" के लिए छत्तीसगढी मे 'व' का प्रयोग होता है, जैसे 'मैं नाहिं च जावें।' यही 'नाहिंच' सक्षिप्त होकर कभी-कभी 'नीच' वन जाता है।

वणों की मितव्ययिता की दृष्टि से कभी-कभी त्रियापदों से सज्ञाशव्य बना लिये जाते हैं और कभी सज्ञा शब्दों से त्रियापद भी बना लिये जाते हैं। अवधी आदि की मीति छत्तीसगढी में भी यह प्रवृत्ति भरपूर देखने को मिलेगी। टोन्हा करने वाले को 'टोनहा', अदालतों के चक्कर लगाने वाले को 'कछेरिया', गिजर (हैंसने) की प्रवृत्ति रखने वाले को 'गिजरा' इसी प्रवृत्ति के कारण 'उसने वाल की' हो जाता है—'ओ हर गोठिया-इस' और 'वह काला पड गया' हो जाता है—'ओ हर करियाइस।' राष्ट्रभाषा को यह मितव्यिता अपनानी चाहिए।

छत्तीसगटी में देशकाल की सूचना देने वाले शब्द तत्सवधी त्रियाओं के सयोग में बना लिये गये है। दूरी के घोतन के लिए 'कुकरी उडान मर' (जितनी दूर तक एक मुर्गी एक उडान में पा सकती हैं) अबवा 'घाप मर' (जितनी दूर एक मनुष्य एक ही सास में धावन पर सकता हैं) आदि के प्रयोग होते हैं और समय के घोतन के लिए 'कुकरा वासत बेरा' (ब्राह्म मुदूर्त जन कि मुर्गा बोलता हैं), 'पहट डीले के बेरा' (प्रात काल जब कि जानवर डीले जाते हैं), 'सुवारी नहाये के बेरा' (मध्याह्म पूर्व नी बेला जब कि सूपकार लोग स्नान करके भोजन बनाने नी तैयारी में लगना चाहते हैं), 'महमा अधियार के बेरा' (सध्योत्तर वेला जब कि रात के अपेरे में मैसो की स्थामता अलक्षित हो जा सकती है) के से प्रयोग होते हैं।

कुछ मनोरजक प्रयोग इस प्रकार हैं—मैं सूत मुलाएवें (मैं इतना सो गया कि समय का भान ही न रहा), 'ओकर मुताई बृता ला देख' (देखो तो जमने किस तरह सोने ही को मानो अपना धन्या बना लिया है), 'हपटे बन के पथरा, फोरै घर के सील' (ठोकर खा रहा है वन के पत्थर से और रुट होकर बदला ले रहा है घर की सिल से), 'पर्रा भर लाई, गने न सिराई' (यह पहेली है जिसका उत्तर होगा तारागण) 'माटी के बोकरा चोकरा खाय, थोरे मारे बहुत निरयाय' (यह भी पहेली है जिसका उत्तर होगा 'मृदंग')। ऐसे-ऐसे मुहावरों, ऐसी कहावतों और पहेलियों से भी छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन की सादगी का अच्छा पता चलता है।

परम्परा से जो लोकगीत चले आ रहे हैं वे उस स्थान के लोक-जीवन के अच्छे दिग्दर्शक रहा करते है। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के लोकगीतों का प्रचलन है। एक 'कर्मा' नामक गीत की पंक्तियाँ हैं—''जीयत जनम लेबे, हंसि लेबो खेल लेबो, मरे ले दूलम संसार।" अर्थ है कि 'जन्म जीने के लिए धारण किया गया है। हम लोग हंसेंगे और खेलेंगे। मरने पर तो यह संसार दुर्लभ हो जायगा।' ऐसी ही मस्ती छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन में है। उसे आज की मस्ती के आगे कल की कोई चिन्ता नहीं रहती। वह अभावग्रस्त होते हुए भी अभावों का अनुभव नहीं करना चाहता। एक दूसरा कर्मा-गीत है—''कोलकी ले झांक देखे, डाग भर बेला; लकर लकर आवत होही मोर अलबेला।" व्यग्र नारी-हृदय कह रहा है कि उसका अलबेला अब झटपट घर आता ही होगा क्योंकि गली से झांक कर उसने देखा है कि अब सूर्य पित्वम के क्षितिज से एक बाँस ऊपर ही रह गया है। दिन भर काम और रात को आराम का संकेत देने वाली यह है यहाँ के लोकजीवन की भावना। एक सूआ-गीत है—

उपर राज ले आये मोरे जोगिया बैरगिया, रे सुअना, वो तो छेंकि वैठिस धरम दुआर, रे सुअना वो तो छेंकि बैठिस। मुठा भर चांउर देइदे जोगिया बैरगिया ला रे सुअना, वो तो छांड़ि दीही धरम दुआर रे सुअना, वों तो छांड़ि दीही। मुठा भर चांउर तोर घर भरि जाय वहिनी। मै तो नी छाड़ौ धरम दुआर—रे सुअना मैं तो नी छांड़ौ।

योगी ने जब मुट्ठी भर चावल लेना अस्वीकार किया तब उसे थाली भर चावल लेने का आग्रह किया गया। उस पर भी जब वह न माना तो बड़ी ननद दे डालने का प्रलोभन दिया गया। तब भी वह न माना तो —

छोटकी ननदल देइदे जोगिया बैरगिया लारे सुअना, ओ तो छांड़ि देही धरम दुआर। अतकाल सुनके वहिनी जोगिया बैरगिया हा रे सुअना, वो तो लेइ लानिस डोलवा फंदाय रे सुअना वो तो लेइ लानिस०॥

यह गीत न केवल ननद और भावज के निश्छल हास-परिहास का संकेत देता है, किन्तु वज्रयानी वौद्धों के उस प्रभाव का भी संकेत देता है जो यहाँ के लोक-जीवन में प्रविष्ट हो चुका होगा। यहाँ की कई जातियों में देवर का अपनी भौजाई के साथ विवाह जायज मान लिया गया है। परन्तु वह जायज होता है ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु के उपरान्त। इस प्रथा से प्रभावित एक देवर

बौर उसकी संघवा भौजाई के बीच हुए वार्तालाप को निम्न लिखित सुआगीत मे प्रस्तुत किया गया है, जिसमे दोनों के मनोभावों की अभिव्यक्ति का कौशल प्रप्टव्य हैं —

तरी नारि न न नान तिर निर नाना, रे सुअना ।
अँगुरी ला मोरि मोरि देवरा जगायेन
दुर रे फुता, तै दुर रे विलैया, रे सुअना, फेर कौने पापी हेरत कपाट।
नो ही कुकुर मैं नो ही विलैया रे सुअना, फेर छोटे देवर नन्दलाल।
आये वर ऐहा वायू मोरे घर ला रे सुअना, फेर सूत जैहा भैया के पलग ।
भैया के पलग भोजी मुसडी चावत है रे सुअना, फेर तोरे पलग सुख नीद।
मोरे पलग वायू छुरी कटारी रे सुअना, सुन ले देवर नन्दलाल।
हमरे पलग वायू कारी नागिन रे सुअना फेर डकी डकी के जिउरा लेय।
सुम्हरे पलग भौजी कारी नागिन रे सुअना, फेर मैया ल कैसे बचाय।
सुहरे भैया वायू वड नगमतिया, फेर अपना जिउरा लेये वचाय।
सारी नारिन न नाना तरि निरनाना, रे सुअना—

देवर चुपचाप भावज के कमरे मे घुसकर उसकी अँगुलियाँ मरोड-मरोड कर उठा रहा है। मावज कुत्ता विल्ली या पापी समझकर उसे दुत्कारती है। वह वताता है कि वह तो उसका देवर मन्दलाल है। भावज सकेत करती है कि वह अपने भाई के पलग पर सो जाय, किन्तु वह तो मौजाई के पलग पर ही सुख को नीद चाहता है, इसलिए बहाना बनाता है कि भाई की पलग पर मच्छर काटते हैं। भावज कहती है कि उसके पलग पर तो छुरी कटारी और काली मागिन है जो डक मार-मार कर प्राण ले लेगी। देवर पूछता है कि तब उसके बड़े भाई उस डक से कैसे वच जाते हैं। भावज उत्तर दे देती है कि वे तो वड़े सपेरे (गास्ड़ी) हैं जो अपना जीवन बचा लेते हैं। वेचारा देवर निस्तर हो जाता है और सुआ-नाच 'नारी नारी नाना' की च्वनि के साथ आगे चल पडता है।

लोकगीतों की कुछ और भावनाएँ भी द्रष्टव्य हैं। विवाहगीत की दो पिनतयाँ हैं— कारे गोरे विटिया क्षिन कहिहा, कारे हैं श्री भगवान हो। भाई के कोल कोहार के आवा, कोउ भरिया कोउ गोर हो।

कितनी सफ़ाई से साँवले पित के लिए गोरी कन्या का मन सन्तुष्ट कराया जा रहा है। एक वियोगिनी छत्तीसगढ के सुप्रसिद्ध ददरिया गीत मे कह रही है —

> फुटहा मदिर कलस तो नइ है। दोइ दिन के अवझ्या दरस तो नइ हे॥

अर्थात् कुटिया नप्टभ्रप्ट हो गईं और छप्पर भी उड गया परन्तु दो दिन का वादा क्'रके जाने वाला प्रिय अव तक दर्शन नहीं दे रहा है। यहाँ देवरुप प्रिय के मसर्ग से कुटिया को भी मदिर कह देगा कितना पावन हो गया है। एक संयोगिनी की ददिया इस प्रकार है— तावा के रोटी सेंकत रहितें तोला आघू में बैठा के देखत रहितें॥

छत्तीसगढ़ चावल खाने वाला देश है। उसे पर्वकाल ही समझिए जब रोटी बनती है। प्रिय सामने बैठा हो इससे वढ़कर और कौन पर्वकाल हो सकता है। उसके दर्शन के सन्मुख फिर उस रोटी का भी क्या मूल्य? वह तो तवा में सिकती ही रह जायगी और "उन्हें भूलि गई गैयां इन्हें गागरि उठाइबो" का सा दृश्य सामने आ जायगा। यही तो उस भाव-प्रवण नारी की एकान्त कामना है। ददिया गीतों में जिस तत्परता के साथ प्रिय और प्रेमिका अपने हृदय के निश्छल भाव उड़ेल-उड़ेल कर सवाल-जवाब के रूप में पंक्तियों पर पंक्तियाँ कहते चले जाते हैं वह किसी भी सुहावनी संध्या के समय किसी भी देहाती अंचल में देखा जा सकता है। बड़ी मादकता रहती है उन स्वरों में। छत्तीसगढ़ी लोकगीत कितना भावुक और प्रतिभामय है यह ऐसे प्रसंगों में बड़ी सरलता के साथ देखा जा सकता है।

'अंत में बांसगीत की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही है जिसमें एक राउत दम्पित का वाद-विवाद है। गीत इस प्रकार है —

पत्नी कहती है —

छेरी ल बेंचीं, मेंढ़ी ल बेंचीं; बेंचीं भैंसी बगार। बनी भूती में हम जी जाबी; सोबोन गोड़ लमाय।

पति कहता है —

छेरी न बेंचौं भेड़ी न बेंचौं, ना बेंचौं भैसी बगार। मोले मही में हम जी जाबो, औ बेंचौं तोहूला घलाय।

पत्नी— कौन तोरे करही रामे रसोई, कौन करै जेवनार। कौन तोरे करही पलंग बिछौना, कौन जोहै तोर बाट।।

पति— दाई करिहै रामै रसोई, बहिनी करै जेवनार । सुलखी चेरिया पलंग बिछैहै, औ मुरली जोहै मोर बाट।।

पत्नी- सास डोकरिया मरघट जैहै, ननदि पठौं ससुरार। सुलखी चेरिया हाटन बिकैहै, औ मुरली नदी में बोहाय।

पति— दाई ला रखहूं अमर खवाके, बहिनी रखू छै मास।

सुलखी चेरिया बांघी छांदी रखहूं, औ मुरली ला रखहूं जी में डार। पत्नी अपने पित का गायें चराना नहीं देख सकती, क्योंकि वह उतना भी उसका आँखों से ओझल होना नहीं सह सकती। वह प्रस्ताव करती है कि बकरी, भेड़, भैंस सब बेचकर मजदूरी करके सुख की नींद सोया जाय। पित कहता है कि जीविकोपार्जन के लिये क्या दूघ दही बेचना उत्तम नहीं है ? दुधारू पशुओं को बेचने की नौवत आई तो वह अपनी उस प्रस्ताविका पत्नी ही को धोरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंबी-अनुशीलन

वेच डालेगा। पत्नी कहती है कि यदि वह वेच डाली गई तो रोटी कौन बनायेगा, पलग कौन विद्यायेगा, रास्ता कौन देखेगा। पित बहना है कि मा रमोई बनाएगी, बिहन थाली परोस देगी नौकरानी पलग विद्या देगी और मुरली की तान रास्ता देखती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी। पत्नी कहनी है कि वृद्धा सास तो मरने ही बाली है, ननद अपनी मुसराल चली जायगी, नौकरानी िक जाने वाली है और मुरली नदी में बहा दो जाने वाली है। पित कहता है कि मैं मा को अमृत पिलाकर रख लूँगा, बहन को छ महीने ससुराल न भेजूँगा, नौकरानी को जबरदस्ती रोक रखूँगा और मुरली को तो अपने जी में ही छिपाकर रख लूँगा।

राउतो का गायें चराते रहना और वही एकान्त मे मस्ती की बशी वजाते रहना सुप्रसिद्ध है। छत्तीसगढ को यह राउत जाति भी बडी रहस्यमय है जिसने छत्तीसगढ को गह राउत जाति भी बडी रहस्यमय है जिसने छत्तीसगढी छोकजीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया है। 'राजपूत' का अपभग्न ही 'राजपु हुआ, ऐसा कुछ छोगों का अनुमान है। ये अपने को छुण्णानुमायो आभीर वश्च 'किह्ता' या 'गहिरा' कहते हैं। बुछ विद्वानों ने इन्हें विदेशी माना है और बुछ ने शुद्ध भारतीय। 'राउत' का एक अर्थ होता है 'धहाहुर'। यद्यपि इनकी उपजातियाँ मुर्गा ही नही जिन्तु चूहा और सुअर तक हजम कर जाती हैं फिर भी छत्तीसगढी छोग, जिननी स्नान-च्यान और छुआछूत तथा साफ-मुथरे रहने और अपने घर-द्वार साफ-मुथरे रखने को परम्परा पर्याप्त प्रसिद्ध है, इनने हाय का भरा पानी सावर प्रहण करते हैं। अपने उत्सवों मे शराब मे मराबोर रहने वाली यह जाति क्वाचित् इमीलिए इतनी सामदृत हुई, ययोधि विसी समय सचमुच ही वह वहाबुरी के साथ इस अचल मे राज्य कर रही होगी।

गोसेवा इस जाति वा प्रधान कार्य है और गोपाल क्रप्ण इनके मान्य हैं। परन्तु प्रधान हम से ये पूजते हैं सेंहडा देव को, दूल्हा देव को, गोसाई देव को जो सव के सव अनार्यों के देवता जान पडते हैं। 'गोवर-धन खुदाना' इनका प्रधान उत्सव हैं। गोवर के एक ढेर वो गायों के पैर से कुवलवा देना हो गोवधंन खुदाना है। दीपावली के अवसर पर गायों ने हरे चारे के लिए पवंतारोहण वर लिया, यही इम उत्सव का आदि रूप जान पडता है जिसने श्रीकृष्ण जी के समय गोवधंन-पूजा का रूप धारण कर लिया होगा। समव है कि श्रीकृष्ण जी के समय से ही यह पूजा चली हो, और अब उसका विष्टत रूप शेप रह गया हो। अब तो संहडा देव की पूजा इस 'गोवधंन खुदाने' वा आवश्यव अग हो गयी है। समव है, यह 'संहडा' दाव्द ,सडहा' से बना हो और सडहा या संडहा अर्थात् साडवाला देव का विष्टत रूप हो गया हो। गोसेवक जाति के लिए इस प्रवार संडहा देव वी पूजा स्वामाविक हो जाती है।

राउत छोग गोवर्धन-पूजा के अपने महान पर्व के अवसर पर गायो के गले में 'सुहाई' (एक प्रकार का आडम्बरपूजं रक्षा कवच) बांधते हैं और स्वत ऐसी मडकीली वीर वेप भूपा धारण करते हैं जिसमें सामने कीडियो का और पीछे मोरपस का सयोग रहता है। कौडो है लक्ष्मी का प्रतीक और मोरपस है मत्र-तत्र अभिचार अयथा अन्य विपत्तिरपी सर्पों के प्रतीकार का प्रतीक। सम्पत्ति आवे और विपत्ति जाय, यह इस वेपभूपा का प्रतीकार्य हो सकता है। परन्तु राउती ने सायद ही ऐसा अर्थ सोचा होगा। गुजा तथा मोरपस धारी धीष्टण्ण के अनुकरण में

. कौड़ियों और मोरपंखों का पहिनावा चल पड़ा होगा। रंग-बिरंगी फतुही और बढ़िया काला डंडा, जिससे पटा-बनेठी गदका-फरी आदि के भी हाथ इन राउतों द्वारा खेल लिये जाते हैं, इनकी उस वेषभूषा में सम्मिलित है। इसी वेषभूषा से वे गिलियों-गिलियों नाचते और मस्त हो-हो कर गाते रहते हैं। जिसके मन में स्फूर्ति आ जाय वही जोर से 'हो...' कहकर लाठी ऊँची कर देता है, नृत्य क्षण भर के लिये एक जाता है और वह अपना पद अथवा दोहा कह देता है या गा देता है और नृत्य फिर प्रारंभ हो जाता है।

इस पर्व के साथ 'नवाखाई' (नवान्नप्राञ्चन) का पर्व सिम्मिलित हो जाता है और कहीं 'मातर' कहीं 'मर्ड़ई' के पर्वो का संयोग हो जाता है। 'मातर पूजा' राउतों की विशेष पूजा है जो पशुओं के आगन्तुक रोग निवारणार्थ रात्रि में की जाती है और वहाँ सुअर अथवा मुर्गे आदि की बिल दी जाती है और हो सका तो बिलपशु को गायों से कुचलवाया जाता है। 'मर्ड़ई' पूजा रोग की अधिष्ठात्री कंकाली देवी की पूजा है। इसमें अनेक जनजातियाँ भाग लिया करती हैं, अतएव यह छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसके साथ राउतों का नाच अनिवार्य रूप से सिम्मिलित हो गया है। केवट और गोंड़ लोगों का यह विशेष उत्सव है। 'मर्ड़ई' का अर्थ हैं मड़ाना अथवा स्थापना करना। एक लंबे बाँस के ऊपर मयूरपंख के चन्द्रक लगाकर तथा कँदई नामक एक नदी तीर की कन्द के छिलकों से युक्त रिस्तयाँ नीचे से ऊपर तक उस बाँस में बाँधकर उसकी स्थापना की जाती है। वहीं मर्ड़ई है। देवारों और गोड़ों की मर्ड़ई में लाल या काली पताकाओं की माला भी नीचे से ऊपर तक एक बाँस में लगी रहती है। संभव है, यह प्राचीन काल के इन्द्रध्वज से संबंधित पूजन-परम्परा हो। एक मर्ड़ई का निमंत्रण पाकर अन्य मड़्इयाँ वहाँ अपनी-अपनी पूजा लेने पहुँच जाती हैं और इस प्रकार कई गाँव के लोग मिलकर सामू-हिक महोत्सव मना लिया करते हैं।

छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन की यह एक स्वल्प बानगी है। नयी सभ्यता के संचार से यह लोक-जीवन भी अब नये-नये रंग ग्रहण कर रहा है। जहाँ की स्त्रियाँ हमारे देखते-देखते उत्त-रीय अथवा कंचुकी धारण करना दूषित समझती थीं वहाँ अब कुर्तियों का आम रिवाज चल पड़ा है और जहाँ के पुरुष अच्छी खासी डेढ़-दो मील की यात्रा को 'धाप' भर ही मान लिया करते थे वे अब रेल के स्टेशनों और बस स्टैण्डों पर यान की प्रतीक्षा करते हुए घण्टो बैठे दिखाई देंगे। फिर भी छत्तीसगढ़ी लोक-जीवन अब तक अपनी स्वच्छता और निश्छलता के लिए प्रसिद्ध है। वह जन के गीतों की तरह आडम्बरहीन और उनके नृत्यों की तरह ही उल्लासपूर्ण है। वह जग से छत्तीस न रहते हुए भी प्रभु-चरणों से छः और तीन का नाता अब भी निभाये हुए है।

#### वा० वि० मिरामी

### रामगढ़ की मूर्तियाँ

श्री वा॰ कु॰ पराज्ये ने अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक "मेषदूत' पर नया प्रकाश" मे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास के 'मेषदूत' मे वर्णित रामिगिर सरगुजा जिले का रामगढ ही है और इसके प्रमाण मे उन्होंने उस पर्वत की मूर्तियों को प्रस्तुत किया है। ये मूर्तियाँ राम, लक्ष्मण और सीता की हैं, ऐसा उनका कथन है। वीच मे राम, उनकी वाई ओर लक्ष्मण और दाई और सीता की मूर्ति स्थित है। सामान्यत राम के वाएँ वाजू सीता की मूर्ति होती है। परन्तु वहाँ वह दाएँ वाजू रखी गई है। इससे मूर्ति के अति प्राचीन होने का सबूत मिलता है, ऐसी भी उनकी मान्यता है। इससे उन्होंने, यह भी अनुमान निकाला है कि रामगढ प्राचीनतम स्थान है। 'छत्तीसगढ स्टेट-गर्जेटियर' मे उन मूर्तियों के चित्र भी हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी पुस्तक के पृष्ठ १६२ पर दिया है।

श्री पराजपे ने स्वय उन मूर्तियो को नही देखा है, दूसरो के वर्णन पडकर उन्होंने अपनी धारणा बनायी है। उन मूर्तियो को वस्त्र पहना कर उनकी फोटो ली गई है, अत फोटो से वे पहचानी नहीं जाती। फिर भी, वे फोटो से जिस मृति को सीता समझते हैं उसके हाय मे 'कमडलु' नयो दिया गया है, यह शका 'सकाल' (२८-९-५८) के पुस्तक-समीक्षक ने व्यक्त की है, जो स्वामाविक है। वर्षों पूर्व दो व्यक्तियो ने उन मूर्तियो को अपनी आँखो देखकर उनका वर्णन लिखा है। सन् १८७४ मे कॉनघम के सहायक वेग्लर रामगढ गये थे। उन्होंने रामगढ का सविस्तर वर्णन कॉनचम के 'आकियालाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोट्स' (जिल्द १३, पृष्ठ २१, ५५) मे किया है। वह कहता है, "सीता के नाम पर जो मूर्ति वतलाई जाती है वह गगा अयवा अन्य किसी नदी की होगी। उसके दाहिने हाय मे रुद्राक्ष-माला और वाएँ हाय मे कमडलु है। बीच की मूर्ति इन्द्र अथवा शिव की होगी। उसके एक हाथ मे वज्र और दूसरे हाथ मे तिशूल और मस्तक पर सर्प का फन है। पर यदि वद्य के कारण उसे 'इन्द्र' कहा जाय तो उसके मस्तक पर सर्प का फल कहाँ मे आ गया ? अतएव वह मृति शकर की ही होनी चाहिए, ऐसा तर्क पेगमर ने प्रस्तुत किया। परन्तु साथ ही उसने यह भी कहा कि इन्द्र की मूर्ति क्वचित ही मिलती है। अत हो सकता है कि वह इन्द्र की ही मूर्ति हो। श्रीपराजपे अतिम प्रतिमा को लक्ष्मण की मूर्ति वतलाते हैं। वेग्लर ने उसे राम की कहा है, क्योकि उसकी बाईँ ओर सीता और दाईँ ओर हनुमान की मूर्ति दिखलाई देती है। अत इस मृति के सबध मे शका का स्थल नही रह जाता। इसके पश्चात् सत् १९०५ मे श्री इ० वी० कावडन रम्से आई० सी० एस०रामगढ गये और उन्होंने उन मृतियो का जो विस्तारपूर्ण वर्णन किया है वह उपयुंक्त 'छत्तीसगढ स्टेट गजेटियर' मे छपा है। इन महाशय

राम



रामगढ़ की मूतियाँ





M. A., D. Phila

) "-t, of Hindi,

वार्वे वि० मिरासी

Manaja Codege, JAIP Udine की मूर्तियाँ

को भारतीय शिक्षा-शास्त्र का तिनक भी ज्ञान नहीं था। स्थानीय व्यक्तियों ने उन तीन मूर्तियों को क्रमशः सीता, राम और लक्ष्मण की मूर्ति कहा और वेग्लर ने उसे सत्य मानकर वैसा लिख दिया। उनकी पुस्तक को पढ़कर ऐसा जान पड़ता है कि श्री परांजपे ने वेग्लर की पुस्तक अवश्य देखी है। फिर भी उन्हें काप्डेन और रम्से के मत स्वीकारने में कोई झिझक नहीं हुई, प्रत्युत उन्होंने वहाँ की स्त्री-मूर्ति को राम की दाहिनी ओर होते हुए भी सीता की मूर्ति मान कर यह निर्णय दे दिया कि वे तीनों मूर्तियाँ अत्यन्त प्राचीन है। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया कि 'मेबदूत' का रामगिरि रामगढ़ ही हो सकता है। उनकी पुस्तक की परीक्षा करते समय मेरा घ्यान रामगढ़ की मूर्तियों की ओर गया। उनकी पुस्तक की मूर्तियाँ वस्त्रावृत दिखलाई देने से उन्हें पहचानना कठिन था। फिर भी, सीता के हाथ में कमण्डलु कैसे और राम के मस्तक पर सर्प का फन कहाँ से आ गया, इसकी छानबीन आवश्यक प्रतीत हुई। अतः मूल शिल्प के चित्रों का अघ्ययन आवश्यक जान पड़ा। सौभाग्य से नागपुर-संग्रहालय के क्यूरेटर डा० पटवर्धन तथा उनके सहायक श्री रोड़े कुछ मास पूर्व रामगढ़ की यात्रा कर चुके थे और उन्होंने प्रतिमाओं के चित्र भी लिये थे। उन्होंने वे चित्र मुझे दिये जिनको इस लेख के साथ छापा जा रहा है।

इन चित्रों पर मनन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यवर्ती मूर्ति इन्द्र, शंकर या राम की न होकर वलराम की है। बलराम की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन 'वैखानसागम' में इस प्रकार दिया गया है— ''अथ वलभद्र रामं मध्यमदशतालमिति द्विभुजं त्रिनतं दक्षिणहस्तेन मुसलधरं वामेन हलधरं श्वेताम्भं रक्तवस्त्रधरमुद्धद्वकुन्तलं दक्षिणेन हस्तेन पद्मधरां प्रसारित-वामहस्तामेवं कारयेत।''' उपर्युक्त पंक्तियों में कहा गया है कि बलराम की मूर्ति दशताल ऊँची, द्विभुज और त्रिभंगी होनी चाहिए। उनके दाहिने हाथ में मूसल और बाएँ हाथ में हल होना चाहिए। वलराम का वर्ण गौर तथा वस्त्र लाल हों, उनके केश ऊपर बँधे हुए हों। उनके दाहिने हाथ में कमल हो और वार्यां हाथ फैला हुआ हो।

वराह मिहिर की 'वृहत्संहिता' मे वलराम की मूर्ति का निम्नानुसार वर्णन है— वलदेवो हलपाणिर्मदिविश्रमलोचनश्च कर्त्तव्य:। विश्रत्कुंडलमेकं शंखेन्दुमृणालगौरवपुः॥

इसमें बलराम के एक ही कान में कुंडल होना चाहिए, ऐसा एक अधिक लक्षण दिया गया है। इस लेख के साथ प्रकाशित मध्यवर्ती मूर्ति का निरीक्षण करने से पता चलता है कि उसमें वलराम के बहुत से लक्षण मिलते है। मुख्य लक्षण तो ये है कि उसके दाएँ हाथ में हल है (वेग्लर के अनुसार वज्र नहीं, और दाएँ हाथ में मूसल, त्रिशूल नहीं), दोनों कानों में कुंडल और मस्तक पर रत्नजिटत किरीट है। गले में अनेक आभूषण और पुष्पमाला है। बाहु पर अंगद, हाथ में वलय, उनका अधोवस्त्र घुटने तक ही है, कमर करधनी से वँधी हुई है और उसका छोर आगे छूटा हुआ है। वलराम शेष के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उसका निदर्शक शेष का फन उनके

१. गोपीनाथ राव, एलिमेंटरी हिन्दू इक्नोग्रैफ़ी, जिल्द १ भाग २, परि० पू० ४४। २०७

मस्तक पर दिखलाया गया है। इन सब रुक्षणों से यह मूर्ति राम की नहीं, बलराम की हैं, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं।

बलराम के दाहिनी ओर स्थित मूर्ति रेवती की है, सीता की नहीं। श्री पराजपे का कयन है कि वह राम की दाईँ ओर होने से अत्यन्त प्राचीन काल की स्यापित प्रतीत होती है। पर उनका यह अनुमान मध्यवर्ती मृति के वलराम की सिद्ध हो जाने से निराधार हो जाता है। इस स्त्री के हाथ में कमण्डल होने से वह गगा के ममान कोई नदी होगी, ऐसा वेग्लर का तर्क था। परन्तु यदि ऐसा होता तो पीठ पर नदी का चिह्न खुदा होता। गगा की पीठ पर मगर का चिह्न उत्कीर्ण मिलता है। परन्तु उस मूर्ति पर किसी नदी का चिह्न नही है। बलराम की दाहिनी बोर उसका स्थान होने से वह मृति बलराम की स्त्री रेवती की होनी चाहिए. ऐसा कहा गया है। उसके दाहिने हाय में कमल होना चाहिए और वार्या हाय फैला हुआ होना चाहिए, यह 'वैद्यानसागम' मे उल्लिखित है। ये लक्षण प्रस्तृत मृति से मेल नहीं खाते। शिटपकार ने बलराम की मृति बनाते समय जैसे परिवर्तन किये हैं वैसे ही इस मृति के सबध मे भी किये होंगे। इस मृति के मस्तक पर किरीट और उसके पीछे तेजीवलय दिखलाया गया है, दोनो कानो मे प्राचीन ढग के कुडल हैं। गले में रत्नजटित कठा और हार है। बाहु और हाय पर अलकार है। बायें हाथ में कमण्डल है। दाएँ हाय की वस्त रदाक्ष-माला होनी चाहिए, ऐसा वेग्लर का तर्क था। परन्त उसकी बनावट रज्जु के समान दिखलाई देती है, अत वह पाश होगा। प्राचीन समय मे देवी की मूर्तियो के हाथो मे कमण्डलु और पाश दिखाने की प्रया थी। इसी प्रया का यहाँ पालन दिखाई . देता है। इस मूर्ति का अधोवस्त घुटने तक आया हुआ दिखलाई देता है। पैरो मे कडे-छडे है।

तीसरी, वलराम के बाएँ बाजू स्थित मूर्ति श्री पराजपे के अनुसार लक्ष्मण की न होकर राम की है। राम के शिर पर किरोट-मुकुट और पीछे तेजोबलय है। दाएँ हाथ मे शख और राम की है। राम के शिर पर किरोट-मुकुट और पीछे तेजोबलय है। दाएँ हाथ मे शख और वाएँ हाथ में घनुप है। दाई और नीचे तीन पैन बाण दिखाई देते हैं। वलराम की मूर्ति के समान कठ, बाहु, हाथ और पैर में अलकार और वस्त्र दिखाये गये हैं, राम की बाई और सीता की छोटी मूर्ति किरोटधारिणी और विविध अलकार विभूषिता प्रदिश्त है। उसके वाएँ हाथ में चक और वाएँ हाथ में नाल मुक्त कमल प्रदर्शित हैं। हाथ, पैर और गले में रेवती के समान ही अलकार आदि दिसाई देते हैं। राम के दाहिने बाजू बैठी मुद्रा में हाथ जोड हनुमान दिखलाये गये हैं। मूर्ति के महत्व के अनुसार उनके आकार प्रविधात करने की प्रथा थी। इसलिए राम की मूर्ति सब से बडी, सीता की उससे आधे आकार की और हनुमान की सब से छोटी दिखलाई गई है।

ये मूर्तियाँ रचना, अलकार आदि को दृष्टि से मध्ययुग को जान पडती है। उनमे शिल्प-कार ने रामगढ के क्षेत्र मे वसने वाले आदिवासियों के चेहरे-मुहरे की नकल की है। इनसे प्राचीन सरगुजा राज्यान्तर्गत रामगढ के प्राचीनत्व अयवा कालिदास के 'मेघदूत' के रामगिरि के सवध में कोई निष्कर्ष नहीं निवाला जा सकता।

## अमलिया पेज्जाली

# बौद्ध साधना का अन्तरंग अर्थ

ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्धधर्म की यह महान् विशेषता है कि इसने आलोचनात्मक विभज्यवाद (विचारयोग्य सामग्री को सभी संभाव्य विकल्पों में विभाजित करके प्रत्येक विकल्प के खण्डन करने का सिद्धान्त) को विकसित किया। बुद्ध को ठीक ही चतुष्कोटिक न्यायप्रणाली का संस्थापक कहा जाता है, यद्यपि इसके विकास का श्रेय उनके परवर्ती अनुयायियों को है। यह बौद्ध विचारधारा का उसके समग्र इतिहास में अथवा वस्तुवादी, वैपुल्यवादी, माध्यमिक तथा विज्ञानवादी निकायों की विभिन्न अवस्थाओं में प्रमुख लक्षण रही है।

आरम्भ से लेकर परवर्ती विकास तक बौद्ध विचारधारा में असाधारण परिवर्तन हुए है जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता है कि कैसे विभिन्न युगों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के शिष्य बुद्ध को अपना शास्ता मान सके। किन्तु यदि इस बात की तलस्पर्शी गम्भीरतर गवेषणा करें तो ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म में एक ऐसी कियाशील शक्ति थी जिसका उपर्युक्त प्रकार से अंकुरण (तथा विकास) होना एक तार्किक अनिवार्यता थी।

यह परिवर्तन उपासना में स्वतः क्रमशः प्रकट हुआ जिससे बुद्ध मानव या देशिक से लोकोत्तर पुरुष हो चले। धर्मशास्त्र में मौलिक्य बौद्धधर्म का भाववाद निरपेक्ष सर्वेश्वरवाद में
परिणत हो गया। अभिधर्मशास्त्र में धर्मों की विपुलता धर्मता की निरपेक्षता में बदल गई;
विज्ञानशास्त्र में प्रत्यक्षवाद और दृष्टिवाद चतुष्कोटिक न्याय में बदल गये (द्रष्टिव्य डा० मूर्ति
लिखित 'दी सेण्ट्रल फ़िलासफ़ी आव् बुद्धिज्म' पृ० ५)। नीतिशास्त्र में भी परिवर्तन क्रान्तिकारी
था; यहाँ अर्हत् का आदर्श बुद्धत्व-प्राप्ति के आदर्श में बदल गया। मेरे विचार से बौद्ध विचारधारा के इतिहास में अन्तिम प्रश्न का सर्वाधिक महत्त्व है। यह उसका सार है। क्योंकि एक
दृष्टि से इसमें अन्य सभी प्रश्नों का अन्तर्भाव हो जाता है।

उपासना धर्मशास्त्र की अभिव्यक्ति है जिसके तार्किक समर्थन अभिधर्मशास्त्र तथा विज्ञान-

१. कोष्ठक के अन्तर्गत लेखिका के मन्तव्य को संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया गया है—संपादक। २. लेखिका का यह विचार कुछ प्रचलित अन्धविश्वासों पर निर्भर है। विद्वानों ने इस न्यायप्रणाली को बुद्ध -पूर्व सिद्ध किया है। द्रष्टव्य: दार्शनिक, द्वितीय वर्ष, अंक २ में डा० मूर्ति के इस मत की समीक्षा और पं० वियुशेखर भट्टाचार्य लिखित 'झा मेमोरियल वाल्यूम' में 'चतुष्कोटि' शीर्षक लेख—सम्पादक।

शास्त्र हैं। नीतिशास्त्र (विनयशास्त्र) घर्मशास्त्र का वैसे ही परिनिष्ट है जैसे साधना दर्शन (सम्यक् दृष्टि) का प्रतिफल है।

नैतिकता के अन्तर्गत जीवन के समस्त मूत्यों का समावेश हो जाता है जो कम तथा
मकत्य के आमुक्त कम तथा आरमक कम के (जिम कम का कर भोग लिया जाता है वह आमुक्त
कम है और जो कम फल देना आरम्भ करता है वह आरम्भक है) प्रतिकृत हैं। बुद्ध कम नियाल
में हस्तक्षेप नहीं करते, वे केवल उसके सार्वमीम पहलू पर प्रवाश डालते हैं। उन्हें कमी शिवतदेव के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, जैमा कि हिन्दू धम और ईमाई धम में ईस्वर की धारण
है। उन्हें सदैव मान्य लोकोत्तर पुरुष (पुरुषोत्तम या अतिमानव) या विज्ञान-देन के ही रूप में
माना गया। इतने पर भी उन्होंने धमंचक का प्रवत्तन किया है, मनुष्यों को मम्यक् मम्योधि
दिलायी है और तथता का प्रवाश दिया है।

शावयमुनि की देशना ने अनुमार विनय (निर्वाण साधना) गील ने अभ्याम तथा शामय के ध्यान से आरम्म होती है, तथता ने स्वनाव नी विपरयना (प्रज्ञा अथवा सम्यन् सत्रोधि) में इसना परिपाक होता है।

शील ना अभ्याम माधक के लिए आवश्यक ही नहीं है विस्क इसके परित्याग के प्रलोभन को भी उसे आरम्भिक भूमिका में बचाना चाहिए। बुद्ध शीलद्रत को म्वय साध्य मानने के पक्ष में न थे।

इमी प्रकार साधक को धामयवान पर चलना चाहिए और वहाँ ग्व न जाना चाहिए, क्योंकि वह साधन है न कि म्वय माध्य। साध्य विषश्यना या मम्यक् मवोधि है। इसमें अन्तत आराम-प्राप्ति समव है।

विभिन्न निकायों के अपने शीलजत हैं, किन्तु शीलका आन्तरिक मूल्य सबन्न अनपेक्ष है। शील राग-द्रेप का नियमन तथा क्लेश की विजय है। जो राग-द्रेप में निमम्न है उसे विपय्यना उपलब्ध नहीं हो समती।

ामय ना अयं मन नो सान्त तचा स्थिर रखना है। यह चित्त की एकाप्रता है, जब मभी विक्षेप और बौद्धत्य शान्त हो जाने हैं तो विषस्यना वा यान सुरूम हो जाता है।

विन्तु हीनवान और महायान दोनों में विषय्यना वा आलम्बन एक ही नहीं है। तास्पर्य यह कि महायान वी विषय्यना अपेकाष्ट्रत अधिक व्यापक है। हीनवान वा लक्षण वस्तुवाद था, ओ घमों वी सून्यना में वापक था। यही कारण है कि अधिषमं (सर्वास्तिवाद) धम-नैरात्म्य तक नहीं पहुँचता है। यह मात्र पुद्गल-नैरात्म्य वा समर्थन करता है—सभी धम निरात्म हैं (निरात्मान नर्वे धमों), पुद्गल चेतनतत्व नहीं है और वह स्प, वेदना, सज्ञा, मस्वार तथा विज्ञान इन पाँच स्क घो का मात्र मधात है।

अविद्या आरम-स्वभाव के अन्यविदवास का हेतु है। जो इस अ प्रविद्यास मे सग्छन है वह ससार (जन्म मरण का चत्रवत् परिवर्तन) में भूमता है। जप विपश्यना प्रतिवेध के द्वारा

३ शमयवान और विषश्यना यान ये दो बीद्ध साधना के क्रिक्स सोपान है-सपादक ।

ऐसे अन्धिवश्वासों का परीक्षण करती है तब पुद्गल के निरवद्य स्वभाव (जो नि.स्वभावता है) का प्राकट्य और बोध होता है। तभी अविद्या तथा अन्य एकादश निदानों का, समस्त संसार का, निरोध सुलभ हो जाता है।

आभिधार्मिक निकायों में द्वादश निदानों के चक्र या प्रतीत्य समुत्पाद को कारणतावाद का नियम माना जाता है जो धर्मों के उत्पाद तथा विनाश को कालिक अनुक्रम (काल-धारा) के रूप में मानता है (डा॰ मूर्ति: दी सेण्ट्रल फ़िलॉसफ़ी ऑव् बुद्धिज्म, पृ० ७)। धर्मों को स्वल-क्षणतः वस्तु-सत् माना जाता है, यद्यपि उन्हें नित्य नहीं माना जाता। धर्मों की क्षणिकता या क्षण-भंगवाद हीनयान की देशना है।

नीतिशास्त्र में हीनयानी निकाय अर्हत् के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रत्येक बुद्ध का यान है। हीनयानी प्रत्येक बुद्धयान के निरोध-पक्ष पर, क्लेशों के निरोध तथा आवरण के निरोध पर, बल देते हैं और कोई भावात्मक आदर्श नहीं वताते। यह सभी लौकिक मलों का मात्र निरोध है। ज्ञेयावरण के निरोध को लाने के लिए वे प्रयत्न नहीं करते।

इस सन्दर्भ में कर्त्तव्य पालन के लिये सबसे अनुकूल मार्ग भिक्षु-जीवन है। संघ का परि-वेश, विनय जिनकी संघ में देशना होती है और एक भिक्षु का दूसरे भिक्षुओं पर अनुशासन मिलकर इसी जीवन को अर्हत्त्वप्राप्ति के सर्वथा उपयुक्त बना देते है। प्रतिमोक्ष भी इस ओर उपपाद्य है। यह तप की भाँति भिक्षु की सहायता करता है और पापियों को दण्डकर्म प्रदान करता है। दण्डकर्म श्रावकों को शुद्ध कर सकते है और उनके दुरित को घो सकते है। इनसे कर्म-विपाक का नियम कुछ शिथिल हो जाता है।

भिक्षुओं का संघ पिवत्रता का आलय और निधान है। भिक्षुओं का कर्त्तव्य इस निधि का संरक्षण और वर्धन करना है और मनुष्यों को सतत निर्वाणमार्ग दिखाना है। इसलिए यह संघ त्रिरत्नों में से एक रत्न है और बुद्ध तथा धर्म (अन्य दो रत्नों) के मध्य एक जीवन्त सम्बन्ध है।

महायान की दृष्टि हीनयान-दृष्टि से भिन्न है। यह धर्मों को वस्तु-सत् नहीं मानता और फलतः यह सिद्ध करता है कि परमार्थ की दृष्टि से वैपुल्यवाद असमीचीन है। यहाँ विपश्यना गम्भीरतर हो जाती है। आत्मा (पुद्गल) के घटकरूप धर्मों की शून्यता प्रमाणित करके और उन्हें मात्र परिकल्पक तथा भ्रान्ति सिद्ध करके (पुद्गल-नैरात्म्यवाद स्थापित करके) महा-यान विषयगत धर्मों की तात्त्विकता का खण्डन करता है (धर्म-नैरात्म्यवाद)। इस प्रकार की परीक्षा तथा गवेषणा भ्रान्ति के अपनय में तथा अविद्या-परिवार के अपमर्दन में सहायक है।

माध्यमिक निकाय का दावा है कि धर्मों की शून्यता (अतात्त्विकता) को धर्मों का नै:स्वाभाव्य (नि:स्वभावता या स्वभावशून्यता) समझना चाहिये। यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ धर्मों का अनिवार्य इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय) है।

इसके विपरीत विज्ञानवादी निकाय का दावा है कि धर्मों की तात्त्विकता के खण्डन का निष्कर्ष यह है कि धर्म मायामात्र है तथा अपने सांस्कृतिक रूप में मिथ्या हैं। यद्यपि धर्म नैरा-त्म्यवाद यहाँ भी मान्य है, तथापि इसका आधार ज्ञाता तथा ज्ञेय के द्वैत का भ्रम है। विज्ञानवादी निकाय विशुद्ध विज्ञान (विज्ञप्तिमात्रता) को जिसमें सृष्टि करने की शक्ति है, परमतत्व

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

मानता है। यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पय मायिक जगत् को निर्घारित करने वाले नियम से है।

महायान की नैतिक समस्या भी हीनयान से भिन है। यहाँ अहंत्व-प्राप्ति के स्थान पर वृद्धत्व-प्राप्ति आवशं है। इसके लिए विशुद्धि आवश्यक है, किन्तु यही सवीधि की समन्त प्रक्रिया नहीं है। यह मान तैयारी है, वृद्धत्व प्राप्ति के मार्ग का प्रथम सोपान है। यहाँ वैयक्तिक विशुद्धि पर्याप्त नहीं है। वोधिसत्व (वृद्धत्व को प्राप्त करने वाला) दूसरों के लिए जीता है। ससार-वन्य मे पड़े हुए अनिद्या से विमुख (विमूढ) तया दु ल भोगने वाले समस्त सत्वों के प्रति करणा पारमार्थिक प्रपत्ति का उत्तर है। वोधिसत्व का ब्यान अपने ऊपर कभी भी नहीं रहता। वह स्वायं-वाद से सर्वया विमुक्त है। वह वृद्ध (परम कार्राणक) को देशना का सम्पूर्णता में (आशिक रूप में नहीं) पालन करता है। सवीधि प्राप्त करने के पश्चात् शावयमुनि ने सवीधि को मात्र अपने तक सीमित रखने के प्रलोभन को जीता था। उभी क्षण वह आजीवन समस्त सत्वों को मुक्त करने के लिए पूर्णतया सल्यन थे।

महायान का दूसरा सारगिंगत सिद्धान्त है कि जनमुक्ति सभव है। वास्तव में हीनयान ने भी निर्वाणप्राप्ति के मार्ग मे चार विभिन्न सोपानो को माना था। प्रथम सोपान स्रोतापन्न का है जो मार्ग मे प्रविष्ट हो चुके हैं। द्वितीय सोपान सक्टदागामी का है जिन्हें निर्वाणलब्ध करने में केवल एक वार जम लेना है। तृतीय सोपान अनागामी का है जिन्हें पुन जम नहीं लेना पडता (जिन्हे इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त होने वाला है)। अन्तत चतुर्य सोपान अर्हतो का है जिन्हें निर्वाण लब्घ है। किन्तु महायान मे कममुक्ति का अर्थ है कि अनासन वैराग्य मार्ग के, जो निर्वाण का सीधा (ऋजु) मार्ग है, अतिरिक्त एक और सरल, यद्यपि टेडा (अनृजु) मार्ग है। समय पाकर यह दूसरा मार्गभी निर्वाण तक पहुँचता है। यह स्वर्गों का यान है। जो पूर्ण वैराग्य का प्रणिधान (व्रत) नहीं कर सकते वे (श्रावक) छौकिक या श्रावक यानु का अनु-सरण करते हैं जो अम्युदय-सुख अथवा सापेक्षिक हित प्रदान करता है। श्रावक त्रिरत्नो की, बुद्ध, सघ और धर्म की, शरण छेते हैं और मोक्षमागीय सामान्य शीलव्रतो का पालन करते हैं। वे उपासक कहे जाते हैं और ससार मे अनासक्त होकर रहते हैं तथा पुण्य सपादक कर्म करते हैं। पुण्य के फल मे उन्हें सुखमय जीवन मिलता है जिसमे निर्वाण के लिए अवशिष्ट शीलवतो की सम्पन्न करने तथा कठिन तप करने को उन्हें यथेष्ट वल प्राप्त होता है। इसके विपरीत बोधिसत्वो के शुमकर्म लोकोत्तर होते हैं, वे केवल निर्वाण के लिए मपादित किये जाते हैं और पुण्य या कोई कर्म नहीं उत्पन करते।

स्पप्ट है कि निर्वाण का सीचा मार्ग दूसरे मार्ग से अपेक्षाकृत व्यविक पूर्ण और महत्व-शाली है, किन्तु महायान ने श्रावको के लिए जिनमे बलवीर्य का अभाव रहता है, नममुक्ति की सभावना को माना है। यह मानवता प्रेम महायान का व्यापक रुक्षण है।

वीं की नैतिक साधना का समन्वय आयं अप्टामिक मार्ग में है जिसके सोपान हैं, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सक्त्य, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि। प्रथम दो सोपानो वो परमार्थ की भूमिका तथा साधना का लक्ष्य समझना चाहिए, क्योंकि वे प्रज्ञा का विधान करते हैं। तदनन्तर तीन सोपान शील-व्रत के अभ्यास हैं और अन्तिम तीन सोपान घ्यान या समाधि के सोपान है। साधना के आरंभ में ही त्रिरत्नों में श्रद्धा अपेक्षित है, क्योंकि वह सम्पूर्ण मार्ग की सफलता को निश्चित करती है। मार्ग पर चलने का संकल्प ठीक वह है जो कर्मबन्ध का अपच्छेद करता है।

महायान बोधिचित्त के महत्व पर वल देता है जो पारमार्थिक प्रगित में पथ-प्रदर्शन करता है। इसके (बोधिचित्त के) चार आश्रम हैं—(१) पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त गोत्र (पार-मार्थिक या गुरु-शिष्य-परम्परा) (२) बोधिचित्त का स्वयं उत्पादन (३) सभी सत्वों के प्रति करेणा तथा (४) तथागत की अवस्था का घ्यान।

बोधिचित्त दो प्रकार का हो सकता है—बोधिप्रणिधिचित्त (बोधि की ओर अग्रसर होने का संकल्प) और बोधि प्रस्थानचित्त (बोधि पर तात्कालिक ध्यान का अभ्यास)। दूसरा मार्ग अपेक्षाकृत सीधा है, किन्तु कठिन होने के कारण बिरले ही इसका अनुसरण करते हैं।

निर्वाण के मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रणिधान तथा संवर (शीलवत) अनिवार्य हैं। तत्पश्चात् प्रथम चार पारिमताओं का (अर्थात् दानपारिमता, शीलपारिमता, धान्तिपारिमता तथा वीर्यपारिमता का) संपादन अपेक्षित है। इन सबको शीलपारिमता के अन्तर्गत किया जा सकता है। ये तीन मूल दोषों को, मोह, राग और द्वेष को, दूर करती हैं और सद्गुणों को विकसित करती हैं। इनके अनन्तर ध्यानपारिमता आती है। इसका लक्ष्य विषय-वासना का उच्छेद है। इसके लिए चार प्रकार के ध्यान बताये जाते है। पहला ध्यान विशुद्ध नहीं है, क्योंकि वह आस्वादन से संप्रयुक्त है। इसका रूप वितर्क और विचार का है। दूसरा ध्यान शुद्धक है। तीसरा ध्यान अनास्तव है। चौथा ध्यान स्कन्धों के बारे में है और कर्मविपाक से उपलब्ध है। चारों ध्यानों के अपने-अपने चार आलंबन है जो कमशः अशुचिभावना (शरीर की अशुद्धता को सींचना), मैत्री (सभी सत्वों के प्रति प्रेम), आनापानस्मृति अर्थात् प्राणायाम तथा पाँच स्कन्धों के पुद्गलीय संघात है। सभी ध्यान रूपधातुक हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि निर्वाण-साधना के आन्तरिक तथा अनिवार्य अंग शमथ और विपश्यना हैं। शमथ और विपश्यना दोनों एक दूसरे की अपेक्षा में साथ-साथ चलते है। जब मन प्रगाढ़ घ्यान (शमथ) में रहता है तब विपश्यना इसे सुप्ति से वचाती है, और जब विपश्यना विक्षेपों से आकान्त होती है तो शमथ मन को नियंत्रित करता है और पुनः विपश्यना को उत्पन्न करता है। शमथ मन की पूर्ण शान्त अवस्था या मुस्थिरता है। शमथ की पराकाष्ठा समाधि है। कुछ महायानी ग्रंथों के अनुसार सभी प्रकार की समावियाँ कौसिद्य, आलंबन-विस्मण, विक्षेप, औद्धत्य, अव्यायाम और व्यायाम—इन छः दोषों से अनुविद्ध है। ये दोष, श्रद्धा, छन्द, व्यायाम, प्रश्नव्धि, स्मृति, संप्रज्ञान, चिन्तना और उपेक्षा—इन आठ विपरीत कियाओं द्वारा दूर किये जा सकते हैं।

कौसिद्य को श्रद्धा, छन्द, व्यायाम और प्रश्नव्यि से जीता जा सकता है। आलंबन विस्म-रण को स्मृति से, विक्षेप और औद्धत्य को संप्रज्ञान से, अव्यायाम को चिन्तना से और व्यायाम को उपेक्षा से रोका जा सकता है। घ्यान-मार्ग (समाधि) में श्रद्धा रखने से पहले समाधि की कामना उत्पन्न होती है। तदनन्तर दीर्य होता है जो कायचित्त की कर्मण्यता लाता है। इसमें कायचित्त की प्रश्रव्धि आती है और तब कौसिय का पूर्णतया उच्छेद हो जाता है।

स्पप्ट है कि म्मृति आलवन-विस्मरण को दूर करती है और सप्रज्ञान (घ्यान) विशेष तथा औद्धत्य को रोकता है। विक्षेप और औद्धत्य वो जीतने के समय जो व्यायाम की कमी अनु-मूत होती है उसे चिन्तना द्वारा जीता जाता है। जब विषस्यना शमय में उसके विचार के साथ घटती है तब ममस्त व्यायाम को रोकने के लिए उपेक्षा आवश्यक है।

इस प्रकार मन (चित्त) की शिक्षा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिसने मन को अपने वश में कर लिया है उसके वश में सभी धम हैं। विपरयना अगोचर (पारमायिक) विचार है। यह प्रश्ना पार्रमिता है, तथता के लक्षण की दृष्टि है। खण्डनात्मक विचार (शून्यता) के रूप में विपन्यना के कई सोपान हैं—वितर्क या सावृतिक सत्य की गवेषणा, विचार या अद्वयत्तत्व का परीक्षण, स्वलक्षणों का विवेक तथा परिकन्पों (चैतिसक कृतियों) की सवोषि।

विपरयना भूतप्रत्यवेक्षा है। यह भूत तथता है क्योंकि यह पुद्गल-नैरात्म्यवाद और धर्म ौरात्म्यवाद को सवीधि को उपपन्न करती है। यह बद्धय सवीधि (ज्ञान) है। यह विद्युद्ध या सम्यक् मवीधि है। माध्यमिक मत से यह सभी धर्मों की प्रकृति (प्रकृतिवर्माणाम्) है। एक अर्थ में विपरयना विचार (गवेपणा) की प्रक्रिया और विचार का लक्ष्य दोनों है। विचार के लक्ष्य के रूप में यह तकोंद्ध्यं (तर्कातीत ) ज्ञान है और विकल्पों (प्रत्ययमूलक विचारणाओं) में मुक्त है। यह मात्र मृत्तवता है। गुण में यह गभीर अप्रमेय और असक्ष्य है।

विपश्यना स्वत परमार्थ, परम मूल्य या परम श्रेय है। यह सर्वोत्कृष्ट पारमिता है। यही जन्य पारमिताओं की व्यवस्थापिका है और समस्त साधनमार्ग को प्रकाशित करती है।

शमय और विषयमता दोनो चार आयसत्यो के लक्षण को उनके सोलह रूपो मे ब्यक्त करते हैं। ऐसा वे जानलोक के द्वारा करते हैं जो आकाश-आनत्त्य-समापित, विज्ञान-आनत्त्य-आयत्तन-समापित, अकिञ्चन-आयत्तन-समापित और नैव-सज्ञान-असज्ञान-आयत्तन-समापित, इन चार आरूप्यमातुक समापित्यों मे विशद करता है। इस प्रकार भाववर्ग (ससार का अन्त) लन्ध होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है।

देहिनिरोघ से कर्म-विपाक के आमोग होने पर निरूपाधिशेष निर्वाण प्राप्त ही जाता है। मोझ कर्म और क्लेश का निरोध है। निर्वाण तथागत के रूप मे प्रज्ञा को प्राप्त करना है।

इस प्रवार सन्वतने पर पारमाधिक साधना तथता के लोजने के लिए पूर्णतया आत्म-सून्यता (नैरात्म्य) का यान है। विषय्यना यान के द्वारा साधक प्रत्येक दृष्टि से अपने को मुक्त करता है और अपनी आत्ममावना को दूर करता है। उसकी कोई अपनी दृष्टि नही होती हैं। उसे केवल अपने को सभी दृष्टियो से गून्य करना रहता है। उसे मूततवता के समक्ष मान्न तथता होना है, अन्तत यह खोजना है कि न तो ज्ञाता सत्य है और न ज्ञेय, किन्तु मात्र स्वय-प्रना या तथता सत्य है।

## संगमलाल पाण्डेय

# साधु निश्चलदास: आधुनिक वेदान्त का जनक

हिन्दी दर्शन-साहित्य के विषय में यह धारणा प्रचिलत है कि यह नगण्य है, इसमें एक भी मौलिक दर्शन-ग्रंथ नहीं है, अभी हाल से, लगभग १९४७ ई० से, कुछ लेखक हिन्दी में दर्शन-ग्रंथ लिख रहे हैं और पिछली शताब्दियों में इस भाषा में दर्शन-ग्रंथों की रचना नहीं हुई। यह धारणा कितनी निर्मूल है, इसका पता इस वात से लगाया जा सकता है कि स्वामी विवेकानन्द ने साधु निश्चलदास (निधन सन् १८६३ ई०) के 'विचारसागर' के विषय में कहा है कि "भारत में जितना प्रभाव इस पुस्तक का है उतना पिछली तीन शताब्दियों में किसी भी भाषा में लिखी गयी दूसरी पुस्तक का नहीं है।" १६वीं शती के मधुसूदन सरस्वती की 'अद्वैतसिद्धि' और तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के पश्चात् यदि कोई महत्वपूर्ण और मालिक ग्रंथ भारत की किसी भाषा में लिखा गया तो वह 'विचारसागर' ही है। यह ग्रंथ खड़ी वोली हिन्दी पद्य तथा गद्य में लिखा गया है। इसमें पारिभाषिक वेदान्त का केवल गहरा अध्ययन ही नहीं, प्रत्युत नयी दिशाओं में उल्लेखयोग्य विकास भी दीख पड़ता है। इसकी मौलिकता इस वात से भी आँकी जा सकती है कि इसके अनुवाद मराठी, बँगला व अंग्रेज़ी में हो चुके है।"

किन्तु 'विचारसागर' साधारण जिज्ञासुओं के लिए ही लिखा गया है। विशिष्ट तथा प्रौढ़ जिज्ञासुओं के लिए इसके लेखक ने 'वृत्तिप्रभाकर' नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें खड़ी बोली हिन्दी गद्य में अद्वैत वैदान्त की गूढ़ समस्याओं का समाधानपूर्वक विवेचन किया गया है। सबसे अधिक उल्लेखयोग्य बात इसमें यह है कि एक ओर तो भामतीकार वाचस्पित मिश्र, संक्षेपशरीरककार सर्वज्ञात्ममुनि, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी, न्यायमकरन्दकार आनन्दबोध, वेदान्त परिभाषाकार धर्मराजाध्वरीन्द्र आदि मौलिक ग्रंथकारों और अद्वैत प्रस्थानकारों के कितपय सिद्धान्तों को अद्वैत परम्परा से विसंगत दिखाया गया है और दूसरी ओर नव्यन्याय के प्रमुख प्रवर्तकों और आचार्यों, गंगेश उपाच्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश भट्टाचार्य के कुछ सिद्धान्तों का अद्वैत-सम्मत खंडन किया गया है। इसमें अनिर्वचनीय ख्याति का सयुनिक और सिवस्तर निरूपण है।

डायसन और स्वामी विवेकानन्द से काफ़ी पहले निश्चलदास ने अद्वैत वेदान्त की सयुक्तिक व्याख्या आधुनिक भाषा और शैली में की है। आधुनिक वेदान्त की समस्त प्रवृत्तियों का सूत्र-

१. विवेकानन्द, कम्प्लीट वर्क्स, भा० ४, पृ० २८१।

२. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृ० ४३५।

पात 'विचारसागर' और 'वृत्ति प्रभाकर' मे दीख पडता है, जिनका वर्णन अभी आगे किया जायगा। इससे कहा जा सकता है कि निरवलदास आधुनिक वेदान्त का जनक है। जिस समय सन् १८५७ ई० मे उत्तरी मारत मे राष्ट्रीय काति मची हुई थी और जर्मनी मे डायसन का गुरु शोपेनहार (१७८८-१८६० ई०) उपनिपदो का दैनिक पारायण और स्तवन कर रहा था और वहाँ की उवँर भूमि मे वेदान्त-वीज छीट रहा था, प्राय उसी समय दिल्ली के पास रहते हुए निश्वलदास अद्वैत वेदान्त की आधुनिक युग के अनुरूप नृतन प्रवर्तना कर रहा था।

उसने जिन दिशाओं में आधुनिक वेदान्त की प्रवर्तना की है उनमें से कुछ का यहाँ विवेचन क्या जा रहा है।

§१ आधुनिक भाषाओ द्वारा भी अद्वैत वेदान्त का यथार्य ज्ञान और अद्वैत तत्व की अनुभूति हो सकती है। सस्कृत भाषा का अद्वैत-दोघ से अपिरहार्य सवघ नहीं है, जैसा कि सस्कृतज्ञ समझते हैं। प्रह्मवेत्ता की वाणी का नाम ही वेद है, फिर वह चाहे सम्कृत में हो या आधुनिक भाषा में। निस्चलवास ने ठीक कहा है —

ब्रह्मरप अहै ब्रह्मवित, ताकी वाणी वेद। मापा अथवा सस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥

फिर तक रखते हुए उसने कहा—"वेद के वचन विना ज्ञान होवे नहीं, सो नियम नहीं। जैसे आयुर्वेद में वहें जो रोग और तिनके निदान और औपन, तिन सपूर्णक अन्य सस्क्रत प्रयों से और भाषा, फारसी प्रयों से ज्ञान होय जाते हैं, तैसे सर्व का आरमा जो बहा ताका ज्ञान भी भाषादिक प्रयों से होंवे हैं। इस वास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि और मुनि हुए हैं, तिन्होंने स्मृति और पुराण और इतिहास प्रयों में ब्रह्म विचा के प्रकरण कहें हैं। जो वेद से विना ज्ञान न होवें तौ वे सम्पूर्ण प्रकरण निप्फल होय जावेंगे। याते आरमा के स्वरूप प्रतिपादक जो वाक्य हैं, तार्मूं ज्ञान होवें हैं, सो वेद का होवें अयया अन्य होवे। याते आरमा प्रय से भी ज्ञान होवें हैं यह वार्ता निद्ध हुई।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि निश्चलदास ने यहाँ वडी भारी जाति की और कई तथ्यों का उद्घाटन किया। उसने वेद का सच्चा अर्थ निश्चित किया कि ब्रह्मवित् की वाणी का नाम ही वेद है, फिर वह चाहे जिस भाषा में हो। हमारे वेदों का बाह्म रूप—सम्झत भाषा—उनका महत्व का अश्च नहीं है। इनका सार उम बाह्म रूप में प्रकाशित तत्व है। यदि इम तत्व वा व्याख्यान मस्झत-भित्र भाषा में किया जाय, तो वह भी वेद ही होगा, वेद से अवेद न होगा। जो जात वेद के जिए है चहीं, विक्त उससे भी बढ़कर, वेदान्त के जिए लागू होती है। इस प्रकार मम्द्रन में अर्ढत वेदान्त की वोदों लीन ली गई और लागूनिक भाषाएँ भी अर्ढत वेदान्त की भाषा सिद्ध हुई। इससे अर्द्धत वेदान्त के बाह्म रूप का जान, सस्झत के प्रथों का पित्रव अध्ययन, समाप्त हुआ और उसके तत्वों के अध्ययन की परम्परा चली। इसका एक बडा महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि शब्द-प्रमाण या ध्रुति-प्रमाण और पिक्त-पाहित्य का आधुनिक वेदान्त में महत्व बिल-

३ विचारसागर, पृ० ८०। ४ वही, पृष्ठ ८१।

कुल न रह गया और उसके स्थान पर युक्ति तथा अनुभव का महत्व हो चला। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रंथ-रचना और प्रतिपादन-शैली में हुआ, टीका-टिप्पणी करने अथवा खण्डन-मण्डन में एक पक्ष लेकर ग्रंथ लिखने के स्थान पर विवेचनापूर्ण शैली में मौलिक ग्रंथ लिखने की परिपाटी चली। स्वयं निश्चलदास के दोनों ग्रंथ इस प्रकार आधुनिक वेदान्त के अग्रदूत हैं।

२. निश्चलदास ने सिद्ध किया कि मनुष्य मात्र को तत्वज्ञान का अधिकार है। इस कारण जूद्र अथवा अन्त्यज भी अद्वैत ज्ञान के अधिकारी है। तर्क यों है—

"जन्मान्तर संस्कार तें अन्त्यजादिकन कूँ भी जिज्ञासा होय जावै है तो पौरुषेय वचन तें नित्तिको भी ज्ञान होय कै कार्य सिहत अविद्या की निवृत्तिरूप मोक्ष होवै है। यातें देव-असुरन की नाई सकल मनुष्यन कूँ तत्वज्ञान का अधिकार है। आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान कूँ तत्वज्ञान कहे हैं। आत्महीन कोई शरीर होवै तौ ज्ञान का अनिधकार होवै। यातें आत्मज्ञान की सामर्थ्य मनुष्यमात्र में है।" अर-

"चतुर्वर्ण के असाधारण धर्मन में शूद्र का अधिकार है। तिन कर्मन के अनुष्ठान तें अन्तः-करण की शुद्धि द्वारा विद्या की प्राप्ति संभव है। यातै इतिहास-पुराणादिकन के श्रवण तें विवेका-दिकन के संभव ते शूद्र कू भी ज्ञानाथित्व होने ते वेद भिन्न अध्यात्मग्रंथन के श्रवणादिकन में शूद्र का अधिकार है।"

फिर, भाष्यकार शंकराचार्य के मत से भी शूद्र को तत्वज्ञान का अधिकार है—

"भाष्यकार ने भी प्रथमाध्याय के तृतीय पाद में" यह कहा है— "उपनयनपूर्वक वेद का अध्ययन कहाा है, शूद्र कूँ उपनयन के अभाव तें यद्यपि वेद में अधिकार नहीं है, तथापि पुराणा-दिक श्रवण तें शूद्र कूँ भी ज्ञान होय जायै तौ ज्ञानसमकाल ही शूद्र का भी प्रतिबंध रहित मोक्ष होवे है। इसी रीति से भाष्यकार के वचन तें भी वेद भिन्न ज्ञान हेतु अध्यात्मग्रंथन के श्रवण में शूद्र का अधिकार है।"

पिछली कई शतान्वियों में शूद्रों को केवल भिक्त का अधिकार था, तत्वज्ञान का नहीं। निश्चलदास ने उनके अधिकार की पुनः व्यवस्था की। शूद्र ही क्यों, उसने मनुष्यमात्र को—मलेच्छों, यवनों आदि को भी तत्वज्ञान का अधिकार दिया। इस अधिकार-व्यवस्था में उसने भारतीय परम्परा का भी निर्वाह किया। शंकराचार्य के विषय में आज तक यह धारणा प्रचलित है कि उन्होंने शूद्र को तत्वज्ञान का अधिकार नहीं दिया। निश्चलदास ने इसकी असत्यता सिद्ध की

५. वृत्तिप्रभाकर पृष्ठ ४१२, ६. वही, पृष्ठ ४१२। ७. द्रब्टव्य—शारीरक भाष्य ११३१३८-येबां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवशाद्विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिबेद्धम्, ज्ञानस्यैकान्तिकफलल्वात्। श्रावयेच्चतुरो वर्णाद्' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वर्ण्यस्याधिकारस्मरणात्, वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्। ८. वृत्तिप्रभाकर, पृ०४१२।

आर जिस प्रकार शकराचार्य ने मनुष्यमान को तत्वज्ञान का अधिकार दिया था उमी प्रकार उसने भी दिया। उसने भी माना कि वेदाब्ययन मे शुद्रो का अधिकार नहीं है। पर यहाँ वेदो का रुढिगत अर्थ है। वेदो का जो अर्थ उसने निश्चित किया है उसमे मनुष्यमात्र का अधिकार है। केवल सस्कृत भाषा मे व्यक्त वेदो के अव्ययन मे उन्हीं लोगो को अधिकार है जिनका उनकी विधि से उपनयन सस्कार हुआ है, और स्पष्ट है कि इन वेदो के अनुसार शूद्र का उपनयन सस्कार नहीं होता। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन वेदो के अव्ययन तत्वज्ञान का हेतु है। 'छन्तोष्य उपनिषद' के अनुसार नारद को चारो वेदो के अव्ययन के अनन्तर भी तत्वज्ञान नहीं हुआ। अत्यव तत्वज्ञान का हेतु वेदाध्ययन नहीं है। अर्द्धतपरक वाक्य का वोध ही तत्वज्ञान का हेतु है और इसमें मनुष्यमान ना अधिकार है। इस प्रकार निश्चलदास ने आधुनिक वेदान्त को जनतत्र और ममाजवाद या साम्यवाद के अनुयायियों को माँगो के अनुकूल कर दिया है। जैमे भक्तो ने नारा लगाया कि "हरि को भजे सो हरि का होई" अर्थात् भिनन मे सबका समान अधिकार है, धैसे उसने भी घोषणा की कि जो जिज्ञानु है उसे वेदान्त का अधिकार है। जिज्ञासा मनुष्यमान की पवृत्ति है और इस कारण वेदान्त में भी मनुष्यमात्र का अधिकार है। जिज्ञासा मनुष्यमात की पवृत्ति है और इस कारण वेदान्त में भी मनुष्यमात्र का अधिकार है।

\$३ निश्चलदास ने तत्वज्ञान की तीन विधिया वतलाई। पहली विधि तत्वदृष्टि, दूसरी विधि अदृष्टि और तीसरी विधि तर्कदृष्टि है। यद्यपि उसने इसको रूपक द्वारा पूर्तिमान वनाकर कमश उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी माना है, तथापि उसका तात्पय यह है कि ये तत्वज्ञान की तीन वैकिट्पक विधियाँ है। इनमें से किसी का अवलम्बन छेकर आत्म-स्वरूप तत्वज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तत्वदृष्टि विधि अद्वेत तत्ववाद का ज्ञान है। ब्रह्म, माया, जीव और ईश्वर तथा इनके सवघ को समझकर ब्रह्म का साक्षात्कार करना तत्ववृष्टि विधि है। 'विचारसागर' के चतुर्य तरग मे इमका सविस्तर वर्णन है। पाश्चात्य दशन की भाषा मे इसे तत्वदशन-प्रणाली (metaphysical method) कहा जा सक्ता है। यही ज्ञानमाग ह। इसने अनुसार आत्मा के दो स्वरप हैं, एक सामान्य रूप तथा दूमरा विशेष रूप। सद्रूप मामान्य रुप है और असगता, कुटस्थता, नित्यमुक्तता, चिद्रूपता, आनन्द आदि विशेष रुप है। यद्यपि आत्मा सामान्य-विशेष के दृद्ध से मुक्त है तथापि प्रतीति के अनुसार उसके सामान्य और विशेष रूप कहे जाते है। "सब कू जो प्रतीति होवे है आत्मा का सत रूप, सो तो मामान्य रूप है। और केवल ज्ञानी वू जो प्रतीति होवे चेतन, आनन्दादिक, सो विशेष रूप है। "मामान्य रूप अज्ञान का विरोधी नहीं है, केवल विशेष रूप अज्ञान का विरोधी है। "सामान्य रूप की प्रताति सब कू अविद्याकाल में भी होवे हैं, और चेतन आनन्द रूप आत्मा हैं, यह प्रतीति सब कू अविद्याकाल मे भी होवे है। अविद्याकाल मे चेतन, आनन्द, मुक्तता, शुद्धता भी है, परन्तु प्रतीति होवे नही, याते अनहुए के समान है। इस अभिप्राय ते चैतन्य आनन्दादिक न्यूनकालवृत्ति कहिए है और मद्रूप अधिककालवृत्ति कहिए है। इस रीति से सद्रूप का और चेतन आनन्दा-

९ विचारसागर, पृ० ६८, २१५। १० वही, पृ० ६७।

दिकों का सामान्य-विशेष भाव नहीं भी है, परन्तु अल्पकाल और अधिक काल में प्रतीति होने तें सामान्य-विशेष भाव की न्याई है। या कारण तें आत्मा का सत्रूप, सामान्य अंश किहए है और चेतन आनन्दादिक विशेष अंश किहए है। "११ आत्मा के सामान्य रूप का ज्ञान परोक्ष है और विशेष रूप का ज्ञान प्रत्यक्ष या अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में यह नियम नहीं है कि इसमें इन्द्रिय-संबंध से ही ज्ञान होना चाहिए। "विषय तें वृत्ति का संबंध होय के विपयाकार वृत्ति जहां होवे तहां प्रत्यक्ष ज्ञान किहए है। सो विषय तें वृत्ति का संबंध कहूं इन्द्रिय द्वारा होवे है, कहूं शब्द से होए हैं जैसे 'दशम तू है' इस शब्द से ।"१२ "अहं ब्रह्मास्मि या वृत्ति का विपय जो ब्रह्म (आत्मा) तासे संबंध है, यातें ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष संभव है।"१३

यहाँ वेदान्त की प्रिक्रिया बहुत कुछ अंग्रेज दार्शनिक एफ० एच० ब्रैडले की विधि से मेल खाती है। ब्रैडले ने भी निरपेक्ष सत् (ब्रह्म) के सामान्य ज्ञान को सभी वृत्तियों (ideas) का विषय माना है और उसके विशेष रूप में सत्ता तथा चेतनता और आनन्द आदि की एकता पर बल देते हुए अपरोक्ष ज्ञान की कल्पना की है। पर जहाँ वेदान्त का अपरोक्ष ज्ञान इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्णतया भिन्न है वहाँ ब्रैडले ने अपने अपरोक्ष ज्ञान को इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का ही विकास माना है। यह उल्लेखयोग्य है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष और निरपेक्ष सत् के अपरोक्ष ज्ञान के विरोध को न समझने के कारण ही ब्रैडले के दर्शन में असंगतियाँ आ गयी है। यदि ब्रैडले के दर्शन से यह दोष दूर कर दिया जाय तो उसकी विधि निश्चलदास की तत्वदृष्टि-विधि बन जायगी।

अदृष्टि-विधि का सविस्तर वर्णन 'विचारसागर' के पंचम तरंग में है। यह उपासना-मार्ग है। प्रणव-उपासना या ओंकार-उपासना इसमें विहित है। इसका प्रधान लक्ष्य लय-चिन्तन या प्रपंच-विलय है। इसमें पहले हिरण्यगर्भ (ईश्वर) की प्राप्ति होती है और तत्पश्चात् ब्रह्म या आत्मा का अभेद ज्ञान होता है। पाश्चात्य दर्शन की भाषा में इस विधि को रहस्यात्मक प्रणाली (mystical method) कहा जा सकता है।

तर्कदृष्टि-विधि का सविस्तर वर्णन 'विचारसागर' के पष्ठ तरंग में है। पाश्चात्य दर्शन की भाषा में यह तर्कसम्मत प्रणाली (logical method) है। इसे संशयात्मक (sceptical) या काण्ट की भाषा में समीक्षात्मक (critical) विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि में माना जाता है कि वेद, गुरु, शिष्य और उपदेश सभी मिथ्या है। परन्तु चूंिक जगत् भी मिथ्या है और समकोटिक वस्तुएँ ही परस्पर वाधक-साधक होती है, इसलिए मिथ्या जगत् की निवृत्ति मिथ्या गुरु, मिथ्या वेद, मिथ्या उपदेश और मिथ्या शिष्य से ही हो सकती है। परन्तु इन सब मिथ्या वस्तुओं का साक्षी चेतन नित्यसिद्ध है, क्योंकि उसके न सिद्ध होने पर मिथ्यातत्व का भी जान न होने से वह असिद्ध हो जायगा। यह चेतन आत्मा सदा एकरस है। और सब कुछ इसी का साक्षिभास्य है। सभी वस्तुओं का अस्तित्व दृष्टिकाल में

११. वही, पृ० ६७-६८। १२. वही, पृ० १७२। १३. वही, पृ० १७३। १४. एफ़० एच० बैल्डलेः अपीरेंस एण्ड रियालिटी, अध्याय १३-१४।

ही है, उसके पूर्व और अनन्तर नहीं। अनएव इस विधि में दृष्टिमृष्टिवाद की मान्यता है, जिसका अवत्यम्मावी परिणाम एकजीववाद है।

इस विधि मे गुरु से सुने हुए जयना प्रथो मे पढे हुए आत्मतत्व का दोध मन्द रहता है। उम पर अनेक मनय उठते हैं जिनका परिणाम दृष्टिमृष्टिवाद और एकजीववाद है। इन मक्षयों की निवृत्ति के हेतु मनन करना पडता है जिमके दो व्यापार हैं तत्पदार्थनोघन और त्यपदार्थ-द्योघन। मनन का निर्देशन इम प्रकार 'तत्वमिस' का सिद्धान्त करता है। इसके फलम्बरूप 'अह ब्रह्मास्मि' की अपरोक्ष वृत्ति होनी है।

इन तीन विधियों का विकल्प मानने से निश्चलदाम ने अद्वैतवाद के तीन वैचल्पिक रपो की स्थापना की । कदाचित् इन तीनों में सब से अधिक प्रभाव आयुनिक युग में तर्कवृष्टि-विधि का हुआ है।

§४ तक्दृष्टि से निश्वल्दास ने अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलव्यि इन चार प्रमाणो ना तत्वतान मे सुन्दर उपयोग दिखाया है।

अद्वैत वेदान्त के अनुसार श्रुत्यनुमारी तर्क या अनुमान ही ब्रह्मनिश्चय का हेतु है, स्वतत्र अनुमान नहीं। इस मिद्धान्त को मानते हुए भी निञ्चलदान ने अनुमान को अधिक महत्व दिया। जैसा पहले कहा जा चुना है कि ब्रह्म के मामान्य रूप का ज्ञान सभी को श्रुति-निरपेक्ष अनुमान से हो मकना है। फिर, निश्चलदास के अनुसार "वेदान्त-वाक्यनते अद्वितीय ब्रह्म का जो निश्चय सिद्ध हुआ है, तिसकी सभावना मान का हेतू अनुमान प्रमाण है, स्वतंत्र अनुमान ब्रह्म निश्चय का हेतु नही ।"'` इमका तात्पर्य यह हुआ कि श्रुत्यनुसारी अनुमान से ही ग्रह्म का निश्चय होता है, वैसे स्वतत्र अनुमान से यद्यपि ब्रह्म की सभावना मात्र का ज्ञान हो सकता है, किन्तु ब्रह्म निरचय नहीं हो सकता। यहाँ निञ्चलदास ने वडे महत्व की वात कही है। अनुमान से कियी वस्तु की सभा-वना मान का ही जान हो सकता है, उसके निश्चय का नहीं। फिर अनुमान से उस वस्तु का केवल मामा य रूप ही विदिन हो मकता है, विशेष रूप नहीं। अतएव यदि निश्चलदास ने स्वतन अनु-मान द्वारा ब्रह्म के सामान्य रूप का ज्ञान और उसकी समावना मात्र का ज्ञान होना सिद्ध किया है तो वह अनुमान-प्रमाण की स्वरूपना और विषय-क्षेत्र के पूर्ण अनुक्ल है। अनुमान-प्रमाण को माननेवाला इसमे अधिक नहीं चाहता। इस प्रकार जहाँ निश्चलदास ने श्रुत्यनुसारी तर्क की महत्ता को अझुण्ण रवा वहाँ उसने स्वतव तकं की मर्यादा का भी पूण निर्वाह किया। आयुनिक वेदान्त मे उसकी प्रणाली द्वारा ही युक्ति का प्रावत्य है। ब्रह्मनिश्चय मे युक्ति का जैसा उपयोग होना है उसका भी निरुपण निश्चलदास ने अच्छे दग से किया है। जिन परार्यानुमानो का उपयोग ब्रह्म निम्चय मे होता है उनमे से निम्नलिखित दो भा महत्व विशेष रूप से है-

(ए) "जीवो ब्रह्मामिन चेतनत्वात्। यन यन चेतनत्व तन ब्रह्मामेद यया ब्रह्माण।" अर्थात् जीव ब्रह्मा से अमिन है क्योंकि वह चेतन है। जो वस्तु चेतन है वह ब्रह्म से अमिन है जैने स्वय न्रह्म ही। इस तक को हम यो भी एर्ज सकते हैं —जीव ब्रह्म ही। ई क्योंकि

१५ वृत्तित्रनाज्ञ, पृ०४४। १६ वही, पृ०४४।

जीव का अस्तित्व और चेतनत्व वैसे ही अभिन्न है जैसे ब्रह्म का अस्तित्व और चेतनत्व। जिसका चेतनत्व और अस्तित्व अभिन्न हो वही ब्रह्म है।

(ख) "व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या। ज्ञाननिवर्त्यत्वात्। यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वम् यथा शुक्तिरंजतादौ।" अर्थात् जगत् मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान द्वारा वह निवर्त्य है (हट जाता है)। जो ज्ञान से निवर्त्य है वह मिथ्या है—जैसे शुक्ति में रजत।

उपमान का ब्रह्म निश्चय में यौ उपयोग है —

- (क) "आत्मपद का अर्थ कैसा है? या प्रश्न का 'देहादिवैधर्म्यवान्' आत्मा है, ऐसा गुरु के उत्तर से अनित्य, अशुचि, दु:खंस्वरूप देहादिकन से विधर्मा नित्य शुद्ध आनन्दरूप आत्मपद का वाच्य है, ऐसा एकान्तदेश में विवेचनकाल में मन का आत्मा से संयोग होय के उपमिति जान होये है।" और
- (ख) "प्रपंच मैं ब्रह्म की विधर्मता का ज्ञान उपमान है औ प्रपंच ते विधर्म ब्रह्म है, यह उपमान प्रमाण का फल उपमिति ज्ञान है।" १९

अर्थापत्ति का ब्रह्म निश्चय में यों उपयोग है ---

- (क) 'तरित शोकमात्मिवत्।' अर्थात् आत्मिवित् शोक को पार करता है। "इहाँ ज्ञान तें शोक की निवृत्ति श्रुत है। ताकी शोकिमिथ्यात्व विना अनुपपत्ति है। यातें ज्ञानतें शोक की निवृत्ति का अनुपपत्तिसे बंधिमिथ्यात्व की कल्पना होवे है।" "
- (ख) महावाक्यों में जीव-ब्रह्म का अभेद सुना जाता है। "सो ओपाधिक भेद होवे तो संभवे। स्वरूप से जीवब्रह्म का भेद होवे तो संभवे नही। यांतें जीव ब्रह्म के अभेद की अनु-पपत्ति सें भेद का ओपाधिकत्वज्ञान अर्थापत्ति प्रमाणजन्य है।"<sup>११</sup>

अनुपलिब्ध का ब्रह्म-निश्चय में उपयोग यह जानने में है कि प्रपंच पारमार्थिक नहीं है। "जो पारमार्थिकत्विविशिष्ट प्रपंच होता तो जैसे प्रपंच की स्वरूप तें उपलिब्ध होवे तैसें पारमार्थिक प्रपंच की भी उपलिब्ध होती ओ स्वरूप सें तो प्रपंच की उपलिब्ध होवे है, परमार्थिकरूप तें प्रपंच की उपलिब्ध होवे नहीं। यातें पारमार्थिक विशिष्ट प्रपंच का अभाव है। इस रीति सें प्रपंचाभाव का ज्ञान अनुपलिब्ध से होवे है।" श्र

अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलिध का इस प्रकार ब्रह्म-निश्चय में उपयोग दिखाने से निश्चलदास ने ब्रह्मनिश्चय के हेतु में भी अनुमान को महत्व दिया।

शंकरोत्तर युग के अधिकांश संस्कृत के अद्वैत ग्रंथों में तत्वदृष्टि और तर्कदृष्टि की अपेक्षा अदृष्टि की ही अधिक मान्यता है। इससे उनमें सगुण-उपासना ही स्वीकृत है। यद्यपि अद्वैतसम्मत सगुण-उपासना में साम्प्रदायिकता की गन्ध भी नही है तथापि प्रायः सभी अद्वैतियों ने सगुण-उपासना में शैव या वैष्णव सम्प्रदाय का समर्थन किया है। आज भी अद्वैत-सम्प्रदाय के अनुयायी संन्यासी व्यवहार में शैव या वैष्णव पाये जाते हैं। अप्पयदीक्षित-जैसे अद्वैतवादी भी साम्प्रदायिक थे। उनकी आलोचना

१७. वही, पृ० ४४। १८. वही, पृ० ९५। १९. वही, पृ० १०२ २०. वही, पृ० १०८। २१. वही, पृ० १०८। २२. वही, पृ० १९६।

करते हुए निश्चलदास ने कहा कि 'महाभारत' के टीकाकार नीलकण्ठ का सिद्धान्त-वचन व समझने के कारण ही उन्होंने शिव को विष्णु से वडा ठहराया है-"भारत तात्पर्य नींह देख्यो। जो अप्ययदीक्षित वृध लेल्यो।"" साम्प्रदायिक लोग झ्याल-सारमेय न्याय से परस्पर क्लह करते हैं। वास्तव मे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, देवी आदि मे प्रत्येक के दो-दो अब होते हैं, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। प्रत्येक सम्प्रदाय मे उस सम्प्रदाय का इष्टदेव कारण-प्रह्म के अर्थ में लिया जाता है और दूसरे सम्प्रदायों के इष्टदेव कार्य-प्रह्म के अर्थ में लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय में वस्तुत कारण-प्रह्म की प्रशसा और काय-प्रह्म की निन्दा है। उदाहरण के लिए जैवमत मे शिव कारण-प्रह्म हैं और विष्णु कार्य-प्रह्म, अतएव यहाँ शिव की प्रशसा और विष्णु की निन्दा है। परन्तु वैष्णव मत मे विष्णु कारण-ब्रह्म है और शिव कार्य-ब्रह्म, अतएव वहाँ विष्णु की प्रशासा और शिव की निन्दा है। कारण-ब्रह्म के रुप में विष्णु, शिव इत्यादि की कही भी निन्दा नही है और न कार्य-ब्रह्म के रूप मे जनको कही प्रशसा है। यह है तर्कदृष्टि से साम्प्रदायिक मतो का समन्वय जी अद्वेत वेदान्त का ही परिनिष्ठित मत है। निश्वलदास ने इसी दृष्टि का समयंन किया है।" आधुनिक वेदान्त में यही वेदान्त-धर्म कहा जाता है। इसी के अन्तर्गत गाधी जी ने सर्वधर्म-समन्वय किया। वास्तव मे यही विश्वधर्म है। यही वह सम्प्रदाय है जो जरा भी साम्प्रदायिक नहीं है।

६६ तर्कदृष्टि से मधुसूदन सरस्वती के प्रस्थानभेद की रीति से निश्चणदास ने समस्त शास्त्रों और दर्शनों का अर्द्धतवाद मे समन्वय किया है जिसके अन्तर्गत निम्निळिखित सिद्धान्त हैं —

- (क) सकलशास्त्रन का परम प्रयोजन मोक्ष है।
- (ख) मोक्ष का साधन ज्ञान है।
- (ग) सो ज्ञान अद्वय निश्चय रूप है।
- (घ) भेद-निश्चय यथार्थ नही।
- (ङ) सारे शास्त्र साक्षान् अथवा परम्परा ते ब्रह्मशान के हेतु है।"

इस प्रकार अर्ढत वेदान्त सभी झास्त्रो का चूडामणि है। अर्ढत वेदान्त के प्रस्थानो का भी निश्चलदास ने इस प्रकार से समज्य किया है —

(क) "आत्मस्वरूपें वध का नासरूप वा परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष वेदान्त श्रवण का फल नहीं। वेदान्त श्रवण तों पूर्व ही आत्मा मैं वन्य का छश नहीं तथापि अत्यन्त अवत् वन्य की प्रतीति होवे है। यातें अमतें ही वेदान्तश्रवण मे प्रवृत्ति होवे है। जाकू वन्यश्रम नहीं होवे ताकी प्रवृत्ति होवे नहीं। सकल अद्वैतशास्त्र का इस पक्ष में ही तात्म्य है।"

(ख) "सर्वमत मे ईश्वर एक है, सर्वज्ञ है, नित्यमुक्त है। ईश्वर मे आवरण का अगीकार

२३ विचारसागर, पृ०४५२। २४ वही, पृ०४६८-६९। २५ वही, पृ० ४६३-६९। २६ वही, पृ०४३१। २७ वृत्तिप्रभाकर, पृ०३६३।

किसी अद्वैतवाद के ग्रंथ में नहीं। जो ईश्वर में आवरण कहें, सो वेदान्त सम्प्रदायतें बहिर्भूत है।" इस प्रकार ईश्वर में माया की केवल विपेक्षशक्ति है, आवरणशक्ति और मलशक्ति नहीं है।

- (ग) अवच्छेदवाद, प्रतिविम्बवाद और आभासवाद में निश्चलदास ने अवच्छेदवाद का खंडन किया है और यदि 'विचारसागर' में आभासवाद को अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धान्त वताया है, '' तो 'वृत्तिप्रभाकर' में प्रतिबिम्ववाद को। '' इससे लगता है कि वह आभासवाद और प्रतिविम्बवाद दोनों में से किसी को भी मान सकता है। उसका मत है कि "प्रतिबिम्बवाद में अथवा आभासवाद में आग्रह नहीं, चेतन में संसारधर्म का संभव नहीं और जीव-ईश का परस्पर भेद नहीं इस अर्थ के बोध के अर्थ अनेक रीति कही है, जिस पक्ष में असंग ब्रह्मात्मबोध होवे सोई पक्ष आदरणीय है।" यही वात 'विचारसागर' में भी कही गयी है। '' पर लगता है कि वह प्रतिविम्बवाद को उपर्युक्त तीनों वादों में अधिक अद्वैतसम्मत समझता है।
- (घ) दृष्टिसृष्टिवाद ही सकल अद्वैतशास्त्र का अभिमत है। विश्वापि सृष्टिदृष्टिवाद में अद्वैतवाद की हानि नहीं है। विश्वाप

§७. निश्चलदास ने जीव-ब्रह्म और जगत्-ब्रह्म के संबंधों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला है। इस समय अधिकांश वेदान्ती दोनों संबंधों में भेद नहीं करते और दोनों को तादात्म्य संबध कहते है। पर यह अद्वैतवाद के अनुकूल नहीं है। जीव-ब्रह्म में अभेद समानाधिकरण या मुख्यसमाना-धिकरण है। जगत्-ब्रह्म में वाध-समानाधिकरण है। जगत्-ब्रह्म में वाध-समानाधिकरण है। वार्तिकप्रस्थान में आभासवाद की रीति से जीव-ब्रह्म में भी वाध-समानाधिकरण माना जाता है। संभवतः इसी कारण निश्चलदास ने प्रतिविम्बवाद को आभासवाद से अधिक अद्वैत-सम्मत ठहराया है। लगता है कि आभासवाद की रीति से जीव-ब्रह्म का वाध-समानाधिकरण अद्वैतवाद का प्रौढ़िवाद है। वस्तुतः जीव-ब्रह्म में अभेद संबंध है और जगत्-ब्रह्म में तादात्म्य या अनन्यत्व। तादात्म्य संबंध जीव-ब्रह्म का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है और "भेद और अभेद से विलक्षण अनिर्वचनीय रूप है।" शंकराचार्य के शब्दों में "यद्व्यितरेकेण यस्य अग्रहणम् तत्तस्य आत्मत्वम् (तादात्म्यम्)", अर्थात् जिसके विना जिसका ज्ञान न हो, उन दोनों का तादात्म्य संबंध है। जीव तो द्रष्टा या साक्षी है। जगत् दृश्य या साक्षिभास्य है। ब्रह्म जीव का साक्षात् उपादान कारण है, किन्तु जगत् का विवर्त कारण है, क्योंकि जगत् का साक्षात् उपादान कारण माया है।

इस प्रकार निश्चलदास ने अद्वैत वेदान्त का तलस्पर्शी अनुशीलन करके सारग्राही दृष्टि दी है। उसने नव्यन्याय और अद्वैतवेदान्त का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। ख्याति-वाद और प्रामाण्यवाद के विवेचन में उसने तत्संबंधित अन्य भारतीय दर्शनो

२८. वही, पृ० ३६३। २९. विचारसागर, पृ० ३९५। ३०. वृत्तिप्रभाकर, पृ० ३६६। ३१. वही, पृ० ३६६। ३२. विचारसागर पृ० ३९५। ३३. वृत्तिप्रभाकर, पृ० ३९४, विचारसागर, पृ० २८६। ३४. वृत्तिप्रभाकर, पृ० ३४९-५१। ३६. विचार सागर, पृ० ३८५।

की भी मीमामा की है। अन्त मे उसने अद्वैत मतो की ही तकसम्मतता वा प्रतिपादन किया है।

'विचारसागर' और 'वृत्तिप्रभाकर' को उसने सस्कृत में न लिखकर हिन्दी में लिखा।
यदि वह चाहता तो सस्कृत में लिख सकता था, पयोंकि उसका मम्झृत-ज्ञान परिपक्व था और उसने
कठोपनिपद् की एक टीका मस्कृत में भी लिखी है। पर वैसा करने पर उमके प्रयो का महत्व
अधिक न होता, नयोंकि नस्कृत में दर्शन पढकर उसे हिन्दी में व्यक्त करने से उसके विचारो
की स्पष्टता और मीलिक्ता वढी है और उसे वेदान्त के बाह्य रूप तथा आन्तरिक रूप को पहचानने में सहायता मिली है। फिर जो लोग सस्कृत नहीं जानते उन्हें भी अद्वैतवाद का प्रमाणिक
ज्ञान हो, इस धुभ उद्देश से उसने इन प्रयो की रचना हिन्दी में की है। अपने उद्देश
में वह सबंधा सफल हुआ है। इन प्रयो के कारण हिन्दी-क्षेत्र में अद्वैतवाद का प्रचार वढा है
और इसी वारण स्वामी विवेकानन्द ने (कम्प्लीट वर्क्स, गाग १, पृ० २८२) कहा कि
"जहाँ जहाँ हिन्दी बोली जाती है वहाँ निम्नवर्ग के लोग भी बगाल के उच्च वर्ग के अधिकाश
लोगो की अपेका अधिक बेदान्त की समझते हैं।"

आधुनिन भापा में सर्वप्रथम अर्द्धतवाद का प्रामाणिक और सारप्राही अध्ययन, संयुक्तिक और अधिकारपूर्ण विवेचन तथा असाम्प्रदायिक और जनतनीय रूप प्रस्तुत करने के कारण
निरुचलदास उचित अथ में आधुनिक वेदान्त का जनक है। जैसे अद्धेतवाद सवप्रथम उत्तरी भारत
में उपजा और कालान्तर में उसका अखिल भारतीय प्रमाव हुआ, उसी प्रकार इसका आधुनिक
सस्करण भी सर्वप्रथम निरुचलदास की कृतियों के रूप में उत्तरी भारत में ही उतरा और कालान्तर
में ममस्त भागत और विवेच में कुता।

## कुछ मध्यकालीन अपभ्रंश नाम

लगभग राष्ट्रकूट युग (नवी शती) से भारतीय पुरुष नाम अपभ्रंश भाषा के साँचे में ढल गयें। इस प्रकार के अनेक नाम उस युग के शिलालेखों और जैन-पुस्तक-प्रशस्तियों में मिलते हैं। उनमें अपभ्रंश भाषा की मूल्यवान सामग्री निहित है। अनुसंधान की दृष्टि से उनका अध्य-यन आवश्यक है। यहाँ उस प्रकार के कुछ नामों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव का निजी पुकारने का नाम धोर हुआ (ए० इ० भाग १८, संजन प्लेट)। 'राधभट' का राहड़, वाग्भट का वाहड़, त्यामभट का चाहड़ रूप हो गया। विष्णु-वर्धन (घोर समुद्र के होयसल राजा--१११५ ई०) को बिट्टिदेव या बिट्टिंग कहा गया है। पश्चिमी चालुक्य सम्राट सत्याश्रय (९९७---१००८ ई०) को सत्तिग, कर्कराज को कक्फ और गोविन्द को गोयिन्द कहा गया है। गोविन्द का रूप गोज्जिंग भी मिलता है (ए० इं० ६; १७७)। आम्रराज का आँबड़, ककुत्स्य का कक्कुक (भंडारकर लेख सूची १६६३), (गुर्जर प्रतिहार नरेश) निर्भयराज का निम्भर (जे० आर० ए० एस०, १९०९, पृ० ६५) सुभटिसह का सुहड़सीह,श्रद्धासिह का साढल, साढाक, या साढू, शालिक का सालिंग, यशोराज का जातल आशराज का आसल रूप मिलता है। विश्वल देव को वीसल या बीसल कहा गया है। विग्रह-राज या विग्रहपालदेव के लिए भी बीसलदेव रूप आता है। णकारान्त नामों का भी एक गुच्छा है; जैसे प्रह्लादन का पाल्हण, प्रह्लादनपुर का पाल्हणपुर (वर्तमान पालनपुर), त्रिभुवन का तिहुण, आह्लादन का आल्हण स्पष्ट है। पर केल्हण सम्भवत. केलिसिह का रूप था (भंडार० ५७९)। हेमचन्द्र व्याकरण में 'केलायइ' का अर्थ 'सँवारना' है। केल्हा (स्त्री नाम) का अर्थ 'सँवारी हुई' हो सकता है। कीला नववधू के लिए देशी शब्द था (देशीनाममाला २--२३)। उससे संबंधित कील्ह्णदेवी नाम हो सकता है। साल्हण का सं० रूप 'श्लक्ष्ण' संभव है। 'सल्लक्षण' से भी सल्हण या 'श्लाघ्' धातु से सलह हो सकता है। विल्हण नाम प्रसिद्ध था। देशी वीलण का अर्थ 'स्निग्ध' या 'मसृण' था, अथवा वील्ह का अर्थ 'श्वेत' भी था। उल्ह्ण का संवंध 'उल्लण' ( आर्द्रकरण, पाइअसद्दमहण्णवो , २१३) से या 'उल्लअण' ( समर्पण) से संभव है। फल्हण कल्ल, कल्य, कल्याण का विक्षिप्त रूप था। लाल्हण देवी नाम लालन से था और मल्हना (= विलासवती) का संबंध देशी 'मल्हण' (लीला) से था। अपभ्रंश में लीलाय-मान के लिए 'सल्हंत' आता है। गोल्हण, द्रूल्हण, स्त्रल्हण नाम रूप भी आये है, पर उनका मूल स्पष्ट नही। कुछ नकारान्त नाम भी ध्यान देने योग्य है, जैसे सन्नासल सं० 'संज्ञा', प्रा० अप॰ 'सण्णा' से, सन्नू सं॰ 'मनोज्ञ' से, बिन्नू सं॰ 'विज्ञ' से, सिट्बन सं॰ 'सर्वज्ञ' प्रा॰ 'सट्वण्णू'

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

(त्रिविकम १-२-१७), 'सब्बन' से हो सकते हैं। सम्न का मूळ 'श्ल्दण' (प्रा० सण्ह) या 'सूदम' (प्रा० सण्ह, त्रिविकम १-२-६६) भी समव है। नानक स० 'ज्ञानदेव >प्रा० 'नाणदेव' से निकला है।

स॰ 'स्नेहाल' से प्रा॰ 'णेहाल' और बोलचाल मे नेहाल या निहाल बनता है। गाँवो में कन्न नाम आज मी चलता है। उसका मूल स॰ 'कृतज्ञ' होना चाहिए। त्रिविकम (१-२-१०) ने कअण्ण रूप दिया है। 'सेतुवध' मे भी 'कृतज्ञ' के लिए फअण्णुअ आया है। मध्यकाल मे सोमल ाम प्राय मिलता है जिसका मूल प्रा० 'सोअमल्ल' या अप० 'सोमाल' या स० 'स्क्मार' था। नीघा 'स्निग्घ'> 'निद्घ' से, मुघा स० 'मुग्घ'> 'मुद्घ' (त्रिविकम १-४-३४) से बना। पन्ना-लाल में 'पन्ना' प्रा॰ 'पण्णअ' या स॰ 'पणक' से तो स्पष्ट ही है, पर म॰ 'प्रज्ञा', प्रा॰ 'पण्णा' से भी 'पन्ना' वन सकता है। म० 'क्षेमगुप्त' से 'क्षीमाक' (प्रशस्ति नग्रह पु० २) और उससे खीमाक, खीमा नाम बनते थे। 'पयल' से पिहल, 'बन्द' से बिदा, 'बढ़' से बीधा या बीहा बनता था। चदेल नरेश विद्यावर को बीदा और विज्जाहर या बीजड भी कहा जाता था। चदेल राजा धग के नाम का अर्थ या 'काला भौरा' (देशी नाम-माला ५-५७)। ऐसे ही गड का अर्थ था 'बीर' या 'अरण्य' (देशी॰ २-९९)। गडासिंह में पिछला अर्थ ही मगत बैठता है। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी राजा को कोट्टिंग, खोट्टिंग, खोटिक वहा गया है (भडारवर सूची १३३)। उसका मुल 'कोट्टिग'> 'कोट्टपाल' होना चाहिए। आभ नाम भी मिलता है जो स० 'अद्मुत< प्रा० 'अव्भुअ' का रूप था (अपभ्रश काव्यत्रयी, पु० ७७—अद्भुत आभू इति प्रसिद्ध )। स० 'घन्य' का अपभक्ष में घन्ना होता था। घन्ना सेठ प्रसिद्ध नाम था। लाला सुक्कीमल नाम भी लोन मे चाल है। स॰ 'सक़ती' से अपभ्रश मे 'सुनकइ' होता था और 'सुकृत' से 'सुनकड' (अप-अश पाठावली, पु० १०६)। 'प्रीति' मे पीइ 'भगवती' से भयवड और 'भृति' से भूइ स्त्री नाम थे। यूलचन्द मे 'बूल' स॰ 'विपुल'>प्रा॰ 'विउल'>अप॰ 'विउल' का रूप था। फल्लू या कलुआ नाम नी प्रचलित है इसका मूल 'कल्य' होना चाहिए। कल्याणीं मह, वन्याणदेव, कल्याणराज आदि सव को पुकारने में फलुआ कहा जा सकना था।

' प्रताप का पाताक>पाता बनता या (जैन-पुस्तक-प्रशस्ति-सम्रह, पृ० ४९-५०)।
ल्वणप्रसाद या लावण्य प्रसाद का लूण या लूणा बनता था। देशी 'धाया' ( = लज्जा, देशी नाम
माला ५-५७) से पब, धधल, धध्क, धधिल आदि नाम बनते थे। म० शील, शीलादित्य के
लाधार पर शिलुक, शोलुर, शिल्लुक, शीलू, सीलू आदि नाम चलते थे (भडारकर मूची २६,
२१)। छङ्जू नाम लोकप्रसिद्ध हैं। छाजल, छाजड, छङ्जल, छङ्जुक आदि स्पो का मूल अप०
प्राठ 'छङ्ज' ( = सुशोमित होना) धातु है जिसे प्राकृत वैद्याकरण स० धातु 'राज्' का धात्वादेश मानते थे। ननुआ, नन्तुर, नम्न का मूल देशी 'णण्ण' ( = वडा भाई, देशी० ४-४६) ज्ञात
होता है। खुमानसिह नाम भी लेखो मे और लोक मे वाफी मिलता है। इसका स० ल्प 'क्षुम्यमान्'>
प्राठ 'भोम्माण' ( = लित क्षुब्ध) था। जेसल, जेच, जिंदा, जोंदड इन नामो के पूर्व पद मे 'जथ'
पाद निहित हैं, जैसे जयशाल, जयेन्द्र, जयन्त आदि। बैजल, बद्दज, बद्दजि, वयज, वयजा,
ष्याजू, बद्दजादित्य आदि नामों मे पूर्व पद वा आधार 'वैद्य' था (भडारकर मुची २९८, २९७,

३०७, ६२३)। भंडारकर सूची ३७३ में लाखणपाल और ३७७ में लाखणपालह रूप है। इससे ज्ञात होता है कि सं० 'पाल' से ही पाल्ह, पाल्हू, पाल्हुका आदि नाम रूप वनते थे। खेदनलाल भी लोकविदित है। इसका मूल सं० 'खेदज्ञ' है जिसमें 'खेद' का अर्थ है संसार का श्रम, या संसार-चक जितत कष्ट (रत्नचन्द्रकोश २-५७६)। छडिका, छड्डक, छाडा, छाडाक, छाडि, छाडू (जैन पुस्तक०, पृ० १७१) आदि नामों के मूल में 'छड्ड' घातु है। जन्म के बाद जो बच्चे घूरे पर फेंककर पुनः मोल ले लिये जाते है, उनके ये नाम होते थे जो पबेंडू, फिक्कू, वहाऊ, घुराऊ के समानार्थक थे। इन्हें ही सोलक, सोलाक, सोल्लाक, सोली, सोलुका (प्रशस्ति-संग्रह, पृ० १७९-८०), सोल्लू (क्षिप् < सोल्ल = फेंकना; हेम० ४-१४३) या खीवड (सं० 'क्षिप्' > प्रा० 'खिव्व' या 'खिव') भी कहते थे। लोक में सुल्ला नाम पछाँह में सुना जाता है। इसी से संबंधित छीतर नाम है। आहर शिलालेख में च्छितराक, च्छित्तराक, च्छितर नाम आये हैं (ए० इं० १-१७३, १७७) । 'देशी नाम-माला' के अनुसार छेत्तर का अर्थ है पुराना शूप ('जीर्ण शूर्पाद्युप-करणम्)। मेरठ की बोली में टूटी डलिया 'छीतरी' कहलाती है। उस डलिया में रखकर जो बच्चा छठी पूजन के दिन कूड़ों पर डाल दिया गया हो उसके लिए यह नाम होता था। माँ उस बच्चे को भंगिन से पुनः ले लेती थी, या मान लिया जाता था कि मृत्यु के देवता को एक वार समर्पित करके पुनः प्राप्त किया गया है। इस प्रकार के नाम गुजरात आदि में भी प्रचलित है। संभवतः छित्तू छीता, छीतू, छीतक, छीतूक (सूची १२४८) नाम भी इसी कोटि के थे (क्षिप्त>छित्तड़ या स्पृष्ट-छित्त)। भंडारकर सूची १४५० में फाहि नाम आया है जो सं० 'स्फाति' (= वृद्धि) से प्रा॰ 'फाइ' का रूप है। नाषा (भंडारकर सूची ७८९) सं॰ 'ज्ञा' धातु से बना जिसका एक प्राकृत रूप 'णप्पइ' (प्राकृतप्रकाश) होता था। वीवीक (सूची २५१) सं० वीचि > प्रा० वीवी (षड्-भाषाचिन्द्रका, पृ० १७२), कोवकल (सूची ९९) सं० 'व्याहरति' का प्राकृत धात्वादेश 'कोक्कइ' (हेम० ४-७६, इसी के 'कुक्क', 'कुक्कल' रूप भी है), वासटा (सूची १६५४, सूर्यवर्मन् की पुत्री और हर्षगुप्त की पत्नी) सं० 'विकसित' का प्राकृत रूप 'वासट्ट', पाबू (सूची ८२२, ७११, राज वालादित्य की रानी) सं० 'राष्ट्रपा'>प्रा० 'रट्टवा', तीवर (सूची १६५२) सं० 'तीव्र'> प्रा॰ 'तिव्व' (दुर्विषह्य, देशी॰ ५-११), आउक (सूची १५३७) सं॰ 'आयुष्मान'>प्रा॰ 'आउ' 'आउग'; लिंबदेव (प्रशस्ति-संग्रह पृ० १७१ पर लिंबा, लीवाक, लिवाक आदि) प्रा० 'लिंव' (कोमल या नम्म, रत्नुचन्द्रकोश ५-८२४) आदि नाम-निर्वचन घ्यान देने योग्य है। नामों में ट प्रत्यय भी अपभ्रंश युग में जोड़ा जाता था, जैसे मोगट, सोमट (जू० १८१९), वज्रट (वज्जड़), लक्खट (सूची १७९६)। लाखामंडल प्रशस्ति में अचलवर्मन् को समरघंघल कहा गया है, अर्थात् युद्धभूमि में घवड़ाहट उत्पन्न करने वाला। इसमें 'घंघल' का अर्थ था घवड़ाहट (रत्न-चन्द्रकोश ५-७३७, घंघलिअ = घवड़ाया हुआ)। लखणपाल के वदायूँ लेख में वसावण नाम सं ॰ विश्रवण से ज्ञात होता है। पृथिवीषेण द्वितीय वाकाटक नरेश की माता कुन्तलकुमारी अज्झित भट्टारिका थी। यह नाम सं० 'अघ्यात्म' > प्रा० 'अज्झत्त' से संबंधित ज्ञात होता है। लडि्डका नाम 'लड्ड' धातु (=लाड करना, छोह दिखाना) से निष्पन्न 'लडि्डय', 'लडि्डया'

हिंदी-अनुशीलन

का ही रूप है। चाहमान राजा कीर्तिपाल (ए० इ० ११-७९) को कीत्र (वही, ११-७४), कीत्तुक और कीतपाल कहा गया है। वृटिंड (प्रशस्त-सग्रह, पृ० १७, २३), वृटिंड (पृ० २९, ३१), वृट्ट (पृ० ८०), वृट्ट, वृट, वृट, वृट (ए० इ०, ११-३३) नामों का एक वर्ग है। इनका निवंचन स० 'क्युक्ट' > प्रा० वृट्ट, वृट से ममव है, अर्थोत् जो प्रात काल जन्मा हो। गोसा, गोसल नामा का अय भी यही था (गोस = प्रभात, प्रात काल, देशीनाम० २-९६)। खूडा (प्रशस्ति-सग्रह, पृ० १७०) देशी खुड्ड को का रूप या जो स० क्षुद्ध > प्रा० छुल्लक > खुल्लक मे सम्बन्धित था (यहमाया-चिन्दका, पृ० १७१) हानू या हुन्न नाम विचारणीय हैं, (प्रशन्ति सग्रह, पृ० १८०)। देशी 'हुणु' का अर्थ है सावक्षेप या वाको वचा हुआ (देशी० ८-५९) वर्षात्, वह चच्चा जो अपने कई भाई वहनों मे आखिरी हो, जिसे हिन्दी मे पेट की द्युरचन और पजावी मे 'डब्ड्घरोडी' कहा जाता है। ऐसा ही नाम सेतिका था ( = शेपिका, वची खुची, प्रशस्ति-सग्रह, पृ० १७९)। म्बी नाम हाषू, हादू का सवध देशी 'हुद्धओ' (=हास, देशी नाम० ८-६२) से था ( हासवाली, हंसतामुखी)।

राजेन्द्र का एक रूप राइन्द मिलता है (कुमारपाल चरित १-२८)। उसी वजन पर योगीन्द्र से जोइ द बना। भडारकर-सूची का (स॰ ४१, १३७९) धोइक नाम स॰ 'धृतिक'> प्रा॰ 'घिइक' से है। हालू नाम देशी 'हालुओ' (≈क्षीय, मतवाला, देशी॰ ८-६६) से था। वेल्लक, बेरिलका (प्रशस्ति-मग्रह, पृ० १७८) स० 'रम्' के प्रावृत घात्वादेश 'वेरल' से वना (प्राञ्चल-प्रकास, पृ॰ ९५) । त्रिविकम ने विलासवती का पर्याय बेल्लरी लिखा है। जैन-पुस्तक 'प्रशस्ति-सग्रह' मे प्राप्त सेंढल, सेंढाक, सेंढा नाम उस व्यक्ति के लिए थे जिसने उपयासी की श्रेणि या श्रेढि (≕सेढि, सीढी) पूरी की हो। अणहिल या अनहिल (सूची १३५२) का सम्बाध देशी 'अगह' ( = अक्षत, देशी नाम॰ १-१३) या 'अनह' ( = अनघ, निर्दोष, पवित्र) से था। जिल्छका (सूची १४९९) में 'जन्छ' धातु ( = दान देता, हेम॰ ४-२१५) का अर्थ था। गोगा, गोगाक, गोगिल आदि नाम (प्रशस्ति-सग्रह, पृ० १७०) समवत स० 'गोग्रह' > प्रा० 'गोगाह' से सविधत थे, जिनका अथ या (आक्रमणकारियों से युद्ध करके) गायों को वापस छीत छेने वाला। पछाँही हि दी में पर्सेडिया नाम चलता है जिसका सबध देशी 'पर्सिडि' (=सुवर्ण, पाइज लच्छि नाममाला, ५०) से था। 'देशीनाममाला' (६-१०) मे 'पसडि' स्वर्ण का पर्याय लिखा है। छेदा, छेदी वह बच्चा कहलाता था जिसकी नाक छेद दी गयी हो। इसे ही झूता भी कहते थे जो नाम वैसवाडी में चलता है (झुत्ती =छेद, देशीनाम० ३-५८)। झाबर या झाबरमल्ल नाम भी राजस्थान मे प्रसिद्ध है। यह स॰ 'ध्वजपट' (प्रा॰ झयवड, झयवर, झावर) से सम्वन्धित है। प्राचीन प्रथा के अनुसार लाख रुपये पीछे एक दीपक और करोड पीछे एक घ्वजा लगायी जाती थी। मझन नाम का सबध 'मध्याह्न' से था जिसवा प्राष्ट्रत रूप 'मज्ज्ञण्ग' था, अर्थात् जिसका जन्म दोपहर के समय हुआ हो। लहनासिह नाम में 'लहना' स॰ 'स्लक्ष्णक' > प्रा॰ 'लहणक' का रूप है। मारवाडी अल्ल ढढणिया मे 'ढण्डण' का देशी रूप 'डण्डण' था जिसका अर्थ 'चपल' था (अव्युत्पन्न चपल वाचि प्रातिपदिक—भोजकृत सरस्वतीकठाभरण, १-२६३) दलेलसिंह मे 'दलेल' पद स० 'दलवत्'>पा० 'दलिल्ल' का रूप है।

प्राकृत शब्दों का एक गुच्छा है जो कितने ही नामों में देखा जा सकता है, जैसे 'नदी' से नई, 'मित' से मई, 'दूती' से दूई, 'शची' से 'सई', 'प्रणयी' से पणई, 'भारती' से भारई, 'वृहस्पित' से विहस्सई, श्रुति से 'सुई', 'प्रकृति' से पयई, 'पति' से पई, 'स्वादु' से साउ, 'विधु' से विहू 'विधि' से विही आदि। अपभ्रंशकालीन नामों की अपरिमित सामग्री शिलालेखों, मूर्तिलेखों और पुस्तक-प्रशस्तियों तथा साहित्यिक वर्णनों में उपलब्ध है। उनकी परम्परा अभी तक अनपढ़ क्षेत्रों में चालू है। देहाती मतदाताओं की सुची में ऐसे नामों का भंडार ही मिलेगा। प्राचीन हिन्दी भाषा की निधि उन नामों में सुरक्षित है, और उनका व्यवस्थित अनुसंधान होना चाहिए। इनके व्याकरण-सम्मत नियम भी थे जो स्पष्ट समझे जा सकेंगे। धातु और प्रत्ययों से ही तब भी शब्दों का स्वरूप निष्पन्न होता था। उनमें प्राकृत धात्वादेशों का महत्वपूर्ण स्थान था। नामों की रचना में पाणिनि के समय से ही पूर्वपद और उत्तरपद दो भाग होते थे। इनमें उत्तरपद का लोप करके पूर्वपद में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता था, जैसे 'देवराज' या 'देवदत्त' से देविल, देविक, देविय देवल, देवक आदि रूप वनते थे। पूर्व पद ही विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता था। प्राकृत एवं अपभ्रंश युग में यही बात रही, जैसे 'आशराज' या 'अश्वराज' के लिए आसल और 'यशोदेव' के लिए जासल या जसल, एवं 'विश्वदेव' के लिए विश्वल या बीसल। कभी-कभी व्यक्तियों के कई नाम होते थे। एक मुख्य नाम होता था और दूसरा गौण नाम होता था, जैसा राष्ट्रकूट नरेशों के नामों में प्रसिद्ध है (फ़्लीट, ए० इं० ६-१८६, इं० ऐं० १२-१५९)। गौण नाम को 'अपर नाम' भी कहा जाता था, जैसे ''हरिवर्म्मनामा श्रीमम्म इत्यपर नामकृतप्रतीतिः'' (कुदराकोट-लेख, ए० इं० १-१८०)। स्त्रियों के नामों में पिता के घर का नाम 'पैतृक नाम' कहलाता था। पति के यहाँ आने पर पति के नाम के अनुसार् नया नाम रक्खे जाने के अनेक प्रमाण मिलते है, जैसे "श्रेष्ठि वींरदेव पत्नी वीरमती, मोल्ही इति पैतृक नाम" (जैन-पुस्तक-प्रशस्ति-संग्रह, पृ० ९८)।

#### ऋग्वेद की लोकोक्तियाँ

पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय में अमीरिया की भाषा तथा इतिहास आदि के प्रोफेसर डॉ॰ एस॰ एन॰ नेमर ने मिट्टी के दो वडे पट्टो का पता लगाया था जिन पर, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कहावतें और सूक्तियां अकित हैं। इस्तनबुल म्यूजियम के सैकडों साहित्यिक महत्व के पट्टो में उक्त दो पट्ट भी प्राप्त हुए थे। सुमेरियन कहावतों का यह समह आज से ३,६०० वर्ष पहले हुआ था। डा॰ क्रेमर की गणना के अनुसार वाइविल की कहावतों से १,००० वर्ष से भी पूव ये कहावतें सगृहीत हो चुकी थी। इन कहावतों के स्पान्तर आज भी प्रचलित हैं। कहावतों में से एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है—

"जीने की अपेक्षा निर्धन का मरना अच्छा, यदि उसे रोटी मिलती है तो नमव नहीं मिलता, यदि नमक मिलता है तो रोटी नहीं मिलती। यदि उसे घर मिलता है तो पशु रखने की

जगह नहीं मिलती, यदि पशु रखने की जगह मिलती है तो घर नहीं मिलता।"

राजस्थानी और मराठी में इससे मिलती-जूलती निम्नलिखित कहावत उपलब्न होती है—

"चणा जठे दात ना अर दात जठे चणा ना।" (राजस्थानी)—अर्थात् जहां दाँत हैं, वहाँ चनें नहीं और जहाँ चने हैं, वहाँ दाँत नहीं।

"दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाहीत।" (मराठी)

तात्पर्य यह है कि सब प्रकार की सुविधाएँ एक साथ नहीं मिलती, जहाँ घन है, वहा विद्या नहीं, जहाँ विद्या है, वहाँ घन नहीं। इसी तरह की एक असमी कहावत भी है—"भात हले पूत नाइ, पूत हले भात नाइ।" अर्थात जहाँ भोजन है, वहाँ पुत्र नहीं है और जहाँ पुत्र है, वहाँ भोजन नहीं है।

विस्व की सब से प्राचीन लिखित कहावतें कौन सी हैं, इस प्रश्न पर विचार करते समय

सम्बेद की कहावतों पर हमारा ध्यान गये विना नहीं रहता। ऋग्वेद का काल-निर्धारण चिरकाल से विद्वानों के वादिवाद का विषय रहा है, इसिलए ऋग्वेद की कहावतों पर विचार कर
लेने पर भी विस्व की प्राचीनतम लिखित कहावतों का चाहे निर्णय न ही सके तथापि उससे
इतना तो स्पष्ट हो जायगा कि हमारे देश में कहावतों की एक बहुत प्राचीन परम्परा रही है।
बा॰ सुनीतिकुमार चार्ट्यों के शब्दों में "ऋग्वेद से शुरू करके अब तक के भारतीय साहित्य में

१ दि हि बुस्तान टाइम्स साप्ताहिक, रविवार, मार्च १९५२, पृ० १३।

प्रवाद और कहावतों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 'ऋग्वेद' तथा 'अथवंवेद' में कितने ही पूरे अर्ध ऋक्, पाद या अर्ध पाद को अर्थतः लोकोक्ति या कहावत कहा जा सकता है।" इसी प्रकार 'बाइला प्रवाद' के विद्वान् लेखक श्री सुशीलकुमार दे की भी मान्यता है कि "न वै स्त्रैणानि सख्यानि, सन्ति" (ऋग्वेद-संवाद सूक्त १०।९५।१५) जैसे प्रवाद-वाक्य न केवल ऋग्वेद में, बल्कि ब्राह्मण-ग्रन्थों और बौद्ध त्रिपटक में भी विरल नहीं है।"

वह पूरी ऋचा, जिसमें "न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति" नामक प्रवाद-वाक्य का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार है—

"(उर्वशी की उक्ति)—पुरुरवा, तुम मृत्यु-कामना मत करो। यही मत गिरो। तुम्हे वृक (भेड़िया) आदि न खायें। स्त्रियों की मित्रता कोई मित्रता नहीं होती। स्त्रियों और वृकों का हृदय एक समान होता है।"

आनन्दसागर सूरीक्वर ने 'आगमीय सूक्तावल्यादि' में 'सूक्त', 'सुभाषित', 'संग्रह क्लोक' और 'लोकोक्तियाँ'—इस प्रकार उक्तियों के चार प्रकारों का संग्रह किया है। चारों का कमशः एक-एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है—

- १. सूक्त: नेह लोके सुखं किचिच्छादितस्यांहसा भृशम्।
  - मितं च जीवितं नृणां, तेन धर्मे मित कुरु॥ (आगमीय सूक्तावलौ ३९९)
- २. सुभाषित : प्राणिपतितवत्सला : प्रणभ्रजनहितकारिणः खलु उत्तम पुरुषा :। (जं० २४७)
- ३. संग्रहश्लोकः अनंतधर्मणोऽर्थस्यैकाशेनेति निरुक्तयः।

न्यासदेशागतं शास्त्रं, न्यस्यते न्यस्तमेव तत्।।

े ४. लोकोक्तिः वीरभोग्या वसुन्धरा (आचाराग सूत्र २६-१९)

'सूक्तावल्यादि' मे घुणाक्षरन्याय जैसे लौकिक न्यायों को भी लोकोक्तियों के अन्तर्गत ही स्थान दिया गया है।

ऋग्वेद में भी 'संग्रह श्लोक' को छोड़कर अन्य तीनो प्रकार की उक्तियों के उदाहरण मिल जाते है। सूक्त, स्भाषित और लोकोक्ति का एक-एक उदाहरण यहाँ ऋग्वेद' से उद्धृत किया जा रहा है—

सूक्त : न दुरुक्ताय स्पृहयेत्। अर्थात् अपशब्द बोलने की इच्छा नही करनी चाहिए। सुभापितः अनुब्रुवाणो अध्येति, न स्वपन्। (५१४४।१३) अर्थात् अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य अध्ययन कर पाता है, न कि सोते हुए।

लोकोक्तिः न गर्दभं पुरो अश्वान्नयन्ति। (३।५३।२३) अर्थात् अश्व के सम्मुख गर्दभ नहीं लाया जाता है।

२. द्रव्टन्य: भूमिका राजस्थानी कहावतां। ३. द्रव्टन्य: बांगला प्रवाद, भूमिका, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६। ४. द्रव्टन्य: हिन्दी ऋग्वेद, रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ १३७०। ५. वेदों में ऋचाओं के समूह को 'सूक्त' के नाम से अभिहित किया गया है। वेदों की उक्तियाँ हमें कर्त्तन्य-पय की ओर उन्मुख करती है; ज्ञान्ति, समृद्धि और ज्ञाक्ति की प्रेरणा उनसे मिलती है। ऐसी उक्तियों को यदि 'सूक्त' की संज्ञा दी गयी हो तो यह उचित ही है।

यहाँ पर सूक्त, सुभाषित और लोकोक्ति आदि का मैद्वान्तिक विवेचन अभोष्ट नहीं है, ऊपर वेचल यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि विद्वानो ने सूक्त, सुभाषित और लोको-क्तियों के अलग-अलग वर्ग निर्वास्ति विये हैं।

ऋग्वेद के सूक्त और मुभापितो पर कुछ विद्वानों ने विचार किया है, किन्तु ऋग्वेद की लोकोवितयों का अभी तक किसी विद्वान् ने विधिवत् अध्ययन नहीं किया है। फिर भी समस्त ऋग्वेद पढ जाने के बाद जो हमारी धारणा वनती है, वह यह है कि ऋग्वेद मे लोकोविश्यों की अपेक्षा मूक्त और सुभापितों की सन्या अधिक है। यहीं ऋग्वेद से बुछ पिक्तमां उद्धृत की जा ही हैं जिन्हें आकार-प्रकार आदि की दृष्टि से लोकोविन अथवा पहावत के नाम से अभिहित किया जा मकता है—

- १ बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेदा । (१।६४।३२) अर्थात् अधिक सन्नान वाळा अधिक कप्ट उठाता है। राजस्थानी भाषा मे इस आगय की कहा-वर्ते आज भी प्रचल्ति हैं। उदाहरणायं—
- (क) "घण जाया घण ओलमा, घण जाया घण हाण।" अयोग् अधिक बच्चो के होने मे अधिक उपालम्म मिलते हैं और अधिक हानि उठानी पडती है।
- (स) "घण जाया घण नास।" अर्थात् सन्तान की अधिकता कुटुम्य की एकता का नाश कर देती है।
- २ केवलायो भवति केवलादी। (१०।११७।६) अर्थान् जो अकेला भोजन करता है, वह केवल पाप ही खाता है। राजम्यानी की एक कहावत है—

"वाँट कर खाणू सुरग मे जाणू।" अर्थात् जो बाँट कर खाता है, वह म्वगं मे जाता है।

३ न स सला यो न ददाति सल्ये। (१०।११७।४)

अर्थान् मित्र होकर भी जो व्यक्ति नही देता, वह मित्र कहाने योग्य नहीं है।

४ जायेदस्तम् । (३१५३१४)

अर्थान् म्त्री ही घर होती है। 'न गृह गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते' तथा 'विन घरणी घर भूत का डेरा' आदि अनेक प्रवाद-वाक्य कौकिक सस्कृत तथा भारतीय भाषाओं में बहुप्रचलित है।

५ नावाजिन वाजिना हागयन्ति । (३।५३।२३) अर्यात् घोडे के साथ घोडे की ही प्रतियोगिता करायी जाती है, अय की नहीं । तात्पर्यं यह है कि घोडे की प्रतियोगिता मे यदि गधा रच दिया जाय तो उत्तसे केवल हुँमी ही होगी ।

कि जु यहाँ 'सुन्त' का जो उदारहण दिया गया है, उसका तात्ययं एक जिलाप्रद महत्वाक्य से है। 'लर्समां दीहय' (१०१३४)१३) अर्थात् 'जुजा मत खेलो' जैसी उदितयां भी 'सुन्त' के अन्तर्गत आती है। ६ रूपातर-धन जाया कुल मेहनो। ७ मिलाइए (क) आपर्गत च न जहाति दर्गति काले। सिम्प्रलक्षणिद प्रवदत्ति सत्त ॥ (ख) A friend in need is a friend in deed

ऋग्वेद की समस्त लोकोक्तियों का आकलन करना लेखक का उद्देश्य नहीं है। ऊपर पाँच लोकोक्तियाँ यह सिद्ध करने के लिए दी गयी है कि ऋग्वेद में केवल प्राज्ञोक्तियाँ ही नहीं है, लोकोक्तियाँ भी हैं।

जैसा ऊपर कहा गया है, ऋग्वेद की लोकोक्तियों का अभी कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाँ, द्या द्विवेद नामक एक विद्वान् ने अवश्य 'नीति-मंजरी' नामक ग्रन्थ की रचना की थीं जिसमें आठ अध्याय और दो सौ श्लोक है। श्लोक के पूर्वाई में कोई सूक्ति अथवा कहावत है तथा उत्तराई में स्पष्टीकरण के लिए किसी कथा की ओर संकेत है जिसका या तो ऋग्वेद में वर्णन हुआ है अथवा जो वहाँ प्रसंगतः प्राप्त है। यहाँ 'नीति-मंजरी' से उदाहरणार्थ कुछ श्लोक उद्धृत किये जा रहे है:——

बहुप्रजस्य पुत्रस्य सुवाचोऽपि सदा विपत्। सीदन्निन्द्रं मधुच्छन्दा वयस्याचट्टचोत नः॥--ऋ०१।४।६ विभज्य भुञ्जते सन्तो भक्ष्यं प्राप्य सहाग्निना। चतुरश्चमसान्कृत्वा तं सोममृभवः पपुः॥—ऋ०१।२०।६ शुभाशुभं कृतं कर्म भुञ्जते देवता अपि। सविता हेमहस्तोऽभूद् भगोऽन्धः पूषको द्विजः॥—ऋ०१।३५।९ प्रभोरिप धिर्गाथत्वं रूपहानि करोति यत्। मेधातिथि यदायाचिदन्द्रो मेषोऽभवत्ततः ॥—ऋ०१।५१।१ तत्त्वविदिप संसारे मूढो भवति लोभतः। तत्त्वजा सारमायाचिदन्द्रमन्नं गवां ग्रहे।।—ऋ०१।६२।३ अन्यः सुहुज्जनो भ्राता शत्रुभ्रीता सहोदरः। अश्विभ्यां तारितो भुज्युस्त्रितः कूपे निपातितः।।—१।१०५।१७ यादृशाज्जायते जन्तुर्नाम कर्मास्य तादृशम्। अश्विनावश्वजावश्वं ददतुः पेदवे सितम्।।—ऋ०१।११६।६ कुलकमागतो धर्मो न त्याज्यः प्रभुभिः सह। कण्वोऽिश्वभ्यां भिषग्भ्यां हि सुत्वद् सुश्रुत्कृतः सुहृद् ॥—ऋ०१।११७।८ न दद्याद्दोषशीलानामाश्रयं ऋूरकर्मणाम्। दैत्या दत्ताश्रयाः कूपे प्राक्षिपनरेभवन्दनौ॥—ऋ०१।११६।११-२४

द्या द्विवेद ने स्वयं ही 'नीति-मंजरी' के श्लोकों की रचना की और उन पर टीका लिखी। टीका में सायण-पद्धति का अनुसरण किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 'नीति-मंजरी' का रचियता सायण से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता।

#### कुछ हिदी, गुजराती ग्रीर मराठी कहावतें : एक चुलनात्मक अध्ययन

कहावतो में तुलना, सादृदय अववा विरोध का मुत्य स्थान होता है, धयोकि इन्ही के सहारे ये किमी तथ्य को चोखे और चुमते ढग से रखने में समयं होती हैं। इनमें अभिषेय अर्थ के स्थान पर व्यवना को प्रधानता होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के किसी मार्वजनीन अनुभव को उपमा, उदाहरण एव अन्योक्ति के महारे ये इतने सटीक ढग से रखती हैं कि श्रोता पर इनका अचूक प्रभाव पडता है। वस्तुत व्यावहारिक जीवन की गुल्यियों को सुलक्षाने में ये सिक्षप्त अनुभव-सार वडे काम के होते हैं। हमारे वर्तमान साहित्य में सस्कृत की सृक्तियों, लोकोक्तियों और न्यायों का इन्हें स्थान प्राप्त होता है। प्रस्तुत निवध में कुछ हिंदी, गुजराती और मराठी कहावनों का तुलनात्म अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

- १ किसी की सम्पत्ति का दूसरा कोई उपभोग करे, इस तब्य को अउ सेवे कोई बच्चे लेवे कोई अयवा अधी पीसे कुत्ता खाय इन विरोधसूचक उक्तियों से स्पष्ट विया जाता है। मराठी में यह आवळी वळने कुता पीठ सातो या आघळे वळते कुत्रे पीठ खाते के रूप में है। इमी आशय की एक अन्य 'म्हाणी' भी प्रचित्रत है आईजीच्या जिवाबर वाई जी उचार—अर्थात् मां सम्रह करे और बाई (कोई स्त्री) लुटाती फिरे। गुज्र को इस भाव के लिए कांडी सघरे ने तीतर खाय लोकोब्ति है।
- २ कोई अपराध करने वाला जब ग्रेखी वधारता है तब हिन्दी मे उलटा चोर फोतवाल को डार्ट अयवा चोरी करे और सी ताजोरी करे या चोरी और मुँहजोरी प्रचलित है। गुज में यह जलटो चोर कोतवाल ने द डें है। मराठी में यही चोराच्या उलट्या बोवा अर्थात् 'चोर का उलटे शोर मचाना' के रूप में मिलता है। उलटे हाथ से ओठी पर आधात कर निकाली आवाज (विशेषत होली के अवसर पर) को मराठी में 'वाव' कहते हैं। शिव को प्रसप्त करने के लिए हिन्दी तथा मराठी दोनों में अनुकरणात्मक 'वम' अव्द प्रचलित है, हिन्दी मुहा 'वमकना'- (वट-वटकर वात करना) में कदाचित् वम का अथविस्तार ही है। इसी से सविषत हिन्दी में 'वमक जाना', 'वोलना' या 'वोला जाना' अत हो जाना' या 'टाँच टांच फिस होना' के अर्थ में हैं। मराठी में भी यह मुहाबरा 'वम वाजणें' के रूप में हैं। मराठी में भी यह मुहाबरा 'वम वाजणें' के रूप में हैं। मराठी में बोब मारणें तथा बोवलणें धीर मचाने के अर्थ भे आते हैं।
  - ३ जहारहेवहाँके स्वामी से मिलकर रहे, इस नीति को जल में रहे मगर से बर

कहावत में व्यक्त किया गया है। मराठी में यही जलांत पायांत राहून माशांशी वैर तथा गुजराती में दरीयामां रहेवुं ने मगर साथे वैर रूप में प्राप्त है।

- ४. कर्म प्रधान विश्व करि राखा अथवा कर्मायतं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी सूक्ति भारतीय जीवन-दर्शन को स्पष्ट करती है। इस आशय की जैसी करनी वैसी भरनी लोकोवित भी है। मराठी और गुजराती में भी यह कमशः करावे तसे भरावें तथा करणी तेवी पार उतरणी के रूप में प्राप्त है।
- ५. निर्वल सदैव सवल का शिकार रहा है। अजापुत्रं बिलदद्यात् उक्ति इसी भाव की निर्देशिका है। अवधी क्षेत्र में समाज की इस अनैतिकता के लिए एक बड़ी मार्मिक उक्ति है— दुवरे क मेहर गाँव भरे क सरहज या भौजाई। गुज० में भी यह गरीबनी बहू सौनी (सव की) भाभी रूप में प्रचलित है। मराठी में गरीबाला कोणींहीं काम सांगावै गरीव की वेबसी को चित्रित करता है।
- ६. किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए यदि पहले से तैयारी न की गयी तो उस मूर्खता को आग लगे खोदे कुवाँ सूक्ति से अभिव्यंजित किया जाता है। गुजराती में इसी का रूपांतर है: आग लागे त्यारे कुवों खोदवा जवु। मराठी में यही तहान (प्यास) लागल्यावर विहीर खणणे के रूप में प्राप्त है।
- ७. वुरा मनुष्य कभी भी नहीं सुधर सकता, इसके लिए हिंदी में यह उक्ति प्रसिद्ध है—कोयला होय न ऊजला सौ मन साबुन लाय। मराठी में भी यही कोळसा किती उगाळला तरी काळाचं। इसी लक्ष्य को घ्यान में रखकर एक अन्य कहावत भी है: कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी। मराठी में यही इस प्रकार है: कुत्र्याचे शेपूट नळींत घातले तरी वाकडेच अथवा कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच। गुजराती में यह इस प्रकार है: कूतरानी पूंछड़ी वांकी ते वांकीज।
- ८. अत्यधिक परिश्रम करने पर यदि फल अत्यल्प हो गया हो तो कहा जाता है: खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मराठी में भी यही है: डोंगर पोखरन (पहाड़ खोदकर) उंदीर (चूहा) काढणें। गुज० में यही खोदवो डुंगर ने काढवो उंदर है।
- ९. निर्धन व्यक्ति यदि अपनी सामर्थ्य से वाहर पुण्य करता है तो घर वेचकर तीर्थ करना कहते हैं। गुजराती में भी यही उक्ति है। वस्तुतः संस्कृत के 'ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्' (अर्थात् ऋण करके घी पीना) से यह प्रभावित है। मराठी में यह ऋण काढून सण (पर्व) करणे रूप में प्रचलित है।
- १०. व्यावहारिक जीवन में एक नीति है: जैसे को तैसा। मराठी में यह जशाय तसे रूप में प्रचलित है। ये भाव संस्कृत शठे शाठ्यं समाचरेत् से प्रभावित हैं। इस आशय को सेर का सवा सेर अथवा गु० शेरने माथे सवाशेर से भी व्यक्त करते है।
- ११. रुपए की माँ पहाड़ चढ़ती है या सवका बाप रूपैया अथवा सबसे बड़ा रुपैया या रुपया गुरू और सब चेला के लिए मराठी में दाम करी काम आता है। गुजराती में यह दाम करे काम बीबी करे सलाम है।

- १२ परिश्रम करता रहे तो कभी न कभी सिद्धि प्राप्त होगी ही, इस आशय के लिए बूद वूद या फुही फुही से तालाब भरता है कहावत है। मराठी मे यह ज्यो की त्यो है येवें येवें तळे (तलेया) साचे। गुजराती मे यह इस प्रकार है काकरे काकरे पाछ (सरोवर के चारो और वांधी गई दीवार) बधाये, टोपे टीपे (टीप = यूद) सरोवर भराय।
- १३ दूर चले जाने पर प्रिय व्यक्ति को भी लोग भूल जाते है। इस भाव के लिए क्हा जाता है नजर (या आंक्ष) ओट पहाड ओट। गुजराती में यह इस प्रकार है नजर बहार ते कदर बहार अर्थात् आंक्ष से ओक्षल होने पर मर्यादा या मुख्यत भी समाप्त हो जाती है। मराठी में इसे दृष्टि आड सृष्टि कहते हैं। अग्रेजी में यही आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइड है।
- १४ निराश्रित के लिए साधारण सहारा भी वहुत है, इसके लिए कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। गुजराती मे इसे डूबतो माणस तणखलु (तिनका) पकडे तया मराठी मे बुडत्याला काडीचा आघार कहते हैं।
- १५ किसी कार्य मे जब मतैबय नहीं होता तो स॰ मे कहा जाता है मुण्डे मुण्डे मरि भिन्ना अयवा भिन्नहिचिहि लोक । एतदर्य हिन्दी मे जितने लोग उतनी राय गुजराती में तुवडें तुवडें जदी बृद्धि, जुदे मोडे (मुख) जुदी बात तथा मराठी में व्यक्ति तितक्ष्या (उतनी) प्रकृति कहा जाता है।
- १६ मूर्जों में साधारण समझदार व्यक्ति भी विद्वान् सदृद्ध बादर पाता है अयवा नगण्य वस्तुओं के मध्य साधारण उपयोगी वस्तु भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए हिन्दी में कहा जाता है अधी में काना राजा अयवा जहां पेड न रूप तहाँ रेंडड महापुरप। स॰ में भी एरडोऽपि हुमायते है। गुजराती में ये आधळामा काणो राजा तथा उज्जड गाममा एरडो प्रधान रूप में प्रयुक्त होते हैं। मराठी में यह भाव इस प्रकार ब्यक्त होता है वासरात (चछडों में) लगडी गाय शहाणी (चतुर या प्रमुख)।
- १७ कठोर हृदयी या नीरस व्यक्ति को अपनी करण कया मुनाना व्ययं है, इसके लिए अघरे के आगे रोवड आपन दीवा खोवड एक अवधी जनोवित है। एतदयं गुजराती मे आयळाने आरसी ने वेहराने शब तथा मराठी मे आयळया पुढे नाच आणि वहिर्या पुढे गाणें म्हणी है।
- १८ एक ओर से नाम होता चले और दूसरी ओर से विगडता चले, इस भाव के चोतन के लिए अवधी लोकोक्ति है रसरी बरत जाय पंडवा (भैस का नर वच्चा) खवाए जाय। गुजराती तथा मराठी मे इसके लिए कमश आगळ भणता जाय पाछतु भूलता जाय व पुढें पाठ भागें (पीछे) सपाट है।
- १९ एक ही साय दो काम होने पर कहा जाता है एक तोर में दो शिकार या एक पय दो काज। गुजराती मे यह एक फाकरे वे (दो) पक्षी मारवा तथा मराठी मे एक दगडानें दोन पक्षी मारणें है। ये दोनो कहावतें अग्रेजी टू वर्ड्ज इन वन् स्ट्रोक् से प्रभावित हैं।
- २० दो वस्तुओ अथवा व्यक्तियों के गुणों में अत्यधिक अंतर रहता है तो इसके लिए एक ऐतिहासिक वहावत है कहाँ राजा भोजकहाँ गगवा तेली। गुजराती में भी यह ज्यों की

त्यों है : कहाँ राजा भोज कहाँ गांगो तेली। मराठी में इसी भाव के लिए एक अन्य म्हाणी है: कोठे (कहाँ) इन्द्राचा ऐरावत, कोठे शामभटाची तट्टाणी (छोटी घोड़ी)।

- २१. सब की गृहस्थी में एक ही दशा है अथवा एक समान समस्या है: इस बात को व्यक्त करने के लिए अवधी में एक कहावत है: सबके घरे माटी का चूल्हा। यह सांस्कृतिक कहावत गुज तथा म भें भी क्रमशः इसी रूप में है: घरे घरे साटी ना चुला व घरोघर सातीच्या चुली।
- २२. स्वार्थसिद्धि के लिए छोटे से छोटे व्यक्ति की भी खुशामद करनी पड़ती है, इसके लिए हिन्दी कहावत है: गरज पर गदहे को भी बाप (या मामा) कहना पड़ता है। गुजराती में यही उक्ति इस प्रकार है: गरजे गधेडाने बाप कहेवो पड़े। मराठी में यह अडला हिर या नारायण गाढवा (गधा) चे पाय धरी है।
- २३. ज्ञानी गम्भीर होता है और थोड़े ज्ञान वाला व्यक्ति अपने प्रदर्शन के लिए आतुर रहता है। इसके लिए संस्कृत में उक्ति है: अंगुष्ठोदकनात्रेण ज्ञफरी फर्फरायते। हिन्दी में इस भाव के लिए एक अन्य उक्ति है: अधजल गगरी छलकत जाय। गुजराती में भी यह इसी रूप में है: अधुरो घड़ो बंहु छलकाय। मराठी में यह उथल पाण्याला (पानी का) खल-खल फार (अधिक) है।
- २४. लोभ पाप कर मूल इस भाव को लालच बुरी बला से भी व्यक्त किया जाता है। गुजराती में यह इस प्रकार है: अतिलोभ पापनुं मूल। मराठी में इसे इस प्रकार कहते हैं: अति लोभाँने पापाचरणाची प्रवृत्ति होते।
- २५. अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर दूसरों की भलाई की ओर घ्यान नही जाता, इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप सरे जग डूबा में व्यक्त किया गया है। गुजराती में यह आप मुबे डुब गई दुनियां तथा मराठी में आपण मेले (स्वयं मृत होने पर) जग बुडलें है।
- २६. स्वतः परिश्रम के विना सिद्धि प्राप्त नहीं होती अथवा विना अपने किये सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कहा जाता है: अपने मरे बिना स्वर्ग फिसने देखा। यह उक्ति गुजराती और मराठी दोनों में ही ज्यों की त्यों है—गुज० आप मुवा बिना स्वर्गे न जवाय; मराठी स्वतः मेल्या शिवाय-स्वर्ग दिसत नाहीं।
- २६. किसी को थोड़ा सहारा या आश्रय दो तो वह धीरे-धीरे पूरा अधिकार चाहने लगता है। इस मानव दुर्बलता को हाथ पकड़कर पहुँचा पकड़ना में सांकेतिक ढंग से व्यक्त किया गया है। गुजराती में भी यही है: आंगळी आपीए (आपुन = देना) तो पहोंची पकड़े। अवधी में एक उक्ति है: बैठइ क जगहा देइ तो ओलिर जाय। मराठी में भी यही है: भटाला (ब्राह्मण को) दिली ओसरी (ओसार) भट हातपाय पसरी। संस्कृत में इस भाव के लिए चंचुप्रवेशे मुसलप्रवेशो सूक्ति है।
- २८. सामाजिक कार्यो में या सहयोग से सम्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों की सफलता के लिए यह अपेक्षित है कि दोनों पक्ष उसके लिए वरावर प्रयत्नशील हों। इस नीति को प्रकट करने के लिए एक साधारण अनुभव की वात कही जाती है: एक हाथ से ताली नहीं बजती। गुज-

हिंदी-अनुशीलन

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

राती व मराठी दोनो मे ही इसका प्रचलन कमश इस प्रकार है एक हाये ताळी न पडे, एका हाताने टाली बाजत नाहीं।

२९ कोई स्वार्थी यदि अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी का अनभल ताके या मनावे तो इससे क्या किसी की हानि हो सकती है ? यह तो उस स्वार्थी को घृणित मनोवृत्ति की ही परिचायिका है, यही मनोभावना इस प्रकार व्यक्त की गयी है कसाई के मनाये गाय नहीं मरती। मराठी मे यह इस प्रकार है कावळ्या (कावळा = काग)च्या झापा ने कुठे गाय मरते। गुजराती में यही भाव इस प्रकार है कावळ्या (कावळा = काग)च्या झापा ने कुठे गाय मरते। गुजराती में यही भाव इस प्रकार है कांग्याना झापयी कुई वरसाद (वरसात) अटके।

३० मानव को असावधानी या अन्यमनस्वता के स्वभाव को प्रकट करने वाली एक वडी सुन्दर उक्ति है गोद में लरिका गाँव भर में ढिढोरा। गुजराती मे भी यही है केडे छोकरो ने गामा ढढेरो। मराठी मे इसका दूसरा पाठ है कमरेला कलसा नि (और) गावरा वळसा (फेरा)।

३१ अवसर खोने पर पछताना ही हाथ रहता है, अत मनुष्य को सदैव कार्यतर्पर रहना चाहिए। इस उपदेश को समय चूकि पुनिका पछताने या गया वक्त फिर हाथ आता नहीं में कहा गया है। गुजराती में भी यही है गयो अवसर पाछे न आवे। मराठी में यह इस प्रकार है गेली बेळ परत्येत (परताणे ≕ लोटा) नाहीं।

३२ आर्त व्यक्ति अपनी ही बात जोतता है, 'इसके लिए गरजमद बावला कहा जाता है। गुजराती में यह गरज विचारी वापडो (दीन) तथा मराठो में यह गरज आगळ अक्कल आघणी या गरजबताला अक्कल नाहीं है। इस सबध में 'रामचरित मानम' की यह सूक्ति जारत के चित रहें न चेत्, पूर्ति पूनि कहें आपनो हेत् भी घ्यान देने योग्य है।

३३ यदि कोई किसी वस्तु का न तो उपभोग करे और न दूसरे को करने दे, तो अवधी में कहा जाता है न तोका न मोका भरसाई में झोका। मराठी में यह इसी रूप में है ना तुला (तुझको) ना मला (मुझको) घाल (डालना) कुत्र्याला (कुत्ते की)। गुजराती में यह इस प्रकार है गुजनो कूतरो न खाय ना खावा दे। संस्कृत में न देवाय न पित्राय प्रचलित है।

३४ असमर्थं या दरिद से दान की वात कहना उसकी दरिद्रता के प्रति व्यग है। इसे लोको-वित के रूप में कितने सुन्दर ढग से समाज ने व्यक्त किया है। अवधी में एक कहावत है लिरिका के दाना नाहीं, पिसरन सराध माँगे। गुजराती में यही इस प्रकार है घरना छोकरा घटी चाटे ने (और) उपाध्यायने (उपाध्याय को) आदो। मराठी में इसे एक अन्य प्रकार से कहा गया है घरच झालें थोड़ें, नि ब्याह्याला घाडलें (घाडणें == भेजना) थोड़।

३५ प्रत्येक वस्तु की शोभा उचित स्थान पर ही होती है, इस अनुभव को इस प्रकार कहा गया है घोडा घोडसाल में, बेटो समुराल में, या हीरो की कीमत जीहरी जाने। गुजराती में पहली उक्ति ज्यो की त्यो है घोडु घोडारमा ने कन्या सासरामाज शोभे। दूसरी लोकोक्ति मराठी में लगभग उसी रूप में है हिरा कोदणात (जडाव में) च (निञ्चय पूर्वक) उठून दिनती।

- ३६. दूसरों को सुख पहुँचाने वाला साधारणतः कष्ट में रहता है। सामाजिक जीवन के इस पहलू को दिया के नीचे अँधेरा में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया गया है। यह गुजराती और मराठी में भी प्राप्त है। गुजराती: दीवा तळे अंधाड़; मराठी: दिव्या खाली अंधार।
- ३७. एक बार का डहकाया या घोखा खाया हुआ व्यक्ति फूंक-फूंक कर क़दम उठाता है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक कहावत है: दूध का जला सठा फूँक-फूँक कर पीता है। गुजराती में भी यह इसी प्रकार है: दूध नो दाझ्यो छास फूंकीने पीए। मराठी में भी यही है: दुधाने तोंड (मुख) पोळणे (पोलणें = जलना) की ताक (तक) सुद्धां फुंकून पितात।
- ३८. जहाँ रहे उसके अनुकूल आचरण करे इस बात के लिए कहा जाता है: जैसा देस वैसा भेस। गुजराती और मराठी दोनों में यह इसी रूप में है—गुज देश तेंबो वेश; मराठी: देश तसा वेश।
- ३९. चुप रहने से सारे झगड़ों से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए कहावत है: सब से भला चुप। गुजराती में भी इस प्रकार है: न बोल्यामां नव गुण। मराठी में भी यही है: सब से बड़ी चूप। संस्कृत में इसका रूप है: मीनं सर्वार्थ साधनम्।
- ४०. किसी वस्तु की महिमा सदा नहीं रहती, एतदर्थ कहा जाता है: वार दिना की वाँदनी फिर अँथेरी रात। गुजराती में यही इस प्रकार है: नवो निशाळीयो (पढ़वैया) नव दिवस। मराठी में यह इस रूप में है: नव्याचे नक दिवस।
- , ४१. लक्ष्य भेद अनिश्चित रहने पर भी यदि हानि की संभावना न हो तो कहते है लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। गुजराती में यह इस प्रकार है: वागवुं (लगाना) तो तीर नहीं तो टखो। मराठी में इस अनिश्चित लाभ को इस प्रकार कहा गया है: गाजराची पुंगी (तुंबी) बाजली तर बाजली नाहीं तर खाऊन टाकली।
- ४२. सत्य को भय नहीं, इसके लिए हिदी तथा गुजराती दोनों में एक ही कहावत है हिं साँच को आँच नहीं; गुजराती साचनों कदी आंच न आवे। संस्कृत में यह सत्यमेव जयते के रूप में है। मराठी में भी यही प्रचलित है।
- ४३. स्तुति, ख़ुशामद या चापलूसी किसको अच्छी नही लगती, इस अनुभव को इस प्रकार कहा जाता है: ख़ुशामद खुदा को भी प्यारी है। गुजराती में भी यही है: ख़ुशामत तो ख़ुदाने पण प्यारी। मराठी में यह इस प्रकार है: ख़ुशामत कोणाला आवडत (आवडणें = चाहना) नाहीं

इन कहावतों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के इस विस्तृत क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का स्वरूप क्या है। दार्शनिक चिन्तन, धार्मिक भावना, सामाजिक आदर्शों, नैतिक मानदण्डों, आर्थिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से किस सीमा तक व्यापक समता है और जो किचित् भिन्नता है उसके कारण क्या हैं, इनपर भी इस अध्ययन से प्रकाश पड़ता है।

जगदीश गुप्त

#### मध्यदेश का एक अज्ञात सांस्कृतिक केन्द्र अंगईखेड़ा

मध्यदेश के प्रमुख प्राचीन साम्कृतिक केन्द्रों में हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्य, कापिल्य, सकास्त्र, अहिन्ज्या, मयुरा, कान्यकुड्ज, नैमिपारण्य, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, वाशी और प्रयाग आदि की गणना की जाती है। इस सूची को कितना ही विस्तृत क्यों न किया जाय, 'अगईखंडा' इसमें उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से उसकी महत्ता अब तक सर्वया अज्ञात रही है। वहाँ के निवासी भी उसके ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक महत्व से प्राय

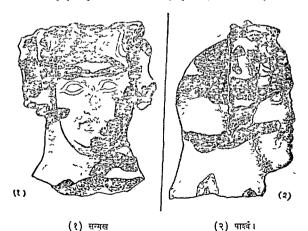

चित्र न० १२—अगईसेडे मे प्राप्त वडी काली चित्तियो वाले पत्यर की मूर्ति वा विरोमाग जो ग्रीव मेप देवता (Pan) वा प्रतीत होता है। समय बुपाण-कालीन या चससे मूछ पूर्व।

अपरिचित है। जो कुछ परिचय उन्हें है उसका तज़िकरा मुजफ्फर हुसेन खाँ ने अपने 'नामा-ए- मुजफ़्फ़री' में इस तरह किया है —

"जिस जगह पर अब यह क़स्वा शाहाबाद है, एक क़स्वा 'अंगईखेड़ा' के नाम से बसा था और उसमें ठठेरों की क़ौम आवाद थी...... इस क़स्वए अंगईखेड़ा की आबादी की मृतिल्लक़ हमें कोई तारीख़ हिन्दी नहीं मिली मगर हमारे एक महिक़्क़ दोस्त ने, जो क़ौम के हिन्दू थे, एक संसिकरत की पोथी से तर्जुमा करके कुछ वयान लिखाये जो नच्च्र हाजिरीन पेश किये जाते है: 'रवायत है कि अंगई अस्ल में अंगदगढ़ था। राजा अंगद ने यह बस्ती अपने नाम से बसायी थी। राजा अंगद महाराजा रामचन्द्र के सिपहसालार थे.....वाज राजा अंगद को महाराजा रामचन्द्र की औलाद में भी वताते हैं।""—एष्ठ १६५-१८०।

इसी विवरण में पाँच प्रसिद्ध कुओं—गंगोदक, समुन्दरखार, सौभद्रक, कोषोदक, और पयोवर्त के अतिरिक्त नर्वदा, वाराहवर्त आदि नौ तीर्थों की गणना भी करायी गयी है। लोक प्रचलित 'आठ कूप, छेत्र नव नर्वदा प्रसिद्ध जामे, वाँवन मोहल्ले आम जात देस देस को' के रूप में भी ऐसी ही कुछ पूर्व स्मृतियाँ सुरक्षित है। 'अंगदागाड़ो' और 'पुष्पावती' भी इसके अन्य नाम वताये जाते है। मुजफ़्फ़र खाँ के अनुसार 'कस्वा शाहावाद मुल्के अवध का सबसे वड़ा कस्वा है।'

यह सारा विवरण ॲगईखेड़े को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। इससे केवल यही संकेत मिलता है कि इसका इतिहास संभवतः प्राचीन है तथा किसी अंगद नाम के राजा से इसका नाम सम्बन्धित है। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों में सूर्यवंश के प्रसंग में लक्ष्मण के दो पुत्रों में अंगद का नाम मिलता है—'अंगद-रिचत्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ।' (भागवत ९।११।११)। पर वह संस्कृत की कौन सी पोथी थी जिसमे इसका पूरा इतिहास अंकित था, यह जिज्ञासा को उभार कर मात्र प्रश्न के रूप मे रह जाता है। इससे अधिक कुछ हाथ नही आता। प्राचीन कहे जाने वाले स्थानों की भारतवर्ष में कमी नही है, परन्तु विना पुरातत्व की यथेष्ट सामग्री के किसी भी स्थान के सांस्कृ-तिक इतिहास का प्रामाणिक पुनर्गठन संभव नही है।

मुझे हर्षमिश्रित आश्चर्य हुआ जब अंगईखेड़े से स्तरीय उपलब्ध (surface findings) के रूप में शुंग-कुपाण और गुप्तकाल की प्रभूत सामग्री उपलब्ध होने लगी। उपलब्धियों ने खोज की वृत्ति को जागृत किया और खोज-वृत्ति ने उपलब्धि को अनेकमुखी समृद्धि प्रदान की। विविध कालों की मृण्मूर्तियाँ, मुद्राएँ, आलिखित इष्टक-खण्ड, N. B. P. से युक्त ओपदार पात्र, खण्ड-मुद्रालेख, ताम्रफलक, पापाण मूर्तियाँ तथा विभिन्न प्रकार के खण्डित मृत्पात्र आदि सब ने मिलकर पिछले एक डेढ़ वर्ष में मेरे चित्र-कक्ष (studio) को जवरदस्ती संग्रहालय (Museum) का रूप दे दिया। संग्रह की प्रत्येक वस्तु के खोजने-पाने का स्वतन्त्र इतिहास है जो व्यक्तिगत है और जिसका अंगईखेड़े के सांस्कृतिक इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ इस दूसरे इतिहास की चर्चा ही अभीष्ट है।

भारतवर्षं का कम-बद्ध इतिहास मौर्य-काल से आरभ होता है। इससे पूर्व हडप्पा और मोहेनजोदडो के काल मे लेकर मौयकाल तक का व्यवधान अपेक्षित प्रामाणिक सामग्री के अभाव मे परी तरह भरा नहीं जा सका है, यद्यपि परातत्व के विद्वान इस दिशा में सिनयता-पुर्वक सलग्न हैं। अगुईखेडे से जो प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई है वह उसके इतिहास को वर्त-मान समय से लेकर मौयकाल तक प्राय कमवद कर देती है और इस प्रकार ऐतिहासिकता उसे मध्यदेश के किसी भी पूर्वोक्त सास्कृतिक केन्द्र के समकक्ष रख देती है। इघर दो ताम्र-अस्न (copper implements) भी प्राप्त हुए हैं, जो अगईखेडे के इतिहास को सहस्रो वर्ष पीछे खीच ले जाते है। विधियत् उत्यनन (excavation) होने से पूर्व ही जब यह स्थिति दिखायी दे रही है तो वैज्ञानिक रीति से उत्विनत किये जाने पर और भी अप्रत्याशित तथ्य प्रकाश मे आने की सभावना स्पप्ट प्रतीत होती है। चौडी भारी इँटो से बनी दूर-दूर तक फैली हुई नीवें इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगईखेडा वर्तमान समय में भले ही 'खेडा' मा 'कस्वा' रह गया हो पर मध्यकाल से पूर्व प्राचीन युग मे वह अवश्य ही एक छोटा किन्तु समृद्धिशाली महत्वपूर्ण सास्कृतिक नगर था जिसमे समय समय पर अनेक धर्मो, जातियो और राजसत्ताओ का प्रभुत्व रहा होगा। कन्नौज, मथुरा, सिकसा, किपला, अहिच्छत्रा के समीपस्थ होने के कारण तथा मर्ति-मुद्राओ की व्यापक समरूपता के कारण यह सहज ही प्रतीत होता है कि इस केन्द्र का सास्क्र-तिक सम्बन्ध इन सब से अवश्य रहा होगा। इस प्रतीति को सप्रमाण सिद्ध करने के लिए मध्यदेशीय पुरातत्व की सामग्री के विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र के विशेषशो का कार्य है। यहाँ केवल उपलब्ध सामग्री की रूपरेखा तथा उसके महत्व का कुछ परिचय मात्र दे देना पर्याप्त है। सामग्री का निरीक्षण-परीक्षण सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एव पुरातत्व विभाग के वर्तमान अध्यक्ष तथा मथुरा सग्रहालय के भूतपूर्व क्यूरेटर श्री कृष्णदत्त वाजपेयी और प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष तथा कौशाम्बी उत्तनन के सचालक श्री गोवधनराय शर्मा ने अनेक वार सम्मिलित रूप से किया है। मुद्राओ की प्राचीनता एव तिथि-ऋम मे स्व० डाँ० अल्तेकर का मत भी सम्मिलित है। श्री वाजपेयी जी ने भी इस कार्य मे यथेप्ट सहायता दी है। अनेक मृति-मुद्राओ की महत्ता का निश्चय करने में डॉ॰ सतीशचन्द्र काला, डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री रायकृष्णदास तथा श्री ब्रजमीहन व्यास से भी परामर्श लिया गया है। यो सग्रहालयाध्यक्षों के सामने जब कोई नयी सामग्री आती है तो वे उसे अपने सप्रहालय के लिए प्राप्त करने की बात पहले सोचते है, उसकी प्राचीनता के निश्चयात्मक निर्धारण का प्रक्न उनकी दृष्टि मे प्राय उतना तात्नालिक नही होता, परन्तु मुझे अधिकतर सबसे मद्भावपूण परामर्श ही प्राथमिक रूप से मिला है।

#### अभिलिखित वस्तुएँ

उपलब्ध सामग्री के इस वग मे इप्टक-खड, मीलें तथा कुछ मुद्राएँ आती है। एक बृहदाकार इप्टब-पड पर पर्याप्त प्राचीन अवस्था के ब्राह्मी अक्षरों में 'ततिजसो इटाकु' अकित मिलता है जो ई॰ पु० प्रथम शती के लगभग का अनुमानित किया गया है। एव सील पर

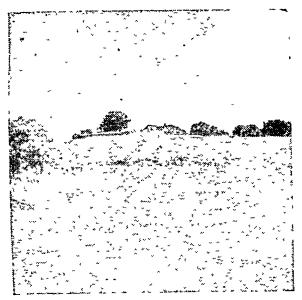

चित्र नं० १—अंगईखेड़े का दक्षिणाभिमुख भाग इसके खुदे हुए अंश से अनेक मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।



चित्र नं० २---अंगईखेड़े के दक्षिणाभिमुख भाग से सर्वप्रथम प्राप्त कुपाणकालीन स्त्री-मृण्मूर्ति।

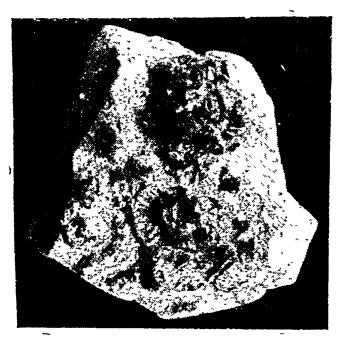

चित्र नं ० ३—अंगईखेड़े से प्राप्त गुगकालीन मिट्टो की मिथुन-मूर्ति।

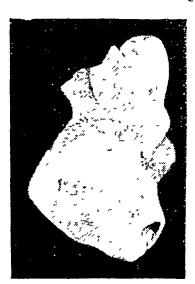

चित्र नं ० ४—कुपाणकालीन यक्षमुख क्रीड़ा-शकट।

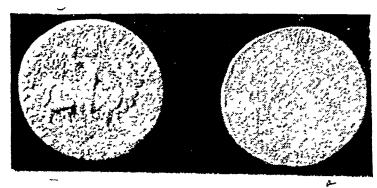

चित्र नं ० ८-अगईखेडे से प्राप्त विम कैडफाडसिस का तॉवे का सिक्का-समय: लगभग ४० से ७७ ई०।



चित्र नं ० ७—अगईखेड़े से प्राप्त एक पंचम सिक्का। लगभग ४०० ई० पू०।



चित्र न ० ५—अगर्डनेडे से प्राप्त अर्चा-मगैनर का संदित अश । पहलो दूसरी शती ई० । (Votive Tank)



चित्र न० ९--अगईक्षेडे मे प्राप्त नुपाणकालीन पुरुष मुर्कात का शील।



चित्र न ० ६—अगईषेडे मे प्राप्त आयुधालकृत शिरोभूपायुक्त देवो—सि गोवाली की मृण्मृति । सुग काल ।



चित्र न ० १०--अगर्डवेडे मे प्राप्त अनेव बुपाणकालीन मिट्टी वे बिलीनों में ने एव टूटा हुआ बिलीना। (गाय)।

'चपठस्य' तथा एक अन्य पर 'पुरणिकाया' आलिखित है, जो कमशः तीसरी और पाँचवीं शती ईसवी की प्रतीत होती हैं। यह सीले वैयक्तिक नामों वाली है। दूसरी सील किसी 'पुरणिका' या 'पौराणिका' नामक स्त्री की है। दोनों सीलें मिट्टी की है तथा पहली में 'स्वस्तिक' एवं दूसरी में 'त्रिरत्न' का चिह्न लांच्छित है। तीसरी सील ताँबे की है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में 'वेरत-पितिफिलि' उत्कीणं है। अक्षराकृति से सील गुप्तकालीन सिद्ध होती है। इसमें पांचालों का नागयुक्त प्रसिद्ध चिह्न तथा वंशप्रतीक चन्द्रमा भी अंकित है। गुप्त-काल में संस्कृत का प्रयोग शिष्ट समुदाय में सर्वप्रचलित था। ऐसी दशा में इस सील में प्राकृत का प्रयोग भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त कुषाण-काल, उत्तर कुषाण-काल तथा गुप्त-काल की अनेक स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएँ अभिलिखित हैं। कुछ विदेशी ढंग की मुद्राओं पर ग्रीक अक्षर भी मिलते है। स्वर्ण मुद्राएँ शाहाबाद के स्वर्णकारों के पास सुरक्षित है, जिनमें केदार-कुषाण मुद्राओं के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त आदि के सिक्के भी है। चाँदी-सोने के उत्तर गुप्तकालीन तथा मुस्लिम काल के सिक्के संख्या में कही अधिक उपलब्ध हुए है पर वे उतने महत्वपूर्ण नही हैं।

### पंचमार्क सिक्के एवं अन्य महत्वयूर्ण ताम्न-मुद्राएँ

भारतवर्ष में जितने प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए है उनमें अभी तक पंचमार्क सिक्के सवसे अधिक प्राचीन माने जाते है। जो पंचमार्क मुद्राएँ अंगईखेड़े से मिली है उनका समय डॉ॰ अल्तेकर ने चौथी से दूसरी शती ई॰ पू॰ के बीच निर्धारित किया था। विम कैडफाइसिस (लगभग ४०-७७ ई॰) तथा अन्य अनेक क्षत्रपों एवं कुषाण शासकों की ताम्र-मुद्राएँ भी उपलब्ध हुई हैं, जिनका विशेष अध्ययन अभी नहीं किया जा सका है। एक ताम्र-मुद्रा संभवतः मौर्यकाल की है, जिस पर वृक्ष, स्तंभ, हाथी आदि प्रसिद्ध चिह्न मुद्रित हैं।

### मृण्मूर्तियाँ (Terracottas)

अव तक लगभग साढ़े तीन सौ मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं जिनमें अधिकांश खंडित हैं। इनमें से अनेक कौशांबी, झूँसी, राजघाट, अहिच्छत्रा आदि से प्राप्त मूर्तियों के समरूप हैं। मृण्मूर्तियों का कालिनिर्धारण शैली-शिल्प, चित्रित-वस्तु, उत्खनन-स्तर आदि के आधार पर किया जाता है, किन्तु अभी तक इसकी कोई निर्भ्रान्त पद्धित नहीं निकल सकी है। इस दिशा में जितना अध्ययन-मनन तथा सामग्री-संचयन अपेक्षित है उतना कदाचित् नहीं हुआ है। तथापि मृण्मूर्तियों की प्राचीनता की परख की ही जाती है और उसी के आधार पर संग्रहालयों में मूर्तियों के काष्ठाधारों पर काल-निर्देश दिया रहता है। कला की दृष्टि से मृण्मूर्तियों में अति साधारण से लेकर अति असाधारण शिल्प-कौशल के इतने स्तर मिलते है कि वह भी एक स्वतन्त्र अनुशीलन का विषय प्रतीत होता है। अंगईखेड़े से उपलब्ध मृण्मूर्तियों पर न्यूनाधिक यह सभी वातें लागू होती है। मथुरा शैली की काली और लाल मिट्टी की शुंग-कुपाणकालीन मूर्तियों से लेकर गुप्त-काल तक की शैली में निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह मूर्तियाँ क्रीड़ा, अलंकरण, पूजन आदि विविध भावों से रची जाती थीं। वालकों के खिलौनों में 'यक्ष-मुख

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाय हिंची-अनुशीलन

श्रीडा-सकट' अद्वितीय स्थान रखता है। दो पहियो वाले मेप, गज आदि की आकृति के ऐसे पशुमुख मुच्छनटक मयुरा, नौगावी आदि से भी प्राप्त हुए हैं, पर यक्ष आकृति से युक्न इतना कलापूर्ण श्रीडा-राकट अभी तक कदाचित् कही अन्यत्र उपल्य्य नही हुआ। इस पर अधित पुर्याकृति मयुरा नौ यक्ष-मूर्तियो से मिलती-जुलती है और यह सिद्ध नरती है कि मयुरा-कला का विस्तार
इस क्षेत्र तक था। शुगकालीन 'गजल्इमी' और मियुन मृतियो के टीक्टरे भी, जो कई प्रकार के
उपलब्ध हुए हैं, इसी प्रभाव का साक्ष्य देते हैं। विशाल मानवकाय (ममवत बुद्ध मूर्ति) का
एक खडित पदाश भी मिला है। कुछ छोटी बुद्ध-मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।
अर्चा-सरोवर (Votize tank) और नैगमेष (Naigmesh)

दुदुभि-वादक युक्त यह अर्ची-सरोवर मातृदेवी की उपासना का प्रतीक है। कौशाबी और विहच्छत्रा में कई अर्चा-सरोवर प्राप्त हुए हैं। वैसा ही एक अगईखेडा में मुझे मिला। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने सन् १९४८ ई॰ में, Ancient India, Vol IV में प्रकाशित अपने लेख 'Terracotta Figurines of Ahichhatra District' में votive tank के विषय में लिखा कि यह पार्थियन या इडोपार्थियन प्रभाव में विनिमित है, क्योंकि तक्षशिला में भी यह पाये गये हैं। अत लगना है इनका प्रचार ईरानी प्रभाव से गाघार मे और गाघार से सारे उत्तर भारत में हुआ। बगाल में अब भी ऐसे यम पूक्र (yama Pukur) बना कर कुमारियाँ यम का अर्चन करती हैं। डॉ॰ अप्रवाल ने अहिच्छवा से प्राप्त इन अर्चा-सरो का समय १००-२०० ई० के लगभग निर्धारित किया है। अगईलेडे वाले सरोवर (चिन न० ५) की आकृति उक्त लेख के साथ प्रकाशित प्लेट न XXXVIII से तुलनीय है। दोनो का सादृश्य इस बात को सिद्ध करता है कि उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छना और उनके दक्षिणी भाग में स्थित 'अगई-खेडा' के बीच ईसवी मन् के आसपास समान सास्कृतिक धारा प्रवाहित हो रही थी। इसका अकाट्य प्रमाण वे मेपकर्णी मूर्तियाँ हैं जो दोनो स्थानो से मिलती हैं तथा जिन्हें वासुदेवशरण जी ने 'नैगमेप' (Naigmesh) की मज्ञा प्रदान करते हुए ४५०-६५० ई० के लगभग का माना है। इनका सम्बन्य उन्होंने मयुरा की 'हरिनैगमेप' मृतियो ने माना है तया इन्हें नतानोत्पत्ति से सम्बद्ध देवता विशेष की मूर्तियाँ वताया है। मुझे यह मूर्तियाँ कुछ अधिक प्राचीन प्रतीत होती हैं, क्योंकि अर्चासरों की तरह इनका स्रोत भी विदेशी ही प्रतीत होता है। धाहाबाद से ही एक चित्तीदार प्रस्तरमूर्ति का शिरोभाग मिला है जो किसी यवन देवना, सभवत ग्रीक मेप देवता (Pan) का जान पहता है, क्योंकि उसकी रचनारौली युनानी रगती है और सिर पर घूमें हुए सीग अत्यन्त स्पष्ट हैं। ग्रीवा की ऐमी पुष्टता भारतीय मृतियो मे वही भी नही मिलती। विदेशी वेशमूपा से युक्त इतनी मृतियाँ अगईखेडे से मिली है कि लगता है किसी समय में वह यवन शक, कुपाण राजाओं से अवस्य अनुशासित रहा होगा। मयुरा तो ईसवी सन् के आसपास लगमग पाँच शताब्दियो तक डनकी प्रमुता का एक प्रमुख केन्द्र बनी रही। मथुरा से श्रावस्ती और अयोच्या जाने वाले मार्ग अगृईखेंडे या उत्तरे समीपवर्ती भाग से होकर जाते होंगे, इसकी पूर्ण समावना प्रतीत होती है। अन्यया किसी असम्पृक्त एकाकी स्थान पर इतने सास्कृतिक सूत्रों की एकता मिलना सभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अगईवेडा गर्रा नदी के वर्तमान तट से कुछ ही

मील दूर पर स्थित है और कहा यह जाता है कि कभी यह नदी अंगईखेड़े के बिलकुल पास थी। रेत और नावों के टूटे भाग, जो कभी-कभी पाये जाते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। यह नदी छोटी होते हुए भी उत्तर पांचाल के दक्षिणी भूभाग तक जाती है, और जलमार्ग से कन्नौज की यात्रा संभव बनाती है। प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्र ऐसे ही जलमार्गों के समीप विकसित हुए, यह सुविदित है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर अंगईखेड़ा मथुरा और अहिच्छत्रा आदि से प्राप्त मृण्मूर्तियों की शैली और रूपाकृति के बीच इतनी घनिष्ठ समता एवं संगति की व्याख्या कुछ सरलता-पूर्वक की जा सकती है।

### आयुघालंकृत शिरोभूषा युक्त देवी--सिनीवाली

मध्यदेश के अनेक प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्रों से उत्खनन द्वारा मिट्टी की ऐसी अनेक स्त्रीमूर्तियाँ मिली हैं जिनकी शिरोभूषा अंकुश, परशु आदि विविध आयुधों से अलंकृत मिलती है।
अगईखेड़ा से ऐसे दो टीकरें अभी तक मिले हैं। दोनों की रचनाशैली भिन्न हैं, किन्तु मूर्तरूप
एक ही है (चित्र नं० ६ )। अभी हाल ही में एक नींव की खुदाई करते समय कौशांबी में,
बिलपात्र के समीपस्थ, ऐसी ही मूर्ति मिली है जिसका प्राचीन संदर्भ श्री गोवर्धनराय शर्मा को
तैत्तरीय संहिता में 'सिनीवाली, सुकिरीरा, सुकपर्दा स्वौपशा' के रूप में मिला। 'सिनीवाली'
शब्द मृण्मयी देवी के अर्थ में ऋग्वेद में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है और 'मोनियर विलियम्स'
में इस शब्द की ब्युत्पत्ति संदिग्ध मानी गयी है। 'सुकपर्दा' विशेषण स्पष्ट रूप से इस विचित्र
प्रकार की शिरोभूषा की ओर इंगित करता है। केशों का आयुध रूप में विशेष अलंकरण जिस
मृण्मूर्ति में मिलता है वह 'सुकपर्दा, सिनीवाली' ही है, अब यह प्रायः असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया
जाएगा। कदाचित् यह देवी किसी आदिम अथवा आगत अनार्य जाति की उपास्य रही होगी—
इसीलिए 'सिनीवाली' शब्द की संस्कृत ब्युत्पत्ति नहीं मिलती। मथुरा, अहिच्छत्रा, कौशांवी आदि
की तरह अंगईखेड़े में भी इसकी उपासना की परम्परा पहुँची थी यह वास्तव में रोचक एवं
महत्वपूर्ण तथ्य है।

प्राप्त सामग्री का इससे अधिक परिचय देना इस लेख की सीमा में संभव नहीं है। अंत में जिला हरदोई, जिसमें अंगईखेड़ा यानी आँझी-शाहाबाद स्थित है, के पुरातत्वपरक सर्वेक्षण की रिपोर्ट (Archaeological Survey of India, New Series Vol. II N. W. P. and Oudh Vol. II pp. 277-283) की ओर घ्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा हरदोई जिला डीहों और खेड़ों से भरा हुआ है, जिसमें कहीं भी खुदाई का विधिवत् कार्य अभी नहीं हुआ है। सर्वेक्षणकर्त्ता को हरदोई से इंडो-सिथियन सिक्कों के मिलने की सूचना थी, परन्तु शाहाबाद के पुरातत्व विषयक महत्व का विशेष उल्लेख उसने कोई नहीं किया है। चन्द्रवंशी हैहय क्षत्री ठठेरों को पराजित करके वर्तमान शाहाबाद को सन् १६७७ ई० में अंगईखेड़े के पास नवाव दिलेर खाँ ने वसाया, यही ऐतिहासिक बात उसमें मुख्य रूप से उल्लिखत है। 'फूलमती देवी' के 'थान' की चैत्य जैसी आकृति के आधार पर उसके बौद्ध परम्परा से उद्भूत होने का अनुमान अवश्य लगाया गया है।

अभी तक 'अगदी' या 'अगई' मे निहित 'अगद' राव्द का ऐतिहासिक सदमँ स्पष्ट नहीं हो पाया है। सभव है, 'आँझी' शब्द भी मूलत जमी से मम्बद्ध हो जिससे 'अगई'। पौराणिकतया जैसे मथुरा से शबुष्न का सम्बन्ध माना जाता है जसी प्रकार लोक विश्वास के आधार पर लक्ष्मण के पुत्र अगद से इसका सम्बन्ध तब तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक कोई दूसरी स्पष्ट ऐतिहासिक व्यारया न की जा सके।

पूछा जा सफता है कि हिन्दी साहित्य, किवता और चित्रकला को छोडकर पुरातत्व के इस वीडह वन में मैं कहाँ आकर भटक गया तो उत्तर यह है कि प्रेम मे क्या नहीं करना पडता। बाहाबाद मेरी जन्मभूमि जो है—स्वर्गादिष गरीयसी।



चित्र न० ११---अगईखेड की पुरानी नींव से प्राप्त ईंट पर अकित ब्राह्मी अक्षर जो अपनी आकृति से ईं० पू० की प्रयम क्षताब्दी से भी अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं।

#### रामरतन भटनागर

## मध्ययुग की वैष्णव संस्कृति

मध्ययुग के देशी-विदेशी इतिहासकारों ने मध्ययुग की भारतीय संस्कृति को इस्लामी संस्कृति से अनन्यतः प्रभावित माना है। उनके अनुसार इस्लाम की अप्रतिरोधित विजय-यात्रा के फलस्वरूप राजपूत-युग की संस्कृति का सर्वोच्छेदन हो गया और उसके स्थान पर विदेशी एवं विजातीय इस्लामी संस्कृति ही अपना चोला बदल कर प्रतिष्ठित हुई। इसीलिए इतिहास-ग्रंथों में मध्यदेश के मध्ययुगीन इतिहास को मध्य एशिया और ईरान के इतिहास से अनिवार्यतः जोड़ दिया जाता है, मानो भारतीय मध्य युग इस्लामी इतिहास का ही कोई स्विणम अध्याय हो। कहाँ कुछ अधिक संतुलित दृष्टि से काम लिया गया है, वहाँ इस मध्यदेशीय संस्कृति को मिली-जुली संस्कृति अथवा 'हिन्दुस्तानी संस्कृति' कहा गया है और उसे हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय अथवा योगायोग माना गया है। कदाचित् यह प्रयत्न कही भी नहीं हुआ है कि दिल्ली के मुसलमान शासकों पर से दृष्टि हटा कर मध्यदेशीय जनता के सांस्कृतिक अभ्युत्थान की ओर दृक्पात किया जाए और उसे केन्द्रवर्ती महार्घता प्रदान की जाए। उपयुक्त दृष्टिकोण के अभाव में मध्ययुग का सांस्कृतिक अध्ययन अभी तक अपूर्ण रहा है और उसमें तात्कालिक जनप्रवृत्तियों और पूर्ववर्त्ती सांस्कृतिक परंपराओं का वह प्रतिफल उपस्थित नहीं हो सका है जो वांछनीय है। इसका फल यह हुआ है कि हम मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य को सम्यक् महत्व नही दे सके हैं।

मध्ययुग की इस वैष्णव संस्कृति का मूलाधार भिक्त है और यह भिक्ति विष्णु के अव-तारों, विशेषतया नृसिह, राम, कृष्ण, विट्ठल के प्रित उन्मुख है। यह भिक्त-भाव गुप्त युग के पौराणिक उपासना-भाव से भिन्न है और इसके जीवनादर्श भी भिन्न है। गुप्तयुग और राजपूत-युग का आदर्श मानव सामंत था जो ऐश्वर्य, साहस, शौर्य और श्रृंगार का प्रतीक था तो भिक्त-युग का आदर्श मानव वैष्णव संत अथवा भक्त था। इस आदर्श को ही हनुमान, भरत, लक्ष्मण और उद्धव जैसे भागवतो के वृत्तान्तों में चिरतार्थ किया गया है। यह कहा जा सकता है कि गीता और भागवत में यह आदर्श पहले ही पल्लवित हो चुका था और मध्ययुग के लिए यह कोई नयी खोज नही था। परन्तु यह निश्चित है कि मध्ययुग से पहले यह आदर्श व्यावहारिक और जीवनोपयोगी नही बन सका था, न वह इतना सर्वांगी और सर्वग्राही ही था। अपनी ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही मध्ययुग ने प्राचीन उपकरणों को लेकर वैष्णव भावना और

१. डॉ॰ ताराचंद: इन्प्रलुएंस ऑव् इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर; पृ० १३७।

२. डॉ॰ एस॰ आविद हुसेन : दि नेशनल कल्वर ऑव् इंडिया; दि हिन्दुस्तानी कल्चर ।

'भवित' की यह नयी पुनरावृत्ति उपस्थित की और युग के सस्कारी प्रयत्नो को नयी केन्द्रीयता दी। 'नयी वैष्णवता' मध्यदेश के लिए नया युगधर्म वन गई।

इस यगधम के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ विशिष्ट तथ्यों को सामने रखें। ये तथ्य वौद्ध धर्म के ह्नास से सवधित हैं। बौद्ध धर्म के खण्डहरो पर ही हिन्दू नवोत्यान का जन्म हुआ जिसका एक प्रमुख अग्रस्तम वैष्णव सम्कृति थी। एक प्रकार से वैष्णव धर्म और सम्कृति वौद्ध धर्म और सस्कृति से विकास, विलयन और विरोध के तीन तत्वो से सविधत है। ८०० ई० से १२०० ई० तक हम इन तीनो प्रितयाओ को द्रुतगित से अग्रसर होते पाते है। पहले यह प्रित्रया दक्षिण भारत मे सपन हुई, फिर पश्चिमी मारत मे १००० ई० के बाद मगय और वगाल-उड़ीसा के क्षेत्र ही बौद्ध धर्म के केन्द्र बने रह गये थे। 'अलवे-रूनी के ग्रथ 'कितावुटहिंद' से यह स्पष्ट है कि कासी तक के क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म की व्याप्ति थीं। १२०० ई० के लगभग मगध और वगाल से बौद्ध धर्म का उन्मूलन हो गया, यद्यपि उडीसा १५६० ई० तक बौद्ध धर्मावलवियों का गढ बना रहा। एक तरह से चौदहवी-पद्रहवी शताब्दियाँ वैष्णव धर्म के उत्रयन की शताब्दियाँ हैं, जब कि वैष्णव धर्म से सवधित नये आन्दोलनो का सुनपात होता है और बौद्ध सस्कार हिन्दू नस्कारों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के हिन्दू धर्म मे विलीन होने की प्रत्रिया विभिन्न प्रदेशों मे विभिन्न समय उद्घाटित हुई परन्तु उसकी रूपरेखा समान ही है। १५०० ई० के बाद बैष्णव संस्कृति उत्तर भारत में सवव्याप्ति प्राप्त कर लेती है और नया जीवनादर्श महानु साधको और कवियो की साधना मे सपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। करा-अमल के सहस्र दल खुलने लगते हैं और नये कठ, नये स्वर, नये स्वप्न, नये रूप, नये साहित्य, नये सगीत, नये चित्र और नये शिल्प के रूप मे नयी जाप्रति बन जाते हैं।

उत्तर भारत मे बौद्ध धर्म के पतन के सबध मे लामा तारानाथ की साक्षी महत्वपूर्ण है, यद्यपि उसको सपूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। बल्लमी, नालदा और बौद्ध गया जैमे प्रमुख बौद्ध केन्द्रों में किमी भी प्रकार के ऐसे उत्कीर्ण लेख अथवा चिह्न नहीं हैं जो बौद्ध धर्म के पतन के मन्नध में तिथिचन उपस्थित कर सकें अथवा हास को प्रक्रिया और विस्तार की सूचना दें। उस युग के दानपनों से भी हमे कोई सहारा नहीं मिलता, न कुमारिल और शकर जैसे कियमाण व्यक्तित्वों अथवा चनत्रान, सह्ज्यान, तन्नयान, मत्रयान जैसे महत् आन्दोलनों से ही हम निर्विचन तथ्यों को उपलब्धि कर पाते हैं।

सीमातो ने इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि ७२९ ई० तक सिन में हीन-यानी मत्रदाय के निर्मितया स्कूल का प्राचान्य या और तात्रिक प्रवृत्तियों का प्रनेश हो चला था ' यह भी सभव है कि इस हीनयानी सप्रदाय में भी बाद के युगो में पूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया हो ।

३ हुमापू कवीर वि इंडियन हेरिस्टेंज, वि हिंदुस्तानी वे, पृ० ७९-८९। ४ डॉ० आर० सी० मित्र वि डिक्लाइन ऑव बुद्धियम इन इंडिया, प्र० ९, पृ० १०३-१२४। ५ वही प्र०४,पृ० ३६-४८। ६ वही प्र०५,पृ० ४९-८९। ७ शस्त् च ब्र बास तारानाय, प्र०६२-६४। ८ डॉ० आर० सी० मित्र वही, प्र०३४।

विदेशी लेखकों के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने स्थानीय बौद्धों को शंकित कर दिया था और उन्होंने नवागन्तुकों से अभिसंधि करके देश की परतंत्रता का द्वार उन्मुक्त कर दिया। अलबेख्नी के कथनानुसार मध्यएशिया, खुरासान, अफ़गानिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के अवशेष भी नहीं वचे थे। यद्यपि निजामुद्दीन के ग्रंथ 'तबक़ाते अकबरी' में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अपने चौदहवें आक्रमण में (१०२२ ई० में) सुलतान महमूद को कुरैत की घाटी से गुज़रना पड़ा जिसके उपासक सिहोपासक थे (कदा-चित् शाक्यसिंह से तात्पर्य है)। "जलालाबाद और पेशावर के बीच के भाग में अब भी बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते है। विद्वानों का विचार है कि समितिया बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म-भाव के इतना निकट था कि वह अनायास ही कालांतर में उसमें अंतर्भुक्त हो गया, यद्यपि १२२५ ई० तक एक चीनी यात्री के वृत्तांत में उसके अवशेष का आभास मिलता है।

उत्तर-पश्चिम में नवीं शताब्दी तक जालंघर, गुजरात, राजपूताना, गांधार और उड्डी-यान में बौद्ध मत प्रतिष्ठित था और पुरुषपुर के प्रसिद्ध कनिष्क बिहार की सर्वदिक् प्रतिष्ठा थी। १२ वल्लभी (गुजरात) में शीलादित्य सप्तम् के समय तक (७७०ई० तक) वौद्ध धर्म का सम्मान था, यद्यपि सिलवेन लेवी के अनुसार उस समय तक बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म वन गया था और उसने शैव-मत की अनुरूपता ग्रहण कर ली थी जिसमें वह अंततः लयमान हो गया। १३ पॉचवीं शताब्दी में समितिया स्कूल मालवे में स्थापित हो गया था और युवान्चांग के समय में मगध और मालवा बौद्ध ज्ञान के प्रमुखतम केन्द्र थे। इत्संग के समय में वल्लभी के विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि नालंद से कम नहीं थी। गुजरात के शासक राष्ट्रकूट दंतिवर्मन् के एक शिलालेख (८६७ ई०) में मंगलाचरण में बुद्ध की वन्दना है, यद्यपि विष्णु और शिव से अभयदान की प्रार्थना की गयी है, और उसके भाई ध्रुव द्वितीय के दानपत्र (८८४ ई०) में बौद्ध संघ का स्पष्ट उल्लेख है। १४

११वी शताब्दी के किसया (कुशीनारा) के एक कलचुरि शिलालेख से यह पता चलता है कि शिव-पार्वती और बुद्ध-तारा वहुत-कुछ समान रूप से और एक ही समय आराध्य थे। दानी पहले शिव-पार्वती की वन्दना करता है और फिर बौद्धमतावलंबी के रूप में विश्वेश्वरी तारा और परम प्रबुद्ध बुद्ध के प्रति अपनी आस्या प्रकट करता है। " मध्ययुगीन शैव भावना के विकास में कलुचिरयों का महत्वपूर्ण स्थान है और तिब्बती परंपरा में कर्ण को स्पष्ट रूप से तीर्थक कहा गया है जिसने वंगाल पर आक्रमण कर महाराजा नयपाल को पराजित किया, यद्यपि दीपंकर श्रीज्ञान ने मध्यस्थ वनकर शांति स्थापित करवा दी। परन्तु कलचुरियों के युग के मध्यप्रदेशीय शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि उस समय तक बौद्ध मत वहाँ से लुप्त नहीं हुआ था। ११७८ ई० और ११९२

९. साचाउः वही, जिल्द २, पृ० ३५३। १०. इलियट एण्ड डाउसन : हिस्ट्री ऑव् इंडिया, भाग २, पृ० ४६५। ११. डॉ० आर० सी० सित्र : वही, पृ० ८५। १२. तक्कुसो : इत्संग, पृ० १७७ १३. लेवी : ले नेपाल; पृ० ८१७। १४. एपि-प्राफ़िका इंडिका, भाग ६, पृ० २८५ और भाग २२, पृ० ६४। १५. वही भाग १८, पृ० १२८।

ई० के दो शिळालेख इस दिशा मे विशेष महत्वपूर्ण हैं। खनुराहों के कुछ मदिर दसवी शताब्दी तक बौद्ध मदिर थे, जैसे घटई जैनमदिर। महोवा मे इस मुग के अनेक बौद्ध शिल्प प्राप्त हुए हैं जिनमें सातन नाम के एक कळाकार की कृति भी है जिसमें लोकनाय, बुद्ध, तारा, मिहनाद अवलोकितेश्वर उत्कीर्ण हैं। यह कृति ११वी शती के उत्तराई की जान पडती है। "भीरपुर में आठवी शती के एक मदिर में ध्यानी चुद्ध और राम की मूर्तियाँ साथ-साथ प्रतिष्ठित है जिससे यह ज्ञात होता है कि आठवी शती में ही यह स्थानान्तर प्रारम हो गया था। "दसवी-प्यारहवी शती में अनेक अन्य प्रमाण इस सकमण के मिलते हैं।

बारहवी शताब्दी बौद्ध धम के ह्वास और वैष्णव धम के पुनरुत्यान का अतिम चरण है और इस शती के अत मे हम इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप बौद्ध चैत्यो, विहारो और सघारामी को सपूर्ण रूप मे ध्वस्त होते पाते ह। फल यह होता है कि धर्मभावना के क्षेत्र मे एक भीपण अतराल उपस्थित हो जाता हे और चौदहवी शताब्दी में ही नामदेव (१२७०-१३५० ई०) और रामानद (१२९९-१४१० ई०) के प्रयत्नो से इसकी पूर्ति होती है। परन्तू इम्लामी प्रहार के बिना भी वौद्धधर्म कालातर मे नवोत्यित हिन्दूधम मे अत्याजित हो जाता। इस्लामी आक्रमण ने इस अतर्योजन-प्रक्रिया को त्वरा दी और उस युग के सामने कोई अन्य मार्ग ही नहीं छोडा। सम-सामयिक उल्लेखो से इसकी अनिवार्यता का पता चलता है। गोविन्दचद्र की दो पत्नियाँ कुमार देवी और वासन्तदेवी बौद्ध थी और महायान की उपासिका थी यद्यपि स्वय गोविन्दचद्र वैष्णव थे। जयचद (११७०-११९३ ई०) के राजगृह मित्रयोगी भी बौद्ध ही कहे जाते हैं। ' इस तरह यह निश्चित है कि वारहवी शताब्दी में विलयन-प्रितया वडी तेजी से गतिशील थी और बौद्ध तथा हिन्दू साघानाएँ तत्र-मत्र, घ्यान पूजोपचार एव प्रतीको के क्षेत्र मे घुली-मिली चल रही थी। इसी समय के लगभग वज्यान, सहज्यान, मनयान, चक्रयान श्रैव और वैष्णव तात्रिक सप्रदायों में परिवर्तित हो जाते हैं। शैव तात्रिक सप्रदायों के सबध में हमे विस्तृत जानकारी प्राप्त है। "परन्तु वैष्णव तानिक सप्रदायों का इतिहास अभी अलिखित ही है। केवल वगाल के सहजिया और राजस्थान ने निरंजन मत्रे का किचित् इतिहास उद्घाटित हुआ है। सभवत १२०० ई० मे महा-राज लक्ष्मणसेन की पराजय और मृत्यु के कारण बगाल इस्लामी शासन के अतगत आ गया। सेन वश के द्वारा ही बगाल मे बैप्णव सस्कारो का जन्म हुआ और राधा-कृष्ण सबधी प्रचुर साहित्य लक्ष्मणसेन के समय मे निर्मित हुआ। जयदेव और उमापितघर इन्ही लक्ष्मणसेन से सर्वाधत है। मिथिला और नवद्वीप बहुत पहले से वैष्णव धर्मात्यान के के द्र बन गये थे और शासक वशो के फर्णाटकीय होने के नारण दक्षिण के सस्कारो का यहाँ प्राचुय था। इन सम्कारो ने ही उत्तर

१६ ए० आर० ए० एस० ओ० (१९१५-१६), पृ० १७१, प्लेट १, ३। १७ डॉ० आर० सो० मित्र वही, पृ० ४० (ए० एस० जे० भाग २७, पृ० ५-६ से उद्धत)। १८ डॉ० आर० सो० मित्र वही, पृ० ४२। १९ डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ सम्प्रदाय (१९५०)। २० दिनेश च द्व सेत सहजिया सम्प्रदाय (बँगला)। २१ डॉ० पीताम्बर दस वडच्वाल योग-प्रवाह, पृ० ३८-५४।

M. A., D. Prille

# Department of Hindi, Maharaja-College, JAIPUR. सध्ययुग की वैष्णव संस्कृति

रामरतन भटनागर

इतिहास निहित है।

में कर्णाटकी संगीत और भागवतिप्रयता की दाग़वेल डाली और राधा-कृष्ण की प्रेमकथा की पल्लिवत किया। बाद में सोलहवीं शती के अंत तक हमें वौद्ध साधको और गृहस्थों के चिह्न मिल जाते है, परन्तु धार्मिक शिवत के रूप में बौद्ध धर्म इस्लामी आक्रमण के साथ ही समाप्त हो जाता है। अराजकता और धर्म-विद्धेष की इस एक शताब्दी (तेरहवी शताब्दी) के बाद जब हम चौदहवी शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो पंजाब में नामदेव और काशी में रामानंद के रूप में दो महान् वैष्णवों के हमें दर्शन होते है और पंढरपुर की विट्ठल-भिवत तथा राघवानंद की रागानुगा रामभिवत नये संस्कारों के साथ विकासमान दिखलायी देती है। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का अंतिम केन्द्र नालंद था जिसके खंडहरों में बौद्ध धर्म के विकास की अंतिम छः शताब्दियों का

बौद्ध धर्म के इस पतन-चक्र के साथ जव हम मध्ययुगीन वैष्णव धर्म के क्रमविकास को मिला कर देखते हैं तो सारी प्रक्रिया स्पष्ट ही समझ में आ जाती है। इस क्रम-विकास की सभी र्श्वलाएँ अभी उद्घाटित नही हो सकी हैं, परन्तु गुप्तयुग (पुराण-युग) में ही उसका मूल माना जा सकता है। पाँचवी शताब्दी से दक्षिण भारत और गुजरात में वैष्णव धर्म के चिह्न मिलने लगते हैं। वास्तव में वैष्णव भिन्तवाद तिमल और कन्नड प्रदेशों में होता हुआ १२वीं शती के उत्त-रार्द्ध में महाराष्ट्र पहुँचता है और तेरहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के लोप से उत्पन्न अंतराल के कारण अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह स्पष्ट है कि उत्तर भारत में प्रवेश से पहले वह वौद्ध और जैन धर्मो एवं आचार-विचारों से वहुत-कुछ ग्रहण कर चुका था और महाराष्ट्र के प्राथमिक संतों अथवा वारकरी संप्रदाय के भक्तों में उसका परिपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो चुका था। बाद की शताब्दियों में उसने तांत्रिक विचारधारा को भी ग्रहण किया और विट्ठल-भिक्त के स्थान पर मधुर भिक्त अथवा श्रृंगार-भिक्त की योजना के द्वारा लीलावाद और राधावाद के रूप में एक नये भावोल्लास और एक नये समन्वय की उपलब्धि की। सोलहवीं शताब्दी की राधावल्लभी और हरिदासी वैष्णव साधनाएँ और पश्चात् रामभिक्त के अंतर्गत स्वमुखी और तत्सुखी शाखाओं का विकास स्पष्ट रूप से यह द्योतित करता है कि वौद्ध तांत्रिक साधनाएँ वैष्णव धर्म की उदारता के सहारे किस प्रकार उत्तरोत्तर शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करती गयी थीं और उनके कारण वैष्णव धर्म का प्रारंभिक नैतिक स्तर किस प्रकार त्रस्त हो उठा था। जो हो, यह स्पष्ट है कि मध्ययुग की वैष्णव संस्कृति में अनेक विविध एवं विरोधी जातीय-विजातीय सांस्कृतिक तत्व अविच्छिन्न रूप से समीकृत हो गये थे।

वैष्णव भक्ति का प्रारम्भिक स्वरूप आलवारों की रचनाओं 'तेवारम्' और 'प्रबंधम्' (नालियर, दिव्य) में मिलता है जिसका संकलन नाथ मुनि (८२४-९२४ ई०) ने किया। नाथ मुनि का वंश पांचरात्र वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित था और वही रामानुज के श्रीवैष्णव संप्रदाय का मूल है। रामानुज (१०१७-११३७ ई०) ने ही श्रीवैष्णव संप्रदाय को संगठित किया और 'प्रवंधम्' को 'पंचम वेद' का स्थान दिलाया। उन्ही के प्रयत्नों से आलवारों की मूर्तियाँ वैष्णव मंदिरों में स्थापित हुईं। आलवारों का युग पल्लवों का युग है जो पहली शताब्दी से आरंभ होकर ८५० ई० तक समाप्त हो जाता है। आलवारों का ऐतिहासिक कम इस प्रकार

है पोगइ, पुदम् (भूत), पइ, तिरुमलिसै, नाम (शठकोप), मधुकर, कुलशेखर, पेरिय (विष्णु-चित्त), गोदा (अण्डाल), तोण्डरदिप्पोड्डि, तिरप्पाणर और तिरुमगइ। इन अलवारो की रचना मे प्रमुखता नामालवार के चार शतको और तिरुमगइ के छ शतको को मिली है जिन्हें कमरा वैद और वेदाग माना गया है। इन दोनों में भी नामालवार अधिक उत्हृष्ट हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में उपनिषद, वेदात, गीता और भागवत का निचीड मिल जाता है। विशिष्टाद्वैत के परवर्त्ती आचार्यों ने नामालवार को 'क्टस्य' सज्ञा दी है, क्योंकि श्री वैष्णवो की आस्या और वैचारिक भिम का आरिभक रूप उन्हीं में प्राप्त होता है। उन्हें हम बालवार-साहित्य के केन्द्र मे प्रतिप्ठित पाते हैं। इसमे सदेह नही कि रामकृष्ण के प्रति भिवत-भावना के जो अनेक परिपार्श्व मध्ययुग में उत्तर भारत में विकसित हुए, उनका मूल रूप 'नालियर प्रवधम' मे मिल जाता है, परन्त हिन्दी का भिक्त साहित्य तमिल और कन्नड पद-साहित्य से किस प्रकार सर्वाधत है, यह कहना कठिन ही है। प्रारंभिक वैष्णवों में से अनेक दाक्षिणात्य हैं और उनके द्वारा पद-रचना की सूचना भी हमें मिलती है, यद्यपि ज्ञानदेव और नाम-देव से हिन्दी पद-परपरा की स्थापना होती है। विद्वानो का विचार है कि भिनत-तत्र का आरभ सूर्योपासना के साथ हुआ और आरभ में सूर्य 'विष्ण' के रूप में प्रकाम्य बने । वाद में सात्वत यादव जाति मे देवकी पुन वासुदेव कृष्ण को लेकर यह भाव विकसित हुआ और वह वासुदेव 'भागवत' कहे गये। उनके भनत भागवत कहलाये। भागवत घम का आर्भ यजप्रदेश मे हुआ, परन्तु समवत दूसरी शती ई० पू० के लगभग भागवत धर्म पाचरात्र आगम के नाम से प्रसिद्ध होकर दक्षिण में पहेँचा और अर्चावतार की कल्पना के द्वारा उसने अनेक स्थानीय इप्टदेवों को विष्णु के अवतार के रूप में भागवत धर्म में स्थान दिया। इस नये अतर्योग के फलस्वरूप ही तिमल प्रदेश में आलवार भक्तिका जन्म हआ।

तेरह्वी शताब्दी मे कर्णाटक मे विट्ठल-भिन्त का जन्म हुआ और वासक्टो (वासो) की साधना और उनके रिचत पद-साहित्य के रूप मे नया भिन्तभाव सामने आया। ये वास वास्य भाव के उपासक और मध्व के हैत भाव के समर्थक हैं। मध्व (१२००-१२७६ ई०) के भिन्तवाद का आधार भागवत पुराण है और उन्होंने हैताश्रित कृष्णभनित का ही प्रचार किया है। भिन्व के बाद सम्प्रदाय की गद्दी को नरहित तीथ (आ० १३३१ ई०) ने सुशोभित किया और सस्कृत का आश्रय छोडकर कन्नड पदसाहित्य को प्रथय दिया। इस 'हरिदासी' सप्रदाय में नरहिरतीय के परचात श्रीपादराज (आ० १४९२ ई०), व्यासराय तीर्थ (१४४६-१५३९ ई०) और शिनप्पा (१५९१-१५६ ई०) आते हैं। इनकाप्रचुर पदसाहित्य प्राप्त है। श्रीपादराय ने पहले-पहल 'अमरगीत', 'वेणुगीत' और 'गोपी-गीत' का कनड अनुवाद प्रस्तुत किया। ये अनुवाद श्रीराम् के मंदिर में प्रत्येक दिन गाये जाते रहे हैं। वास्तव में बैच्जव-भनित के व्यापक प्रसार का श्रेय 'हरिदासो' को है, क्योंकि उनके पद 'तिवारम्' और 'प्रविम्,' के तीनल साहित्य की भौति थिएट जनो की वस्तु नहीं थे। यह जन-साहित्य था और हरिदासो' के राम-रागिनियों में वाँच कर उसे छोकप्रियता

२२ कलचरल हेरिटेज ऑव् इंडिया, भाग २, पृ० ३५१।

दी। हरिदासों का पद-साहित्य मंगला के वैष्णव साहित्य की भाँति भावात्मक और शृंगार-प्रधान नहीं है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण संयत और निर्वेयिक्तक था। उनकी लोककल्याण-भावना भी संपूर्णतः जाग्रत थी। तत्कालीन कर्णाटकीय संगीत के विकास ने इस भिक्तभाव के प्रचार में वड़ी सहायता की।

महाराष्ट्र में वैष्णव भिक्त का प्रमुख केन्द्र पंढरपुर रहा है। यह भीमा नंदी के तट पर वसा है जो कर्णाट और महाराष्ट्र के वीच सीमा-रेखा का निर्माण करती है। कर्णाटकी हरिदासी भिक्त और पंढरपुर की विट्ठल भिक्त एक ही इष्टदेव विठोवा पर आधारित हैं और दोनों समकालीन भावप्रक्रियाएँ हैं। परन्तु जहाँ हरिदासी भिक्त विशुद्ध आलवार भिक्त (रागानुगा भिकत ) है, वहाँ वारकरी भिक्त गोरखनाथ के योग और चक्रधर के महानुभाव पंथ की भूमिका को लेकर विकसित होती है। महाराष्ट्री स्रोतों से १२०७ ई० में गोरखनाथ की अवस्थित का पता चलता है। इन्हीं के शिष्य गहिनीनाथ से निवृत्तिनाथ (१२७३-१२९७ ई०) दीक्षित थे। ये निवृत्ति ज्ञानेश्वर के ज्येष्ठ भ्राता और दीक्षागुरु थे। ज्ञानेश्वर (१२७५-१२९६ ई०), सोपान (१२७७- १२९६ ई०), मुक्तावाई (१२७९-१२९७ ई०) और चांगदेव (मृ० १३०५ ई०) में हम भिनत के नवीन योगायोग की स्पष्ट झलक देखते हैं। इसे हम अद्वैत भिनत या (निर्गुण) योगाश्रित भिकत कह सकते हैं। इस परंपरा में गोरा कुम्हार (ज॰ १२६७ ई॰), विसोवा खेचर (मृ० १३०९ ई०), सम्पत माली (मृ० १२९५ ई०), चोखामेला (मृ० १३३८ ई०), नरहरि सुनार (मृ० १३१३ ई०), सेना (आ० १४४८ ई०), कन्होपात्र (आ० १४६८ ई०) और भानुदास (१४४८-१५१६ ई०) उल्लेखनीय हैं। परन्तु इस वारकरी भक्ति को लोकप्रियता नामदेव (१२७०-१३५० ई०) के द्वारा ही प्राप्त हुई और पश्चिमी हिन्दी प्रदेश, मुख्यतः पंजाव में वैष्णव भक्ति के वीजारोपण का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है।

ऊपर के ऐतिहासिक विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का मध्ययुगीन विकास दक्षिण के आलवारों, हरिदासों और वारकरी संप्रदाय के भक्तों का आभारी है। हरिदास (दासकूट) और वारकरी आन्दोलनों को हम बहुत कुछ समकालीन भी मान सकते हैं, परन्तु यह निश्चित है कि ये समानांतर रेखाएँ मध्य युग की उत्तर भारतीय भिक्त-रेखा को पुष्ट करती रहीं, यद्यपि कालांतर में उत्तर भारत की वैष्णव भिक्त ने बौद्ध धर्म के पतन से उत्पन्न अंतराल को भरने के प्रयत्न में उत्तर महायानी विकास (बज्जयान, तंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान और कालचक्रयान) के भी अनेक तत्व ग्रहण कर लिये। वास्तव में सोलहवीं शताब्दी में उत्तर भारत के वैष्णव संस्कार इन्हीं विविध प्रभावों के कारण विविध संप्रदायों में बँट जाते है। उनमें मंत्र, तंत्र, प्रगार भाव और गुद्ध साधनाओं की योजना स्पष्ट रूप से पूर्ववर्त्ती बौद्ध साधनाओं की ओर इंगित करती है। परन्तु यह भी निश्चय है कि इस समन्वय ने वैष्णव संस्कृति के उदार और उदात्त व्यक्तित्व का निर्माण किया है।

उत्तर भारत के वैष्णव संस्कारों की रूपरेखा को हम पश्चिमी हिन्दी प्रदेश से आरंभ करेंगे। पश्चिमी हिन्दी प्रदेश की सीमा गुजरात तक फैली थी। वास्तव में भाषा और संस्कृति की दृष्टि से गुजरात, मारवाड़, मालवा, राजस्थान, उज्जियनी और मथुरा का सांस्कृतिक घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

सीमात ही था । इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सास्कृतिक केन्द्र पाटण था जहाँ युग के झीय, साहस विद्वत्ता, कला और सस्कृति को प्रचुर प्रश्रय मिला था ।

गुजरात मे वैष्णव धर्म (भागवत धर्म)का प्रवेश गुप्त युग मे हुआ और समवत एक छोटा वर्ग इस धर्म का अनुयायी भी वन गया, यद्यपि बाद मे शैव और जैन धर्मों का गुजरात मे विशेष प्रचार हुआ। गिरनार पर्वत पर स्थित ४५५ ई० मे कृष्णापित एक मदिर हमे प्राप्त है और उत्तर गुजरात में इस समय के अनेक ऐसे मदिर खोज निकाले गये हैं जिनमें विष्णु के किसी-न-किसी अवतार की प्रतिष्ठा है। स्वय हेमचन्द्र ने पाटण के एक विष्णु-मदिर का उल्लेख किया है। १०७४ ई० के एक शिलालेख मे प्रारम मे द्वादशाक्षरी मत्र बाता है जिससे वामुदेव के प्रति इष्ट-भावना की स्थापना होती है। हेमचन्द्र (१०८९-११७३ ई०) ने 'काव्यानुशासन' मे दो ऐसे श्लोक उद्भुत किये हैं जिनसे उस युग की कृष्णोपासना पर प्रकाश पहता है। " 'कीर्तिकीमुदी' मे मोमेश्वर (११८४-१२५४ ई०) का उल्लेख है कि जैन वसुपाल शक्र और केशव दोनो मे आस्था रखते ये और 'सुरतोत्सव' मे राघा-कृष्ण के प्रेम-विलास का निर्देश है। इसी समय के लगभग वीरघदेव ने वीरनारायण के नाम से एक विष्णु-मदिर का निर्माण कराया था। नवी शताब्दी में गुजरात के ब्राह्मणो पर (जो पाशुपत धर्म में दीक्षित थे) शकराचार्य के वेदात-दशन का गहरा प्रभाव पडा, परन्तु रामानुज, मध्य और निम्यार्क तथा अन्य वैष्णव आचार्य गुजरात को अधिक प्रभावित नहीं कर सके, यद्यपि उनकी उत्तर-भारत-याता के मार्ग मे गुजरात पडता था और एक तरह से उसे उत्तरापय और दक्षिणापय को जोड़ने वाला मध्यवर्त्ती क्षेत्र कहा जा सकता है। इन आचार्यों मे से किमी ने गुजरात को अपने प्रचार का केन्द्र नहीं बनाया, परन्तु उनकी विचारधारा ने उसे सहिष्णु और उदार अवश्य बनाया होगा।

१५वीं शताब्दी तक राजस्थान शैवधमें मे दीक्षित रहा है और वहाँ नाथपिययों एव शावनों का प्राधान्य रहा। समवत गहरवार (राठौर) राजपूतों की जो शाखा जयचद की पराजय . के वाद जोषपुर में स्थापित हुई वह वैष्णव भिवतभाव भी अपने साथ छेती गयी और याद में उसने में उना में ही एक शाखा स्थापित की। इसी मेंडता-यश में मीरों (१५००-१५४८) का जन्म हुआ। मीरों का जीवनवृत्त ही प्रमाण है कि उनके समय में वैष्णव भितत राजस्थान में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकी थी और मीरों की साधना ब्रज-सभदायों से स्वतन व्यक्तिगत स्तर की वस्तु थी। याद में सतरहवी शताब्दी में और जोव के शासन-काल में कौंकरौली में श्रीनाय जी की स्थापना हुई और वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केन्द्र राजस्थान में स्थापना हुई और वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केन्द्र राजस्थान में स्थापना केन्द्र था और समवत रामानद के समय में इस केन्द्र की स्थापना हो चुकी थी। वैष्णवों में यह केन्द्र उत्तर तोताद्रि के नाम से प्रसिद्ध था। मेवाड के राणा कुम (१४३३-१४६८ ई०) का 'गीत-गोविन्द' वा अनुवाद और उनकी रानी झाली का रैतास का शिष्यत्व यह सिद्ध करते हैं कि पद्रहवी शताब्दी के आरम में वैष्णव भावना राजस्थान में अपनी जड जमा रही थी और उसे राजदेशी के आरम में वैष्णव भावना राजस्थान में अपनी जड जमा रही थी और उसे

२३ के॰ एम॰ मुशी गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर, पू॰ ७७।

हम उस हिन्दू पुनरुत्थान से संबंधित कर सकते है जिसका प्रतीक मेवाड़ का शिशोदिया वंश था। वंश

पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में सर्राहंद नामदेव के समय (१२७०-१३५०) में ही वैष्णव भावना का केन्द्र वन चुका था, परन्तु प्राचीन युग में यह क्षेत्र नाथपंथी योगियों और सूफियों की कीडाभूमि रहा है। फलस्वरूप, विशुद्ध वैष्णव भाव का प्रसार वहाँ असंभव था। १५वीं शती में पूर्वी पंजाब और सरिहद में वैष्णव साधना निर्गुण साधना के रूप में विकसित हुई और गुरु नानक (१४६९-१५३८ई०) उसके आदि प्रवर्त्तक कहे जा सकते है। 'गुरु ग्रंथ साहब' (सं०१६०४ वि०) में वैष्णव भावना के निर्गुण रूप का बड़ा विस्तार संकलित है, यद्यपि वाद में सिख-पंथ के रूप में उसने सांप्रदायिक आधार ग्रहण कर लिया। दक्षिण-पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में ग्वालियर के तोमर वंश (१४००-१५१९ ई०) और गढ़कुंडार-ओरछा के बुन्देलों ने ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में हिन्दू संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया और पूर्ववर्त्ती प्रतिहारों, परमारों, चन्देलों, बुन्देलों कछवाहों और चौहानों की सास्कृतिक परंपराओं को अग्रसर किया। ये दोनों राज्य साहित्य, संगीत तथा कलाओं के केन्द्र बन गये और मध्य युग के वैष्णव साहित्य के आरंभ के लिए हमें इन्ही स्वतंत्र राज्यों की ओर देखना पड़ता है। पिछले दिनों में गोस्वामी विष्णुदास (आ०१४३५ ई॰) ३५, थेघनाथ (आ० १५०० ई०) १६ और मानक कवि (१४८९ ई०) २७ का काव्य प्राप्त हुआ। जिससे पता चलता है कि ग्रजप्रदेश के कृष्ण-भिवत-आन्दोलन और कृष्ण-काव्य की लगभग एक शताब्दी की साहित्य-साधना थी जो पुराणों के अनुवाद और विष्णुपदी के रूप में प्रचलित थी। इस क्षेत्र से तत्कालीन जैन कवियों का काव्य भी प्राप्त होता है जो अपभ्रंश जैन-काव्य की परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ओरछा के वुन्देलों ने भी इस परंपरा को जीवित रखा और नवरत्नों मे से दो रत्न वीरवल और तानसेन अकबर को रामचन्द्र बुन्देला से ही प्राप्त हुए थे। वास्तव में ब्रजभाषा और बुन्दे लखण्डी क्षेत्रों में वैष्णव धर्म की परंपरा बहुत पहले स्थापित हो गयी थी। कालिजर, खजुराहो और चित्रकूट के मंदिर इसके प्रमाण है।

कान्यकुठ्ज, प्रयाग और काशी में गहरवारों के समय में ही ब्राह्मण-धर्म को महत्व मिल चुका था। गोविन्दचन्द्र (१११४-११५५ ई०) के समय में ब्राह्मणों की सर्वोपिर प्रतिष्ठा थीं और उस युग की अंतर्वेदीय स्थिति का पता पंडित दामोदर शर्मन् के ग्रंथ 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण से चलता है। जयचंद की पराजय के वाद (११९३ ई०) इस क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव और भी बढ़ा होगा। ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठलपंत को काशी से व्यवस्था-पत्र मिलने पर ही जाति में स्थान मिला, इससे यह स्पष्ट है कि धर्म और समाज-व्यवस्था के क्षेत्र में समस्त उत्तर भारत और महाराष्ट्र पर काशी की धाक थी। ऐसा जान पड़ता है कि उत्तर भारत में राम-मंत्र के प्रचार का सारा श्रेय राघवानंद को है जिन्हे 'अवधूत' भी कहा गया है। यही राघवानंद रामानंद (१२९९-१४१० ई०) के गुरु थे। 'सिद्धान्तपंचमात्रा' नाम का उनका एक ग्रंथ भी हमे

२४. के० एम० पणिक्कर: सर्वे ऑव् इंडियन हिस्ट्री, पृ० १७७ -८। २५. 'महाभारत-कथा' और 'रुक्मिणी-मंगल'। २६. भगवत्गीता भाषा। २७. वैतालपच्चीसी।

प्राप्त है जिसमे योग-सप्रदाय और श्रीवैष्णव-सप्रदाय के समन्वय के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस पुस्तिका को प्रति गोवर्घन के रामानुजी हनुमान-मिदर मे पायी गयी है जिससे यह स्पष्ट है कि वार-हवी शती के मध्य मे राघवानद द्वारा वैष्णव नवोत्यान का आरम हो गया था। नामादास ने िश्ला है कि राघवानद ने पृथ्वी का पत्रावलवन किया और वर्णाश्रम धर्म तथा मिन के साव-भीम प्रचार के बाद काशी मे आ वसे। रिपानद के सबध मे फर्कुंहर का मत है कि उनका सबध दिलाण के किसी पुरातन रामोपासक अद्वैत सप्रदाय से था जो वाद में श्रीवैष्णवो मे अतर्भुक्त हो गया और वे ही दिलाण से 'अगस्त्य-सहिता' और 'अध्यात्म रामायण' जैसे ग्रय लाये। धर्म इस कार्य का श्रेय कदाचित् रामानद को ही मिलेगा। इसमे सदेह नहीं कि उत्तर भारत मे वैष्णव धर्म के योग्य पुरुष रामानद हो थे। पद्रहवी शताब्दी रामानद की शताब्दी कहीं जा सकती है।

अयोघ्या इस्लामी आकमण से बहुत दिनो तक बची रही और वहाँ बैज्जब घम के विकास के लिए हमे कई सताब्दिया पीठे जाना होगा। यह निश्चय है कि मध्य युग में अयोघ्या हनुमद् भवित और रामभिक्त का एक प्रमुख केन्द्र या और कदाचित् योग-साधना का भी वहाँ प्रावान्य रहा था। प्राचीन युगो के खण्डहर और मदिर इमी और इंगित करते हैं। "

पूर्वी हिन्दी प्रदेश (मिथिला और विहार) में बौद्ध धर्म का अस्तित्व इस्लामी आक्रमण के वाद तक रहा और एक बार फिर नालद के ध्वासों को पुन जीवत करने की बेण्टा की गयी। कहा जाता है कि कवीर के समय में उनके शिष्य मगवानदास ने धनौती में एक मठ की स्थापना की थीं, परन्तु वास्तव में सोलहवी शती तक बौद्ध और शैव प्रभाव इस क्षेत्र में प्रधान रहे हैं। वैसे नान्यदेव (१०१७ ई०) के द्वारा कर्णाटको राजवस की स्थापना के कारण भागवत धर्म की प्रतिष्ठा यहाँ ग्यारहवी शताब्दी में ही हो गई थी और बाद में बोनवाल वस भी वैष्णव धर्म का समर्थक था, परन्तु जनता में शेव और शावत साधनाएँ प्रचलित थी। सोलहवी शताब्दी में जनकपुर अवदय रामभिवत का केन्द्र वन गया और वारिपुर-दिग्पुर का तुलती ने स्पष्ट उल्लेख किया है। विहार के सूफी सती की परपरा के मूल में पी रामानद का नाम लिया जाता है जिससे रामानद के व्यापक प्रभाव का पता चलता है। यह निश्चित स्प से कहा जा सकता है कि वैष्णव धम का जो स्प विहार म विकसित हुआ उसपर पूर्ववर्त्ती बौद्ध सस्कारों की गहरी छाप थी।

त्तीमातो में मध्यप्रात और बगाल-उड़ीसा के प्रदेश आते हैं। मध्यप्रात में वैष्णव धम का प्रसार ११वी शताब्दी में हो गया था। इस शताब्दी की हैहय शासनकालीन कुछ प्रतिमाएँ मैहर के पास एक स्तभ पर खुदी मिली हैं। इस स्तम पर मत्स्य, बुढ़, वामन और करिक की मूर्त्तियाँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हैं। दूसरे स्तम पर कूमें, वाराह और नरसिंह की प्रतिमाएँ

२८ पत्रालय पृथ्वी फरि काशी स्थाई। चार वरन आश्रम सवहीं को भक्ति वृहाई। (माभादास भक्तमाल, ३०)। २९ फर्कुहर आउटलाइन ऑय इंडियन रिलीजस याद्स, पृ० ५६। ३० लाला सीताराम अयोध्या का इतिहास। ३१ तुलसीदास कवितावली।

हैं। इस युग की ब्रह्मा-विष्णु की सम्मिलित मूर्तियाँ भी इस प्रदेश में मिलती हैं। सरस्वती और लक्ष्मी के साथ विष्णु की स्थानक मूर्तियाँ भी मिलती है। खजुराहो के मंदिरों (९५०-१०५० ई०) में वाराहावतार और लक्ष्मीनारायण की मूर्तियों की प्रतिष्ठा है। ये मंदिर शैव-मंदिरों के बीच में स्थित है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चंदेल शासन-काल (९५०-१२०३ई०) में यद्यपि शैव-भावना की प्रधानता थी और चंदेलराज स्वयं को माहेश्वर कहते थे परन्तु वैष्णव भावना का भी उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। बाद में गढ़कुंडार-ओरछा के वुन्देलों ने वैष्णव धर्म को स्पष्ट रूप से मान्यता दी और इसी वंश की एक शाखा ने चित्रकूट और अयोध्या के वैष्णव मंदिरों का निर्माण कराया। रामभित के विकास से रीवाँ-नरेशों का निकट का संबंध रहा है।

बंगाल में नवद्वीप और उड़ीसा में नीलाद्रि (जगन्नाथपुरी) वैष्णव धर्म के दो प्रमुख पूर्वस्थ केन्द्र रहे है। नवद्वीप में वैष्णव भावना का प्रवेश सेनवंश (१०१७-१२००) के द्वारा सम्पन्न हुआ और अंतिम सेन-राज्य लक्ष्मणसेन के समय में ही जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' की रचना के द्वारा विष्णु-भिक्त को नया कंठ दिया। पदों की परंपरा की सूचना यद्यपि हमें क्षेमेन्द्र के 'दशावतारचरित' से लग जाती है, परन्तु 'गीतगोविन्द' जैसी उत्कृष्ट रचना के अभाव में पद-रचना इतनी द्रुत गित से विकासमान नही हो सकती थी। जगन्नाथ का मंदिर प्रारंभ में बौद्ध मंदिर था और कुछ दिनो तक वज्रयानियों का भी उस पर आधिपत्य रहा, परन्तु दसवीं शती में यह वैष्णवों के अधिकार में आ गया। भुवनेश्वर के मंदिर (१०५०-११५०ई०) भी वैष्णव धर्मोत्थान के प्रतीक है। नालंद के ध्वंस के पश्चात् वौद्ध आचार्य और साधक भाग कर उड़ीसा में ही आ वसे थे और सोलहवी शताब्दी तक उड़ीसा बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा, यद्यपि वैष्णव धर्म उत्तरोत्तर उत्कर्ष पर था। धर्मठाकुर संप्रदाय, निरंजन पंथ, बाउल मत और सहजिया संप्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म के अवशेष इन प्रदेशों में अब तक शेष है।

वास्तव में वैष्णव धर्म के मध्ययुगीन अभ्युत्यान को गुप्त युग की पौराणिक एवं तांत्रिक संस्कृतियों से संपूर्णतः संबंधित किया जा सकता है। गुप्त युग में जिन सांस्कृतिक और शैक्षिक साधनों का आविष्कार हुआ उनमें पुराण सबसे प्रमुख है। इस युग से पहले महाभारत और हरिवंश आर्य संस्कृति के विश्वकोश वन चुके थे और पंचम वेद अथवा शतसाहिस्रिक संहिता के नाम से प्रसिद्ध थे। सातवी शती तक वायु, मत्स्य, मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड और देवी भागवत की रचना हो चुकी थी। गुप्त युग में सर्वाधिक लोकप्रियता 'विष्णुपुराण' (६०० ई०)को प्राप्त हुई ओर साहित्यिक संदर्भो एवं स्थापत्य की साक्षी पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त युग के लोक-मानस पर इस पुराण का प्रभाव सर्वाधिक था। अलबेक्ती के समय (१०२७ ई०) तक अट्ठारह पुराणों और उपपुराणों की रचना हो चुकी थी और उसके ग्रंथ 'किताबुलहिद' में काशी के पण्डितों को प्रमाण मान कर संपूर्ण पुराण-सूची दी गर्या है।

समस्त गुप्त युग में पुराण साहित्य को प्रेरित करते रहे है और आलोच्य युग के आरंभ तक विषय, प्रेरणा एवं परिवेश का आधार कोई-न-कोई पुराण ही रहता था। प्राचीन नृवंश, धर्मस्थानों से संबंधित देवकथाएँ, देवी-देवताओं की कहानियाँ, नैतिक आंदर्श और कर्मकाण्ड इन सभी क्षेत्रों में पौराणिकता की छाप थी। वास्तव में पुराणों ने समस्त भारत को एक सूत्र धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

म सप्रथित कर दिया और पुराणोकत 'धर्म' ही इहलोक-परलोक के निमित्त जीवनवर्या वता। उसीसे आर्य-जीवन मे एकसूत्रता और निरतरता आयी। इन्ही पुराणों के द्वारा जहाँ एक और विद्वयम का उन्मूलन किया गया, वहाँ मुसलमानों से उहकात ही जाने पर इन्हीं के द्वारा हिन्दू धर्म और सस्कृति के सरक्षण का कार्य सपन्न हुआ। पौराणिक उपाख्यानों में ऐसा बहुत कुछ या जो नयी पीढियों को आर्यपरपरा में दीक्षित करने में सफल हुआ और जिसने विदेशियों के धर्मप्रचार की दुर्दमनीयता का उरक्मण किया। नयी जातियाँ पौराणिक गोत्रों को अपनाकर ही वर्णाध्यम धर्म में व्यवस्थित हुई। वास्तव मे पुराणों के आधार पर मध्ययुगीन ब्राह्मणसमाज धीर्पस्थान ग्रहण कर सका। पुराणों ने ही नव हिन्दू चेतना को जन्म दिया और हिन्दू ममाज को आश्वर्यजनक जीवनक्षमता दी। पुराणवाचक मध्ययुग का केन्द्र-पुरुष वन गया और उसने जनपदीय भाषाओं के माध्यम से पुराणों के सदेश को धर-घर पहुँचाया। उनने जतीत को पुनर्जीवित किया। वास्तव में कवियो, सुधारको, दाशनिको, पौराणिको और मकतो, सत्र ने पुराण-प्रयों से प्रेरणा प्राप्त की। उन्हीं के माध्यम से वैष्णव सस्कृति ग्रामीण समाज तक पहुँची और उसने पौर मस्कृति पर निरतर वृद्धिमान ईरानी प्रभाव को चुनौती दी। इसमें सदेह नहीं कि मध्ययुग में वैष्णव धम और सस्कृति के द्वारा भारतीयता की रक्षा हो सकी।

गहरवारों की पराजय से पहले उत्तर मारत सपूर्ण रूप से समृद्ध था। अरबी यात्रियों न उसके नगरों के ऐस्वयं और वैमव का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। परन्तु वाद की पूरी शताब्दी (१३वी शताब्दी) अराजकता की शताब्दी रही है। मदिर खण्डित विये गये, शताव्दी (१३वी शताब्दी) अराजकता की शताब्दी रही है। मदिर खण्डित विये गये, शताव्दियों की सचित धन-मपत्ति लूट का विषय बनी, कलात्कार और अपहरण अराजक जीवन के नियम वन गये। इस्लाम का झड़ा चतुर्विक फहराने लगा। वल्पूवक धर्मपरिवर्तन ने वर्णान्त्रम वर्म के सामने एक विषय समस्या खड़ी कर दी। लोग सुरक्षा की खोज में जहाँ-तहाँ धूमने रागे और इसी समय बड़े-बड़े जन-समूह स्थानातरित होकर दूर-दूर वस गये। गुजरात और देविगिर में अज, वागडू और मारवाड की अनेक जातियों जा बसी और ये अपने साथ उत्तर की भाषाएँ लाई। धर्मेगुर, पण्डित, कवि, कलाकार और साधु-मन्यासी सुदूर गाँवों में चले गये जहाँ विद्वेपी यवनों से वचकर वे अपने सस्कारों को सुरक्षित रख मकते थे। इस्लामी प्रभुत्व-क्षेत में जो जन रहे उनके सामने यही माग था कि वे नारी-समाज को परदे के पीछे वद कर दें और जातिवाद, पचायत और महाजन को लेकर स्वतत्र गढ़ बना कर अपने लिए नये ससार के निर्माण का प्रयत्न करें। "

इस्लाम की विजय के कारण सास्कृतिक क्षेत्र मे उचलपुत्रल मच गयी। सस्कृत का राजा-श्रय नमाप्त हो गया और राजाश्रय मे पनपने वाली पण्डित-मडलियाँ नष्ट-भ्रष्ट हो गई। पण्डितवर्ग काशी,मिथिला, नवदीप और पुणे मे केन्द्रित हो गया और उसने नयी स्मृतियो का निर्माण कर व्यवस्थाओं के द्वारा पुरातन सम्कारों की सुरक्षा एव रक्तशुद्धता का प्रयत्न किया। यह

३२ सपा० आचाय हजारी प्रसाद द्वियेदी रामान द की हिन्दी रचना, पू० २८।

३३ के०एम०मुक्ती बही,पु०११४।३४ डॉबीरेद्र वर्मा विचारघारा (१९३७)

प्रयत्न कहाँ तक सफल हुआ, यह कहना कठिन है; परन्तु उससे जातिविद्वेष और संकीर्ण अहं का जन्म अवश्य हुआ। साधु-संन्यासियों के वड़े-बड़े अखाड़े बने और घ्वस्त बौद्ध चैत्यों, विहारों का स्थान मठों और आश्रमों ने ले लिया। जीविका के उपार्जन में असमर्थ पण्डितवर्ग सुदूर नगरों और ग्रामों में पुरोहिती अथवा पौराणिकी वृत्ति के द्वारा किसी तरह जीने का प्रयत्न करने लगा। कई शताब्दियों बाद यही निराश्रित पण्डितवर्ग देशी राज्यों और देशाधिपति अकबर पातशाह का आश्रय पाकर रीति कविता की नींव डालता है और स्वस्थ सौन्दर्य के स्थान पर भोग-वादी एवं चमत्कारनिष्ठ शृंगार-परंपरा का निर्माण करता है। इस समस्त विशृंखलता का फल यह हुआ कि समाज का नेतृत्व पण्डितवर्ग के हाथ से निकल कर अपढ़ साधकों, संन्यासियों, योगियों और सूफ़ियों के हाथ में चला गया जो देशी भाषाओं में लोकगीतों और लोकछंदों के सहारे अटपटी वाणी में जनता को संसार की असारता और वैराग्य का उपदेश देते हुए स्थान स्थान पर विचरने लगे। वल्लभाचार्य के समय तक यह विषम परिस्थिति बनी रही है और उनके 'कृष्णस्त्रोत्र' में इससे उबरने की उत्कट आकांक्षा सित्रहित है। भ वास्तव में बाहरी घ्वंस से वह भीतरी ध्वंस अधिक व्यापक और विनाशकारी था जिसने शताब्दियों में निर्मित आस्थाओं, जीवनप्रेरणाओं और परंपराओं को आमूल नष्ट कर दिया था। इसी बाहरी-भीतरी ध्वंस पर अगली शताब्दियों में रामानन्द और वल्लभाचार्य द्वारा नयी जन-संस्कृति का निर्माण होता है जिसे हम व्यापक अर्थों में 'वैष्णव संस्कृति' कह सकते है। इस संस्कृति ने उस भोगवादी ईरानी संस्कृति को चुनौती दी जो इस्लामी विजय के बाद नगरों में विकसित हो रही थी और जिसे इतिहासकारों ने भ्रांतिवश मध्ययुग का प्रतिनिधित्व दिया है। सच तो यह है कि नयी आस्था के निर्माण का काम रामानंद, कबीर, सूर, तुलसी और मीराँ के काव्य से ही हुआ और ध्रुपद-धमार की नयी गायकी तथा राजस्थानी-कांगड़ा क़लमों की चित्रकला में राधाकृष्ण के प्रेमकथात्मक प्रतीकों और रागमाला चित्रों के द्वारा एक नितान्त अभिनव भावलोक की सृष्टि हुई जो माधुर्य, शक्ति और साहस से ओतप्रोत था और जिसमें भारतीय संस्कृति का तप, चिंतन और रस सर्वरूपेण अक्षुण्ण था। वैष्णव संस्कृति की विकासोन्मुख कहानी नयी निष्ठा के निर्माण और विस्तार की कहानी है।

ऊपर के ऐतिहासिक विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्तर भारत में नव वैष्णव संस्कारों के प्रवेश का समय भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न है और आरंभ में उसकी प्रगति धीमी रही है, परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में ही समस्त अंतर्वेद पर व्यापक रूप से वैष्णव विचारावली और धर्मसाधना की छाप थी। बारहवीं शताब्दी के अंतिम दशक में पठानों का आक्रमण ववण्डर की भाति समस्त उत्तरापथ को रौंदता हुआ चला गया और उसकी प्रलयंकरी गित में प्राचीन संस्कार, धर्म, आदर्श और व्यवहार ध्वस्त होकर खण्डहर वन गये। फलस्वरूप तेरहवीं शताब्दी में वैष्णव धर्म अप्रत्याशित गित से अग्रसर हुआ और गुजरात से बंगाल तक तथा पंजाव से उड़ीसा तक उसकी जयभेरी बजने लगी। दर्शन के क्षेत्र में उसने रामानुज के विशिष्टाद्वैत, मध्व के द्वैत और निम्बार्क के द्वैताद्वैत का आश्रय लिया और अद्वैत भिन्त के स्थान पर द्वैतभावसंपन्न

३५. संपा० भट्ट रमानाथ शर्माः कृष्णाश्रयषोडश ग्रंथ, क्लो० २, ३, ५।

दास्यभावा एव भेदाभेदी स्टुगारी मिन्न को प्रथय मिला। इस्लाम के सस्कारो और सूफी साउना की भावपरता से भी उसने सवल प्राप्त किया परन्तु उसने स्वय अपने मीतर से ऐसी शिक्न विकसित कर ली जिसके कारण वह नाना प्राचीन धर्मी, सप्रदायो, भिक्न-भावो और प्रतीको का समुच्यय कर सका और अनेकानेक सस्कारो को एक विराट् समन्वय मे गूँथ मका। यह विराट् समन्वय ही मन्ययुग की वैल्णव सस्कृति है।

इस वैष्णव सस्कृति मे द्वैत और अद्वैत का समाधान साधना की भूमि पर हुआ है। 'ब्रह्मसूत्र' 'गीता' और 'उपनिषद्' का तत्वज्ञान इस सस्कृति का मस्तिष्क है, 'भागवत' और 'अध्यातम' उसका हृदय हैं, पोडपोपचार उसकी पूजापद्धति है और वर्णाश्रम धर्म उमका लोक व्यवहार है। पुरातन विभिन्न साधनाएँ विभिन्न सप्रदायों मे भिन्न-भिन रूप धारण करके उदित हुई हैं और मधुर भाव (ऋगार भनित), वात्सल्य, मध्य, दाम्य आदि सभी दृष्टिकोणो से साधना वलवती हुई है, यहाँ तक कि मीराँ की दाम्पत्यभावा और चैतन्य की महाभावा ऋगारिक भावना का भी उसमे ममाहार है। पौराणिक ब्रतोपामन इस वैष्णव सस्कृति के कर्मकाण्ड हैं। मूल रूप मे ऐकातिक होते हुए भी मध्ययुग का वैष्णव भिक्तभाव उदार है और "हरि को भर्ज सो हरि को होई" दुष्टिकोण के द्वारा उसने वर्णाश्रम की कठोरता और सामाजिक आचार-विचार की सकीर्णता का परिहार किया है। इसमे सदेह नही कि सोलहवी शताब्दी के अत तक यह वैष्णव सस्कृति अपने सहस्र दल विकसिन कर चुकी थी और साहित्य, सगीत एव कला के क्षेत्र मे इस शताब्दी का योगदान वैष्णव संस्कृति का ही योगदान है। इस वैष्णव संस्कृति ने 'हिन्दूकरण' नी प्रक्रिया का विकास किया और पराजित हिन्दू जाति को आशा, उल्लास और विजय का नया रक्षास्तोत्र दिया। रामानद और बल्लभाचार्य मध्ययुग के दो प्रमुख सास्कृतिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस सस्कृति के कड़े-कोमल पक्षो को नया रूप दिया और विदेशियो से आकान्त उत्तरापय को आतक और अवमाद के गर्त्त मे ने उवारा। तुलसी के व्यक्तित्व और साहित्य मे इन दोनोपक्षो का समाहार हो जाता है और इमीसे हम उन्हें उमी प्रकार इस मध्ययुगीन वैष्णव सस्कृति का केन्द्रीय पुरुष कहेंगे जिस प्रकार कालिदास को गुप्त युग का केन्द्रीय व्यक्तित्व। स्वय तुलसी की रचनाओं में एक अत्यन्त विराट् और उदार सकलन एव समन्वय है जो उन्हें मध्य-युग का सर्वश्रेष्ठ महाकवि ही नही, सर्वोत्कृष्ट सास्कृतिक नेता भी बना देता है। 'रधुवश' से 'रामचरितमानस' की तुलना करने पर हमे उन दो विभिन्न जीवनादर्शों का पता लग जाता है जो वैदिक काल से भारतीय सस्कृति को प्रेरित करते रहे हैं। शील, सौन्दय और साहस के साय लोक-कल्याण और करणा का समावेश कर तुलसी ने वैष्णव मस्कृति को एक नया मानदण्ड दिया जो अभी भी भारतीय हृदय-मन को प्रवोधन देने मे समर्थ है। इस्लामी परिवेश को प्रधा-नता देकर मध्यपुग के इतिहासकार उस वैष्णव सस्कृति की अवहेलना करते रहे हैं जिसे हम सच्चे अयों मे जन-सस्कृति वह सकते हैं। वैष्णव सस्कृति का यह नवीन उत्यान प्रत्यावर्त्तन नहीं, मविष्य नी ओर बढता हुआ साहसी कदम है। अगली शताब्दियों के साहित्य और सस्कार में इसके प्रमाण प्रचुर माता में मिलेंगे।

# बुद्ध और तत्त्वविज्ञान

सैद्धान्तिक तत्त्वविज्ञान भारतवर्ष में सदा ही व्यापक रूप से परिविधित होता रहा। इन सिद्धान्तों का मूल स्वयं ऋग्वेद में प्राप्त होता है। परन्तु दर्शन के सुव्यवस्थित नियमवद्ध सिद्धान्त वहुत बाद तक आविर्भूत नहीं हुए। इस प्रसंग में समय की सीमा को लेकर विद्धानों में व्यापक मतभेद है। संभवतः अब कोई भी यह नहीं कहेगा कि प्राचीन उपनिषदों में ऐसी व्यवस्थित दर्शन-पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं। मुझे इसी प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी सत्ता महाभारत-काल तक भी नहीं थी। 'महाभारत' से मेरा अभिप्राय स्वर्गीय वी० एस० सुक्यं-कर तथा उनके सहयोगियों द्धारा पुर्नीर्नीमत महाकाव्य से है जो निस्संदेह अपने मूल रूप के निकट-तम दिखायी देता है—ऐसा मूल रूप जिसे कभी प्रकाशन का सौभाग्य मिल सकेगा। मेंने अन्यत्र प्रतिपादित किया है कि 'महाभारत' में सांख्य और योग शब्दों का तात्पर्य उन दर्शन-पद्धतियों से नहीं है जिनके अर्थ में परिवर्ती काल में उनका प्रयोग होने लगा। उनका तात्पर्य है मुक्ति के दो साधनों से—प्रथम ज्ञानमूलक और द्वितीय कर्ममूलक। वास्तव में मेरा व्यक्तिगत विचार, जिससे अनेक विद्वान् सहमत नहीं होंगे, यह है कि ऐसा कुछ भी जिसे सम्पूर्ण एवं सर्वक्षेत्रीय दर्शन-पद्धित कहा जा सके, भारतवर्ष में ईस्वी सन् के काफ़ी बाद तक आविर्भूत नहीं हुआ।

उस समय अर्थात् २०० ई० के लगभग वौद्ध तथा प्राचीन परम्परावादी ब्राह्मण-दोनों ऐसी पद्धितयों का विकास कर रहे थे। एक दूसरे के मत से भिन्नता रखने वाली अनेक वौद्ध शाखाओं के नाम परिज्ञात हैं। उनके निर्माता तथा अनुयायी निश्चय ही शून्य में से अपने सिद्धान्तों की रचना नहीं करते थे। उनके अनेक मत उन अल्प व्यवस्थित विचारों पर आधारित हैं जो उनके पूर्ववर्ती बौद्ध साहित्य में लेखबद्ध कर लिये गये थे; और इसमें संदेह नहीं कि वौद्धों तथा उनके निकटवर्ती ब्राह्मणों में बौद्धिक प्रतियोगिता थी। मेरे मत से पाली में लिखित बौद्ध नियमों के प्राचीनतम भाग अपने समय की किसी व्यवस्थित दर्शन-पद्धित को प्रमाणित नहीं करते, यद्यपि उनमें सिद्धान्तों के पूर्वाभासों अथवा आगे विकसित होने वाले अध्यात्म-विज्ञान से सम्बद्ध कुछ विचारों के प्रारम्भिक रूप अवश्य सिन्नहित हैं।

कुछ भी हो, ऐसे लोग थे और अब भी है जो यह विश्वास करते हैं कि वृद्ध स्वयं अध्यात्म-विज्ञान की एक व्यवस्थित पद्धित के ज्ञाता थे। यह मत हाल ही में (१९५८ ई०) श्री हेल्मथ वान ग्लासेनाप ने, जो जर्मनस्थित ट्यूविनगेन (Tübingen) के संस्कृत प्रोफ़ेसर हैं, हरमैन ओल्डेनवर्ग की 'वृद्ध' विषयक ख्यातिप्राप्त कृति (प्रथम प्रकाशन १८८१ ई०) के तेहरवें संस्करण के विस्तृत परिविधित अंश में प्रतिपादित किया है। इस विषय में वान ग्लासेनाप का मत ओल्डेन धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

वगं के सर्वथा विपरीत है। मैं ओरडेनवग से पूणतया सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ, यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि न केवल बुद्ध के पास तरविवान की पद्धित का अभाव था वरन् यह भी कि तरविवान में उन्हें तिनक भी रुचि नहीं थी। उन्होंने उसे व्ययं और उपयोगिता-रिहत ही नहीं समझा वरन् उसकी चर्चा करना भी अस्वीकार कर दिया। पाली प्रमाण, प्रयो मे ऐसे अनेक अवतरण हैं जिनसे इसे सिद्ध किया जा सकता है। सबसे अधिक स्पष्ट है मालुक्य भुतन्त, 'मज्ज्ञिम निकाय' का ६३माँ उपदेश। 'मज्ज्ञिम निकाय' का एक भाग है और 'मुत्तपटक' के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि इसमे कुल मिलाकर प्रचलित वौद्ध साहित्य और सिद्धान्तों के प्राचीनतम रूप सग्रहीत हैं।

इस सुत्त में मालुक्यपुत्त नामक भिक्खु बुद्ध के पास आकर विकायत करता है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्नों की व्याख्या नहीं की है जो उसकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे क्या जगत् वादवत है या नहीं? यह ससीम है या असीम? आत्मा और शरीर समान हैं या भिन? वृद्ध मृत्यु के बाद रहते हैं या नहीं? अथवा ण्या मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व रहता है और नहीं भी रहता, या न तो अस्तित्व है और न अनस्तित्व हीं? मालुक्यपुत्त ने स्पष्टत कह दिया कि जब तक बुद्ध इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, या यह नहीं स्वीकार कर लेंगे कि उनको उत्तर झात नहीं हैं, वह बौद्ध सघ में नहीं रहेगा।

इसके उत्तर में बुद्ध ने पहले तो उससे पूछा—"क्या जब मैंने तुमको अपने साथ धार्मिक जीवन व्यतीत करके के लिए आमित्रत किया था, मैंने इन दिएयों को व्याख्या करने का वचन दिया था? अथवा तुमने इस शर्त पर सच में प्रवेश किया था कि मैं इन विषयों की व्याख्या करूँगा।" भिवखु ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं था।

तव बुद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावोत्पादक दृष्टान्त प्रस्तुत किया—"यदि एक बादमी विपावत तीर से घायल होता है और उसके मित्र उसके उपाचार के लिए वैद्य अयवा सत्यविकित्सक लाते हैं और मान लो कि वह कहता है कि मैं इस तीर को निकालने नहीं दूगा और न उपचार ही करने दूंगा, जब तक मैं उस व्यक्ति के विपय मे सारी वातों का पता नहीं लगा लूंगा जिसने मुझे मारा है, कि उसका नाम, उसकी जाति, उसका आकार, रूपरग, आवास क्या है? अथवा वाण, धनुप तथा प्रत्यचा ठीक किस पदार्थ की वनी है उसका ज्ञान मुझे नहीं हों जायगा? क्या इन व्यर्थ तथा निर्यंक प्रकृतों के उत्तर पाने के पहिले हों वह व्यक्ति अपने विपाक्त धाव से मर नहीं जायगा? इसी प्रकार बुद्ध का धार्मिक जीवन सबधी सिद्धान्त जगत् और आत्मा की प्रकृति पर, अथवा मृत्यु के वाद बुद्ध का क्या होगा जैसे प्रकृतों पर आधारित नहीं है। जगत् और आत्मा की प्रकृति पर, अथवा मृत्यु के वाद बुद्ध का क्या होगा जैसे प्रकृतों पर आधारित नहीं है। जगत् और आत्मा की प्रकृति कुछ भी हो, सासारिक अस्तित्व और उसका दु ख रह जाता है, जिससे मुक्ति पाने की धिक्षा देना से से अधारमूक सिद्धान्तों से नहीं है और उनसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता। मैंने उती का आख्यान किया है आने केवल उपयोगी है, जिसका धर्म के आधारमूत सिद्धान्तों से सही है और उनसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता। मैंने उती का आख्यान किया है आने केवल उपयोगी है, जिसका धर्म के आधारमूत सिद्धान्तों से सबध है और जिससे निर्वाण प्राप्त होता है—अर्थात् दु ख का सत्य, दु ख का वारण, दू ख से मुक्त, और दू ख से मित्र पाने के उपाय।"

वान ग्लासेनाप तर्क प्रस्तुत करते है कि यह और ऐसे अन्य अंश (क्योंकि यह अंश अपने में अप्रतिम नहीं हैं) केवल उपदेशात्मक उद्देश के लिए है। उनके अनुसार बुद्ध ने मालुंक्यपुत्त को दार्शनिक सिद्धान्त का अधिकारी नहीं समझा, इसीलिए उसके समक्ष व्याख्या करना अस्वी-कार कर दिया। अब इसमे कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी पाली धर्मग्रंथों में और प्रायः उनके वाद रचित बौद्ध धर्म के अन्य परवर्ती ग्रंथों में भी यह प्रदिश्त किया गया है कि बुद्ध ने जनसाधारण को सरलतर शब्दों में उपदेश दिया तथा उसके सैद्धान्तिक सार भाग को उन अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रक्खा जिनकी बौद्धिक ग्रहणशीलता के विषय में कहा जाता है कि वे आश्वस्त थे। पर मैं इस अभिप्राय को ग्रहण करने में असमर्थता का अनुभव करता हूँ (जो कि बुद्ध के प्राचीन ग्रंथों में विणत सरल, कोमल, दयालु और सौम्य स्वभाव से असंगत ही नहीं प्रतीत होता वरन् पूर्वाग्रह एवं हठधिमता से युक्त भी दिखाई देता है।), विशेषतया उस उपदेश से जिसकी बोर मैंने ऊपर निर्देश किया है; क्योंकि उसमें स्पष्टतम शब्दों में कहा गया है कि मालुंक्यपुत्त द्वारा रक्खे गये अध्यात्मज्ञान सम्बन्धी सैद्धान्तिक प्रश्न बुद्ध की समस्त शिक्षाओं से संगति नहीं रखते।

फिर यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि बुद्ध को जनता द्वारा अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के न समझे जाने का भय था तो भी यह मानना कि उपर्युक्त भिक्षु के भी विषय में उन्होंने वही सोचा, उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। मालुक्यपुत्त के प्रश्न दार्शनिक सैद्धान्तिक समस्याओं से उसके यथेष्ट रूप से परिचित होने का स्पष्ट संकेत करते है। उसके कथन से आभासित होता है कि वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक बौद्धिक सजगता के साथ यथार्थ के चिरंतन तत्वों के विषय में बुद्ध द्वारा संभावित उपदेशों को सुनने के लिए तत्पर था—विशेषत. अन्य प्रति-स्पर्धी सम्प्रदायों के मत की विरुद्धता सिद्ध करने के लिए, जैसा कि अगले अनुच्छेद में उद्धृत वान ग्लासेनाप के विचारों से प्रकट होता है।

वान ग्लासेनाप ने ओल्डेनबर्ग तथा अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत विचारदृष्टि का खण्डन करते हुए लिखा है—''बौद्ध मत में यथार्थ के चिरंतन अविनश्वर तत्वों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल यही कहकर संतोष कर लिया गया है कि किसी चिरस्थायी आत्मा से शून्य यह संसार क्षणभंगुर तथा दुःखमय है। अतएव निर्दिष्ट मत के विद्वानों द्वारा यह मान लिया गया कि बौद्धमत किसी भी दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। वह केवल मुक्ति का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत करता है तथा समस्त दार्शनिक ऊहापोह का तिरस्कार करता है। इससे पूर्व यह संभव नहीं माना जाता था कि अन्य प्रचलित मतों की स्पर्धा में अपने को प्रतिष्ठित करने की इच्छा रखने वाले मत के लिए आवश्यक था कि वह अनेक दार्शनिक सैद्धान्तिक प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करे तथा अपनी नैतिकता को आधारभूमि प्रदान करे, यदि वह शास्त्रार्थ मे उनके विरोध में अपने को शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है।"

मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि बुद्ध अन्य सम्प्रदायों से स्पर्धा के प्रपंच में पड़ना चाहते थे। वे वैसे ही थे जैसे महात्मा गाधी। दूसरे मताव-लम्बी ही उनके पास आते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि बुद्ध उनके घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंबी-अनुशीलन

पास गये। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के पास जो भी गया उन्होंने उसका उदारतापूर्वक स्वागत किया तथा उसके द्वारा पूछे गये समस्त प्रश्नों का उत्तर अत्यन्त सरलता से दिया। गायी जी की तरह ही उन्होंने वार्शनिक सैद्धान्तिकता की कोई आवश्यकता नहीं समझी। चाहे अपनी नैतिकता की स्थापना के लिए हो, चाहे किसी और कारण, जैसा उनके ही शब्दों से मुझे प्रतीत होता है। वान ग्लासेनाप का 'पूर्वाघार' वाला तक उनके लिए कोई शिवत नहीं रखता होगा। उनकी नैतिकता कम और पुजजन्म के सिद्धान्तों पर आधारित थी जो उनके लिए स्वन सिद्ध थे। दो सहलाव्यियों से भी अधिक समय से अधिकाश हिन्दुओं को ऐसा ही प्रतीत होता रहा। जैसा बुद्ध को लगा वैसा ही उनके समस्त अनुधायियों को भी प्रतीत हुआ कि इन सिद्धान्तों को मानने के लिए किमी तकयुक्त दार्शनिक आधार को आवश्यकता नहीं है, और बुद्ध को व्याव-हारिक नैतिकता के लिए भी किसी दार्शनिक सिद्धान्त को अपेशा का अनुभव नहीं किया गया, वैमे ही जैसे गावी जो के विषय मे। पर यह निश्चय हो सत्य हो सकता है कि बुद्ध के अनेक अधिक परवर्नी अनुयायियों ने 'मालुक्य मुत्तन्त' तथा वैमे ही अन्य उपदेशों मे सिखाये गये पाठ को मूलकर अयवा उसकी अवहेलना कर अन्य मतवादियों, विशेषत ब्राह्मणों, की दार्शनिक व्याख्याओं की प्रेणा से अपनी स्वतृत दार्शनिक पद्धित का निर्माण कर लिया हो।

यह प्रश्न कि बुद्धवर्म के सिद्धान्त-प्रयो में कौन से तत्व बुद्ध के अपने उपदेशों को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं, अरयन्त किंठन हैं। अपने अन्तिम रूप के विश्लेषित किये जाने पर यह विधकनर व्यक्तिपर के ही प्रतीत होता है। मैं समझता हूँ, इसमें किमी का मतभेद नहीं होगा। यहीं वात, कुल मिलाकर ऐतिहासिक ईसा मसीह के वास्तिवक उपदेशों और 'न्यू टेस्टामेंट' के पारस्परिक सवध में कहीं जा सकनी है। किन्तु ओल्डेनवर्ग की उपक्रमणिका के पूर्व भाग में वान ग्लासेनाप ने कुल अतिशय वृद्धिमानी की वार्त कहीं हैं, जिनमें उन्होंने इस विश्यय में ओल्डेनवर्ग की उस सामान्य धारणा की सुरक्षा की है जिसके अनुसार सरलतम, अतिशय मानवीय भावना से युक्त तथा कम से कम रहस्यमयी प्रवृत्ति की पितृत कथाएँ सभवत सुत्रसे अिनक प्राचीन एव बुद्ध के अपने वचनों का प्रतिनिधित्व करने वालों मानी गयी हैं। कुल पूर्ववर्ती विद्धानों ने इसके लिए ओल्डेनवर्ग की आलोचना को थी। चान ग्लासेनाप ने ममुचित उत्तर देते हुए कहा—"यह मान्यता कि अतिमानवीय दैवीशिक्तसम्पन्न बुद्ध (जैसा कि बाद में उन्हें माना जाने लगा) बौद्ध इतिहास के आरम्भकनी होने और मिहलवासी भिन्नुओं द्धारा वाद में पानी प्रयो में बुद्ध का मूलत सरल मानवीय व्यक्तित्व वाद में गढ़ कर स्थापित कर दिया गया,इतिहास के स्वामा-िक विकास-कम ना विरोधी प्रतीत होती है, यश्चिप मानवीय व्यक्तित्व में भी अशत चमत्कारिक तत्व समाविष्ट हैं।"

उसने बडें औचित्यपूर्वक इस वात की ओर निईंग किया है कि हमारे समय में ही गांधी (जो अत्यन्त सरल, सौम्य तया सकोचशील थे) तया अय धामिक नेताओं पर ईश्वरतत्व का आरोप देखते-देखते किया जाने छगा। ऐसा मारतवर्ष में ही नहीं, ससार के अन्य भागों में भी पटित हुआ है। अच्छा होता यदि वान ग्लासेनाय ने इसी प्रकार की स्वस्य एवं विचारपूर्ण दृष्टि युद्ध तथा उनके दार्शनिक सिद्धान्तों के सबय में अपनायी होती। कम से कम मुझे तो इसमें स्वा- भाविक विकास-क्रम का विरोध ही दिखायी देता है कि वुद्ध से किसी दार्शनिक सिद्धान्त को सम्बद्ध किया जाय, क्योंकि तब मेरे मत से इसका तात्पर्य होगा 'मालुंक्य सुत्तन्त' जैसे लिखित अंशों को सिहलवासी भिक्षुओं द्वारा रिचत परवर्ती कृति मानना, विशेषतः तब जब यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने किस कारण बुद्ध मत के मूल रूप को बदलने की चेष्टा की। गांधी की भी दार्शनिक ऊहापोह में कोई रुचि नहीं थी। पर इस तथ्य के कारण उनकी धार्मिक महत्ता कम हुई हो, ऐसा आभास नहीं मिलता। यद्यपि उनके समय में अन्य अनेक धर्म तथा दर्शन, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों सम्मिलित है, उतने ही जागरूक थे जैसे बुद्ध के समय में रहे होंगे। बुद्ध की तरह उन्होंने भी यह अनुभव किया कि उनसे संघर्ष करना निरर्थक है। विना राग-द्वेप के अपने उपदेशों को सरलतापूर्वक प्रचारित होते देखकर ही वे संतुष्ट थे।

मानवीय वुद्ध जिन्हें वान ग्लासेनाप ने परंपरा के प्राचीनतम अंशों के वीच से खोज निकाला है, दार्शनिक सिद्धान्तवादिता से उतना ही विरक्त थे जितना कि अलौकिकता से।



#### सी-एच० वॉदवील

#### भागवत धर्म में प्रेम-प्रतीकवाद

प्रेम-प्रतीकवाद के माध्यम से लौकिक प्रेम तथा दिव्य प्रेम मे सादृश्य की अभिव्यक्ति मभी आस्तिक धर्मों की एक सामान्य विद्येपता है, जब तक कि वे परमात्मा और जीवात्मा मे पारमार्थिक अथवा प्रातिमासिक, नित्य अथवा अनित्य भेद स्वीकार करते हैं। पारलौकिक सबध उपमेय होता है और लौकिक सबध उपमान—सात के सहारे अज्ञात की व्यजना होती है और वृक्ष के सहारे अनुद्र की।

फिर भी इस प्रेम-प्रतीकवाद की अभिव्यक्ति मे विभिन्न धार्मिक तथा दार्गनिक सप्रदाय नितात भिन्न दिखलाई पडते हैं—परमात्मा कभी प्रेमी और कभी प्रेमिका के रूप मे और कभी पति के रूप मे तथा आत्मा उसकी भार्या अथवा वल्लभा के रूप मे और इसी प्रकार प्रेम न्यत महासुख अथवा महादु ख के रूप मे प्रस्तुत किये जाते हैं। इस अलौकिक प्रेम-व्यापार मे जीवात्मा तथा परमात्मा के पारस्परिक सबधों के विषय मे नाना सप्रदाय अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार नाना प्रकार की कल्पनाएँ करते हैं। इस पारलौकिक सबध मे निम्नलिखित मे से किसी एक अथवा अनेक तत्वों का समावेश हो सकता है—

- १ एकात निष्ठा और पूर्ण आतम-समर्पण की भावना (केवल आतमा के पक्ष मे)।
- २ ईश्वर से मिलन की वेदनापूर्ण लालसा (आत्मा के पक्ष मे)।
- उ ज्या अथवा अनग्रह (केवल परमात्मा के पक्ष मे)।
- ४ पारस्परिक आकर्षण।
- ५ मिलन का परमानद।

प्रेम-प्रतीकवाद की अभिव्यक्ति नितात सादृश्यमूळक अथवा यिकिचित् ययायमूळक भी हो सकती है। बहुवा उपमेय (लोकोत्तर प्रेम) मे एक ही दो तत्व ऐसे होते हें जिनका वर्णन उपमान (लौकिक प्रेम) द्वारा भलीमाँति हो सकता है। उस दशा मे उपमान का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह धार्मिक साँचे मे अधिक से अधिक फिट बैठ जाय—औवित्य पर अधिक घ्या गर्ही दिया जाता। प्राय ही लौकिक प्रेमव्यापार का नही बिक्त एक परिस्थित-विशेष अथवा सण-विशेष का वर्णन किया जाता है, तथापि कभी-कभी दिव्य (अलौकिक) प्रेम की सुलना के लिए लौकिक प्रेमव्यापार का ही आश्रय लिया जाता है। अत प्रेम-प्रतीकवाद मे उपमान एक प्रकार से लौकिक प्रेमव्यापार का ही आश्रय लिया जाता है। अत प्रेम-प्रतीकवाद मे उपमान एक प्रकार से लौकिक प्रेम का उन्नयन अथवा उसका दैवीकरण प्रतीत होता है। और चूँकि लौकिक प्रेम को प्रियस पृथक नहीं किया जा सकता, इमलिए इस प्रकार का दैवीकरण

दूसरे शब्दों में लौकिक यौन संबंध का ही दैवीकरण है। चैतन्योत्तर बंगाली वैज्जव संप्रदाय स्थूल यौन संबंध के दैवीकरण का और फिर उसी प्रकार दिव्य प्रेम में वासनापरक ऐंद्रियता के आरोप का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

यह ध्यान देने की वात है कि नास्तिक दर्शन-संप्रदाय भी लौकिक प्रेम के महत्व की नितांत उपेक्षा करने के वावजूद भी लौकिक प्रेमच्यापार में कुछ तत्वों को पृथक् कर प्रेम-प्रतीकवाद का उपयोग करते है। यह विशेषता मध्यकाल के वौद्ध तया शैव तांत्रिकों में भलीभाँति देखी जा सकती है जब वे अकथनीय महासुख का वर्णन करने के लिए, जो दो विरोधी तत्वों—प्रज्ञा-उपाय, संज्ञा-करणा, शिव-शक्ति (वाद में कृष्ण-राधा)—के संयोग से तथा युगनद्ध सहजावस्था तक पहुँच जाने से संभव माना जाता है, वर्णन करने के लिए यौन संवंध का वारंवार निर्देश करते हैं। यहाँ पर वैयक्तिक संवंध का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये विरोधी शब्द शक्ति अथवा सत्ता के प्रतीक-मात्र हैं, जिनका परमानुभूति में विलय हो जाना अवश्यम्भावी है। लौकिक प्रेम की दृष्टि से यह अपने मनोवैज्ञानिक संदर्भ से पृथक् एक सुखात्मक तत्व ही है जो सहजसुख के समकक्ष यौगिक महासुख के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इस प्रसंग में किसी प्रतीकवाद की चर्चा मुश्कल से होगी, क्योंकि महासुख स्वत: मैथनपरक आनंद की ही चरम परिणित है।

यद्यपि महासुख और मैथुन का संबंध यथार्थ है तथापि विरोधी शब्दों के धर्म या गुण सादृश्यमूलक मात्र है। एक सिद्धान्त की कल्पना पुरुष के रूप में और दूसरे की स्त्री के रूप में की जाती है। एक सित्त्रय है तो दूसरा निष्त्रिय। शैव सिद्धान्त में पुरुष (शिव) निष्त्रिय है और शिक्त (प्रकृति) सित्तय—जैसा कि वेदान्त में माया। वौद्ध तांत्रिक सम्प्रदाय इसके प्रतिकूल है। परन्तु उस प्रकार का आरोपण महत्वहीन है। महत्व की बात तो दोनों पक्षों का विरोध और आकर्पण तथा उनका अद्वैत स्थित में अन्तिम पुनिवलय है जो पूर्णानन्द की ही जाति का है।

लौकिक संबंध को तिनक भी महत्व न देते हुए तांत्रिक साधक ऐसे सभी प्रकार के संबंधों को, जिनमें लौकिक प्रेम के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष सिन्निहित हैं, दृढ़तापूर्वक तिरस्कृत करता है। अर्धागिनी एक स्त्री की अपेक्षा अलौकिक शिवत अथवा प्रकृति की अभिव्यक्ति के रूप में केवल सम्भोग की दृष्टि से देखी जाती है। लौकिक प्रेम लौकिक अर्थ में एक योगी के लिए विजत है। इसी कारण स्त्री को परकीया होना चाहिए। यदि वह वारांगना अथवा नीच जाति की स्त्री है तो और भी अच्छा है। अतएव तांत्रिक सम्प्रदाय के प्रेम-प्रतीकवाद की प्रवृत्ति यौन-व्यापार को उसके लौकिक संदर्भ से अलग करने की है। वह प्रेम-संबंध के वैयक्तिक पक्ष की उपेक्षा भी करता है।

तांत्रिक साहित्य और सम्प्रदाय के विकास के बहुत पहले हम वैदिक ऋषियों को ब्रह्म और जीव के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रेम-प्रतीकवाद का स्वल्प प्रयोग करते हुए पाते है। उदाहरणार्थ वृहदारण्यक उपनिषद् (४।३।२१) के प्रसिद्ध मंत्र में—

तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न वह्यम् किंचन वेद नान्तरम्। एवमेवायम् पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बह्यम् किंचन वेद नान्तरम्।।

परन्तु इस उपनिषद्-वाक्य मे यौन-सयोग से उत्पन्न विलय की स्थिति मात्र की तुलना समाधि के आनन्द से की गयी है। ब्रह्म और जीव के मध्य प्रेमो और प्रेमिका के रूप में जो दो पक्षां का लाक्षणिक सादृक्य है वह यहाँ प्रत्यक्षत स्पष्ट नहीं होता।

वैदिक साहित्य में लौकिक प्रेम की क्ल्पना काम के रूप में की गयी है। वह (काम) स्नी-पुरुप के स्वामाविक आकर्षण से उत्पन काम-वासना को व्यक्त करता है। ऐसी काम-वासना का लक्ष्म, चाहे वह एक या दोनों के अनुभव की वस्तु हो, यौन-सवध ही होता है। काम का वर्णन सर्वव्यापी, सर्वशिक्तमान्, अदम्य और समाज-विरोधी शक्ति के रूप में क्षिया गया है। यह एक महान् साम्य विद्यायव है। इसके द्वारा अनेक भिन्न जातियों और जीवन स्तरी—राज पुनियां और ऋषियों, अप्सराओं और पुरुपों—से सवधित प्राणियों का एकीकरण होता है। स्वमावत उप और अहकारी होने के कारण यह उदात्त भावनाओं और कियाओं का प्रेरक नहीं है, परत्तु वह पर्याप्त दुःख उत्पन वरने की क्षमता रखता है। ऋषेद (१०१५) में पेन्छर के अनुसार "तात भारोपीय साहित्य की सर्वप्रयम प्रेम-कहानी उर्वशी और पुरुरवा के अमृतपूर्व दुःचान्त प्रेम की कहानी है जिसमें प्रेम का सूत्रपात नारी करती है और पुरुष दुःचाना है।

एक प्रवल मानवीय प्रवृत्ति के वैयक्तीकरण के रूप में 'काम' महावाव्य और पुराण के अनेक उपास्यानों में प्रधान पात्र है जिनमें वह निश्चित रूप से एक कप्टदायक और अधम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि उसकी गणना अयं, धर्म और मोक्ष के साय जीवन के चार लक्ष्यों में की जाती है तथापि उमे धर्म-विरद्ध और ममुक्षकों के लिए एक सघातन शक्ति के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। विवाह की रूढ पद्धित में, जिसके अन्तर्गत कन्यादान आना है, उसका कोई स्थान नहीं है। वह (काम) विवाह की गन्ववं-रीति को प्रेरित कर सकता है जो 'मानव-धर्मशास्त्र' (३, ३२) के अनुसार इच्छा से उद्भूत होता है और उसका उद्देश मैंयुन है। परन्तु गन्धर्व-विवाह क्षत्रिय जाति के लिए एक रियायत सा लगता है। फिर भी विवाह के उपरान्त पत्नी (कामिनी) अपने पति के साथ लैकिक प्रेम का मुखानुभव करते समय उसके साथ पूर्णत भिन्न तथा अपरिवर्तनीय सम्बंध मे प्रवेश करती है जिसमे काम महत्वहीन हो जाता है। 'महाभारत' मे हिन्दू जाति नारी के ही माध्यम से लौकिन प्रेम के स्तर से ऊपर उठ वर एक उन्कृप्ट उदात्त नृति-प्रयान शक्ति के रूप में प्रकट होती है। 'महाभारत' में वहत से सूरम्य प्रेमास्यान है जिनमें नल और दमयन्ती की नया सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दाम्पत्य सबध की समरसता और अपरिवर्तनशीलता पर जोर देते हुए यह क्या हिन्दू दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का आदर्श प्रम्तुत करती है, विन्तु पति जब अपनी विश्वसनीय पत्नी में सुकूमार भावना से अनुरक्त-सा प्रतीत होता है तब भी उसका स्नेह कभी भी वासना अथवा अहकार से मुक्त नहीं होता। वह सदा ही म्यूनाधिक काम से

१ 'कथा-सरित्सागर' के अप्रेजी अनुवाद की भूमिका।

प्रभावित होता है। इसके विपरीत पत्नी के प्रेम में असीम गंभीरता रहती है, उसमें सम्पूर्ण भिक्त-भाव और उत्कट आत्मसमर्पण रहता है जिससे वह बड़ा से बड़ा आत्मोत्सर्ग कर सकती है। जहाँ पर पित के प्रेम का उल्लेख एक दुर्बलता के रूप में किया जाता है (जैसे, रामायण में राम-विलाप) वहाँ हिन्दू सती नारी में वही प्रेम एक उत्कर्षक भावना का प्रतीक हो जाता है। पति की कृतद्गता और अयोग्यता बहुघा उसे (पत्नी को) अपने मार्ग से विचलित करने के स्थान पर एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे वह अपने चरित्र के सोने में प्राणोत्सर्ग के सुहागे का संयोग कर सकती है। वे ही 'पवित्र नारियाँ' अपने योद्धा पतियों की अपेक्षा भारतीय महाकाव्य की सच्ची नायिका है। वे अपनी कोमलता और मुग्धता को सुरक्षित रखती हैं जो उनके प्रेम को सचम्च मानवीय वनाता है। पर उनके प्रेम में एक निरपेक्ष, क़रीव-क़रीव अलौकिक पवित्रता, गम्भीरता और पूर्ण आत्म-समर्पण रहता है जो वस्तुतः उसे (प्रेम को) एक प्रकार की धार्मिकता की भावना प्रदान करता है। यह कहा जा सकता है कि दाम्पत्य-प्रेम का नारी-आदर्श, जैसा कि 'महाभारत' में बताया गया है, तत्वतः धार्मिक होता है और उसका लक्ष्य उस अपूर्ण मानव की अपेक्षा, जिसके प्रति उसका आचरण होता है, उच्चतर होने का अधिकारी है। अतएव 'महाभारत' प्रेम को पित-पत्नी के बीच आदर्श प्रेम-सम्बन्ध मानता है जो काम-वासना मात्र से ऊपर उठ जाता है। परन्तु केवल पत्नी ही वस्तुतः इससे उदात्तं और उत्कृष्ट बन पाती है अथवा यों किहए वही इसे अपनी साधना बना पाती है। पवित्र हिन्दू सती नारी पहले से ही भक्त होती है।

यह निश्चित करना किठन है कि 'महाभारत' में विकसित अखण्ड प्रेम के नारी-आदर्श ने भागवत धर्म के आदर्शों को कहाँ तक प्रभावित किया है। 'महाभारत' में विहित नारी-धर्म और 'भगवद्गीता' द्वारा सच्ची भिक्त के लिए प्रतिपादित प्रकृति और भावनाओं में विलक्षण साम्य है। तथापि 'भगवद्गीता' में मुश्किल से ही कोई प्रेम-प्रतीकवाद है। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अनुराग बारम्बार व्यक्त करते हैं (१२।१४ और २०) और गीता के ग्यारहवें अध्याय के ४४वें श्लोक में अनेक दृष्टांतों के सहारे इस कथन पर वल देते हैं — पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम्। अर्थात् कृष्ण अपने भक्तों के लिए वैसे ही हैं जैसे पिता पुत्र के लिए, मित्र मित्र के लिए और प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिए। परन्तु यह कही भी ध्वनित नहीं होता कि भक्त की आत्मा कृष्ण के प्रति वैसी ही भावना रक्खे जैसे एक निष्ठावती नारी अपने अभीष्ट पित के प्रति रखती है।

अतः तामिल सन्त कवियों के धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत प्रेम-प्रतीकवाद के विचार-निष्ठ प्रयोग के लिए हमें ईसा की ७ वी शताब्दी की प्रतीक्षा करनी होगी।

सबसे प्राचीन शैव सन्तों में सम्बन्दर है जिनकी तिथि ईसा की ७ वीं शताब्दी के पूर्वार्घ के आसपास है। उनके समय में शमनों, सर्वशिक्तमान् जैनों और ईर्ष्यालु बौद्धों का प्रभुत्व था। इन सबके विरुद्ध वह शैव अद्वैत के साहसी परन्तु एकाकी प्रवर्त्तक थे। शिव और तिरुवण्णमालइ तथा चिदम्वरम् के रमणीय तीर्थों की प्रशस्ति में लिखे गये बहुत से स्तोत्रों में हृदय की भिक्त बहुत प्रमुख नहीं है। सम्बन्दर का अपने ईश्वर से सम्बन्ध एक स्वामिभक्त सेवक के अपने स्वामी

के सम्बन्य से बढ़कर है। तथापि कम से कम दो अवतरणो में प्रेम-प्रतीकवाद का सकेत है। प्रथम अवतरण में शिव की चरण-स्तुति करती हुई एक नारी का वर्णन है —

"तुम्हारे चरणों में भय-विनत हो वह पुकारतों, हे घूजेंटे । हे देव, मेरे शरण्य, हे वृषभ-

"मरहरू के देव  $^{\rm I}$  जहाँ नव कुमुदिनियाँ विकसित होती है वहाँ क्या उसे इम हृदय की वेदना मे छोड जाना उचित है  $^{\rm 2}$ " (१७)

अग्रेजी अनुवाद-कत्तीओ को प्रस्तुत पद्यारा की व्याख्या मे सन्देह हुआ।

भूमिका के पहले ही जोड़ी गयी एक वाद की टिप्पणी मे उन्होंने स्वय पुस्तक मे दी हुई व्यारया से भिन्न एक दृष्टिकोण व्यक्त किया —

"इससे मिल्टेन-जुल्ते तामिल धार्मिक काव्य के अन्य स्तोत्रो से इस म्लोत्र की पूरी-पूरी तुल्ना उनका (लेखको का) यह विस्वास सुदृढ करती है कि स्तोत्रगत 'वह' (स्त्री) भक्त के अति-रिक्त कोई नहीं है जो अपनी उपमा एक प्रेमाकुल स्त्री से देता है, उदाहरणार्थ १९ वें पद्याश मे ।"

१९ वाँ पद्यादा उस नारी की, जो अपने प्रेमी के लिए व्ययित है, प्रणय-वेदना का और उससे आविर्मूत दारीर पर पडे हुए चिह्नो का निर्देश करता है —

"जैसे हरी क्षाताओ वाले पुष्पद के कुसुमित होते तरुवर में, वैसे ही मुझ पर प्रेम का विशद चिह्न वना हुआ है, क्योंकि वह, जिसने मेरी व्यथा को दूर किया था, अभी भी अनन्त सन्ताप छोड़ गया।"

प्राचीन तामिल काव्य मे ऐसी कत्पना की गयी है कि अपने प्रियतम के वियोग-दु स से प्रेमियों के दारीर पर चिह्न पड जाते हैं। इस विश्वास का दृष्टात तृतीय सगम से सम्यन्यित ४०० किवताओं के एक सक्लम 'अग नानूर' में मिलता है, जिमकी विषय-वस्तु यथार्षत विश्वत पित-पत्नी की यातना ही है। अनुरक्त पत्नी कावली का सक्लापूर्ण चरित्र ही उसमें प्रधान है और वह प्राचीन राजस्थानी साहित्य की विरिहणी का सच्चा प्रतिरूप है। कवीर ने उस विरिहणी का उपयोग आत्मा की ब्रह्म के लिए उत्कण्टा के प्रतीक के रूप में किया। यह महत्वपूर्ण वात है कि उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभिन्न युगी में और विभिन्न धार्मिक प्रसगों में एक ही प्रकार को लेक-साहित्य जीवात्मा और ब्रह्म के सम्यन्य के सबसे उपयुक्त प्रतीक के रूप में आया।

सम्बन्दर मे, जिसकी धार्मिक प्रेरणा बहुत उच्चकोटि की नहीं है, प्रेम-प्रतीकवाद का उपयोग भिन्न है। परन्तु वादागर के बारे मे, जिन्हे दीक्षितार ने सम्बद्धर से दो दाताब्दी बाद ईसा की ९वी दाताब्दी मे रक्खा है, ऐसा नहीं है। उनके महान् प्रन्य 'तिरुवाद्याम्' का वर्णन इन सब्दों में किया गया है 'उत्कट धार्मिक भावनाओं का ह्योंन्मत्त काव्य में धारा-प्रवाह उद्रेक ।' इस कृति का मुख्य विषय है कि की अपने ईस्वर दाव के प्रति विपादपुण उत्कण्ठा।

२ इन छवो के बँग्नेजी अनुवाद तथा उनकी क्रमसल्याएँ एफ० किंग्जबरी तथा जी० ई० फिलिम्स के सकलन (हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज में प्रकाशित १९२९ ई०) के अनुसार हैं। ३ जिसे तालेबी या नायगी (स० नायकी) भी कहा जाता है। प्राचीन तामिल काव्य में 'विरह' और 'विरहिणी' शब्द अपरिचित हैं।

माणिक्क का हृदय अपने देव के प्रति प्रेमाभिलाषा में (निनरु उरुक) निरन्तर तरल हो उठता है। वह उसका वर्णन करते है $^*$ :—

"हे रत्नों के स्वर्णिम और यशस्वी पर्वत! जो तुममें निरन्तर अनुरक्त है उन्हें वरदान दो। मेरे प्रभु! मेरी आत्मा को द्रवित करते हुए तुम मेरे अन्तर में निवास करो।"

आत्मा की परमात्मा के प्रति इस लालसा की उपमा गौ की अपने बछड़े के प्रति प्रदर्शित अभिलाषा से दी गयी है —

"जैसे एक गाय अपने वछड़े के लिए उत्किष्ठित रहती है उसी भावना से मैं उसकी खोज करूँगा, मेरी उत्कट आत्मा द्रवीभूत भले ही हो जाय।"

वह प्रेम जो भक्त की आत्मा को उपभुक्त और द्रवीभूत कर देता है, सामान्यतः, ऐसे पदों में व्यक्त किया गया है जो स्नेह अथवा सुकुमारता की अपेक्षा अभिलाषा की ओर अधिक इंगित करते है। उदाहरणार्थ, 'तिरुवाशगम' (३४,७) में —

"जो शिव से प्रेम नहीं करता उसका स्पर्श मैं नहीं करूँगा।" (किग्सबरी और फ़िलिप्स, पृ० १२१)।

जिस शब्द का अनुवाद 'प्रेम' किया गया है वह है, 'वेण्डार' अर्थात् 'कामना, अभिलाषा करना'; और प्रस्तुत पंक्ति का अनुवाद पोप ने अधिक औचित्य के साथ इन शब्दों में किया है——'जो शिव की कामना नहीं करते'।

उसी प्रकार दूसरे उद्धरण में—'परन्तु मेरे प्रत्यंग में उसने प्रेम की उन्मत्त कामना भर दी।' (ट्रेड—किग्सवरी और फ़िलिप्स, पृ० १२७)। पुस्तक में सीधा-सीधा 'माल' शब्द है जिसका अर्थ 'कामना, अभिलाषा' होता है।

यद्यपि ५१ वें और अन्तिम स्तोत्र 'मुक्ति का विस्मय' में प्रथम पद्यांश 'प्रेममार्ग' अर्थात् 'पत्ती नेरी' का उल्लेख करता है तथापि यह उत्कण्ठा समूची कविता का प्रमुख स्वर है। पत्ती (भिक्त) का अनुवाद पोप ने 'पुण्य प्रेम' किया है। 'पत्ती नेरी' शब्द का चयन ही लेखक के इस अभिप्राय को ध्वनित करता है कि वह उत्कण्ठा के साधन को गीता के भिक्त-मार्ग के अनुरूप वनाना चाहता है।

यद्यपि 'तिरुवाशगम्' शिव की प्रशस्ति एक वैयिक्तक, सर्वानुग्रहपूर्ण और सम्वेदनशील ईश्वर के रूप मे करता है तथापि गीता की तरह उसने भी प्रतीकवाद का उपयोग नहीं किया है। माणिक्क सुसंस्कृत ब्राह्मण था। 'तिरुवाशगम्' के प्रत्येक अंश से यह सिद्ध होता है कि वह 'भागवत' के विचार और परम्पराओं से प्रभावित था, क्योंकि इस ग्रन्थ के शिव 'भगवद्गीता' के कृष्ण की भूमिका में कई वार आते है; और यह तो हमने देखा ही है कि प्राचीन भागवत धर्म लौकिक प्रेम-सम्बन्ध और लोकोत्तर प्रेम अथवा भिक्त के बीच सादृश्य नहीं स्वीकार करता था। तथापि माणिक्क की प्रेम-विषयक धारणा ने विरह-तत्व अथवा जीवात्मा की परमात्मा के प्रति उत्कण्ठा

४. 'तिरुवाशगम्' के उद्धरण जी० यू० पोप के अनुवाद से ग्रहण किये गये हैं। जहाँ इसका अपवाद है वहाँ अन्यथा सूचित किया गया है।

को प्रधानता देकर एक नये, वैयक्तिक तथा भावात्मक तत्व की प्रतिष्ठा की है जिससे प्राचीन भागवत धर्म अनिभन्न है।

'तिरुवादागम्' के अतिरिक्त माणिक्क वादागर ने 'तिरुक्कोवह' नामक रोमास की रचना की। इस रचना का विषय एक ऐसी विरिहणी की असहा वेदना है जिसका प्रियतम (पित) विदेदा में व्यवसाय करने गया है। यहाँ पर भी हम वियुक्त प्रेमियों के विवय का सिवस्तर वर्णन पाते हैं जिसे 'अग नानूर' के प्राचीन कवियों ने सम्पादित किया था। परन्तु इस बार वह प्राचीन राजस्थानी-साहित्य के 'बीसळदेव-रास' और 'ढोळा-मार्ल' में मिळते-जुळते गल्प के लोकप्रिय रोमास के आवरण में प्राप्त होता है। परन्तु जहाँ प्राचीन राजस्थानी आव्हें में सरळ लीकिक प्रेम और एक वियुक्त पत्नी को अपने विदेश गये हुए पित के लिए, जिमसे उसका सयोग पुन हो जावेगा, करणाई विरह-व्यथा का निरुपण है वहाँ 'तिरुक्कोवह' की नायगी को ऐसा सुद्ध दुर्लम है। इसके अतिरिक्त, यह कहानी लोक-कथा मान नहीं है। माणिक्क के अनुयायियों ने इस कविता की रूपक के आधार पर आध्यात्मिक व्याख्या की है। यदि यह व्याख्या वस्तुत व्यायमगत है तो भारत में 'तिरुक्कोवह' को ब्रह्म-जीव के गूढ प्रेम-वन्यन को व्यवत्त करने के लिए लोकप्रिय रोमास के प्रतीकात्मक उपयोग का प्रथम प्रयास माना जा सकता है।

माणिवक के बहुत पहले बौद्ध और जैन सन्यासियों ने लोकप्रिय लोक-कथाओं के अन्त-गंत उपदेश निहित करने में वड़ी कुशलता प्रदीशत की थी। बौद्धों ने जातको जैसे किल्पत कथानकों को श्रेष्ठ माना, जब कि जैन भिक्षु रूपक अथवा लोकप्रिय कहानी के सरल रूपन्तर को अच्छा मानते हैं, जिसमें विशिष्ट जैनी उपसहार भद्दें रूप में जुड़ा रहना है। परन्तु उन रूढ धर्मानुयायियों से लौकिक प्रेम को किसी प्रकार का अनुमोदा नहीं प्राप्त हुआ। अत्यन्त मामिक प्रेम-कथाओं के जैन रूपान्तर—उदाहरणार्थ प्रसिद्ध 'तारागोला' —में लौकिक प्रेम की निर्यंकता यथोचित रीति से सिद्ध की गयी है और प्रेमी अन्त में जैन भिक्षु बन जाते हैं। यह समझता सरल है कि उन शानतों के अमानवीय दृष्टिकोण और धर्म के प्रति उनकी तिरस्कार-भावना ने किस प्रकार सभी सच्चे भक्तों की दृष्टि में उन्हें पृणास्पद बनाने में योग दिया होगा।

माणिवक की कथा में अक्रुनिम लोक-काव्य का गौरव और स्वामाविक रमणीयता है जो रपक के पाण्डित्य-प्रदर्शन से बहुत दूर है। तथापि यह च्यान देने योग्य है कि कवि ने अपनी कथा ने ग्ड महत्व की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया और श्रोताओं को मनमाना अर्थ लगाने के लिए स्वतन रहने दिया। व्याख्या करने की यह स्वतन्तता इस सन्त के एक प्रशसक द्वारा लिखित कविता के प्रथम छद में ही उपस्थित हैं—

५ ईसबी सन् १६४३ मे प्राकृत-पद्य मे विराचित एक रूपानी प्रेमकया । कहानी पाँचवीं घताब्दी के श्री पदिलप्त (अथवा सिरी पालित्त) को एक प्रसिद्ध जैन धर्म-कथा 'तरगवती' पर आधारित है।

'इसकी चर्चा करते समय ब्राह्मण इसे ही वेदों का और योगी आगमों का सार कहेंगे। कामी पुरुष इसे ही कामशास्त्र का और तार्किक इसे ही तर्कशास्त्र का ग्रन्थ कहेंगे।'

हिन्दू धार्मिक परम्परा श्रोताओं के पक्ष में इस स्वतंत्रता और व्यञ्जना-शक्ति पर पूरापूरा विश्वास करने की इस विधि का अनुमोदन नहीं करती। दूसरी ओर, यह पूर्ववर्ती सूफ़ियों के
सादृश्य-भाव (मोत्तल) की प्राथमिकता से विलक्षण साम्य प्रकट करता है। सूफ़ी उपदेशक एक
प्रकार की चेतावनी के रूप में साधारण भाषा के पदों का सादृश्यार्थ में प्रयोग करते हुए प्रायः निर्देश
और व्यञ्जनाओं के सहारे आगे बढ़ता है। ऐसा वह श्रोताओं की आत्मा को जागृत करने के लिए
करता है जो शनैः शनैः समीकरण की किमक प्रक्रिया द्वारा इसके गहन अर्थ को समझ जायँगे।
गूढ़ पथ पर जितना ही वे प्रगतिशील होंगे उतना ही उनमें प्रत्येक शब्द अथवा किया में,
चाहे देखने में वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, सादृश्यात्मक अर्थ और अलौकिक पुकार को
खोज निकालने की क्षमता आएगी। सूफ़ी धर्म-प्रचार ने उपाख्यान का भी बहुत प्रयोग किया है।
७ वी-८ वीं शताब्दी में बसरा सूफ़ियों की पहली पीढ़ी का हिंडोला था और असंख्य उपदेशक
(क़ोस्स) संगीतात्मक गद्य (क़िस्सः) में उपाख्यानों के सहारे जनता को शिक्षा देने में और
उनको अपने धर्म में दीक्षा देने में संलग्न थे। बसरा के पूर्ववर्ती सूफ़ियों का तामिल सन्त-कवियों
पर प्रभाव कालकम के आधार पर अमान्य नहीं सिद्ध किया जा सकता जबिक भौगोलिक और
ऐतिहासिक परिस्थितियाँ इस की संभावना की ओर इशारा करती है।

माणिक्क वाशगर के धर्म-परिवर्तन का उपाख्यान और 'तिश्वाशगम्' में निहित आत्म-कथात्मक वृत्तान्त ही उपर्युक्त मुसलमानों के प्रभाव को ध्वनित करता है। हमें यह विदित होता है कि मदुरा के सम्राट् अरिमर्तनम् का युवक ब्राह्मण मन्त्री माणिक्क अपने स्वामी द्वारा मुसलमान व्यापारियों से राजसी अस्तबलों के लिए घोड़े खरीदने के लिए समुद्र-तट भेजा गया था।

६. 'तामिल साहित्य और इतिहास का अध्ययन', लन्दन, १९३०, पृ० १०३ पर बी० आर० दीक्षितार द्वारा उद्धृत। ७. तुल० एल० यसिग्नां: लेक्सीक तेकनीक द ला पिस्तीक मुसुलमेन, पारिस, ग्यूथनर १९२२, पृ० ९७-९८। ८. बसरा अरब खाड़ी का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था जो ७वीं-८वीं शताब्दी में इस्लाम-दर्शन और संस्कृति का विशाल केन्द्र था और प्रवल धार्मिक भावना का प्रचार-केन्द्र भी था। दूसरी ओर, हम यह जानते हैं कि हि० की दूसरी शताब्दी में भारत और मुस्लिम देशों के मध्य व्यापार और सांस्कृतिक सम्बन्ध सब से अधिक था और अधिकांश व्यापार बसरा से ही होता था। मुसलमान व्यापारी अच्छे धर्मप्रचारक थे और जहाँ कहीं वे जाते थे, मुसलमान सन्त उनका अनुगमन करते।

सातवीं शताब्दी में ही समृद्ध मुसलमान व्यापारी-समुदाय मालाबार-तट पर व्यवस्थित ऐश्वर्यशाली रूप से वस गया था और ९वीं शताब्दी के पूर्व ही उसका प्रभाव सम्पूर्ण पश्चिमी तट एवं दक्षिणी राज्यों में फैल चुका था।

८वीं शताब्दी के मध्य तक चरंगनोर और मालदिव के मोयलों का धर्म-परिवर्तन हसन बस्री के शिष्य वसरा के मालिक इन्न दिनार के शिष्यों ने सम्पन्न किया था। ९वीं शताब्दी

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

माणिनक की धार्मिक आरगा अनुरागी देवता शिव की उत्कट कामना में विकीन थी। जब वह समुद्र की ओर जा रहा था उसे एक रहस्यमय गुरु मिले। वह मानवीय वेन में स्वय शिव ही थे जिल्होंने उसे एक वृक्ष के तीचे दर्शन और अर्जीकिक सान दिया। जनयुति के अनुसार माणिक्ष लंकोत्तर प्रेम में लवली। होंगे के कारण राजा को घोड़े लाजरन दे समा, अतएव उसे कड़ी सजा की आधका थी। उसी समय शिव उसकी रक्षा के लिए एक विदेशी व्यापारी के वेश में आये और घोड़ों के एक यह झुण्ड को, जिसे दूर देश से लाने का उन्होंने बहाना किया, साथ लेते आये।

पाण्डच राजा के समक्ष कोडा लेकर खडे हुए और एक अरन व्यापारी के रूप में सौदा करते हुए शिव की करपना कुछ अद्भुत-सी है। यह वहानी इस वात की ओर सकेत करती है कि अपने रहस्यमय गुरू के द्वारा अथवा समुद्र-तट पर स्थित धर्मोत्साही मुसलमान व्यापारियों के सम्पक्त से माणिवक मुसलमानी एकेइवरवाद वे और शायद वसरा के कुछ मुन्लिम सन्तों के ससर्ग में आये थे। इनी प्रभाव के आधार पर उनके प्रवल अद्वैतपाद की, वेदान्त के विचारों की उपेक्षा की, और एक उच्चकोटि के रहस्यात्मक उपदेश को प्रतिपादित करने के लिए साधारण लोक-कथा के उपयोग की—जो सूकी धर्म-प्रचारकों की अपनी विशेषता बी—विशिष्ट प्रणाली की व्याच्या की जा मकती है।

लोकोत्तर प्रेम की 'काम' अथवा परमात्मा के प्रति आत्मा की उत्कण्ठा के रूप मे माणिक की धारणा वसरा के पूर्ववर्ती सुफियो की धारणाओ से साम्य रुवनी है। एक महत्त्वपूण हर्दीय, जिसका श्रेय सुफियो के पहले प्रमुख महात्मा हनन बसरी (६४३—७२८)को दिया जाता है, और जिसका प्रचार, उसके दिव्य जैद ने किया, ईश्वर और आत्मा के पारम्परिन प्रेम को पारस्परिक कामना (इस्क) बताता है—नह इस्न जो पदी उठाकर आत्मा नो ब्रह्म-दर्शन करा देता है। उद ने स्वय कलैकिक प्रेम की क्ल्पना 'इस्क' या 'शीक' अर्थात् आत्मा की परमात्मा के प्रति उत्कट

के प्रारम्भ में मालाबार के अन्तिम चेर राजाओं ने मुसलमानी धर्म अपनाया। दूसरी ओर १२०१२४ हि० में जारिर च०हाजिम अउदी ने बसरा में भारतीय उद्गम के सश्यवादियों के एक
पर्वेत-सम्प्रवाय की स्थापना की। (वे०मैसिन्ना, पृ० ६५)। वे सश्यवादी सोमित्यों के नाम से
पुकारे जाते थे। इस नाम में तामिल सन्तों की घृणा के पात्र शमनों को पहचानना सरल है। यह
मानना स्वाभाविक है कि तामिल श्रंव सन्त इस्लाम के एकेश्वरचाद को ओर आकृष्ट हुए और
नास्तिक शमनों के विच्छ जो उनका संघर्ष था उसमें थे इस्लाम को एक सहयोगों के रूप में देखना
चाहते थे। (ए ए एम) ९ वे० दीक्षितार की पुस्तक का १००वाँ पृष्ठ, जी० यू० पोप के 'तिरुवाशम्'
के अग्रेजी अनुवाद की भूमिका (आंवसफर्ड, १९००) भी। इसमें कहा गया है कि ध्यापारी 'आर्थ देश' अर्थात् विदेश से आयो। पोप के अनुसार "यह माना जा सकता है कि इस (विदेश) का अर्थ अरब है। भारत और पाश्वात्य देशों के मध्य, जहाँ से न केवल माल अपितु प्रभावशाली विचारधाराएँ भी आर्थों, जलयानो द्वारा व्यापार होता था, इस तथ्य की ओर सारा का सारा वृत्तात इंगित करता है।" (वे० घही, पृ० २०) १० वे० मैसिन्नों की पुस्तक का पुष्ठ १७३।

कामना और अभिलाषा के रूप में की है। उसने हुब्द और मुहब्बह शब्दों को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनका अर्थ होता है परमात्मा और उससे उत्पन्न आत्मा के वीच समानस्तर की पारस्परिक मित्रता। उसके धर्मोपदेशों में इस विषय का यही स्वर प्रायः गूँजता है ——

"हे बन्धुओ! क्या तुम ईश्वर की कामना (शौक़) के लिए आँसू नहीं बहाओगे? जो इस भावना से ईश्वर की भिक्त करता है वह उसके दर्शन से वंचित कैसे रह सकता है?"

पूर्ववर्ती सूफ़ियों में से हसन वसरी के शिष्य मालिक इव्न दिनार और मोदर कारी और धूल 'नून मिसरी ब्रह्म के प्रति आत्मा के अनुराग की व्याख्या 'शौक़' के रूप में करते है। परन्तु वसरा के सूफ़ियों में से केवल राबिया ही ऐसी है जो हुव्व की अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्या करती है। इस विषय में दो प्रकार के प्रेमों रे का विवेचन करते हुए उसने लिखा है कि अपूर्ण प्रेम आत्मा की अपने आनन्द के लिए कामना है और पूर्ण प्रेम स्वतः ईश्वर की निजी आनंद-लीला के लिए अनासक्त कामना है।

मोहिसवी के संयोग से 'हुव्व' और 'मुह्व्वह' शब्दों का तीसरी शताब्दी हिजरी में प्रचलन हुआ और यह व्याख्या हल्लाजं और इव्न दाऊद के वीच एक प्रसिद्ध विवाद का विषय बनी। परन्तु बसरा के सूफ़ियों की पहली पीढ़ी ने, जिसमें सब के सब कट्टर मुसलमान थे, परमात्मा और जीवात्मा के वीच के प्रेम-सम्बन्ध की अपरिवर्तनीयता पर काफ़ी जोर दिया है। इस सम्बन्ध का तात्पर्य आत्मा के पक्ष में निरपेक्ष आत्मसमर्पण तथा उत्कट कामना से है। यही मालिक इव्न दीनार की धारणा थी जिसके शिष्यों ने चरंगनोर के मोपलों को, जो ८ वीं शताब्दी में इस्लामधर्म स्वीकार करने वाली पहली हिंदू जाति थी, अपने धर्म में दीक्षित किया। अतः ८ वीं-९ वीं शताब्दी के तामिल सन्त-किवयों पर वसरा के पूर्ववर्ती सूफ़ियों का यिंकिचित् प्रभाव था, यह निराधार नहीं। इसी प्रभाव ने उनकी लोकोत्तर प्रेम-विषयक विशिष्ट धारणा के विकास में निश्चय ही अपना योग दिया होगा।

माणिक्क तथा सूफ़ियों की दृष्टि में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उत्कण्ठा अलौकिक प्रेम के विकास में एक क्षण मात्र की घटना नहीं है अपितु वह प्रेम का सार-तत्व ही है। इतना ही नहीं, वही उसकी पराकाष्ठा है। अतः रहस्यात्मक चिन्तन-प्रणाली के अनुरूप बनाने के लिए प्रेम के सुखात्मक पक्ष की अपेक्षा उसके वेदनापूर्ण पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता है और प्रेमकथा की सरल रूप-रेखा तो उसी असह्य वेदना के वर्णन के लिए भूमिका मात्र है। तामिल लोक-साहित्य की व्यथित कादली अथवा तलीवी, जो 'तिरुक्कोवइ' की नायिका है, भारतीय धार्मिक-साहित्य में लोकोत्तर प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रथम मानवी है। यह कहना शायद अत्युक्ति नहीं कि विरह-प्रेम के रूप में लोकोत्तर प्रेम की रहस्यात्मक धारणा, जिसने उत्तर के लोकप्रिय साहित्यों में अत्यधिक महत्त्व प्राप्त किया और भारतीय सूफ़ी साहित्य को अभिभूत किया, 'तिरुक्कोवइ' में वीज-रूप में विद्यमान है। माणिक्क का प्रेम-प्रतीकवाद का उपयोग पूर्णतया सादृश्यात्मक है। कभी-कभी मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष होने के

११. दे० मैसिंग्नाँ की पुस्तक, पृष्ठ १९२-१९३। १२. मैसिंग्नाँ द्वारा उद्घृत, पृष्ठ १९४।

वावजूद भी शिव अपनी पारलौकिकता की अगम्य ऊँचाई के कारण भक्नो की पहुँच के बाहर रह जाते हैं।

आलवार के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव किव-सन्तों की भावना थोड़ी भिन्न है। उनका विष्णु-अवतार के सिद्धान्तों में विश्वास और कृष्ण की पौराणिक कथा के प्रति उत्साह उनके प्रेम-प्रतीकवाद में यथार्थवाद का एक नया पुट देता है। यहाँ भी हम छौकिक-प्रेम का तुलनात्मक निर्देश पाते हैं जिसके अनुसार ईश्वर (कृष्ण) की नत्पना प्रेमी अथवा पति के रूप में और जीवात्मा की ब्रह्म की प्रेमसी अथवा पत्नी के रूप में की गयी है। यहाँ पर भी आत्मा को विरहिणी माना गया है। आलवारों में सर्वश्रेष्ठ नाम्माळवार ने अपने को उस स्त्री के रूप में वितित किया है जो अपने प्रियत्म के वियोग में घूछी जा रही है फिर भी उसी पर पूर्णतया निर्मर है।

अपने अलौकिक प्रभ के दर्शन से विचत होने के कारण आत्मा जिस पीडा का अनुभव करती है वही नाम्मालवार के धार्मिक काव्य की आधारमृत प्रेरणा है। यदि वह कभी कृष्ण के दर्शन और ऑलिंगन का आनन्द प्राप्त करता है तो उसके सुख मे एक नये वियोग का भय मिश्रित रहता है. और वे अस्यायी मिलन के क्षण केवल उसकी अनन्त कामना की अग्नि को और भी उद्दीप्त कर देते हैं। तथापि इस अत्यधिक अन्तर्द्वन्द्व मे प्रेम की पराकाष्ठा का निवास है, क्योंकि मोक्ष से भी अधिक वाछनीय है ईश्वर का सानिष्य-यहाँ तक कि चिन्ता और दू स में भी। ऐसा प्रतीत होता है कि नाम्मालवार की दृष्टि में बलौकिक प्रेमलीला का प्रदेश आत्मा ही है, तथापि 'तिरुविरत्तम्' के तीसरे शतक मे उनका विचार यह है कि जो ईश्वर के सम्पर्क मे तत्वत नही आ सकता उसे उसकी मृत्ति और पुराण मे वर्णित कृष्ण-कथा की ओर अपना मन केन्द्रित करने मे ही सन्तोप मिलता है। नाम्मालवार की दृष्टि में पुराणगत कृष्ण एक रहस्यानुभृति के, जो उसकी आत्मा मे ही घटित होती है, दुष्टान्त मात्र हैं। अपनी धार्मिक अनुमूति को व्यक्त करने के लिए नाम्मालवार जिन शब्दों का वारम्बार प्रयोग करते हैं वे हैं 'निनरु कुमिरुमे' जिसका शाब्दिक अर्थ है 'फूट पडने की स्थिति मे होना' । दायगुप्ता के अनुसार इसकी व्यारया प्रेम के सतत मयने वाले भाव के अर्थ में की गयी है जो गम्भीर से गम्भीरतर होता जाता है, कभी विखरता नहीं और न समाप्त ही होता है। हदय मे प्रेम की मन्यन और अन्त प्रवेश की किया उसी तरह शब्द-हीन, मौन और अव्यक्त होती है जैसे वह गाय जिसके स्तन दूध से आपूरित हो और अपने दूर वेंधे हुए बछडे के पास पहुचने की उत्कण्ठा को मुख से पूर्णतया व्यक्त नही कर सक्ती <sup>। धर</sup> माणिक की तरह नाम्मालवार की अभिव्यञ्जनाओं में एक गत्यात्मक शक्ति, आत्मा का एक दु खान्त अन्त-र्द्धन्द्र ध्वनित होता है जो उस मघुर और शान्तिपूर्ण भवित से जो कृष्ण के सयोग-सुख की ओर ले जाती है, और जिसका प्रतिपादन 'भगवद्गीता' ने किया है, बहुत दूर है। 'भागवतपुराण' मे र्वाणत गोपियो की कृष्ण के दर्शन के लिए कामना उसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है।

१२ आल्वारों को तिथि के विषय में बहुत विवाद हो चुका है। वासगुप्ता ने (भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग ३, ६५) नाम्मालवार की तिथि ईसा की ८वीं शताब्दी के अन्त अयवा ९वीं के आरम्भ में निहित्तत की है। १४ पुष्ठ स० ७८-७९।

नाम्मालवार ने 'भागवतपुराण' का प्रत्यक्ष उपयोग किया है या नहीं, इसमें सन्देह है। परन्तु उनकी कृतियों में कृष्ण-गोपाल और गोपियों का असंख्य निर्देश है और स्वभावतः उनकी प्रवृत्ति गोपियों से और कभी-कभी कृष्ण की संगिनी निपण्णइ (राधा) से अपना तादात्म्य स्थिर करने की है। उस स्थिति में निपण्णइ (राधा) का उल्लेख विष्णु की चिरसंगिनी की अपेक्षा एक वियुक्त स्नेहशीला पत्नी के रूप में किया गया है।

आण्डाल को छोड़कर नाम्मालवार और दूसरे आलवार कृष्णोपाख्यान को प्रतीकों का एक वन मानते हैं जिसका उपयोग अपने क्षणिक आवेशों के अनुसार करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता है। उस कथा में वह अपना तादातम्य कभी गोपियों (निपण्णइ को लेकर) कभी कृष्ण के सहचर गोपों, कभी (अपने पूर्ववर्त्ती पेरियालवार की तरह) कृष्ण की उपमाता यशोदा से करने में स्वतंत्र थे। परन्तु उन सभी पौराणिक कथाओं का उल्लेख निश्चय ही सच्चे भक्तों के रूप में हुआ है जो अपने प्रभु में पूर्णतया अनुरक्त तथा उसके दर्शन के लिए विकल रहते हैं और अपनी विरह्या के चरम महत्व को चरितार्थ करते हैं।

आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पेरियालवर की आध्यात्मिक पुत्री, कवियित्री आण्डाल ने कृष्णोपाख्यान के पात्रों के साथ भावात्मक सारूप्य को, जो आलवारों की अपनी चीज थी, आगे बढ़ाया। रहस्यवादियों के मध्य मणि-रूप आण्डाल के सम्पर्क से प्रेम-प्रतीकवाद में ययार्थ का और भी अधिक पुट आ गया। श्रीरङ्गम् में प्रतिष्ठित प्रभु तिरुमल (विष्णु) के प्रति अपने तीव्र अनुराग में उसने केवल उन्ही को अपना पित मानने का संकल्प किया। पौराणिक कथा के अनुसार उसके आध्यात्मिक पिता पेरियालवार उसे परिणय-परिधान में मूर्त्ति के पास ले जाने को सहमत हुए। उनके ले जाते ही प्रभु ने अपने हाथ बढ़ा दिये और उससे प्रेमालिङ्गन किया और फिर वह उसी प्रकार अंतर्धान हो गयी जैसे हवा। १५ यह कथा आण्डाल की 'तिरुपावइमप्पतु' तथा 'नाचियार तिरुमोली' नामक कविताओं के भावात्मक स्वर के अनुरूप ही है। 'नाचियार तिरुमोली' नाम्मालवार की 'तिरुविरुत्तम्' की भाँति एक विरह-गाथा है। वह एक शोक-गीत ्है जिसका विषय है पत्नी की आत्मा—आण्डाल—का उसके अलौकिक प्रियतम श्रीरंङ्गम् के प्रभु तिरुमल से वियोग। परन्तु नाम्मालवार की अपेक्षा आण्डाल का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी है, क्योंकि वह अपने को उसी की वास्तविक पत्नी मानती है जिसे उसने अपने मन से पति रूप में वरण कर लिया है। 'तिरुप्पावइ' में मायन (कृष्णगोपाल) नन्दगोपाल के नन्दन, 'उत्तरी मथुरा के बालकृष्ण' ही 'गोपी' आण्डाल के प्रेमी हैं। सुन्दर केशों वाली निपण्णइ का वर्णन विष्णु की प्रेमिका नीला देवी के अवतार के रूप में हुआ है, परन्तु उसका कोई धार्मिक महत्त्व नहीं है। वह कृष्ण-गोपाल की चपल संगिनी है और रासलीला में उनकी सहचरी है। उनकी अलौकिक प्रेमिका होने के कारण निपण्णइ मायन से कभी भी वियुक्त नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त नृत्य-बाला होने के कारण वह वियुक्त आत्मा का आदर्श नहीं हो सकती। अतः नाम्मालवार के विपरीत आण्डाल कभी-कभी अपना तादात्म्य निपण्णइ

१५. दीक्षितार, पृष्ठ ११३।

हिंदी-अनुशीलन

में नहीं अपितु एवं नामहीन गोपी में करनी है जो विरिहणी है और भगवान् इटण की मच्ची मक्त है।

'हरिवश' और 'बिल्गुपुराण' से टेकर 'भागवनपुराण' तर फैरी हुई प्राचीन पौराणिक राघा को कोई स्थान महीं देनी। कितु यह मानने के लिए पर्याच्य तर हैं वि भागवन का प्रणेना—परपरा जिनवा वादिणात्य उद्गम सामान्यत्या स्वीवार किया जाना है— गौनृत्य में कृष्ण की महचा के रूप में राघा निल्णाइ से परिवित है। 'भागवन पुराण' (१०१३०) की उष्ण के अपनी इष्ट गोपी के साथ प्रेम-पलायन करने की अन्ताक्या की व्याव्या करते हुए माध्यकार रहते हैं कि यह आन्यान राघा वे साथ कृष्णलीला की ओर समेन करना है, यद्यपि राघा का नाम वहाँ नहीं आवा है। हमारे विचार से 'मागवन' के रचिता का ऐन्टिक मौनग्रत हिन के धार्मिक उद्देश की दृष्टि से पर्याप्त रूप ने न्यायमगत या। जहाँ नव कि वह विष्णु को विरमिगनी नीलादेवी वे अवतार के रूप में मानी गयो है, राघा-निष्णांड धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति को अवश्य एक उन्थन मी लगी होगी।

'भागवन पुराण' के अन्तर्गन इष्ट गोपी को अन्तर्वया या विलक्षण निजन्जन यह घ्वनित करना है कि लेनक राघा को कृष्ण को मगिनी के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं जा, उपीकि वह स्वय कृष्ण को विष्णु का अवनार न मानने की अपेक्षा परम भागवत ही अधिक मानता या।

यद्यपि आल्वारो ने 'उत्तरी मयुरा के बालकृष्ण' का अपनी परम अजीतिक मता शीर हुम् के भावान् विष्णु मे और उनकी सुगिनी मिषणाई का नीलादेवी मे तादा म्य स्थापिन िया तथापि वे कृष्ण-क्या का प्रतीकात्मक अयं लेना चाहते थे, और जैसा हमे ज्ञान है, स्वय जाण्डा रु ने अपना तादात्म्य निषणाइ से नहीं अपितु विरहावेश में एक मानारण गोपी से किया है। इसी प्रकार 'मागवत' में इष्ट गोपी महामक्ता के रूप में प्रकट होनी है। वह एक महान् मन्त है जिसकी जन्मजन्मान्तर की अपनी पूर्ण भक्ति ने सगवान के हृदय पर विजय पा ली थो। उसका तिरस्वार सभी आत्माओं को विनय वा एक पाठ पढ़ाने के लिए है जिनकी प्रवृत्ति अपने प्रभू के प्रेम पर गर्व करने की है और जो यह मूल जाते हैं कि उनवा सर्वस्य उम प्रमु के स्पर पूर्णत निर्मर है। अन्तर यह अन्तर्भेया स्वामिमक्त गोपियों के हृदय की विस्हानि को उद्दीप्त करने था उद्देश्य पूरा करती है। "सच्चिदानद भगवान् ने केवल यह दिखलाने के लिए कि काम-पीडित क्लिने दयनीय होते हैं और स्त्रियों का हृदय कितना दूपित होता है, उसके साथ केलि की।" यह अवतरण तया अन्य भी, जो गोपियों की कामना और अपने प्रिय तया स्वामी कृष्ण ने प्रति उनके पूर्ण आत्मनमर्पण की भावना पर जोर देते हैं, म्बतः रूपक बन जाते हैं। यह तन्य नि नायिका का नाम गुप्त रखा गया है, इस उपक्या की प्रतीकात्मक प्रकृति का एक दूसरा सकेत है। प्रकृति से सामान्यतया ययार्यवादी होने पर भी 'भागवत पुराण' मे गोपियों की उपस्था के निबन्धन मे प्रेम-प्रतीकवाद का अत्यविक प्रयोग किया गया है। ऐसा करने मे उन्होंने निरुचय हो उसी विरहनत्व को प्रस्तुत किया है जो आल्वारो की क्विताओं मे इतना प्रधान या। यद्यपि था बारों के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की परकीया है तयापि वे स्वकीया हैं, निष्ठावनी, सनी पिलवा हैं, क्वोंकि उनके हृदय में कृष्ण के दर्शन और सामीच्य की उत्कट कामना है जो

उच्चकोटि की भिन्त का लक्षण है। 'भागवत पुराण' के धार्मिक महत्त्व की इस व्याख्या का भिन्त के सूत्र-ग्रन्थ—'शाण्डिल्य' और 'नारदभिन्तसूत्र' भी समर्थन करते है। फ़र्कुहर का मत है कि दोनों ही 'भागवत पुराण' पर स्पष्टतया आधारित है। परन्तु इस प्रकार के प्रत्यक्ष आधार का शायद ही कोई प्रमाण हो। यह अधिक सम्भव है कि यह दोनों ग्रन्थ और 'भागवत' भी आलवारों के उपदेश पर आधारित हैं, यद्यपि 'नारदभिन्तसूत्र' उन उपदेशों के अधिक निकट है जैसा कि उन्त ग्रन्थ में भिन्त-विरह को उच्चस्थान प्रदान करने से ध्वनित होता है। फ़र्कुहर कहते है कि 'नारदभिन्तसूत्र' का केवल दाक्षिणात्य भागवतों ने प्रयोग किया है। है। वस्तुतः नारद के ग्रन्थ में भिन्त-धर्म और वेदान्त के अद्वैतवाद में सामंजस्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं है, परन्तु 'शाण्डिल्यसूत्र' भेदाभेद का दृष्टिकोण ग्रहण करता है।

'शाण्डिल्यसूत्र' का लेखक भिवत की व्याख्या ईश्वर में परानुरिक्त कि कहकर करते हैं और यह मत स्थापित करते है कि भिक्त न तो संकल्प है, निक्रिया और निवश्वास अपितु वह हृदय का अनुराग है। स्वप्नेश्वर-भाष्य 'संस्था' शब्द का विवेचन करते हुए 'महाभारत' के एक अवतरण की ओर निर्देश करता है जहाँ 'संस्था' का अर्थ पित के प्रति पत्नी की भिक्त से है। गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को शाण्डिल्य ऐसी भिक्त के परिपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते है जिसका अनुभव हृदय की एकान्त निष्ठा में होता है। सच्चे भक्तों के चित्त की इस एकाग्रता का, जिस पर गीता से लेकर सभी भागवत ग्रन्थों में बल दिया गया है, गोपियों में चूडान्त निदर्शन है। यह ध्यान देने की बात है कि शाण्डिल्य ने किसी और रूढ़धर्मानुयायी पात्र की चर्चा नहीं की है।

'नारदभित्तसूत्र' शाण्डिल्य के ग्रन्थ की अपेक्षा भित्तदर्शन से कम और उसकी अभिव्यक्ति और लक्षणों से अधिक सम्बन्धित है। सूत्रसंख्या १,२ में भिक्त की परिभाषा 'परमप्रेमहप' कहकर निर्धारित की गयी है। ऐसे सन्दर्भ में 'प्रेम' शब्द का प्रयोग एक नवीनता है,
परन्तु काव्य में इसका प्रयोग प्रायः मिलता है, जहाँ पर मुख्यतया यह दो प्रेमियों की उत्कट सुकुमारभावना और लालसा को व्यक्त करता है। यहाँ पर 'रूप' शब्द द्वारा, जिससे तुलना की ध्विन
निकलती है, मानवीय प्रेम-बन्धन के निर्देश पर जोर दिया गया है। विशेषण 'परम' से यह भी
परिलक्षित होता है कि भिक्त लौकिक प्रेम से भिन्न है। नारद स्पष्ट रूप से कहते है कि परम
प्रेम अथवा लोकोत्तर प्रेम रहस्यमय और अनिवर्चनीय है। यह केवल अनुभव से जाना जा
सकता है, परन्तु लौकिक प्रेम से इसका सादृश्य है। इसके लक्षण है सम्पूर्ण आत्मसमर्पण, विस्मृत होने पर अतिशय वेदना और भगवान के प्रताप और असीम महिमा की सतत
चेतना। परम प्रेम काम का विरोधी है और उस स्वार्थपूर्ण प्रेम का भी जो एक प्रेयसी अपने

१६. फ़र्क़ुहर: ए रिलिजस आउटलाइन ऑव् इंडिया, ऑक्सफ़र्ड, १९२०, पृष्ठ २३३। १७. शाण्डिल्यसूत्रम्, स्वप्नेश्वरभाष्यसिहत, एन० एल० सिंह का अंग्रेजी अनुवाद, इलाहाबाद, १९१८ (सैकेड बुक्त ऑव् दि हिंदूज) १, १, १। १८. परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रेम-साधना, इलाहाबाद, १९५३।

धीरेन्द्र वर्मा विशेपाक

प्रियतम के प्रति रखती है। यदि गोपियों में अपने प्रभु के प्रति अनन्त श्रद्धा और निस्वार्य भाव का अभाव होता तो इनका प्रेम भी उस वासनापूर्ण अधम प्रेम के सदृश होता जैसा व्यभि-चारिणी स्त्रियों का अपने जार प्रेमियों के प्रति होता है। अत 'भागवत पुराण'(१०, २९, ११) में निर्दिष्ट जड-बृद्धि का भागवत धर्म के सिद्धान्तवादी स्पष्ट रूप से तिरस्कार और निन्दा करते हैं। परम भक्नों के आदर्श रूप में गोपियाँ कृष्ण की विश्वासपात्र पित्यों के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सक्नी। कृष्ण के विषय में पौराणिक गोपियाँ परकीया थीं या नहीं, यह महत्वहीन हैं, क्योंकि वे पवित्र और निन्चार्य पत्नीव्रत की प्रतीक हैं। नारद के विवेचन के अनुसार यह दाम्पत्य प्रेम अन्य समी प्रेमों से श्रेष्ठ हैं—

"श्रद्धावान सेवक अथवा पत्नी की भौति पूर्ण निष्ठा से प्रेम का—केवल प्रेम का— आवरण करना चाहिए।"

'नारदभिनत्तून' के धे। पे में गिनाये गये प्रेम के लक्षणों में 'कामनारहितम्' और 'प्रतिक्षण चढ्ढंमानम्' है। बत ययपि इसमें द्यान्ति और परमानन्द (४।६०) रहना है तथापि प्रेमा भिनत तल्लीनता की निश्चेष्ट स्थिति नहीं अपितु शास्त्रत कामना को सिन्धि स्थिति है (४।६६)। यह एकाददा भिनतयों की गणना से स्पष्ट है जिसके अन्दर भिनत के कारण (१।२), उपाय (३।४), भाव अथवा वृत्ति (५।६)—जिनमें सर्वश्रेष्ठ है कान्ता भाव की भिनत और अन्त में प्रेम के गुण या लक्षण हैं—९ बात्मिनिवेदनासित्ति, १० तन्मयासित्त और १९ परमित्रहासित्त । इनमें परमित्रहासित्त भिन्त की पराकाष्टा है। अत नारद के लिए केवला रित, जो भगवान् के मानुर्यं का उपभोग करती है, भिन्त को चरम स्थिति नहीं है। यहाँ तम कि तन्मयता भी अन्तिम सोपान नहीं है। परमित्रहासित्त ही भिनत की चरम सिमा है जिससे सच मोन्न की प्राप्ति होनी है, और जिसमें बचापि भन्त ईश्वर से तित्यत सपुनत हो जाता है तयापि उसे यह बनुमव होता है मानो वह उससे वियुवन हो। सूक्ष्म दृष्टि से यही वह अवस्या है जो भागवत' में विणत राम-लीला में गोपियों की है और जो बाद में वैष्णव धम के बगा शै-मम्प्रदाय में राधा की है। उदाहरणार्थं गोविन्ददास में—

"रोवित राघा स्वाम किर वोरे, हिर हिर कहें गये प्राणनाय मोरे "
अर्थात् स्वाम को अपने हायों में लेकर भी राघा रोती हैं—'हे हिर ! हे हिर मेरे जीवननाय कहाँ
गए?' अन ऐसा झात होता है कि परवर्ती भागवतों को भिक्त की कल्पना में सर्वोधिक महत्व
विरह-तत्व विया गया और इस घारणा का मवच तामिल किव-मन्तों में, जो स्वय पूर्ववर्ती स्फी
पम से प्रभावित हुए होंगे, जोडा जा मक्ता है। 'भागवत पुराण' में यही धारणा इच्ण की
गोपियों के मान प्रेम-लीला के वर्णन में ब्यजित हुई है और आगे चलकर भिक्त के सूनप्रन्यों में,
विदेशप्तर 'नारवभिक्तसून' में इसकी शास्त्रीय विवेचना हुई। आलवारों की धार्मिक प्रेरणा,
'नालाियर प्रवन्त्वम्' के रविता नाथमुनि से लेकर रामानुज के आध्यात्मिक गुरु यामुनाचार्य तक
के पूर्ववर्ती बैटणव धर्मदास्त्रियों के सिद्धान्तों के लिए आधार प्रस्तुत करती है।

नायमुनि के पाँउ यामुनाचार्य, जिनका समय १०वी झताबडी का उत्तराई और ग्याग्हवी वा पूर्वार्स है, 'नारदभविनसूत्र' के 'रचित्रता' के समवाजीन' हो सकते हैं। वैष्णव दार्गनिकों में सर्वप्रथम यामुनाचार्य आलवारों की शिक्षा पर काफ़ी आधारित दीख पड़ते है। वह एक ऐसे सिद्धान्त के प्रवर्त्तक है जिसके अनुसार आत्मा ईश्वर और बहुरूप बाह्य संसार दोनों से भिन्न एक आत्म-चेतन तत्व है और जिसने संसार और ईश्वर के द्वेत का निराकरण किया ही नहीं (दासगुप्त)। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यामुन का ईश्वर और आत्मिनिर्भर आत्मा के आदर्श सम्बन्ध के विषय में दृष्टिकोण आलवारों से भिन्न नहीं था और उनकी भिन्त-विषयक धारणा के अन्तर्गत न केवल पूर्ण समर्पण या प्रपत्ति अपितु कामना और विरह भी आते हैं। इसका अनुमोदन एक पंक्ति के द्वारा होता है जिसका रचिता होने का श्रेय उन्हें है और जिसे स्वामी त्यागीशानन्द ने अपने 'नारदभिततसूत्र' संस्करण में उद्धृत किया है १९ —

दर्शनम् परभिनतः स्यात् परज्ञानं तु संगमः।
पुनिवश्लेषभिरुत्वम् परमाभिनतरुच्यते।।

"दर्शन परभिक्त है, संयोग परज्ञान है, और पुनः वियुक्त होने का भय परमा-भिक्त है।" यह कथन 'नारदभिक्तसूत्र' के अनुकूल है जो भिक्त के सोपानों में परम-विरह को सबसे ऊँचा स्थान प्रदान करता है। इसमें तिनक सन्देह है कि आलवारों का रहस्यवाद किसी भी प्रकार के विश्वदेवतावाद के लिए स्थान नहीं छोड़ता और इस तर्क के अनुसार वेदान्त के अद्वैतवाद से सामंजस्य नहीं स्थापित किया जा सकता। यह जानना रोचक हैं, कि रामानुज के आध्यात्मिक पूर्वज यामुनाचार्य ने इस प्रकार के सामंजस्य का प्रयास ही नहीं किया अपितु स्पष्टतः ईश्वर से भिन्न, फिर भी उस पर पूर्ण रूपेण निर्भर एक सत्ता के रूप में जीवात्मा की नित्यता का सिद्धान्त प्रति-पादित किया। भिक्त को शास्त्रीय विवेचना करने वाले पंडितों ने आलवारों के समय से ही भिक्त की गत्यात्मक धारणा बनायी थी जिसकी चरम स्थित शान्ति की अपेक्षा अन्तर्द्धन्द्व है—ईश्वर-प्राप्ति में भी एक अतृष्त पिपासा, अलौकिक प्रेमी के पूर्णतर ज्ञान के लिए एक निरन्तर कामना है। अतः लोकोत्तर प्रेम में परितुष्टि नहीं। यह तो ऐसी विरहिणी अथवा अपने देवता के वियोग-दुःख से सतत पीड़ित और उसके दर्शन-सुख का उपभोग करते हुए भी उसी की कामना में आसक्त विश्वासपात्र पत्नी का चरित्र है जो आलवारों के और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों के लिए लोकोत्तर प्रेम का सबसे उपयुक्त प्रतीक है।

जबिक रामानुज से लेकर महान् वैष्णव आचार्य भिक्त की बौद्धिक और निश्चेष्ट धारणा ग्रहण कर रहे थे और वेदान्त के सिद्धान्तों के साथ उसका समन्वय कर रहे थे उस समय तामिल किवयों की लोकोत्तर प्रेम की विशिष्ट धारणा दक्षिण से लेकर उत्तर तक, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी भारत में, जहाँ पर यह धारा इस्लाम के अद्वैतवाद और सूफी रहस्यवाद के प्रत्यक्ष प्रभाव से बल पा चुकी थी, अधिकांश धार्मिक साहित्य को प्रेरित कर रही थी। यह धारणा एक व्यक्तिगत ईश्वर के लिए वैयक्तिक आत्मा की कामना पर और उन किवयों के विशिष्ट प्रेम-प्रतीकवाद पर बल देती थी। इसमें विरहणी के चिरत्र को प्रधानता दी गयी थी। राज-स्थान की किवियत्री मीरा आण्डाल की उत्तरी प्रतिरूप है। यह कि 'भागवत पुराण' उस धार्मिक

१९. मद्रास, १९५२, पृष्ठ ४६।

धारा का अद्वितीय ूँऔर मौलिक उद्गम नहीं है इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उक्त घारा उन साहित्यों मे—-उदाहरणार्थ कवीर और उत्तरी भारत के सन्तो के दोहो और पदो मे भी प्राप्य है जिन पर 'भागवत पुराण' का ऋण विल्कुल नही अथवा अत्यत्प है।

उत्तरी भारत की सभी भाषाओं में, विशेषरूप से १४वीं से १७वीं शताब्दी तक, विरह्म प्रधान रहस्यवादी साहित्य की असाधारण वृद्धि यह स्पष्ट प्रदीशत करती है कि दक्षिण से उत्तर तक की जनता की धार्मिक चेतना प्रेम-प्रतीकवाद के एक विशिष्ट स्वरूप से लिपटी हुई है जो ईश्वर और ससीम आत्मा के शास्वत भेद पर और उनके सम्बन्ध की अपूर्व अपरिवर्तनीयता पर जोर देता है और जो प्राचीन भागवत धर्म में इत पूर्व अञ्चात था।

# तृतीय खण्ड: साहित्य

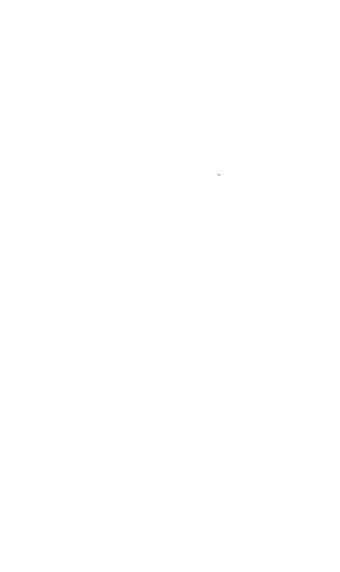

### विश्वनाथ प्रसाद

## हिंदी के विकास की कुछ भाँकियाँ

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विषय में प्रायः अनुमान किया जाता है कि उनमें से प्रत्येक किसी न किसी प्राकृत या अपभ्रंश से विकसित हुई है। कुछ लोग हिन्दी के विषय में भी ऐसा ही विचार करते हैं। परन्तु हिन्दी में निश्चित रूप से किसी एक ही प्राकृत या अपभ्रंश के रूप और लक्षण न मिलने के कारण उसे उनमें से किसी एक से ही व्युत्पन्न मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। यूरोप की 'रोमांस' कुल की भाषाओं के समान हिन्दी वस्तुतः संक्रमण की प्रणाली से विकसित हुई है, व्युत्क्रमण की प्रणाली से नहीं। उद्योतन सूरि की 'कुवलयमाला' के अनुसार ८वी-९वीं शताब्दी में कम से कम सोलह प्रादेशिक भाषाएँ या बोलियाँ व्यवहृत थीं। उत्तर में पंजाब और पूर्व में बिहार-बंगाल के बीच की भाषाएँ और बोलियाँ बोल-चाल के रूप में अपनी-अपनी स्थानीय विशेषताओं के बावजूद भी शनै:-शनैः एक समान आदर्श की ओर उन्मुख होती जा रही थी। ८वीं से १२वीं शताब्दी के अपभ्रंश ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति के कारण उस समय की साहित्यिक भाषा का बहुत कुछ अंशों में आदर्शीकरण हो चुका था और लिखित रूप में उनके स्थानीय भेदों में बहुत अधिक अन्तर नही रह गया था। साहित्यिक व्यवहार के लिए एक समान भाषा के रूप में हिन्दी का आविर्भाव उस समय के अपभ्रंश ग्रंथों में स्पष्टतः परिलक्षित है। संक्रमण की इस प्रणाली से हिन्दी भाषा तथा उसके साहित्य के उदय और विकास के सर्वोत्तम प्रमाण हमें मिलते हैं सिद्ध किवयों की कृतियों में। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के प्राचीन से प्राचीन रूप हमें उन्ही के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।

सन् १९१६ ई० में स्वर्गीय पं० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 'बौद्ध गान ओ दोहा' के नाम से सिद्ध किवयों के कुछ ग्रंथों के संग्रह के प्रकाशन के उपरान्त उनकी भाषा के सम्बन्ध में नाना प्रकार के सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये। स्वयं शास्त्री महोदय तथा कुछ अन्य विद्वानों ने उसे बँगला का आदि रूप समझा। इसके विपरीत दूसरे महानुभावों ने उनमें उड़िया या मैथिली या भोजपुरी या मगही के प्राचीन रूपों के दर्शन किये। सच तो यह है कि इन पूर्वीय भाषाओं में बहुत कुछ समता है और ये सभी मागधी अपभ्रंश से ही सम्बद्ध हैं जिसके स्थानीय रूपों में उस समय बहुत अन्तर नहीं प्रकट हुए थे। इसलिए इन ग्रंथों के अनेक प्रयोगों में इनमें से किसी एक या अन्य के कुछ रूप या विकास के लक्षण ढूँढ़ निकालना सहज ही संभव है। पर इस संबंध में सबसे अधिक ध्यान देने की जो बात है वह यह है कि इन सिद्ध ग्रंथों में से अधिकांश विहार के प्रसिद्ध विद्यापीठ नालन्दा और विकमशिला में ही लिखे गये थे और इनके बहुतेरे लेखक इन्हीं क्षेत्रों के निवासी थे। इसलिए इस अनुमान में निश्चय ही विशेष बल आ जाता है कि उन लोगों की आधारभूत

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

भाषा उस समय की प्रचलित मागधी या मगही का ही कोई रूप रही होगी। उसी की नीव पर उन लोगों ने अपनी रचनाओं में परिचमी अपभ्रदों के आदर्शिकत रूपों तथा पास्ववर्ती परिचमी प्रदेशों के अचिक रूपों तथा पास्ववर्ती परिचमी प्रदेशों के अचिक रूपों का निघडक मिश्रण करके एक ऐसी साहित्यक शैली का विकास किया जिसके माध्यम से वे अपने विचारों को अधिक विस्तीण जनवर्ग तक पहुँचा मनते थे और उन्हें प्रभावित कर सकते थे। फलत एक ही रचना के दर्गण में अनेक रूपों की सलक दिखायी पडती है। वास्तव में हिन्दी इसी प्रकार के स्वामाविक और याद्चिक स्पाणों का परिणाम है, जिमके प्राचीनतम नमुनों का साक्ष्य हमें सिद्ध-साहित्य में मिलता है।

स्वर्गीय श्री काशीप्रसाद जायसवाल तया श्री राहल साकृत्यायन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन मिद्ध कवियों में हिन्दी के उद्गम और विकास की ओर तथा इस बात की ओर ध्यान आक-पित किया कि इनके द्वारा हिन्दी मापा और साहित्य का आदि काल प्रामाणिक रूप से पीछे हट-वर ८वी शताब्दी ईस्वी में जा पहुँचता है। इन रचनाओं में से जो सबसे पुरानी हैं उनमें भी हिन्दी के साय उनके भाषा-साम्य की प्रकट बरने वाली ऐसी बहतेरी पिनायाँ हैं जैसे, "जिह मण पवण ण मचरें" आदि जो एक स्वर या एक व्यजन के परिवर्तन मात्र से (इस उदाहरण मे केवल 'ग' के स्थान में 'न' और जहि के 'अ' के स्थान में 'ए')वहत परवर्ती काल की विकसित हिन्दी के रूप मे परिणत हो जाती हैं। राहुल जी ने अपनी 'हिन्दी काब्य-बारा' मे सिद्ध कवियो की थोडी मी चनी हुई रचनाओं के नमनों की जो हिन्दी छाया दी है, उनकी और एक नजर डालने से भी इस बात की पुष्टि के प्रमाण मिल जायेंगे। वे तिब्बत से सिद्ध-साहित्य की जो हस्तिलिखत प्रतियाँ ले आये ये, उनमे कई ऐसे विशेष लक्षण वाले रूप मिलते हैं जो शास्त्री, वागची और शही-दल्ला के सस्करणों में दिये हुए रूपों से भिन्न हैं और मगृही तथा हिन्दी रूपों से अधिक सामीप्य और सादन्य प्रदिशत करते हैं। ये तिव्वती हन्तलिखित प्रतियाँ कुटिलाक्षरों में लिखी हुई हैं जो ९वी से १३वी शताब्दी तक प्रचलित ये और नैपाली हस्नलेखों से अधिक प्राचीन तथा भाषा के अध्ययन के लिए अधिक प्रामाणिक हैं। मिद्ध-साहित्य में हिन्दी या मागवी-हिन्दी भाषा और माहित्य के उद्गम स्रोत के अस्तित्व के पक्ष में जो सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण दिया जा मकता है वह यह है कि उनमे जो साहित्य-रूप और छन्द प्रयुक्त हुए हैं, विशेषकर दोहा, पद्धरि और पद, उनकी परम्पराएँ हिन्दी मे ही सुरक्षित और विकसित पायी जाती हैं तथा उनके रागात्मक तत्व र्वंगला और उहिया की अपेक्षा हिन्दी व्वनियों के अधिक अनरूप हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐमे रूप भी हैं जो स्पष्टतः मगही या विहारी रूप हैं, जैसे-पडिल, बुडिल, घरे घरे, एत्य, एयु (अत्र), जे, जवे(जव), तवे (तव), अइसे, अइसिन, कइसिन, मातेल (मत्त) आदि। मुर्घन्य 'ण' के साय

१ 'जिहि' या हुस्व एकारान्त 'जिहि' शब्द से ही तुलसी ने अपने 'रामचरितमानस' का खी गणेश किया है—िमलाइए 'जेहि सुमिरत सिषि होय।' २ तिब्बती हस्तलेखो पर आधारित सरहपा की कृतियों का राहुल जी द्वारा सम्यादित एक सस्करण विहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना से प्रकाशित हुआ है। ३ मध्यकालीन हि दी साहित्य में पद्धियों का विकास जोपाई के रूप में हुआ।

ही साथ न' वाले रूप भी मिलते है, जैसे-णिह और न, नाहि आदि। हिन्दी के दन्त्य 'स' वाले तद्भव रूपों के अनेक उदाहरण वितस, परवस, चौसठ, सुभासुभ आदि शब्दों में मिलते हैं। भाषा के रूपों के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि इस काल में विश्लेषणात्मक प्रवृत्तियाँ निश्चित रूप से प्रारंभ हो गयी थीं। संज्ञा, विशेषण और कृदन्त के अविभिनतक रूपों के ऐसे बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं जो विशेषणवत् प्रयुक्त होते हुए भी अपने रूपों में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं प्रदिश्तत करते। यह अपभ्रंश की अवस्था से हिन्दी की उत्पत्ति और विकास का एक स्पष्ट भेदक लक्षण है।

ये सिद्ध किव बौद्ध धर्म के वज्रयान सम्प्रदाय के थे जो सहजयान की एक शाखा था और इन्होंने महासुखवाद तथा शून्यवाद के दार्शनिक सिद्धान्तों का एक सन्धानात्मक तथा रहस्यात्मक शैली में प्रचार किया जिसे 'सन्धा भाषा' (अर्थात् खोज की भाषा) संज्ञा से अभिहित किया गया है। इसमें जिन विशेष रूपकों, उपमाओं और संकेतों का प्रयोग किया गया है उनका अभिप्राय यही था कि उनके धार्मिक सिद्धान्तों की ओर साधारण जनता का घ्यान प्रभावशाली ढंग से आकर्षित हो। उन्होंने इसी उद्देश्य से अपनी साहित्यिक रचनाओं में इस बात का प्रयत्न किया कि उनकी भाषा यथासंभव साधारण जनता की भाषा के निकट रहे। इस भाषा में तत्सम रूपों की अपेक्षा तद्भव रूपों की अधिकता इसी प्रवृत्ति का फल है।

इन सिद्ध किवयों में सबसे प्राचीन थे सरहपा (८वीं शताब्दी ईस्वी) जिनके दो और वैकल्पिक नाम—सरोजवज्र पाद और राहुलभद्र ग्रंथों में उल्लिखित है। ये नालन्दा में रहते थे, पर पीछ गुन्तूर जिले के श्री पर्वत पर रहने लगे। वज्रयान-सिद्धान्त पर उनके बत्तीस ग्रंथ तिब्बती तंजूर में अनुवादित मिलते है। इनमें से कम से कम सोलह, जिनकी सूची राहुल जी ने दी है, मगही-हिन्दी से अनुवादित किये गये थे। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है—दोहाकोष, कायाकोष, अमृतवज्र गीति, सरहपाद-गीतिका, चर्यागीतिदोहाकोष और महामुद्रोपदेश-दोहाकोष। उन्होंने अपने ग्रंथों में जातिवाद, पुस्तकस्था विद्या, निर्थक अन्धविश्वास और वहुदेवदेवीवाद तथा विधिवितंडावाद की तीव्र आलोचना की है।

इनके शिष्य शवरपा (९वीं शताब्दी ई०) के भी छः ग्रंथ मगही-हिन्दी-मिश्रित भाषा में लिखे हुए मिलते है, जिनमें कई सरल सुन्दर गीत है। शवरपा के शिष्य थे लुइपा, जिनके पाँच ग्रंथों के अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलते है। उन्होंने वड़े सूक्ष्म और सटीक संकेतों द्वारा गुरु और ब्रह्म की महिमा का बखान किया है। चौरासी सिद्धों में उन्हें प्रथम स्थान देकर उनके प्रभाव को मान्यता प्रदान की गयी है। इनके अतिरिक्त भूसुकपा ने भी, जिनका दूसरा नाम था शान्ति-देव, मिश्रित लोक-भाषा में 'सहजगीति' नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसका अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलता है।

सरहपा, कण्हपा आदि इन सिद्ध किवयों के अतिरिक्त नालन्दा के करणरीपा, विरूपा, डोम्चिपा, महीपा और कर्कणपा, भंगल (भागलपुर) के जयानन्द, वैशाली के दीपंकरश्रीज्ञान, वैशाली के तिलोपा और गदाधर, विक्रमिशला के धम्पा, मिथिला के हरिब्रह्म और ओदन्तपुर (बिहार) के शान्तिपा के नाम उल्लेखनीय है। शान्तिपा इतने प्रकांड विद्वान् थे कि उन्हें

धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंदी-अनुशीलन

किंकाल-सर्वज्ञ की उपाधि मिली थी और विक्रिशला विश्वविद्यालय के वे द्वारपिंदत नियुक्त किये गये थे। ये सभी ९ वी मे ११वी शताब्दी के वीच हुए थे। विस्तवार ने नालन्दा और विक्रमिशला पर जब चढाई की तो ये मभी अपने ग्रयो के साथ तिब्बत भाग गये। वहाँ इनकी कृतियो का पूरा सम्मान हुआ। वे या तो मूल या अनुवादित रूप मे वहाँ सुरक्षित रही। वीस सिद्ध कवियो की अतिरिक्त सूची मे चौरगीया का भी नाम आता है। नायवथ के सन्तो मे भी चौरगीनाथ का नाम लिया जाता है। इनके 'प्राणसकर्ल'' नामक ग्रय मे हिन्दी गथ के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं जिनमे भोजपुरी और राजस्थानी के भी बहुतेरे रूप मिश्रित हैं।

सिद्ध किवयो से गोरखनाय का जो अविच्छित सम्बन्ध या, उसने पजाव तथा पिर्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी बगाल तक उनके प्रभाव के प्रसार में जोड़ने वाली जजीर की कड़ी का काम किया। सिद्ध किवयो के पदो और छन्दों का प्रभाव विद्यापित तथा हिन्दी के सूर, तुलसी, कवीर आदि भक्त और सन्त कवियो तथा वगाल और आसाम के अजबूलि साहित्य पर भी पड़ा। उनके पद, दोहें और चीपाइयों में वहीं परम्परा जीवित रहीं। उनकी वाणी में अन्वविश्वासों, सकीर्णताओं और जातीय कट्टरताओं के प्रति वहीं विरोध की भावना जाग्रत रहीं। हिन्दी भाषा और साहित्य के उद्गम की इन झाँकियों का यथार्थ मूल्याकन तो तभी हो सकेगा जब उपर्युक्त समस्त साहित्य का प्रकाशन हिन्दी में हो सकें।

इसके उपरान्त हम ज्योतिरोश्वर (१३२५ ई०) और विद्यापित (१३६० से १४९८ ई०) के युग में पहुँचते है जिनकों रचनाएँ जितनी मैंबिकी से सबद हैं, उतनी ही हिन्दी से भी 1 इस बात की विशेष व्यारपा का अवसर तो यहाँ नहीं है, फिर भी असगवध यह उरलेख कर देना उचित होगा कि जिस अवहट्ट में ज्योतिरोश्वर ने अपना 'वणरत्नाकर' और विद्यापित ने अपनी 'कीतिलता' और 'कीतिपताका' लिखी थी, वह अपश्रंध का ही परवर्ती विकास था, जिसमें एक और तो पुरानी मैंबिकी के तत्व थे, जैमें 'ल' वाले भूतकालिक रूप जो मगही, मोजपुरी आदि अन्य मागधी वोलियों में भी समान रूप से पाये जाते हैं और दूसरी ओर पश्चिमी शीरसेनी रूपों के भी तत्व हैं। आधार रूप में यह भी वही अवहट्ट है, जिसना प्रयोग अव्हुर्रहमान के 'सन्देशरासक' (१३वी प्रताब्दी ईस्वी) तथा 'प्राकृत-मैंगलम्' के उदाहरणों में मिलता है, जिनका रचना-काल ११वी में १४वी शताब्दी हैं। इसमें एक ओर जहाँ सम्बन्ध के चिह्न क और के पाये जाते हैं, जो मागधी वोलियों की विशेषता हैं तो दूसरी ओर को, का, कर, करी और करे—सम्बन्ध के इन परसामें के भी बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, जो निज्यम ही बजमापा और अववी में पाये जाने वाले हिन्दी के रूप हैं।

४ दे० हजारीप्रसाद द्विवेदी नाय-सम्प्रदाय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९५०, पू० १३७-३८। ५ विद्यापित ने अपनी पदावली विद्युद्ध मैथिली में नहीं, बेंगला में नहीं, बरन् हिदी-मिथित एक व्यापक भाषा में लिखी थी, जिसमें इन सबके तत्व विद्यमान थे। इस सम्बाध में दे० उा० सुकुमार सेन बजबोली की कहानी, भारतीय साहित्य, जनवरी, १९५६ ई०, पू० ७१-८४।

सामान्य वर्तमान के कहइ, होइ, पाल, राख आदि और ह में अन्त होने वाले करहि, बुज्झिह, धरिज्जिह आदि रूप पश्चिमी शौरसेनी में समान रूप से व्यवहृत हैं। 'कीर्तिलता' में हिन्दी सर्वनामों के कई प्राचीन रूपों के भी स्वच्छन्द प्रयोग मिलते हैं, जैसे, जो, जैन, जसु, तसु, तासु, तुझ, केहु, काहु आदि। विद्यापित के अवहट्ट में "वीर छत्र देखन को कारन सुरगन सोये, गगन तरू" इस प्रकार के अनेक वाक्य मिलते हैं, जिनमें मैथिली के साथ हिन्दी के कई स्पष्ट रूपों के मिश्रण के दृष्टान्त मिलते हैं। ज्योतिरीश्वर के गद्यग्रंथ 'वर्णरत्नाकर' में भी मैथिली रूपों के साथ कई ऐसे प्रयोग हैं, जो समान रूप से हिन्दी में पाये जाते हैं। वास्तव में जिस अवहट्ट भाषा में इन लेखकों ने लिखा है वह एक अखिल भारतीय भाषा थी, जो अपने आधारभूत स्थानीय रूपों के साथ अपनी अभिन्नता की रक्षा करती हुई भी व्यापकता की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्थानों में व्यवहृत बोलियों के रूपों को भी ग्रहण करती गयी थी। इस अर्थ में वह किसी प्रदेश-विशेष की भाषा नहीं, वरन् विविध प्रादेशिक बोलियों के-जैसे, राजस्थानी, गुजराती, नेपाली हिन्दी, मैथिली तथा हिन्दी-क्षेत्र की अन्यान्य वोलियों के विकास की प्रारंभिक अवस्था का समान स्रोत थी। पूर्वी प्रदेश की ओर बंगाल, आसाम और उड़ीसा में भी अपने व्यवहार-क्षेत्र का विस्तार करती हुई इसने 'ब्रजबुलि' या 'ब्रजबोली' संज्ञा ग्रहण कर ली, जो पश्चिमी हिन्दी की ओर निश्चित रूप से झुकी हुई थी। अवहट्ट और ब्रजबोली के सारूप्य-सम्बन्ध को 'कीर्तिलता' में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वस्तुतः ब्रजबोली अवहट्ट का ही विकसित रूप थी।

'कीर्तिलता' के पहले भी ब्रजबुलि के व्यवहार का उदाहरण विहार के प्रसिद्ध किव उमापित (१४वीं शताब्दी ई०) के गीति-नाटक 'पारिजात-मंगल' में मिलता है जिसके गीत हिन्दी और मैथिली-मिश्रित ब्रजबुलि में ही रचे गये थे।

वस्तुतः गद्य और पद्य दोनों में इन ग्रंथों की तत्सम शब्दों से भरी हुई अलंकृत शैली एक

६. शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव (१४वीं शताब्दी ई०) ने अससी-मिश्रित ब्रजबुलि में काव्य-रचना की। शंकरदेव की ब्रजबुलि के नमूने के रूप में ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं — "पद पंक्रज मंजिरे मुरे हरय चित्त हामार। शंकर कर छाड़ विरह केहि जग आधार॥" ७. उड़ीसा में हमे रासानन्द राय (१५वीं शताब्दी ई०) के ग्रंथ मिलते हैं जिनमें ब्रजबुलि का व्यवहार किया गया है। ८. ब्रजबुलि को दिनेशचन्द्र सेन ने बँगला का रूप नहीं, वरन् 'बंगाली का सम्यदकृत हिन्दी-रूप' (thoroughly Hindi-ized form of Bengali) कहा है। दे० उनका—बंगाली लेंग्वेज ऐंड लिटरेचर, कलकत्ता, १९५४ ई०, पृ० ५३ तथा ५०८—५०९। यही नहीं, उन्होंने वँगला के बहुतेरे वैष्णव कवियों की भाषा पर हिन्दी का स्पष्ट प्रभाव बताया है और 'काहाँ', 'ताहाँ', 'कवलूँ', 'हइलूँ' जैसे रूपों तथा बँगला में बहुवचन के लिए प्रयुक्त कारक-चिह्न 'दिग' को इसके उदाहरण में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त ब्रजबुलि में खड़ीबोली, ब्रजभाषा, मैथिली और वँगला के मिश्रण के संबंध में दे० सुकुनार सेन; ए हिस्ट्री ऑफ़ बंगाली लिटरेचर, कलकत्ता, १९५३ ई०, पृ० १ तथा भारतीय साहित्य, जनवरी, १९५६, पृ० ७७।

ऐसी मुक्किसित परिनिष्ठित साहित्यक भाषा का परिचायक है जो पूत्र मे आसाम और पश्चिम में गुजरात के बीच के समस्त प्रदेश में समान रूप से व्यवहृत वी और जो इस विस्तीण प्रदेश की साहित्यिक तथा सास्कृतिक आवश्यक्ता की पूर्ति की साधन थी। दामोदर शर्मों के 'उक्ति-व्यक्ति-अकरण' (१२वी शताब्दी ई०) में भी जो भोजपुरी में लिखा हुआ है, यही तत्सम-प्रवृत्ति दिखाई पडती है। पश्चिमी शौरसेनी क्षेत्र में 'कुवलयमालक्या' (९वी शताब्दी ई०) बीर तर्फपप्रभसूरि की 'मद्रक्या' (१४वीं शताब्दी ई०) कीर तर्फप्रभसूरि की 'मद्रक्या' (१४वीं शताब्दी ई०) का प्रमाण मिलता है, जिनमें देशी और तर्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है।

यह घ्यान देने की वात है कि विद्यापति की पदावली की हिन्दी के सभी विद्वाना ने हिन्दी के प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रयों मे परिगणित किया। इसकी पुष्टि मे यह कहा गया है कि क्रिया-पद आदि के कुछ व्याव रिणक रूपों मे अन्तर रहते हुए भी मैंबिकी की शब्दावली की हिन्दी से सेंसी ही समानता है जैसी बजनापा, कनीजों और अवधी से और इस प्रकार विद्यापति की पदा-वर्ली पर हिन्दी साहित्य का बैसा ही दावा है जैसा 'वीसल देवरामों पर। पर-तु यह विचारणीय है कि विद्यापति के अतिरिक्त मैंबिली के अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों की ओर हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने अब तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनमें हिन्दी से विकास के जो रूप हमें मिलते हैं, जो आंकियाँ दिखाई पडती हैं, वे कदापि नगण्य नहीं हैं और उनकों ओर हिन्दी के विदानों वा ध्यान अविलय जाना चाहिए।

इन अवहट्ट प्रयों में भाषा के विकास के एक और महत्वपूर्ण पक्ष को ओर भी में ध्यान आर्वावत करना चाहता हूँ। इस काल की भाषा पर मुस्लिम सस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पटने लगा था, जैसा कि इनके वर्णनों में अरबी और फारसी के बहुतेरे शब्दों के व्यवहार से प्रकट होता है। 'वर्णरत्नाकर' और 'कीर्तिलता' दोनों में तीर, बुलुक (बुक्कें), ध्याज्, ओह्दा, अदय (अदय), वर, सदर, देमान (दिवान) जैसे बहुतेरे रोजमरें के आगत शब्द पाये जाते हैं।

पूर्वी प्रदेशों में भाषां-सम्मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा एक सामान्य मिश्रित भाषा—खडीं योली हिन्दी के विकास की दिशा में मूफी मत ने प्रचारकों की देन का महत्व उल्लेखनीय है। उनके शाणिदों द्वारा उल्लिक्त उनकी उनितयों तथा रचनाओं में हमें भाषा-समीकरण के सच्चे नमूने और प्रामाणिक उदाहरण मिलते है। साधारण बोलवाल में प्रचलित हिन्दी के ऐसे सामन्य गन्द ही नहीं जैसे, भात, खिचडी, खाट, चारपाई, डोला, खिडकी, लेंगीटी आदि और ऐसे बहु-तेरे देशी व्यक्तियाचक नाम ही नहीं, जैसे छग्नू गवाई, बीबी पुजारी, भोखन प्यारा (पिआरा) जोहन, मौलाना नाथन लादि, वरन् उनके द्वारा स्वेच्छोच्चरित हिन्दी के पूरे-पूरे बाक्य और स्वरंजिन या उद्युत दोहरे भी मिलते हैं।

परन्तु इसे महम्मद-तिन-बिह्तयार खिलजी (११९८ ई०) आदि मुस्लिम आत्रमण-कारियों की विजय का प्रभाव या परिणाम पान वैठना उचित नहीं होगा। सच वात तो यह है कि अपने आत्रमण के सौ वर्षों के भीतर ही इन मुसलमानों ने वास्तविक देशानुराग और भार-

९ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, वि० स० २०१२, पृ० ५७।

तीय भावना को अपनाकर अपने को पूर्णतः भारतीय रंग में रँग डाला था। उनके बीच अमीर-खुसरू (१२५५ ई०) जैसे हिन्दी किव का आविर्भाव इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। यदि उसके नाम से प्रचलित रचना का अल्पांश भी सत्य हो तो वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उसकी अन्तर्निहित प्रवृत्ति शत-प्रतिशत भारतीय थी।

यह वह समय था जबिक पश्चिम की ओर से कई सूफ़ी फ़कीर पूर्व की ओर आ चुके थे और वहाँ की जनमंडली में उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। जनता के लिए अपनी वातों को सुबोध बनाने के लिए और उनके हृदय में प्रवेश पाने के लिए उन्हें भाषा के एक ऐसे रूप का प्रयोग करना पड़ा जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता हो। पश्चिमी हिन्दी से वे पहले से ही थोड़ा-बहुत परिचित थे, क्योंकि देश के पश्चिमी भाग की जनता के संसर्ग और संपर्क में वे पहले ही आ चुके । जब वे पूर्वी प्रदेशों में आए तो लिखित और उच्चरित दोनों ही रूपों में हिन्दी का व्यवहार करते समय वे उसमें स्थानीय प्रयोगों का मिश्रण करने लगे। इस तरह शब्दावली में दो प्रकार के मिश्रण उनके द्वारा सहज भाव से होने लगे—एक तो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध तुर्क़ी, अरबी और फ़ारसी शब्दों के, जो सर्वथा स्वाभाविक बात थी और दूसरे अवधी, भोजपुरी तथा अन्य पूर्वी भाषाओं और बोलियों के प्रयोगों के। हिन्दी के विकास में भाषायी मिश्रण और सम्बद्धता की इस प्रवृत्ति और प्रक्रिया का बड़ा सुन्दर निदर्शन १° हमें इन सूफ़ी सन्तों के फ़ारसी में लिखे हुए पत्रों (मलफ़ूजात) तथा उपदेशात्मक वाणियों (मकतूबात) में मिलते है, जिनमें पद्य और गद्य दोनों ही रूपों में हिन्दी की उदाहरणीय सूक्तियाँ उद्धृत की गयी है। र यह घ्यान देने की बात है कि स्वतः इन सूक्तियों में विदेशी उद्गम के शब्दों का व्यवहार जान-वूझ कर नहीं किया गया है। इन सूफ़ी सन्तों में से बहुतेरे अभी अजात ही है और उनकी लिखित सामग्री बहुत कुछ अंधकार में ही पड़ी हुई है। इसलिए उनके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का थोड़ा संकेत यहाँ रुचिकर और उपयुक्त होगा।

विहार के १४वीं शताब्दी के सूफ़ी सन्त हजरत शर्फ़ुद्दीन अहमद मनेरी के सब से पुराने मलफ़ूजात 'मआदन्-उल-मआनी' में किसी मजमें के बयान के सिलसिले में एक रोचक घटना का वर्णन है। मौलाना जलालुद्दीन मुल्तानी ने बताया कि किसी हिन्दू किव ने विवेच्य विषय को बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। पूछे जाने पर उन्होंने किसी दोहे का यह अंश उद्धृत किया—

१०. कबीर (१३९८-१५१७ ई०) ने इस भाषा-मिश्रण की प्रक्रिया को पूर्ण स्वच्छ-न्दता के साथ अपनी रचनाओं में चरितार्थ किया है और एक उदार दायरे के भीतर पंजाबी, राजस्थानी, खड़ीबोली, अवधी, पूर्वी (भोजपुरी आदि) सभी के प्रयोगों को समाबद्ध कर लिया है। इसे केवल सधुक्कड़ी कह कर टाल देना (रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ०९७) हिन्दी के विकास और प्रसार के दिषय से एक बहुत बड़े तथ्य से मुँह मोड़ लेना है। ११. पटने के मेरे मित्र प्रो० हसन हसकरी साहब ने ऐसे अनेक सहत्वपूर्ण मलफ़्जों और मकतूबों की खोज की है और उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रसंग में प्रधानतः उसी सावग्री का संकेत किया गया है।

हिंदी-अनुशीलन

'बाट भली पर सॉकरो'<sup>1९</sup> अर्थात् राह वहो अच्छी होती है जो सॅंकरी हो। इस पर सन्त ने दूसरे अब के लिए ठहरे विना उत्तर दिया, 'देस भला पर दूर' अर्थान् देश बही अच्छा होता है जो दूर का हो।

इससे उस जमाने मे पश्चिम मे मुलतान से लेकर पूर्व मे विहार तक हिन्दी के विस्तीण

प्रसार और लोकप्रियता का पता चलता है।

हजरत शर्फुंद्दीन अहमद मनेरी के शागिर्द हजरत मौलाना मुजपफर शम्स बरखी (बिहार के मखदूम, १४वी शताब्दी ई०) ने पत्रो के अपने सत्रह में (मौलाना कर्मुद्दीन के नाम से लिखे हुए १२१ वें पत्र में) एक कमाच या एकतारा बजानेवाले का वर्णन किया है, जो हजरत शर्फुंद्दीन अहमद के पास आया और उसने अपना मामृली-सा बाजा बजाते हुए निम्नलिखित दोहरा<sup>श</sup> गा सुनाया---

> एकत कन्दी वेधना भूतर भरके कार्डे। चिताहीन इच्छा मरन तितही नहार्डे॥

जान पड़ता है, इसके भी कुछ शब्द छूट गये हैं या वरल गये है। शब्दों से ऐसा अर्थ प्रकट होता है कि एक छोटे-से कड़े ने समस्त मसार के शरीर को वेघ दिया है और एक स्वेच्छा-नुकूल चिताहीन मृत्यू की स्थिति में पहुँचा दिया है जहाँ पहुँच कर लोग उसीमे स्नान करते या निमम्न हो जाते है। इसमे उस समाधि की अवस्था का सकेत है जिसमें साधक इच्छानुसार मृत्यू का आलिगन करता है अर्थात् अपनी हस्ती मिटा डालता है और जिना चिता के ही अपनी अन्त्येष्टि-किया सम्पज्ञ कर डालता है।

इस उक्ति की रहस्थात्मक भावना ने उस सन्त के मर्म को इस प्रकार स्पर्श कर लिया कि वह विलकुल द्रवीभूत हो गया और आँसु वहाने लगा।

इससे पता चलता है कि हिन्दी के दोहे कितनी आसानी से मुस्लिम फकीरो द्वारा समझ लिये जाते थे और वे कितनी भावुकता से उनका अर्थ-ग्रहण और रसास्वादन करते थे।

हजरत मुजफ्तर शम्स वल्खी के नाम से कई कितावे और उपितर्यां प्रचिलत हैं, जिनमे उनके हिन्दी 'चुटकुले', 'नुस्खे', 'फलनाम' (फलादेश) और 'तवीर स्वाव' (स्वप्न-विचार) उल्लेखनीय है। परन्तु इनकी हस्तलिपि दो सौ वर्षों से पुरानी नहीं है। उनका निम्मलिखित दोहरा शाह मनौअर द्वारा उद्धृत किया गया है, जो शाहदौलत मनेरी के पुत्र थे। ये अकवर और जहाँगीर के समकालीन थे। इनका सुन्दर मकवरा मनेरशरीफ में अब भी विद्यमान है।

१२ में उद्धरण फवीर के निर्देशों फा स्मरण दिलाते हैं जिसके अनुसार 'प्रेम-गली अति साँकरों' होती है, क्योंकि 'ता में दो न समाहिं तथा दूर का एक ऐसा देश है, जिसमें रैन नहीं होती और जो 'विराना' नहीं अपना देश है। १३ दोहरा या दोहा उस समय का सबसे अधिक प्रचलित और लोक-प्रिय छद था, जिसने जान पडता है, इन सुकी सत्तों का मन मोह लिया था।

काला हंसा निरमला बसै समुन्दर तीर। पंख पसार बिख हरे निरमल करे सरीर॥ दर्द रहै ना पीर॥

अर्थात् वह काले रंग का निर्मल हंस समुद्र के तीर पर रहता है। वह अपने पंख फैलाता है, विष हर लेता है और शरीर को निर्विकार कर देता है, जिससे न दर्द रह जाता है न पीड़ा।

बोलचाल में व्यवहृत रोज़मरें की हिन्दी का एक नमूना हजरत क़ाजी सुत्तर (१३८५ ई०) की किताब 'माअदन्-उल-असरार' में मिलता है। इनकी क़ब्र मुज़फ़्फ़रपुर जिले के बिनया-बसाढ़ में मौजूद है। उन्होंने हिन्दी का निम्निलिखित वाक्य १४वीं शताब्दी के ऊछ-निवासी फ़क़ीर मखदूम जलालुद्दीन बुखारी द्वारा उच्चरित बताया है। फ़ीरोज़ शाह तुग़लक इन्हें अपना गुरु मानता था। वह वाक्य है—खंदा है फंदा कहाँ?

स्वयं हजरत शर्फुद्दीन अहमद मनेरी का भी एक सुन्दर अर्थपूर्ण वाक्य उनके एक समसाम-यिक शागिर्द के लिखे हुए 'मुक्तबाते सादी' की हस्तलिखित प्रति के हाशिये पर अंकित है, जो फतुहा खानकाह के पुस्तकालय में सुरक्षित है।

हजरत ख्वाजा अजीजुल्ला के मलफ़्ज 'राहत-उल्-अरवाह' में, जिसकी हस्तलिखित प्रति १६७३ ई० की है, पाक पट्टन के बाबा फ़रीद शकरगंज (१५वीं शताब्दी ई०) की पंक्तियाँ दी हुई हैं, ' जिनको हजरत शर्फ़ुंद्दीन अहमद मनेरी (१२६२-१३८० ई०) ने उद्धृत किया था—

कलहा लबड़ी बावली बन्दी करे न लज्ज। जोहा खोय न पाइए निरगुन सबही छज्ज।

अर्थात् झगड़ालू, मिथ्यावादी, पागल तथा बन्धन में पड़े हुए निर्लज्ज होते हैं। उस सर्वव्यापी निर्गुण तत्त्व को वे खोजकर भी खो देते है और प्राप्त नहीं कर पाते।

दोहरा—सात...सुख देखकर लोग कहें दरवेस। अन्दर तेरी भावले (?) बाहर कोरा भेस।।

लिपिकार के प्रमाद के कारण इस दोहे की प्रथम और दूसरी पंक्ति के पूर्वार्ध के कुछ अंशों के छूट जाने या विकृत हो जाने के कारण इसका अर्थ केवल प्रसंग के सहारे समझा जा सकता है। प्रायः लोग साधु-सन्तों की कोरी बाहरी वेश-भूषा को देख कर भ्रम में पड़ जाते है और यह नहीं समझ पाते कि उनके अन्दर तो केवल पागलपन का विकार ही विकार है।

वावा फ़रीद का 'हिन्दी जिक्त' उस समय का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ था, जिसका प्रचार और प्रभाव १७वीं सदी तक क़ायम था। इसका एक बड़ा से बड़ा, प्राचीन से प्राचीन

१४. शेख फ़रीद की कुछ रचनाएँ 'आदि ग्रंथ' में भी संगृहीत हैं।

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

उल्लेख शेख मुहम्मद गीस ग्वाहरी (१६वी शताब्दी ई०) के 'जवाहिरे खम्सा' में मिलता है। ये बिहार के हजरत हाजी हमीद हुजूर (१५वी शताब्दी) के शागिर्द थे, जिनकी कब्न साग्न जिले के गोपालगज महकमे के रतनसराय नामक गाँव में मौजूद है। १७वी सदी के और हस्त-लेखों में भी इमका जिक थाया है, जैसे जमदाहा के सन्त के 'कौवाली लीला' में जिससे मालूम होता है कि बाबा फरीद के 'हिन्दी जिक' का उपयोग उस समय शिक्षा के लिए पाठ्य-प्रय के रूप में दूर-दूर तक किया जाता था।

अम्बेर (विहार) के मशहूर सुफी सन्त हजरत अहमद चमैपीश (चमडे का कपडा पहनने वाले १४वी शताब्दी ई०) ने, जो हजरत शर्मुंद्दीन अहमद के चेचेरे भाई थे, कई उच्च कोटि की रचनाएँ की थी, जिनमे उनके रहस्यात्मक अनुभव, उदार सहानुभूति, धार्मिक सहिष्णुता विश्व-वन्धुत्व तथा उन्नत विचार की अभिव्यक्ति हुई है। उनके एक शिष्य शेख अल्लाउद्दीन अली-विन-इज्राहीम द्वारा सगृहीत 'जिया-उल्-कुछुव' नामक प्रथ मे उनका एक दोहरा दिया हुआ है जो इस प्रकार है—

मीता मान न मूनिया सिरमिन काहाँ होय। एँही बिघा विदमान में नर ना कीनी कोय॥

हस्तिलिखित प्रति मे इस दोहे का जो पाठ उपलब्ध है, उससे इसका अय स्पष्ट नहीं होता और इसके लिए उसके प्रसम की अपेक्षा प्रतीत होती है। यहाँ एक बनावटी साधु या फनीर जो अपने त्याग वा प्रदर्शन किया करता है और एक सच्चे सन्त जो बिना किसी अहमार या दिखावे के सदाचार और विनय के नियमों का अनुसरण करता है, इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि "मैं इतना अधिक विद्वान् और वृद्धिमान हूँ कि मेरी बरावरी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। है मिश्र । जो ऐसा सोचता है उसे, मुनि या फकीर न मानो। भला कहीं ऐसा अहकारी मिथ्याचारी व्यक्ति मन्तों में शिरोमणि हो सकता है?"

आगे बताया गया है कि इस सबघ में जो सत्य है वह इस देश के बुद्धिमान छोगो को, जो हिन्दू धर्म के मर्मज़ हैं, अच्छी तरह मालूम है। इन पक्नियों में जो मौन्दर्य और अमूल्य विवेक हैं, उससे प्रमावित होकर सन्त ने कहा कि अग्बों भाषा में इस तरह की कोई उक्ति नहीं पारी जाती।

इस दोहे में 'काहाँ' घटद निश्चित रूप से पूर्वी या विहारी प्रयोग है, जो इमी रूप में धट्द के तकाजे की भी पूर्ति करता है, अपने पश्चिमी 'क्हों' रूप में नहीं।

नप्रहक्ती ने 'जिया-उल्-कुलुव' के एक अवतरण की टिप्पणी करते हुए, जिसमे अपने मूल उद्गम स्थान स्वां ने परम पद पर पहुँचकर ईस्वर मे विलीन हो जाने ने लिए आत्मा की तड़प का वर्णन है, अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए एक बड़ा मुन्दर उदाहरण दिया है। उन्होंने बच्चे के व्यवहार का दृष्टान्त दिया है, जो मसार मे जाम लेते ही 'वहाँ-वहाँ' नह कर रोने और चिल्लाने लगता है और इस प्रवार अपने जिस दिव्य स्रोत से उसवा आविभाव हुआ है, उसके प्रवि अपना आवृत्त अनुरान और आवर्षण व्यवत करता है। ऐसे प्रसान में इस प्रकार के हिन्दी के

शब्दों का प्रयोग न केवल इन मुस्लिम सन्तों के हिन्दी-ज्ञान का, वरन् भाषा के प्रति उनकी सच्ची रचनात्मक अभिरुचि और सहज सौन्दर्यानुभूति के साधन के रूप में उनकी अभिव्यंजना शक्ति का भी सूचक है, यहाँ तक कि वे अपने मार्मिक उद्गारों, साहित्यिक अलंकरणों और विषय की विवृतियों के लिए हिन्दी का स्वच्छन्द व्यवहार करने लगे थे।

कुछ दूसरे मक़तूवों से गहरी रहस्यानुभूतियों से व्याप्त निम्नलिखित हिन्दी दोहरों के उद्धरण का लोभ संवरण करना यहाँ कठिन प्रतीत होता है—

बाट भली पर साँकरी नगर भला पर दूर। नाँह भला पर पातरा नारी कर हर चूर।।

इसका अर्थ यह है कि मार्ग संकीर्ण ही अच्छा है, जिससे गुजरने के लिए दुई को बिलकुल मिटाकर प्रिय से एक हो जाना पड़ता है। देश दूर का ही अच्छा होता है जहाँ जाकर लौटना नहीं है, उसीमें विलीन हो जाना है। बन्धन की रस्सी वही अच्छी है, जो पतली और सूक्ष्म हो। स्त्री के हाथों की चूड़ी वही अच्छी है, जो पतली हो और एक दूसरी से टकराकर आवाज न करे। कुछ अन्य दोहरे इस प्रकार है।

सागर कोई पताल पानी लाखन बूंद लखाय।
वजर पड़े यह मथुरा नगरी कान्हा प्यासा जाय।। 14 कहा पवन एँ (याँ) घर ठठर (ठहर) कहा पवन निस्तार। बीच पँलदिया घर चुए बूंद पड़ै भंभार।। जालें तो झलकें जली...बिकट कटार। जिंह सरोत सो तस भँखै तहीं भयौ भिनसार।। जेठ असाढ़ न आइयाँ पाताँ भरहर बाहें। तेइ भीरी बिसार घन तिहकइ जल थल नाँह।। आइ कौन तन पखेरुआ जंगल करिह उदास। कंकर चुनि जल बीन्ह धिन तेही छूव न बास।।

दोहों की इन पंक्तियों में पाठ-शोध की अपेक्षा है। प्रो॰ हसन अस्करी को जो हस्त-लिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई है, उनके फ़ारसी अक्षरों में लिखे हुए पाठों का रूप स्थिर करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर अब तक इससे अधिक कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। बस इतना झलकता है कि इनमें जीव के संसार में आगमन और प्रयाण की चर्चा की गयी है। न जाने कहाँ से यह प्राणवाय यहाँ इस घर में प्रवेश करके ठहरती है और कहाँ चली जाती है। छप्पर (प्लाणी) के बीचोवीच यह घर चूता रह जाता है और छेदों से होकर बड़ी-बड़ी बूंदें टपकती

१५. ऊपर 'मआदन्-उल्-नआनी' के वर्णन में इसी दोहरे का संकेत है। इसकी तुलना रहीम (१५५२-१६२५ ई०) के इस निम्नलिखित दोहें से कीजिए, जो इससे प्रभावित जान पड़ता है: धनि रहोम जल पंक को लघु जिय पियत अद्याय। उदिध बड़ाई कौन जो जगत पियासो जाय।

रह जाती हैं। जीवन के अभावो को कभी पूर्ति नहीं हो पाती और उसकी शून्यता और पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रह जाती है।

यदि वह ज्योति जीवन में प्रज्वलित होती है तो उसकी झलक से जल जाता हूँ और यदि वह तीक्ष्ण रूप में प्रकट होती है तो जैसे विकट दुधारी कटार चल जाती है और कट जाता हूँ। जिस स्रोत से उद्गम हुआ है, उसीका उपयोग करते हुए सासारिक जीवन की यह रात कट जाती है और फिर सर्वेरा हो जाता है।

जेठ-आपाढ में बाहों में भरभराकर पत्ते नहीं आते। उसके सामने यह भी भूल जाओ कि बादल होंगे तो हरे भरे पत्ते होंगे। उसे तो न जल से सबध है न थल से। गरमी हो या बरसात हो, चाहें कोई भी अवस्था हो वह तो सदा एकरस, एकरूप और निर्विकार रहता है।

न जाने इस शरीर में यह कहाँ का पखेरू आ गया जो इस जगळ को आखिर उदास करके चला जाता है। ककड चुन-चुन कर जल और धन के साधन विन-विनकर वह घोसला बनाता है, पर बस नहीं पाता। उसका बनाया हुआ निवास उमे छू भी नहीं पाता। ये सारे सासारिक प्रयास अन्ततोगत्वा निष्फल हो जाते हैं।

इन उद्धरणों में भाषा-मिश्रण के वहें सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। यहाँ एक ही साथ हमें अवधी (चुए, पड़ें, कर्राह आदि), व्रजभाषा (जलों, भयो आदि), खड़ी बोली (आई), पजाबी (आइयाँ), मोजपुरी (तेइ, भीरी, तिहकइ, भिनसार) के स्वच्छन्द प्रयोग मिलते हैं।

दरभंगे के भीखा शाह सैलानी (१५वीं शताब्दी ई०) ने एक वाक्य का व्यवहार किया है, जिसमे 'पूर्वीभाषा' का स्पष्ट उल्लेख है। कवीर ने भी अपनी भाषा को पूर्व की बोली ही कहा है—

योली हमरी पूर्व की, हमें लखे नहिं कोय। हमको तो सोई लखे, जो घुर पूरव का होय।।

—वीजक, साखी १९४।<sup>१९</sup>

यहाँ पूर्व शब्द हिलन्ट है और उसके दो अर्थ हैं—एक तो पूर्व दिशा के पक्ष मे और दूसरा पुरातन के पक्ष मे। पूर्व मे साधारण बोलचाल के रूप में हिन्दी के व्यवहार का एक प्रमाण हमें १५वीं सवी ई० के गया जिले के औरगावाद इलाके के अमझर के फक़ीर सैयद मुहम्मद के उराहरण में मिलता है, जो उस स्थान ने निवासियों से हिन्दी में ही वातचीत करते थे। उनके समसामिक जीवनी-लेखक ने अपनी किताव 'मनकोहे मोहमदी' में उनके हारा उच्चरित एक वाक्य को उद्धुत किया है, जिसे उन्होंने ग्वालों के एक मुख्या के प्रति कहा था। वह उनके मत में दीक्षित होकर उनका चेला वन गया था। उसने उनसे पूछा कि अब जविक मुसीवत के दिन बीत गये और विहार के सूवेबार दरया हाँ मूहानी के हुक्म से उनके लिए कई इमारतें और खनकाह वन गये तब वे अपने अनुयायियों को उस जगह को छोडकर जगल में जाने को वसे क्ये हु रहे है।

१६ मूल बीजक, बबई, १९५१ ई०।

वह एक साधारण-सा वाक्य है—"न माना जइयो, इहाँ न रहना।" इसमें 'माना', 'रहना' तथा 'जइयो' पिन्छमी हिन्दी या खड़ी वोली के प्रयोग हैं और 'इहाँ' पूर्वी का। जनसाधारण की वोलियों में यह हिन्दी का तथा हिन्दी में स्थानीय वोलियों का प्रतिविम्ब इस वात का परिचायक है कि मुस्लिम फ़कीरों तथा अन्यान्य सामाजिक सम्पर्कों के द्वारा जन-समाज में किस प्रकार अलक्ष्य रूप से भाषायी सम्मिश्रण का व्यापार कियान्वित था। इन मुस्लिम फ़क़ीरों के प्रभाव से हिन्दी का प्रसार द्रुतगित से वढ़ता जा रहा था।

इसी प्रकार 'दिक्खनी' के रूप में हिन्दी के विकास में भी हमें पारस्परिक सम्पर्क और मिश्रण की सिक्रय परम्परा का पता चलता है। मिलक काफ़ूर के समय से ही बहुतेरे गूजर उधर जा चुके थे और १३वीं सदी से तो अपनी विजय के उपरान्त मुस्लिम सुल्तानों ने उधर जाकर अपना राजकाज ही चलाना शुरू कर दिया। उनके साथ केवल मुसलमान ही नहीं, अनेक हिन्दू कर्मचारी, व्यापारी, योद्धा, मुसद्दी आदि भी वहाँ गये। दक्षिणी-भाषा-भाषी जनवर्ग से उनके बढ़ते हुए संसर्गों के प्रभाव 'दिक्खनी' के विकास और इतिहास में स्पष्टतः देखे जा सकते है।

शतान्दियों पहले से हिन्दी में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ सम्मिश्रण तथा पारस्परिक अन्तर्भाव की जो प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक रूप से काम करती आ रही है और जिसकी एक झाँकी ऊपर प्रस्तुत की गयी है, वह उसके विकास और प्रसार का एक प्रबल, प्रभावशाली साधन रही है। उसके यथावत् अध्ययन और अनुशीलन के विना हिन्दी का इतिहास सांगोपांग और ठीक-ठीक नहीं लिखा जा सकता।

#### संस्कृत शब्दावली में प्रधान और अप्रधान अर्थ

वैयाकरणों के अनुसरण पर काव्यशास्त्री वाच्यायें से भिन्न लक्ष्यायं की चर्चा करते हैं।
मुन्य अर्थ वाधित होने पर उस से सवन रखनेवाला लक्ष्यायं ही मान्य है। मुन्यायं निरक्तर
(वाह्य) है और लक्ष्यायं सान्तर (आग्यन्तर) है, सान्तर के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो
अग्रत्यक्ष (मुख्य अर्थ प्रत्यक्ष है) और दूतरा गर्भार अथवा गूढ (मुख्यायं अपेक्षाइन उपरी है)।
मुख्यायं का वोच सकेत द्वारा होता है, किंतु लक्ष्यायं का वोच रूढि (परस्परा) के आधार पर
कराया जाता है। लक्ष्यायं तथा रुढि का सवच समझने के लिए बहुत-सी वातो का ध्यान रखना
चाहिए।

सम्कृत काव्य मे अप्रधान (अप्रत्यक्ष) अर्थों का प्रयोग अत्यन्त व्यापक ही रहा है, प्राय गमस्त अलकार अप्रत्यक्ष अर्थों पर आधारित हैं। यह सच है कि प्रत्येक साहित्य की अलहत भाषा में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं किन्तु सस्कृत में जो दलेप तथा गूड (रहम्यमय) अर्थ की व्यापकता मिलती है वह अन्यन दुर्छम है।

स्लेप के विधान द्वारा एक सब्द के दो अर्थ व्यक्त किये जाते हैं। ये दोनो अर्थ वाक्य के दूसरे सब्दों के साथ सगित रखते हैं और इमी कारण से दूसरे सब्दों के साथ सगित रखते हैं और इमी कारण से दूसरे सब्दों के भी बहुधा दो अर्थ होते हैं। रिलप्ट शब्द का एक अर्थ स्मप्टतया प्रत्यव है और दूसरा अर्थ अप्रत्यक्त, यद्यिप इस अप्रत्यक्त अय का मदमें के कारण अधिक महत्व हो सकता है। किवयों ने सस्कृत शब्दों की असाधारण अनेका-पकता में पूरा लाभ उलाया है। यह अनेकायकना (बहुअंकता) एक प्रकार से सस्कृत की जन्म-सिद्ध विसेषता ही है, किंतु इसका इतना विकास इसीलिए हो सका है कि प्राचीन भारत के धार्मिक, पौराणिक तथा दार्शिक विकता में द्वर्थ के अध्या वहुयंक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति विद्यमान थी। यहा पर इस बात पर बल देना उचित ही होगा कि परिचम में अलकृत साहित्य भे ही एक प्रकार से संयोगवश उत्पन हुआ हो किंतु सस्कृत अलकृत माहित्य प्राचीन भारतीय प्रवृत्तियों की परिणित ही है। गख हो अयदा पद्य, लिलत साहित्य हो अयदा धार्मिक (नीति-विपयक), सर्वन प्रारम ही से इस प्रवृत्ति के लक्षण विद्यमान हैं।

सस्कृत काव्य की (कम से कम परिष्कृत रचनाओं की) एक दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त एक अन्य रहस्यमय, गूढ अर्थ मी अप्रत्यक्ष रूप में इतमें व्याप्त रहता है, जिसकी और सकेत करना कवि का वास्तविक उद्देश्य है। 'किरातार्जुनीयम्' का उदाहरण लीजिए। इादम समैं के १६वें छन्द में ''वृक्ष-समूह न जलानेवाली तथा जलाशयों को न सुखानेवाली अग्नि' की चर्ची है। पाठक के मन में अनायाम ही प्रस्त उठेगा कि यह अग्नि क्या हो सकती है। फिंतु

इसी छन्द में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है—वह रहस्यमय अग्नि इंद्र-पुत्र अर्जुन का तेज है (तेज के लिए धाम शब्द का प्रयोग हुआ, इस शब्द का प्रथम अर्थ संभवतः संस्थान अथवा कृत्य है)। अन्य उदाहरण यहाँ पर अनावश्यक हैं। काव्य के असंख्य छन्दों के विषय में पाठक के मन में ये प्रश्न उठते हैं—आखिर कवि क्या कहना चाहता है? इस चमत्कार का क्या अर्थ है? प्रकृति के नियमों का यह विपर्यय क्यों?

उपर्युक्त दो विशेषताएँ, अर्थात् बह्वर्थकता (जो अंशतः कृत्रिम है) तथा रहस्यात्मकता, मूलभूत तथा संवद्ध हैं। दोनों वैदिक मंत्रों में विद्यमान हैं। ऋग्वेद में दो भिन्न शैलियाँ पायी जाती हैं। एक सरल शैली जिसमें प्रत्यक्ष अर्थ प्रधान है और व्यंजना का एक प्रकार से अभाव है; उदाहरणार्थं उषाविषयक मंत्र तथा इंद्र से संबंध रखनेवाले अधिकांश मंत्र इसी शैली में लिखे गये हैं। दूसरी शैली अलंकृत, अस्पष्ट और गूढ़ है। इसमें द्वचर्यकता (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अर्थों) का वाहुल्य है। ऋग्वेद के इस भाग के दो और कभी तीन स्तर होते है। कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि काव्यशास्त्रीय श्लेष वेद में मिलता है किंतु फिर भी इसमें एक अस्पष्ट, अपरि-ष्कृत श्लेष विद्यमान ही है। जब ऋषि किसी साधारण घटना अथवा प्रकृति के किसी व्यापार का वर्णन करते हैं, वे वास्तव में और कुछ जतलाना चाहते हैं, और जब वे इस साधारण घटना अथवा प्रकृति के उस व्यापार की ओर संकेत करना चाहेंगे तो वे किसी और बात की चर्चा करेंगे। मेरी दृढ़ धारणा है कि लूडर्स (Lueders) का निम्नलिखित कथन नितान्त स्नामक है— "हमें हमेशा के लिए इस विश्वास को छोड़ देना चाहिए कि वैदिक ऋषि प्रायः एक बात कहते हैं और दूसरी वात सोचते हैं तथा अपने विचारों पर परदा डालने के लिए ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं (दे० तरुण, भाग १, पृ० १०)। ऋषि जो कहना चाहते हैं उसे अवश्य कहते हैं और जव वे घोड़ों की दौड़ अथवा गोशाला में बंद गायों की चर्चा करते हैं, वे उस दौड़ और उन गायों के विषय में तो सोचते है किंतु साथ-साथ वे कवियों की प्रतिद्वन्दिता तथा रात्रि के अंधकार के विषय में भी सोचते है। यह अव्यक्त अर्थ-समूह ही मंत्र के वास्तविक अर्थ का उद्घाटन कर सकता है। ऋग्वेद का प्रत्येक शाब्दिक एकार्थक अनुवाद शिक्षण मात्र के लिए कुछ ही महत्व रखता है, किंतु अद्वैतवादियों की शब्दावली में वह अविद्या के क्षेत्र तक सीमित रहता है। "समुद्र से मधुमय लहर उत्पन्न होती है"(४, ५८, १), "पत्थर अपनी पीठ पर अश्व को वहन करता है" (८, २६, २४), आदि उक्तियों का समीचीन अर्थ नहीं लगाया जा सकता है जब तक अप्रत्यक्ष अर्थों का सहारा न लिया जाय। यज्ञ की तैयारी के लिए याजकों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है—"नौका का निर्माण करना, हल जोतना, पालों को तैयार करना . . . . . घोड़ों को संतुष्ट करना...कवच सीकर प्रस्तुत करना" (१०, १०१)। क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि यहाँ पर प्रतीकों तथा रूपकों द्वारा धार्मिक साधना की ओर संकेत किया गया है ? उन अप्रत्यक्ष अर्थों की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो जाती है जब बेरगेंज्ञ (Bergaigne) के अनुकरण पर ऋग्वेद के सब महत्वपूर्ण शब्दों का प्राथमिक अर्थ खोज निकालकर उसी को बरावर अनुवाद में रखा जाता है। इस प्रकार के शाब्दिक एवं एकार्थक अनुवाद का अनुशीलन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि मंत्र का वास्तविक अर्थ समझने के लिए अप्रत्यक्ष अर्थ

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

का सहारा लेना निन्तान्त अनिवार्य है। प्राचीन भारत के कुछ आचार्य वैदिक मन्नो के आनयंक्य की चर्चा करते हैं, इसका एकमान कारण यह है कि वे साब्दिक अर्थ तक सीमित रहकर
(जो बहुमा निर्यंक ही है) गूढार्थ का ध्यान नहीं रखते थे। वेरगैंज साब्दिक अर्थ पर इतना
बल देते थे कि वे गो का अर्थ गाय ही मानते थे (यद्यपि स्पष्टतया 'दूध' अथवा 'चमडें की
चर्चा होती थी और अततोगत्वा 'किरण' अथवा 'शब्द') और फलस्वरूप उनको स्वीकार करना
पडता था कि वैदिक मन्नो मे अस्वाभाविक प्रतीक, असगत उपमाएँ, यहाँ तक कि अनर्यंक सामग्री
भी मिलती है। कितु वही वेरगेंज अप्रधान अर्थों का सहारा लेकर वैदिक विचार-धारा की एक
विस्तृत प्रतीकावली का निर्माण करते थे, जिनमे आध्यात्मिक तथा यज्ञविषयक भावनाएँ भी
सम्मिलित थी और इस प्रकार वे भाषा से अनेकार्यंकता अथवा गूढार्य को हटाकर उसी को विचारधारा मे रखते थे।

प्रतीको के विषय मे जो काव्य तथा वेदो का सवध है, इसकी ओर भारतीय विद्वानों में भी सकेत किया है। आनर्यंक्य के किसी समर्थंक के इस तर्क का खड़न करते हुए कि मत्रों में अविद्यामान वस्तुओं की चर्ची है जैमिनि कहते हैं कि गौण अर्थ का ध्यान रखकर उन मनों का रहस्य स्पष्ट हो जाता है (दे० मीमासा सूत्र १, २, ४६)। शवरस्वामी इस उत्तर की व्याख्या करते हुए काव्य का उदाहरण देते हैं, जिसमे नदी का वणन करते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, जो नारी के शरीर के वर्णन में आते हैं।

वैदिक मनो के रहस्थमय अर्थ का बहुत समय से अस्तित्व स्वीकृत हुआ है किंतु इस अर्थ का समीचीन महत्व नहीं दिया गया है। काव्य के छन्दों की भौति ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के बहुत से स्थलों के विषय में पाठक के मन में अनायास ये प्रश्त उठते हैं—वर्ष्य विषय क्या है? विस्त देवता की स्तुति हो रही है? इस प्रतीक का क्या अभिप्राय है? इन परस्पर-विरोधी उक्तियों का समाधान क्या हो सकता है? वेदों की रहस्यात्मकता प्रसिद्ध ब्रह्मोदय-विषयक मन (ऋग्वेद १, १६४) तक सीमित नहीं है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के दाशनिक अशो में प्राय रहस्यमूलक छन्द मिलते ही हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि बेदो और काब्य मे महान् अतर है, किंतु बीच की लडियाँ हमें निषद्, निरुष्त, ब्राह्मणों, उपनिषदो आदि मे प्राप्त हैं। यास्क की ब्युत्पत्तियाँ असगत सी लगती हैं और असर परिहास का विषय वन चुनी हैं, वास्तव मे मनो के गूढार्य का समाधान इनका उद्देश्य है। निषटु में कहा गया है कि नाम विशेष को छोडकर 'नदी' के लिए ३७ सजाएँ मिलती हैं, 'शब्द' के लिए ५७ और 'जल' के लिए १०१। इसका क्या अर्थ हो सकता है ? इस प्रकार की प्रचुरता एक तर्कसगत शब्दार्य-विज्ञान में अनावस्थक है। वास्तव में उन सख्याओं में गूढार्य, ज्यायार्य, प्रतीकात्मक अर्थ आदि सम्मिलित है।

ब्राह्मण-साहित्य का उद्देश्य है यज्ञ-विषयक मानवीय कार्य-कलाप तथा उसके द्वारा सूचित षामिक और दाक्षनिक तत्वो का सबघ प्रतिपादित करना । इस प्रकार के सवध 'निदान' अयवा 'वधु' कहलाते हैं, ओलिविए लाकाँव (Ohvier Lacombe) उनको 'सस्वात्मक अनुस्पता की लडियाँ' कहकर पूकारते हैं। 'निदान' शब्द द्वारा मूलभूत तत्वो की अभिव्यक्ति होती है; इस कारण से इस शब्द को ऋग्वेद के उस मंत्र में स्थान मिला जिसमें यज्ञ की स्थापना वर्णित है (देखिए १०, १३०, ३)। 'निदान' के अतिरिक्त निम्न शब्दों का भी प्रयोग होता है —आयतन, प्रतिष्ठा, सम्पद्, आदेश। ऋग्वेद के उपर्युक्त मंत्र में यज्ञ के विषय में कहा गया है कि वह एक आदर्श प्राचीन प्रथा तथा उसके अनुकरण की अनुरूपता ही है (दे० १०, १३०, ६-७)। इस प्रकार का यज्ञ-विषयक गूढ़ चिंतन स्पष्टतया वैदिक साहित्य की द्वर्यकता अर्थात् अन्योन्याश्रित प्रधान और अप्रधान अर्थों का सहारा लेता है।

जिस प्रकार ब्राह्मणों में यज-विषयक वैदिक सामग्री का चिंतन मिलता है, इस प्रकार उपनिषदों में वैदिक दर्शन की व्याख्या है। उपनिषदों में भी प्रधान और अप्रधान अर्थ के उपर्युक्त साहचर्य-विचार का विकास हुआ है। उपनिषदों की तत्संबंधी सामग्री का प्रधान उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि प्रधान और अप्रधान अर्थों के साहचर्य में एकता लायी जाय, इसका कोई सिद्धान्त स्पष्ट कर दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रधान अर्थों की संख्या और वढ़ा दी गयी है। उपनिषदों में जिन प्रतीकों और विद्याओं की चर्चा है, ये सब शब्दों के अप्रधान अर्थों पर आश्रित है। क्या उपनिषद् ही का अर्थ (अध्यातमम् और अधिदैवतम् का) सिन्नधान नहीं है?

ब्राह्मणों तथा प्राचीनतम उपनिषदों में ब्रह्मोदय अर्थात् धार्मिक विषयों के वाद-विवाद मिलते हैं। इनमें ऋग्वेद के पुराने रहस्य नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं। कभी-कभी प्रश्नों तथा उत्तरों का क्रम पहले ही से निर्धारित प्रतीत होता है-प्रत्येक वक्ता मंत्र-संग्रह के कमानुसार अपना पाठ सुनाता है (दे० वाज० सं० अध्याय २३)। किंतु प्रायः उसमें अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और संवाद स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ 'शतपथ' ब्राह्मण के दसवें काण्ड में हम देखते हैं कि कोई पुरोहित किसी गृहस्थ के लिए पुरोहिताई करना चाहता है और गृहस्थ पुरोहित की विद्या की जाँच करने के वाद ही उसे अपना पुरोहित वनाता है। अन्यत्र यजमान श्वेतकेतु एक यज्ञ का आयोजन करना चाहता है। उसका पिता उद्दालक पुरो-हित के ज्ञान की परीक्षा करने लगता है। प्रारंभ में पुरोहित सही उत्तर दे पाता है किंतु अंत में वह अपनी पराजय स्वीकार करता है। इस पराजय के दो लक्षण सर्वविदित है और समस्त संस्कृत साहित्य में पाये जाते है-एक तो मौन रहना तथा दूसरे, पुरोहित का यह निवेदन कि वह विजयी का शिष्य वन जाय। एक अन्य स्थल पर पाँच विद्वानों की चर्चा है जो आपस में किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते हैं और किसी गृहस्थ की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, यदि वह उनके प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर दे सके। अनन्तर गृहस्थ क्रमशः पाँचों से प्रश्न करते-करते उनको धार्मिक शिक्षा देता है। वृहदारण्यक उपनिषद् में सभी ब्रह्मोदय राजा जनक में केंद्रीभूत है। राजा जनक अपने होता के ज्ञान की सहायता से ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं। अतः होता ब्राह्मण याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगता है। बाद में पाँच ब्राह्मण क्रमशः याज्ञवल्क्य से हार जाते हैं; अंतिम प्रश्नकर्ता शाकल्य ऐसे प्रश्न पूछता है जो मानवोचित ज्ञान का अतिक्रमण करते हैं और फलस्वरूप उसका सिर फट जाता है। एक अन्य स्थल पर जनक स्वयं याज्ञवल्क्य की परीक्षा लेते हैं और संतोषजनक उत्तर पाकर उनके शिष्य बन जाते हैं। अन्यत्र याज्ञवल्क्य जनक के प्रश्नों का उत्तर घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी अनुशीलन

तो देते हैं किंतु ऐसी नौबत भी आ जाती है कि याजबल्बय वो स्वीकार करना पडता है कि राजा जनक ने उनको उनके सिद्धान्तों से विचलित कर दिया है (अर्थान् जनक ने उनको उनके सिद्धान्तों के पूरे-पूरे निरूपण के लिए वाद्य किया है)। फिर भी राजा का साकत्य के समान कोई अनर्य नहीं होता, राजकीय मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया है। ध्यान देने योग्य है कि उन ममस्त ब्रह्मोदयों के विपय यज के परे की समस्याओं से सबय रखते हैं, उदाहरण—उद्गीय की उत्पत्ति, चारों परमार्य (शतपथ ब्राह्मण, काण्ड १०), अर्क (जिसके दो अर्थ हैं, अर्थात् पौघा और अग्नि)। जो कोई किनी समस्या का समाधान कर पाता है वह एविवद कहलाता है वयोकि वह मत्र में सितिहत तेज अर्थात् ब्रह्मन् जानता है और फ़ल्सक्ण जिस चीज को वह जानता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। अततीगत्वा विश्व में विद्यमान गूढ सबघो पर उसका पूरा अधिवार हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में रहस्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, जो तत्रवाद में मत्र का स्थान है वही वैदिक विचारघारा में रहस्य का होता है, अर्थात् वह एक सर्जनात्मक शिन्त ही है।

यह स्वामाविक ही है कि वैदिक विचारघारा से प्रेरणा छेनेवाले परवर्ती दर्शनो मे, अर्थात् भीमासा तथा वेदान्त मे यदि उस रहस्य के नहीं, कम से कम उस द्वर्यकता के अवशेष पाये जाते हैं। मीमासा का उद्देश्य है वैदिक विधियों का निरुपण, अत उसके लिए आवस्यक हो जाता है कि वेदों के वे अश अलग किये जायें जिनमें 'विधि' का अभाव है अर्थात् मन और अर्थवाद। यह विभाजन वैदिक शब्दों के अर्थ और उनका सापेक्ष महत्व निर्धारित किये विना मभव नहीं है। सिद्धान्तत अप्रत्यक्ष अर्थ रखने वाले अश अर्थवाद अथवा मन्न है और प्रत्यक्ष अर्थ रखने वाले अरा विधि के अतर्गत आ जाते हैं। मीमासा सूत्रो मे (२, २,१) अवस्य ही कहा गया है कि मतो मे शब्दो का अप्रधान अर्थ हटाकर उनके प्रधान अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। (यह सिद्धान्त व्याकरण की परिभाषाओं में भी पाया जाता है-"किसी शब्द के विषय में कोई भी व्यापार उस शब्द वे प्रधान अर्थ ही से सबध रखता है, न कि उसके अप्रधान अर्थ से")। किंतु इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के पश्चात् तुरत इसके अपवादों की चर्चा होती है (दे० ३, २, ३ आदि)। वास्तव मे यह विकास मदर्भ के कारण ही हुआ है अर्थात् ब्राह्मण को दृष्टि मे रख-कर, जिसके साय मन का अनिवार्य सबध रहता है। फिर भी मीमासा मे गीणार्य का प्रयोग भी है, जो लाक्षणिक अर्थ से बलग माना जाता है (दे॰ कुमारिल १,४,२८)। लक्षणार्थ तब होता है जब मुख्य अर्थ से सबध रखनेवाला कोई अन्य अर्थ व्यक्त किया जाता है, गौणार्य तब होता है जब अप्रधान अर्थ तथा मुख्य अर्थ का सबध दोनों के सामान्य गुणो पर ही आधारित है। उदा-हरणार्थं ब्रह्मचारी 'अग्नि' कहा जाता है, क्योंकि उसके गुणो से अनायास ही 'अग्नि' की कल्पना हो सबती है।

मनो तथा ब्राह्मणों के सबघ का सिद्धान्त ही (अर्थात् धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार मत्र का अनुकूछन) अर्थपरक प्रतीकबाद का परिणाम है। ऐसे मत्र कम ही मिलते हैं जिनका अनुपांगिक अनुष्ठान के साथ सबघ प्रधान अर्थ पर निर्मर है, मन का 'किंग' प्राय कोई प्रतीका-रमक सन्द है। मुमारिल का नहना है कि सामर्थ्य कभी प्रत्यक्ष अर्थ और कभी अप्रत्यक्ष अर्थ पर निर्भर रहता है (३, २, १), किंतु वास्तव मे अप्रत्यक्ष अर्थ कही अधिक महत्व रखता है। उसी स्थल पर कुमारिल उन परिस्थितियों का निरूपण करते हैं जिनमें अप्रधान अर्थ को प्रश्नय दिया जा सकता है—जहत्स्वार्थाभिधायित्व (मुख्य अर्थ छोड़ देने की क्षमता); संघात (दोनों अर्थों का सामंजस्य); परिकल्पना; सोपपदा वृत्ति; समुदायप्रसिद्धिता; वाक्यार्थ, अल्पप्रसिद्धित्व; अल्पप्रयोगिता; सादृश्य। यह सब समान रूप से प्राचीन मंत्रों तथा काव्य के छन्दों पर लागू होता है। एक अन्य स्थल पर जैमिनि (१, ४, २३ आदि) अर्थवाद की विशेषताओं का निरूपण करते हुए कहते है कि ये ही अप्रधान अर्थ की विशेषताएँ भी हैं। अन्य शब्दों में वेद के सभी अंग जो 'विधि' के अंतर्गत नही आते, उन सब का अप्रधान अर्थ ही घ्यान में रखना चाहिए। इससे अप्रधान अर्थ की व्याप्ति स्पष्ट ही है।

वेदान्त में भी यह सब लागू है। ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि उपनिषदों के मूल में एक प्रतीकवाद निहित है, जो अप्रधान अर्थ पर आधारित है। अतः यह स्वाभाविक है कि शंकरवादी वेदान्त में भी इस विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित है। शंकर तथा ब्रह्मसूत्रों के अनुसार वेदों के सभी वाक्य जो प्रतीकों के सहारे ब्रह्म का निरूपण करते हैं अप्रमाणिक है। क्या इसके फलस्वरूप उन्हें 'अविद्या' के अंतर्गत मानना चाहिए ? जी नहीं ! क्योंकि इसका परिणाम यह होता कि काफ़ी बड़ी संख्या में वेदों के अंश अनावश्यक सिद्ध होते। ये स्थल उपासना के काम में आते है। अतः उपासना अप्रधान अर्थ, प्रतीकादि पर आश्रित है। ये प्रतीक मिथ्या न होकर अध्यास अथवा अध्यारोप के परिणाम है, अतः अध्यास वास्तव में धार्मिक (दार्श-निक) मात्र नहीं है, वह शब्दार्थपरक भी है। शंकरवादी अद्वैत में (तथा अन्य दर्शनों में भी) शब्द का अप्रधान अर्थ उसके प्रधान अर्थ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध रखता है; प्रधान अर्थ या तो पूर्णतया अथवा अंशतः सुरक्षित रह सकता है, अथवा उसे पूर्णतया छोड़ भी दिया जा सकता है। वास्तव में प्रायः यही हुआ करता है कि प्रधान अर्थ के साथ जो संबंध है वह रखा भी जाता है और छोड़ भी दिया जाता है। मूलभूत वाक्य तत् त्वभिस ले लें—त्वम् व्यावहारिक अहं का अर्थ छोड़ देना है और तत् भी जो अहं नहीं है ऐसा अर्थ छोड़ देता है। दूसरे शक्दों में अप्रधान अर्थ गौण (प्रतीकात्मक या वाह्य) नहीं है किन्तु वह लक्ष्य अर्थात् अप्रत्यक्ष या अभ्यन्तर है। 'लक्षणा' का अद्वैत में महत्वपूर्ण स्थान है; उदाहरणार्थ इसमें व्रह्मन् की समस्त परिभाषाएँ वाच्य न होकर लक्ष्य ही हैं। ओलिविए लाकॉब के अनुसार 'लक्षणा' एक 'प्रकार' से साधारण भाषा तथा परा विद्या के बीच का पुल ही है। यह स्पष्ट है कि आत्मन् और ब्रह्मन् की विशेषताओं का एकीकरण करने के लिए शंकराचार्य को बहुधा 'अप्रधान अर्थ' का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर रामानुज, जो अद्वैत पर इतना बल नही देते है, प्रायः शाब्दिक अर्थ से संतोष कर लेते है।

तंत्रवाद में अप्रधान अर्थ का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंत्रवाद वास्तव में एक प्रतीकवाद है जो भाषा के अस्वाभाविक प्रयोग पर ही निर्भर रहता है और मंत्रों की एक नवीन व्याख्या की सृष्टि करता है (मंत्रज्ञास्त्र)। किंतु यहाँ पर इसका विश्लेषण नहीं किया जायगा।

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंवी-अनुशीलन

सहार के रूप मे कहा जा सकता है कि विज्ञान तथा शित्प-विषयक शास्त्र (इनमे श्रीत गृह्य और धर्मसूत्र भी सम्मिलित हैं), यथार्थवादी दर्शन, महाभारत तथा रामायण, सरल शैली के काव्य-ग्रथ ये सब प्रत्यक्ष अर्थ को ही घ्यान मे रखते हैं। कुछ अन्य क्षेत्रो मे द्वचयक शब्दावली तथा अप्रधान अर्थ का न्यूनाधिक मात्रा मे प्रयोग होता है अर्थात् दोनो मीमासा (वेदान्त के लिए कम से कम शकरवादी अद्देत), तत्रवाद, काव्यशास्त्र, भाषा-दर्शन, ललित साहित्य मे काव्य का समस्त क्षेत्र। यह प्रवृत्ति वैदिक मत्रो से प्रारम होकर दूसरे रूप मे वैदिक गर्व के दार्शनिक अशो मे परिलक्षित है, अर्थात ब्राह्मणो, उपनिपदो तथा आरण्यको मे। उस समस्त सामग्री मे साधारण अर्थ के परे एक अन्य अर्थ का सहारा लिया जाता है, भाषा के साथ एक प्रकार से वल-प्रयोग होता है-या तो द्वचर्यकता को जानवझ कर स्थान दिया गया है (जैसे मन्नो तथा काव्य मे), या विभिन्न अर्थों के एकीकरण का प्रयास हुआ है (जैसे उपनिपदो और अद्वैत मे)। बौद्ध ग्रथो मे एक तीसरा समाधान मिलता है-वहाँ तो प्रधान और अप्रधान अर्थ दोनो को हटाकर शन्य का प्रतिपादन हुआ है। धर्मशास्त्र मे मध्यगार्ग अपनाया गया है-प्रामाणिक शिक्षा देने के उद्देश्य से इसमे ियमों का समन्वय अपेक्षित रहा है, जो मीमासा से प्रेरणा लेनेवाले उपायो द्वारा सभव हो सका है। व्याकरण एकार्यक है जहाँ तक वह 'लोक' अर्यात् प्रचलित भाषा से सबध रखता है, किंतु पाणिनीय सूत्रो की सकीर्ण व्याप्या का सिद्धान्त अपनाने के कारण व्याकरण द्वचर्यकता का सहारा छेने के लिए वाध्य हो जाता है और इस प्रकार उसको अपने तर्जों मे आभ्य-न्तर अर्थ को भी घ्यान मे रखना पडता है।

### परशुराम चतुर्वेदी

## संत-साहित्य के प्रामाणिक पाउ का प्रश्न

संत-साहित्य के पाठ की प्रामाणिकता पर विचार करते समय हमारा ध्यान स्वभावतः कई वातों की ओर चला जाता है। सर्वप्रथम हम यह अनुमान करने लगते हैं कि इसके मूल रच-यिता कैसे व्यक्ति रहे होंगे, कैसी स्थिति में उन्होंने इसकी रचना की होगी, किस रूप में की होगी तथा इसके लिए वे साधारणतः किस प्रकार कें साधनों का प्रयोग करते रहे होंगे। ऐसे साहित्य की अधिकांश रचनाओं का रूप ठीक वैसा ही नही पाया जाता जैसा अन्यत्र उपलब्ध होता है, जिस कारण न केवल हमारी दृष्टि पहले उनकी अनेक विलक्षणताओं पर चली जाती है, अपितु इसके साथ ही हमें यह भी सोचना पड़ जाता है कि जिन पाठशोध-संबंधी नियमों का पालन बहुधा सर्वत्र किया जाता है, वे क्या उसी रूप में यहाँ भी लागू होंगे? अथवा यदि कतिपय आवश्यक बातों को दृष्टि में न रखकर, ऐसा किया जाय तो, क्या वह उचित और न्यायसंगत कहा जा सकता है? सच तो यह है कि किसी भी साहित्य की रचनाविशेष के पाठशोध की समस्याओं का हल तब तक समुचित और संतोषजनक नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी निर्माण-संबंधी वस्तुस्थित का सम्यक् परिचय न प्राप्त कर लिया जाय तथा जब तक उसके रूप-संबंधी सुधार की अपेक्षा उसके मूल के पुनरुद्धार की ओर पूरा ध्यान न दिया जाय।

संत-साहित्य, और विशेषतः उसके प्रारंभिक अंश के रचियता प्रायः अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित व्यक्ति थे और उनका संपर्क अधिकतर ऐसे लोगों के साथ रहता था जो जन-साधारण की कोटि के कहे जा सकते हैं। वे या तो इस प्रकार के व्यक्तियों के समाज में जाकर अपनी वातें कहा करते थे अथवा अपने निकटवर्ती शिष्यों को उपदेश देते थे। इसके सिवाय उनका घ्यान जितना अपने कथनीय अथवा प्रतिपाद्य विषय की ओर रहता था उतना उसके माध्यम भाषा की ओर नहीं जाता था; इसी कारण वे अपनी परिस्थिति के अनुसार मनमाने शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग करते थे। उनकी भाषा का खिचड़ीपन तथा, इसी कारण, उसमें किये गये प्रायः विकृत फ़ारसी, संस्कृत, देशज एवं अप्रचलित शब्दों के प्रयोग और उनकी व्याकरण-संबंधी अनेक भूलें भी उनके इसी स्वभाव के परिचायक हैं। उनके प्रवचनों का विशिष्ट अंश बहुधा गय वा पद्यमय रहता था जिसमें छंदोनियमों के प्रति उपेक्षा की संभावना बनी रहती थी। फिर भी, आकर्षण वा चमत्कार-प्रदर्शन की दृष्टि से उसमें प्रायः श्लेष, यमक अथवा अनुप्रास के बहुत से ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं जिनके कारण या तो उसमें कुछ न कुछ दुरूहता आ गयी है या उसका रूप अटपटा वा विलक्षण वन गया है।

ऐसी दशा में संतकवियों की रचनाओं का स्वहस्तलेखों (autographs) में पाया

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

जाना स्वभावत सरल नहीं हो सकता। उनका रूप अधिकतर वैसा ही हो सकता है जैसा उनके मुख से मुनकर लिखने वाले श्रोताओ द्वारा लिपिवद हुआ होगा। ऐसे लोगो की श्रवणशिवत, शव्दप्रहण को योग्यता, सावधानी, विषय-परिचय तथा लेखनाभ्यास आदि के अनुसार उनमें कभी-कभी परिवर्तन वा परिवर्धन हो जाता होगा तो कभी-कभी, उनके फुछ अशो के यथावन् उतारने में प्रमाद भी हो जाता होगा। इसके सिवाय इस वात की भी कम सभावना नहीं कि प्रवचनकर्ता कभी-कभी अपने एक हो पद्य को अन्यत्र किचित् भिन्न रूप में प्रकट कर हैं और उसको वहाँ इस दूसरे रूप में ही लिपिवद कर लिया जाय। ऐसी रचनाओं के सग्रहों का यदि उनके रचिक्ताओं द्वारा एक बार पुनर्निरीक्षण न हो जाय, तो अनेक श्रमों का निराकरण कभी समय नहीं हो सकता, किंतु जहाँ तक पता है, सत-साहित्य के कम-से-कम आरमकालीन अश के मवध में ऐसा नहीं किया गया। इन रचनाओं को या तो उनके निर्माताओं के शिष्यो-प्रशिप्यों ने अधिकतर उनके देहात हो जाने पर सगृहीत किया अथवा ऐसे छोटे-बडे सग्रहों की प्रतियों का प्रसारण (transmission) उनके साप्रदायिक मठो द्वारा, अवैज्ञानिक रूप में, होता आया।

जहाँ तक वैसी रचनाओं का प्रदन है जिनका निर्माण शिक्षित सतो द्वारा हुआ अयवा जिनके विषय मे यह भी समावना है कि उन्हें इन्होंने कही अपने हाथ से लिखा भी होगा, हम उसका भी समाधान उतनी सरलता से नही कर सकते। एक तो इसलिए कि ऐसे सतो के म्यहस्त-लेखों के उपलब्ध होने की वहुत कम समावना है, और दूसरे इस कारण भी कि इनके शिक्षित होने का तास्पर्य सदा यही नहीं होता कि इन्हें सुद्ध रूप में लिखने का वैसा अभ्यास भी रहा होगा। इसके सिवाय कभी-कभी ऐसा भी होता था कि सत सुन्दरदास जैसे प्रकाड पड़ित भी अपनी रचनाओं को किसी दूसरे से लिखा लिया करते थे अयवा गुर अर्जुनदेव जैसे कुछ सतकि, अपनी तथा दूसरों तक की रचनाओं का सप्रह करते, समय, किसी अन्य की ही सहायता लेते थे। इन दोनो दशाओं में केवल निरीक्षण मान हो पाता था। लिपकारों का सीमित ज्ञान उनके द्वारा माधारणत कैयी, मुडिया अयवा गुरुमुकी आदि लिपि का प्रयोग किया जाना तथा वभी-कभी प्रतिलिपि करते समय, उनमे से किसी-किसी के जी में पाठ-सुधार की प्रवृत्ति का जग जाना—ये कितियय ऐमी वार्ते रहा करती थी जिनके कारण पाठ-मवधी भूलों की मरगा में सदा वृद्धि होते जाने की ही आशका बनी रह सकनी है। इस प्रकार की भूलें न केवल सतो की मुक्तक रचनाओं के मग्रहों में मिलती हैं, अपितु उनके दो-चार उपलन्य प्रवध-प्रथों में भी कम नहीं पायी जाती।

सत-साहित्य की अभी तक प्राप्त हस्तिलिखित प्रतियो मे दिखलायी पड़ने वाली वैमी भूलो के कुछ उदाहरण इम प्रकार दिये जा सकते हैं—

(१) िलिप वा अक्षर अयवा वर्णमाला सवधी प्रयोगो के अतगत — जैसे, 'व'-'व', 'श''स', 'प'-'प' आदि विषयक मनमाने प्रयोग, 'क्ष' के स्थान में 'छ' एव 'ज्ञ' के स्थान
में 'ग्य' का प्रयोग तथा, इसी प्रकार, 'ए'-'ऐ' की जगह कभी-कभी 'अे'-'अे' के
प्रयोग।

- (२) संयुक्ताक्षरों के रूप में किये जाने वाले अनावश्यक प्रयोग—जैसे, 'दुःख' का 'दुक्ख' और 'सुख' का 'सुक्ख' कर देना आदि।
- (३) मात्राओं के रूपों में परिवर्त्तन—जैसे, 'कौतुक' का 'कौतिग' करना और 'चातक' का 'चात्रिग' वा 'चातृग' तक लिख देना।
- (४) विंदु, विसर्ग, चंद्रविंदु तथा अनुनासिक वर्ण संबंधी विशिष्ट प्रयोग—जैसे, 'नाम' के स्थान पर 'नांउ' के प्रयोग, 'नमः' के बदले 'नमह' के प्रयोग, 'माहिं' की जगह 'माहिं' लिख देना तथा 'प्राण' की जगह 'प्रांन' का व्यवहार करना।
- (५) विराम-चिह्नों के प्रयोग में बहुधा कामा (,) के स्थान पर खड़ी पाई (।) दीख पड़ती है—जैसे, दोहों वा साखियों की प्रत्येक पंक्ति अथवा चौपाइयों की अर्द्धा- िलयों तक में यित के स्थलों पर पाया जाता है।
- (६) 'य' की जगह कभी-कभी 'ए' का प्रयोग कर देना—जैसे, 'यह' के स्थान पर 'एह' लिखना तथा 'ओ' की जगह कभी-कभी 'वो' को स्थान देना—जैसे, 'ओर' शब्द को 'वोर' का रूप दे देने में दिखाई पड़ता है।
  - (७) कहीं-कहीं शब्दों के अंत में 'अ' अथवा उनके मध्य में 'इ' को जोड़कर उनका विस्तार कर देना—जैसे, 'गरु' की जगह 'गरुअ' तथा 'काया' की 'काइया' अथवा 'माया' की जगह 'माइया' लिखने में देखा जा सकता है।
  - (८) कभी-कभी बहुत से शब्दों को विकृत रूप दे दिया जाता है—जैसे 'आयुध' का 'आवध', 'वायु' का 'बाव', 'दीक्षा' का 'दिष्या', 'निन्दा' का 'निद्या', 'संशय' का 'संसा', 'विश्वास' का 'बेसास', 'हृदय' का 'रिदै' आदि कर देने में पाया जाता है।
  - (९) व्यंजनभेद के भी उदाहरण मिलते हैं—जैसे, 'युक्ति' के 'जुगति', 'पुष्प' के 'पुहप' व 'वियोग' के 'बिवोग' कर देने में।
- (१०) कभी-कभी तो इनके ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिनमें और भी अधिक परि-वर्त्तन दिखाई पड़ता है—जैसे, 'वाक्य' को 'वाइक', 'पथ्य' को 'पछि', 'पहुंचा' को 'पहुंता', 'मत्सर' को 'मंछर' तथा 'मरघट' को 'मड़हट' कर देने में देखा जा सकता है।
- (११) शब्दों के रूपों में कहीं-कहीं कुछ अन्य प्रकार के भी परिवर्तन देखने में आते हैं—
  जैसे, 'कवल' के 'कौल' में, 'यह' के 'यह' में, 'प्रलय' के 'परलैं' में, 'प्रियतम' के
  'प्रीतम' में, 'लवण' के 'लूंण' में, 'कर्म' के 'क्रम' में, 'भ्रम' के 'भर्म' में, 'निर्गुण' के
  'न्रिगुण' वा 'नृगुण' में, 'सर्प' के 'स्रप' में, 'शून्य' के 'सुन्नि' में तथा 'बिछड़ें' के
  'बिहड़ें' कर देने में दिखाई पड़ता है।
- (१२) कभी-कभी 'ई' को 'य' तथा 'य' को 'इ' कर देते हैं जिससे शब्दों के रूप बदल जाते हैं—जैसे, 'पिंड' का 'प्यंड' और 'बिंब' का 'ब्यंब' कर देना तथा इसी प्रकार 'उद्यम' को 'उदिम' एवं 'अनन्य' को 'अनिन' रूप दे देना।
- (१३) ऐसे ही कभी-कभी 'य' का 'ई', 'ए' का 'ऐ' तथा 'व' और 'अव' का 'औ' में परि-

वर्तित होना भी दिखाइ पडता है, —जैसे, 'इद्रिय' के 'इद्री', 'निरुचय' के 'निहचै', 'समय' के 'समैं', 'पवन' के 'पौन', 'हवस' के 'हींस' तथा 'दिवस' के 'दौस' हो जाने में देखा जाता है।

- (१४) कहीं-कही सयुक्ताक्षरों में परिवर्तन कर दिया जाता है—जैसे, 'रक्षा' के 'रस्या' और 'लज्जा' के 'लज्जा' करने में हैं, जहाँ अन्यत्र अकेले अक्षरों को सयुक्त करके लिखते हैं—जैसे, 'वधा'-'वघ्या' वा 'सीपा'- 'सींप्या' में।
- (१५) कभी-कभी 'माना' वा 'वेघा' जैसे शब्दों को क्रमश 'मानिया' वा 'वेघिया' जैसा ि खते हैं, 'योता' को 'सुरता', 'मुह्म' को 'गूझ', 'बीर' को 'हीर', 'शीच' को 'सुच्या', 'शका' को 'सवया' कर देते हैं तथा 'पुरुष' को 'पुरिस' एव 'इक' को 'हिक' तक बना डालते हैं।
- (१६) उच्चारण में सुलमता लाने के लिए 'प्रगट' वा 'परगट' एव 'स्तन' का 'अस्तन' वा 'थन', 'स्पर्शे' का 'परस' वा 'सपरस', 'सरस्वती' का 'सुरसित', 'स्मरण' का 'सुमिरण', 'परमेदवर' का 'परमेसुर' तथा इसी प्रकार 'स्वाद' का 'साद' कर देना आदि वहुत अधिक पाया जाता है।

उपर्युक्त उदाहरणों में बहुत से ऐसे हैं जो सत-साहित्य के अतिरिक्त अन्य स्थलों में भी पाये जाते हैं और उनमें से कई प्रयोग बहुया उन हस्तिलिखत प्रतियों में मिलते हैं जिनकी प्रतिलिपि पजाब, गुजरात वा राजस्थान में की गयी हैं। परन्तु सत-साहित्य के सबध में यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि उसमें प्राय जानबूझ कर स्वर-विपर्यय वा वर्ण-विपर्यय कर दिया जाता है तथा ऐसे ही कारणों से कुछ आलोचकों ने इसकी मापा को 'सधुक्कडी भाषा' नाम देना उचित समझा है। इसी प्रकार कभी-कभी लिखित शब्दों का पारस्परिक मिलान करते समय अथवा एक ही शब्द को विभाजित करके लिखने की जो असावधानी कर दी जाती है, और जिसके वारण बहुषा बहुत अनर्य भी हो जाता है, वह अन्यम भी द्रष्टव्य है। छूट गये शब्दों अथवा वाक्यों को कही लिख कर वहीं उपर्युक्त स्थलितदेश कर देने की भूल भी केवल यही नहीं पायों जाती। परन्तु सत-साहित्य के हस्तलेखों में जहां ऐसे उदाहरणों का बाहुत्य है वहां अन्यत्र अपवादस्वरूप ही देखा जाता है, जिसका कारण समवत यही है कि इसके लिपिकार न केवल अयोग्य हैं अपितु वे अपनी 'सधुक्कडी मापा' का मीह वडी कठिनता से त्याग पाते हैं। अतएव, यहाँ तक कह डाजने में भी कदाचित् कोई अत्युक्त न समझी जाय कि और स्थलों पर ऐसी वातें भूलों में गिनी जा सकती हैं, यहाँ के लिए वैसा नहीं कह सकते!

सत-साहित्य के पाठ की प्रामाणिकता के सबध मे क्तिपय अन्य वार्ते मी उल्लेखनीय हैं। बहुत से पदो वा साखियों के सम्रहों मे जो किती पथ वा सप्रदाय की ओर से तैयार किये गये हैं, बीच-बीच मे यन-तत्र तुल्नीय रचनाओं का समावेश करते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसे स्थलों पर बहुया भ्रम उत्पत्न होने की आशका रहती है। उदाहरण के लिए दाहु-पथ अथवा बाबरी-पथ के अनुयायियो द्वारा सगृहीत रचनाओं की बहुत-सी प्रतियों के अतगत संग्रहकर्ता ने किसी संतिवशेष की बानियों को एक स्थल पर एकत्र करते समय उनमें से किसी न किसी एक के आगे अनेक ऐसी रचनाएँ भी दे दी हैं जो उस संत की नहीं हो सकतीं, किंतु जिनका समावेश वहाँ पर केवल भावसाम्य के आधार पर तुलनामात्र की दृष्टि से कर दिया गया है। ऐसी पंक्तियों में यदि किसी के नाम का 'भोग' न लगा हो तो यह कहना किन हो जाता है कि वे उस संत की नहीं हो सकतीं जिनकी रचनाओं का संग्रह वहाँ विशेष रूप से किया जा रहा है। ऐसे अवतरणों का समावेश कहीं-कहीं सिक्खों के 'गुरु ग्रंथ साहव' में भी किया गया है, जहाँ शेख फ़रीद के 'सलोकों' में बीच-बीच में तीन-चार नानक के नाम की रचनाएँ भी आ गयी है।

रचनाओं के अंत में 'भोग' परक नामों के समावेश द्वारा कभी-कभी एक दूसरे प्रकार की कठिनाई की संभावना रहती है। किसी ऐसे नाम की मात्राओं का योग यदि किसी अन्य के नाम की मात्राओं से मेल खा जाता है अथवा 'भोग' वाली पंक्ति में केवल किंचिन्मात्र ही हेरफेर कर लेने पर पद्यविशेष किसी अन्य की भी रचना कहा जा सकता है तो उसमें परि-वर्तन कर दिया जाता है और उसके मूल रचयिता का पता लगाना हमारे लिए बहुधा असंभव सा हो जाता है। संत कबीर की रचनाओं के संग्रह 'कबीर-ग्रंथावली' के अंतर्गत आयी हुई एक साखी (२।१८) केवल थोड़े से परिवर्तन के साथ मंझन की 'मधुमालती' में भी मिलती है, उसकी एक अन्य साखी (३।२१),उसी प्रकार, 'गुरु ग्रंथ साहव' में संग्रहीत शेख फ़रीद के सलोकों में आ जाती है तथा उसकी एक तीसरी साखी (३।४१) भी केवल कुछ ही परिवर्तनों के साथ फिर हमें इन्हीं के अंतर्गत मिल जाती है। ऐसे प्रसंगों में यह कह देना मात्र पर्याप्त नहीं कि परवर्ती कवि ने अपने पूर्ववर्ती की रचना को केवल थोड़े से सुधार के साथ अपना लिया होगा। जब तक इस बात का पुष्ट प्रमाण न मिल जाय कि वह संग्रह विशेष भी, जिसके अंतर्गत ऐसी रचना समाविष्ट की गयी है, उसके जीवनकाल के पहले ही तैयार हो गया था तथा वह पद्य किसी तीसरे की रचना भी नहीं हो सकता जिससे दोनों ने ही लिया हो। 'कबीर-बीजक' का 'सब्द' १० 'वषना जी की वाणी' में पद ६० के रूप में मिलता है, उसका 'सब्द' ७६ 'सूरसागर' (ना० प्र० सभा संस्करण) के पद ३६९ के रूप में मिलता है तथा उसकी साखियाँ १९६ और २११ संत दादू दयाल की बानियों की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों में भी है। इनमें केवल कुछ ही शब्दों का हेरफेर दृष्टिगोचर होता है। तो क्या ऐसी दशा में यह अनुमान करना सर्वथा असंभव है कि कबीर साहब की रचनाओं का वह प्रामाणिक संग्रह सत्रहवी शताब्दी के पहले नही किया गया होगा?

अतएव, जिस प्रकार किसी रचना के शब्दों में उसके लिपिकारों के अनुसार, रूप एवं उच्चारण संबंधी परिवर्तन आ जाते है, उसी प्रकार उसके वाक्यों वा समूची पंक्तियों तक में, उसके संग्रहकर्ताओं के अनुसार भेद आ जाने की संभावना रहा करती है। कोई व्यक्ति किसी रचना का पाठ सुनाता है अथवा उसे कहीं पढ़ता है और उसे अपनी स्मृति में न्यूनाधिक सुरक्षित रखता है, किंतु उसके रूप का सदा ठीक पूर्ववत् वहाँ क़ायम रह जाना बहुधा संभव नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसका केवल अधूरा रूप टिक पाता है जिस कारण उसे अन्यत्र व्यक्त करते समय उसकी किमयों की पूर्ति अपनी ओर से करनी पड़ जाती

घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंबी-अनुशीलन

है और ऐसी दशा में हमें उसके मूलभाव मात्र वा आश्रय लेना पडता है। परन्तु वैसे भावो का पद्यवद्ध किया जाना केवल किमी एक ही किन द्वारा समन नही। इसलिए यह भी सभावना रहती है कि उसके मुल रचियता का नाम सर्वथा विस्मृत हो जाय और उसके स्थान पर किसी और का ही नाम उपयुक्त समझ लिया जाय। इस प्रकार के परिवर्तन अधि-कतर वहीं हुआ करते हैं जहाँ रचनाओं का प्रचार मौखिक रूप मे विस्तार पाता है और जहाँ इसके साथ रचनाओं की मापा अथवा रूप की अपेक्षा उनमें 'निहित' भावों की सुरक्षा का प्रश्न सर्वप्रमुख रहा वरता है। सत-साहित्य की यह एक विशेषता रही कि इसका अधिकाश रूप पहले इसी नियम के अनुसार परिवर्तित होता आया। एक ओर जहाँ, इसके पदो के गेयत्व के कारण, इस ओर प्रेरणा मिली वहाँ दूसरी ओर इसकी साखियों के छोटी और सरलतापूर्वक उद्भुत करने योग्य होने के कारण इस प्रवृत्ति को वल मिला। इस प्रकार एक ही बानी के कभी-कभी विविध रूप बन कर विभिन्न प्रतियों में प्रवेश पागये। उदाहरण के लिए सत कवीर के ही समझे जाने वाले एक पद (क० ग्र० न० १२, पृ० ९२) का रूप अन्यत्र (गु० ग्र० साहव, रागु आसा ६) दूसरा हो गया, इसी प्रकार एक अन्य पद (क० ग्र० स० १६२, पु० १४१-२) का भी रूप दूसरे सग्रह (वीजक, सबद २) मे भिन्न हो गया। यदि केवल कवीर की रचनाओ ना ही तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न प्रतियो और सस्करणो के अनुसार किया जाय, तो उनमे इतने -प्रकार के पाठभेद मिलेंगे जितने क्दाचित् अन्यत्र नही मिल सकते और हम उनके कारण एक विचित्र गोरखधधे में भी पड सकते हैं।

सत-साहित्य-सवधी रचनाओं के पाठभेद पर विचार करते समय हमारे सामने कुछ कठिनाइयाँ एक अन्य कारण से भी आ सकती हैं। यहाँ पर वहत-भी हस्तिलिखत प्रतियों के प्रारम मे, और कभी-कभी अत में भी, हमें ऐसे रचयिताओं के नाम देखने को मिलते हैं जिनसे उक्त कृतियों के साथ वस्तुत कोई भी सबध नहीं रहता, किंतु जो उनके किन्हीं शिष्यों वा अनुयायियो द्वारा रचित होने पर भी स्वय उनके ही नाम से प्रचलित हो जाती है तथा जिन्हें, इमी कारण, उनके नाम से चलाये गये पथ वा सप्रदाय में वडी श्रद्धा के साथ देखने भी लगते हैं। यदि ऐसे ग्रथ केवल छोटी-वडी रचनाओं के सग्रह-मात्र होते हैं, तो उस दशा में उनके अतगत अनेक ऐसी रचनाएँ आ सकती हैं जो सचमच उन्ही सतो की कृतियाँ हैं और उन्हें अधिक से अधिक विकृत रूप दे दिया गया है। परन्तु जो निवधो वा प्रवधो के रूपों में हैं तथा जिनमें वैसे सतो के प्रति प्रशसात्मक वातो के उल्लेख भी पाये जाते हैं, उनमे प्राय उक्त प्रकार के उदाहरणो का अभाव रहता है और हमे उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करने का कोई साधन नहीं मिलता। इस कठिनाई का सामना हमें साधारणत उस समय करना पडता है जब हम किसी सत की विविध रचनाओं को एकत्र कर उसकी 'ग्रयावली' के सम्पादन का काम हाय में लेते हैं और जब हमें कभी-कभी एक वृहत् ग्रथराशि में से केवल उन्हीं को चुनना रहता है जिनका निर्माण वस्तुत उसके द्वारा हुआ होगा तथा शेप को अस्वीकृत करने के लिए हमे उपयुक्त कारण भी देने पड जाते हैं।

अतएव, सत-साहित्य के मूल पाठों की प्रामाणिकता का निर्णय करने तथा उनके पुन-

#### परशुराम चतुर्वेदी

रुद्धार में सफल होने के लिए हमें अपनी दृष्टि न केवल हस्तलिखित प्रतियों में उपलब्ध पंक्तियों पर डालनी पड़ेगी, अपित अपना ध्यान अनेक प्रासंगिक बातों की ओर ले जाना पड़ सकता है। तभी हमारे द्वारा उन दोनों प्रकार के भ्रमों का पूर्ण निराकरण भी होगा जिन्हें हम प्रायः 'चाक्ष्प' एवं 'समझसंबंधी' भूलों (अर्थात् ऋमशः visual errors and psychological errors) के नाम दिया करते है। इनमें से प्रथम को दूर करने में हमें यहाँ इस बात से सहायता मिल सकती है कि हम उन्हें सहसा भ्रमात्मक अथवा दोषजन्य ही न स्वीकार कर लें, प्रत्युत इसके साथ ऐसी घारणा को भी प्रश्रय दें कि वे बाते प्रयोगरूढ़िता के कारण भी संभव हो सकती है। इसी प्रकार उक्त दूसरे से भी बचने में हम उस परिज्ञान द्वारा लाभ उठा सकते है जो तद्विषयक मूल परिस्थितियों से संबंध रखता हो। संत-साहित्य की रचनाओं के लगभग आदिकाल, अथवा कम से कम संत कबीर के समय से ही उसमें वहुत-सी ऐसी अभिव्यक्तिपरक शैलियों का समावेश होता गया तथा उनके लिए ऐसे अनेक विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी होने लगा जिनके मूल कारण तत्कालीन परिस्थिति में भी ढूँढ़े जा सकते है। एक विशेष प्रकार के वातावरण एवं क्रमागत परम्परा ने संत कबीर के संस्कारों में कुछ अपूर्वता ला दी, जिसके आधार पर निर्मित उनके विलक्षण व्यक्तित्व के कारण अनेक विचित्र कथन-शैलियों को प्रेरणा मिली तथा अनेक शब्दों के स्वरूप में भी स्थिरता आ गयी। उनके अनुसरण वा अनुकरण में परवर्त्ती संतों द्वारा क्रमशः प्रोत्साहन मिलता गया जिससे वैसी प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर प्रौढ़ता आती चली गयी। इसके परि-णामस्वरूप जो कुछ भी सामने आया उसे हमें रूढ़िवत स्वीकार करना पड़ गया। इस कारण ऐसे प्रयोगों को हम न तो सहसा भ्रमात्मक ठहरा सकते है, न इनकी प्रामाणिकता में वैसा संदेह प्रकट कर सकते है। यहाँ पर भाषाशैली एवं छंद-योजना से अधिक ध्यान भाव की ओर देने तथा अधिकतर विशिष्ट प्रयोग-रूढियों के लिए छूट देते रहने की प्रवृत्ति अपेक्षित होगी।

#### जायसी की विरहानुभृति का आध्यात्मिक पक्ष

अध्यातम-प्रधान किवयो की वाणी में सयोग की अपेक्षा विरहानुभूति की जो तीव्रता प्रतिपादित हुई है, वह उनकी सहज साधना की पिरचायिका है और इसी आधार पर प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के ऋषि ने अपने प्रभु से वियोग का अनुभव करके ही कहा था, 'कब मैं उस वहण, वरणीय देव के अन्तस्तल में, कोड में प्रवेश कहाँगा?' क्या वह मेरे समर्पण को स्वीकार करेगा? कब मैं प्रसन मन से उसके दर्शन कर सकूँगा?' (७-७६-२)। साधनी का उल्लेख करते हुए वैदिक ऋषि शारीरिक दमन के साथ मन के सयम को भी विस्मृत नहीं करते। प्रभु की पूजा करनी है तो शरीर का, इन्द्रियो का दमन तो करना ही पड़ेगा, मन को भी वस्त में करना होगा।'

योगदर्शन के अप्टागों में भी शारीरिक और मानसिक तप वर्णित हुए है। ब्रह्मचर्य शारीरिक तप है तो ऑहसा और सत्य मानसिक तप के अन्तर्गत हैं। वैसे दोनों ही एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। एक की साधना दूसरे की साधना में सहायक ही नहीं होती, उसे प्रभावित भी करती है। साधना कलेश-बहुल है, पर इन क्लेशों को साधक स्वेच्छा से वरण करता है। यह जानता है कि यहीं क्लेश उसे ऐहिकता से हटा कर आध्यात्मिकता की ओर ले जायों, पृथिवी से छुडा कर उसे खुलोक में प्रविष्ट करेंगे। मिलक मुहम्मद जायसी ने अपने 'पदमावत' में लिखा है—'जो दुख सहै होइ सुख ओका। दुख बिनु सुख न जाइ सिव लोका॥'

साधक अपने प्राणाधार की प्राप्ति के लिए अनवरत रप से चर्तुदिक् भ्रमण करता रहेगा, वह उम पय पर अपना सर्वस्व तक निछावर कर देगा, अपने अग-अग को तप की भट्ठी में डाल कर भस्म बना देगा और क्षण भर के लिए भी उसे तम कि स्वरता या सर्तुष्टि प्राप्त नहीं होगी, जब तक वह अपने प्रियतम के द्वार पर उसकी एक झलक प्राप्त न कर ले। प्रिय के पथ में उसकी आँखें विछी रहती हैं और हृदय में एक ही लालता जाग्रत रहती हैं— 'कम सो घरी कर तहें फेरा।' अर्थात् कब वह पुनीत घडी उदय होगी जब उसका प्रिय उसकी आँखों के आगे उपस्थित होगा।

अध्यात्म-पथ के पथिक जायसी ने सात समुद्रों के वर्णन रूप में जिन विध्नों का उल्लेख किया है और उनके बहाने जिन विकट कप्टों का निर्देश किया है, उनसे प्रिय की ओर ले जाने

१ यो अग्नितं वो दमे देव मर्त सपर्यति। -- ऋ० ८-४४-१५। युज्जान प्रथम मन तत्वाय सविताधिय। -- यज् ०११-१।

वाले मार्ग की भीषणता का थोड़ा सा अनुमान तो हो ही जाता है। वेद ने अधम, मध्यम और उत्तम तीन पाशों का नाम लिया है, जिन्हें तम, रज और सत के आवरण अथवा स्यूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहा जा सकता है। साधक जब तक इन पाशों, आवरणों और शरीरों से मुक्ति न प्राप्त कर ले, तब तक प्रिय की सधस्थता कहाँ है? स्यूल शरीर के मोह और लोभ दो साथी है, सूक्ष्म शरीर के साथ द्वेष और कोध लगे है; कारण शरीर से मद और अहंकार का संबंध है। लोभ पाथिव पदार्थों के साथ होता है और मोह परिवार के प्रति। लोभ और मोह का एक जोड़ा है। द्वेष में ईर्ष्या रहती है और वह मन में लिपा भी रहता है; कोध में अन्दर की द्वेषािन भड़क उठती है। द्वेष और कोध का दूसरा जोड़ा है; और दोनों की अभिव्यक्ति मनोकामना की पूर्ति में बाधक बनने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। मद में मानव अपनी ही महत्ता के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अपने बड़प्पन के नशे में किसी को कुछ भी नहीं समझता। अहंकार मद का वड़ा भाई है जो धरित्री से लेकर स्वर्ग तक अपना विस्तार चाहता है। इस प्रकार मद और अहंकार का तीसरा जोड़ा है। इन्हीं को भारतीय मनीषियों ने पड्रियुओं की संज्ञा दी है।

जायसी ने मोह को क्षार, लोभ को क्षीर, द्वेष को दिघ, कोघ को उदिघ, मद को सुरा तथा अहंकार को किलकिला समुद्र से उपिमत किया है। मोह उमड़ कर विवेक, सत्य या वास्तिवकता पर परदा डाल देता है। अतः जैसे ही विवेक जाग्रत होगा, मोह भाग जायगा। मोह के कारण कभी मानव ऊँचा उठ जाता है और कभी नीचे गिर जाता है। ऐसा मोह के आलम्बन के कारण होता है। वास्तिवकता के प्रकट होते ही हमें मोह से मुक्ति मिल जाती है। लोभ के सम्मुख माणिक्य, मोती और हीरे रहते है, जिन्हे देख कर मन अधीर होता है। द्रव्य और उसका उपभोग मानव को प्रभु-संयोग के पथ से भटका कर विनाश की ओर उन्मुख कर देते हैं। जायसी लोभ को दूर करने के लिए योग और त्याग के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। योग का मार्ग सब के स्थान पर एक के स्नेही बन जाने का मार्ग है।

द्वेष में जलन है; पर यदि द्वेष के उद्देश्य को हम बदल सकें, तो द्वेष का भाजन भी बदल जायगा। हम किसी से प्रतिस्पर्धा के कारण द्वेष करते है। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या पर अवलिम्बत है। कोई हमसे लौकिक उन्नति की दौड़ में आगे न निकल जाय; ज्ञान, बल या धन में कोई हमारा प्रतिपक्षी न रहे, हमारे द्वेप का यही लक्ष्य है। इसके स्थान पर यदि हम अपनी न्यूनताओं को द्वेष का लक्ष्य बना लें तो दूसरों से द्वेष करने की अपेक्षा हम अपने पर ही झुँझलाने लगेंगे। यह मन्यु की अवस्था है जिसमें मनन और अपने दोषों का परिमार्जन सिम्मलित है। जायसी ने इसीलिए लिखा है: 'जो जानें सत आपुहिं जारें'। यह अपने अवगुणों को जलाना है। यह द्वेष ऐसा दिध है जिसकी एक वूँद से ही द्रव्य-लोभ का समग्र दूध जम जायगा। दूसरों से द्वेष करना तो काँजी

२. खिन तर होिंह खिनींह उपराहीं। -पदमावत; सात समुद्र खण्ड, दोहा १। ३. जेिह सत टेकि कर गिरि काँघा। -चहीं। ४. दरब देखि मन होिह न घीरा। -चहीं, दो० ३। ५. पंथ भुलाइ बिनासे जोगू। -चहीं, दो० ३।

साधक का लक्ष्य बही परम सत्ता होनी चाहिए। स्वगं लेकर वह क्या करेगा। "पायिव सुखो की माँति स्वर्गिक सुखो की भी एक मीमा है। साधक का सुख, उसका चरम आनन्द तो प्रभु की प्राप्ति है। यह एकनिष्ठ प्रेम से ही समय है जो स्वर्ग-सुख को मी निकट खीच लाता है। हाँ, साधक उसके आकर्षण-पाश मे आवढ़ नहीं होता। वह स्वर्ग-सुख को भी लात मार देता है। गुरू-हुपा उसे प्रभु-हुपा तक पहुँचा देती है जिससे वह प्रभु-प्रेम को, भगवद्भिक्त को भुक्ति और मुक्ति दोनों के ऊपर प्रतिष्ठित करने मे समर्थ हो जाता है।

ऊपर जिन विघ्नो तथा विघ्न-जन्य बलेशो की और सकेत किया गया है, ये सभी साधकां की अनुभूति के विपय हैं। इन क्लेशों से साधक घवडाता नहीं है। गुरु ने उसके अन्दर प्रभु-वियोग की जो चिनगारी डाल दी है, उसको सुलगाने तथा प्रज्विलत करने में वह लगा रहता है। क्लेशों का वरण मानो उस चिनगारी को जाज्वत्यमान रुप देने में उसका सहायक वनता है। जो सहायक है उसे तो अपनाया ही जाता है, दुतकारा नहीं जाता। लौकिक वियोगी भले ही क्लेशों से भयभीत हो, पर परमार्थ-प्रेमी तो वियोग की अनुभूति को अपना सर्वप्रमुख सहाय समझता है। अत वियोग की अनुभूति में आ जाने वाले क्लेशों का भी वह स्वागत करता है। वियोग को दूर करने वाले जितने साधन हैं, वे सब उसे प्यारे हैं। जो आवरण उसे प्रभु के सम्मुख जाने से रोकते हैं, उन्हें तो हटाना ही पडता है। तिल-तिल जलते हुए, आवरण के एक-एक अवयव को चीरते हुए, उसे अपने प्रयत्न के पास पहुँचना है। पड्रियुल्पी छ समुद्र पार करके अन्त में रतनसेन भी सत के प्रशान्त मानसर में पहुँच ही गया।

विघ्न तो आते ही रहते हैं, पर जो साहसी है, वे विघ्नो पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। जो साघक हिम्मत छोड देगा, वह घुन की माँति सुवा काठ ही खाता रहेगा, पर श्रमर की माँति जो लगन से चलता रहेगा, उसे कमल-रस रूप आनन्दमय प्रभु का रसास्वाद प्राप्त होगा ही। सत्वगुण रूपी मानसरोवर की प्रशान्त स्थिति तम तथा रज के अन्यकार, रात्रि की कालिमा और मोह, द्रोह आदि वटमारो की चोटो से बचाने वाली है। वहाँ निमल प्रकाश की किरणें हैं जिनके पडते ही साघक 'अस्ति अस्ति अस्ति' का मान करने लगता है। इसी मानसर में साघक को अपने से पूर्व सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धो, हसो, मुक्तात्माओं के दर्शन होते हैं। यही आत्मज्ञान होता है और यही से परमात्म-प्राप्ति। यह वियोगानुभूति है जो साघक को क्लेश-कप्ट, दुख-दाह सबसे पार करती हुई उसके प्रिय से मिला देती है—

जो अस आव साधि तप जोगू। पूर्ज आस मान रस भोगू।।

१४ हो कविलास काह लै करऊँ। – वही दो० ४।

#### उमाशंकर जोशी

## कविकर्म

काव्य-रचना की प्रिक्रिया का परिचय कियां, काव्य-िववेचकों एवम् मनोवैज्ञानिकों ने देने का प्रयत्न अवश्य किया है। फिर भी एक वस्तु पर प्रकाश डालने में ये समस्त प्रयत्न अधूरे ही रहे है। किव-िचत्त में काव्यकृति का प्रारंभ किस प्रकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी को प्राप्त नहीं होता। 'चलो,चलें, आज तो काव्य की रचना करें—'इस संकल्प-शक्ति के बूते पर कोई किव-समर्थ किव भी काव्य की सृष्टि नहीं कर सकता। काव्य का आविभीव जब होना होता है, तभी होता है; यह वात किव की इच्छा-शक्ति के बस की नहीं।' काव्य-सर्जन के प्रथम क्षण में तो किवता और रहस्यदिशता (mystcism) का सखी-संबंध रहता है।

उस क्षण सर्जक-किव अपने चित्त में किसी संचार, स्पंदन, सरसराहट का अनुभव करता है। नाटक का कोई पात्र जिस प्रकार अपटीक्षेप से रंगभूमि पर आकर प्रकट होता है, उसी प्रकार किविचित्त में अनायास ही कुछ प्रादुर्भूत हो जाता है। उस समय वह हमेशा सुस्पष्ट एवं सुरेख भी नहीं होता, घुँघला-सा प्रतीत होता है। फिर भी वह तुरंत ही किविचित्त को वश में कर लेता है और किविचित्त भी सामने से उसे पकड़ने को प्रवृत्त होता है और दोनों के परस्पर-कार्य (inter-action) का प्रारंभ होता है।

इन क्षणों में किन को बहुधा कृति की बीज-रूप कल्पना, प्रतिरूप या प्रतीक अथवा कृति की सूक्ष्म रूपरेखा अथवा जैसा कि कइयों के उदाहरणों में होना संभव है, एक या अधिक पंक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वालेरी कहता है कि काव्य की एकाध पंक्ति तो प्रभु या प्रकृति प्रदान करती है (une ligne donnéé)। वह यही प्रारंभ की देन ही है।

हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि वह क्षण कब आयेगा, कैसे आयेगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई प्राकृतिक दृश्य, कोई मानवीय संबंध या एकाएक किसी के द्वारा जाग्रत स्मृति उस क्षण को निमंत्रित कर देगी। किसी समय किसी पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते या उसके अंशों का स्मरण करते-करते चित्त निस्पंद रुक जाये और वह उस क्षण के आगमन का अवसर हो। कभी-कभी तो शारीरिक थकान की अवस्था में भी, हाथ में लिया हुआ काम—व्यावहारिक काम—पूरा होने के पश्चात् वह क्षण इस प्रकार प्रकट होता है मानों देर से प्रतीक्षा कर रहा हो।

<sup>?. &#</sup>x27;A man cannot say, "I will compose poetry." The greatest Poet even cannot say it;....'—Shelley, Defence of Poetry.

घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक

यह भेले ही न कहा जाय कि वह क्षण कब प्रकट होगा, पर इसमे तो जरा भी सदेह नहीं कि कवि उसे आँख के इसारे से ही पहचान लेता है।

यह तिनक गूढ-मी प्रित्या 'प्रेरणा' के नाम से पहचानी जाती है। कोई कविचित्त को प्रेरित करता है, उसे घक्का देता है। प्रेरणा के लिए अग्रेजी शन्द 'mspiration – अत व्यसित-कविचित्त मे होनेवाली प्रक्रिया पर प्रकाश डालनेवाला है।

प्रेरणा के परचात् तत्काल ही होनेवाले रचना-कार्य मे कई वार वह इतनी सिन्य वन जाती है कि कविचित्त पिन्त-बड या पूर्ण पिन्तयाँ वेगपूर्वक नोट करने लगता है। कई उदाहरणों में यह देखा गया है कि यह प्रनिया काफी देर तक सिन्य रहती है और कि घडल्ले के साथ अव-तिस्त पिन्तयों को अकित करता जाता है—कुछ पिन्तयाँ पूर्ण नहीं होती, बीच मे शब्द वाकी रहते हैं। कि जन रिन्त स्थानों को छोडकर आगे बढता है। कई पिन्तयाँ तो अपने एक से अधिव रूप एक साथ प्रकट करती हैं। पसदगी के लिए बिना रुके उस समय कि उन्हें लिखकर अग्रसर होता है।

कवियो और काव्यरिमको के द्वारा सर्जन-काल की इस प्रेरणा की प्रिक्तिया की महिमा सामान्यतया गायी जाती है। कि कोली सर्जन मे प्रवृत्त वित्त की 'बुझते अगारे' की उपमा देता है और यह कहता है कि किसी अदृश्य 'प्रभाव' के वशीभूत होकर वह क्षण भर प्रकाशित हो उठता है। 'यह प्रभाव यदि अपने मूल शुद्धि एवम् शक्ति के साथ टिक जाय तो उसके परिणाम के क्ष में महत्त्व की आगाही करना असभव है, किन्तु जब रचना-कार्य प्रारभ होता है, उसके पूर्व प्रेरणा कव की विलुद्ध होने लगी होती है और मसार तक पहुँची हुई सबसे अधिक गौरव-शाली कविता भी कदाचित कवि की मुल विभावना की पाड्र छाया मात्र हो।"

अनायास ही प्राप्त आरम को वस्तु के विषय में इस प्रकार के महिमा-चवनों के उद्गार तो समझे जा समतें हैं, परन्तु काव्य-रचना के बारे में आज तक जो कुछ भी जाना जा सका है, उससे यह स्पष्ट है कि आरम में प्राप्त वस्तु को चाहे जितना गौरव प्रदान करें, फिर भी 'कवि की मूळ विभावना' वया थी—इसका अदाज तो काव्य का सजन पूर्ण होने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकता है, उससे पूर्व नहीं। और इस वीच में किव की कार्रवाई —आप चाहें तो उसे

२ ' for the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence awakens to transitory brightness, ' Ibid ३ 'Could this influence be durable in its original purity and force, it is impossible to predict the greatness of the results, but when composition begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feable shadow of the original conceptions of the poet '—Ibid ४ अग्रेजी Poem शब्द प्रीक Poico make (निर्माण करना) से सबद है। (एक भाषाविष् इस ग्रीक शब्द का सबच संस्कृत 'पूर्य' से समझता है)।

दस्तंदाजी भी कह सकते है—शुरू हो चुकी होती है। जिस प्रकार प्रारंभ की प्रेरणा के अभाव में काव्य संभव नहीं है, उसी प्रकार किव के इस कौशल के विना भी काव्य का होना असंभव है। स्वयं शेली ने मेडविन को अपने एक पत्र में यह लिखा है कि 'कविता का वीज नैसर्गिक एवं अन्वैकल्पिक है, किन्तु उसके विकास के लिए अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है।"

कविकर्म की पहली भूमिका वह है जब कि कवि प्रेरणा का वह क्षण या क्षणांश प्राप्त करता है - जिसकी योजना करना किव के लिए सम्भव नही; जिसमें किव के कार्य का आरंभ हो चुका है और कतिपय उदाहरणों में तो प्रेरणा सिक्य भी दृष्टिगोचर होती है, वह है दूसरी भूमिका; तीसरी भूमिका काव्य के सर्जन की समाप्ति तक की है। प्रेरणा किस विषय की प्राप्त हुई थी-इसका पूर्णरूपेण वास्तविक परिचय तो तीसरी भूमिका की परिसमाप्ति के पश्चात्—काव्य के रचे जाने के बाद ही प्राप्त करना संभव है। सच वात तो यह है कि दूसरी और तीसरी भूमिका का भेद करना समुचित नही, क्योंकि जब प्रेरणा सिकय प्रतीत होती है तव भी किव की प्रवृत्ति का प्रारंभ हो ही चुका होता है और तीसरी भूमिका मे भी एकाग्रता द्वारा—(एकाग्रता के लिए प्रत्येक किव का भिन्न साधन होता है। शिलर के जैसे किव टेवल में सड़ी हुई सेव रखते है, कोई सिगरेट के कश लगाता रहता है, कोई चाय या काफ़ी पीता रहता है . . . . . इत्यादि।) प्रेरणा की सिकयता की स्थिति तक पहुँचे बिना काम नही चलता। प्रेरणा-क्षण की पकड़ दूसरी भूमिका में मजबूत होती है। पर यदि वह कभी भी शिथिल हो तो कृति संपूर्ण रची ही नहीं जा सकती। कॉलरिज कहता है कि महाकाव्यों की रचना में वीस वर्ष लगते है। इसका यह अर्थ है कि प्रेरणा-क्षण के वश में कविचित्त बीस वर्ष तक रहता है। महाकाव्य को गौरव प्रदान करने के लिए यह एक सत्य बात है-ऐसा मैं मानता हूँ। जिसने कविचित्त को वर्षो तक विश्राम नही लेने दिया वह प्रेरणा वास्तव में मानवजाति के लिए अति अमूल्य होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी भूमि-काओं में प्रेरणा-अण की पकड़ कभी भी छूटने नही पाती और दूसरी ओर कवि का कार्य भी दूसरी भूमिका के आरंभ से ही शुरू हो गया होता है।

तो, पहली भूमिका प्रेरणा-क्षण की और दूसरी भूमिका प्रेरणा-क्षण की पकड़ के अंतर्गत होनेवाले रचनाकार्य की—इस प्रकार दो ही भूमिकाओं की गणना करना कदाचित् अधिक उचित है। छोटे-छोटे भाव-गीतों की रचना मुख्य रूप से दूसरी भूमिका के आरंभ में ही समाप्त हो जाती है, महाकाव्यों और पद्य-नाट्यों के संबंध में यह भूमिका सुदीर्घ काल तक रहती है। गीत हो या महाकाव्य, अंत में वह किस प्रकार की रचना होगी—इसका यथार्थ ज्ञान तो स्वयं कि को भी उसकी समाप्ति के पश्चात् ही होता है। काव्य-रचना की प्रक्रिया में प्रेरणा की महत्ता को न समझने वाले का गीति-काव्य की रचना के प्रति, और किव की प्रवृत्ति की महिमा न समझ सकने वाले का महाकाव्य के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

<sup>4. &#</sup>x27;The source of poetry is native and involuntary, but requires severe labour in its development.'—Shelley in a letter to Medvin, *The World of Poetry*, edited by Clive Sansom, p. 112.

कहा जाता है कि दर्शन एव वर्णन के कारण कवि कवि है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वर्णन के पूर्ण होने के पूर्व दर्शन का क्या रूप था। यदि कोई कवि यह कहे कि मुझे इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई है, इस प्रकार का दर्शन हुआ है और मैं अब उसका वर्णन करना चाहता हूँ, उसे शब्दबद्ध करना चाहता हूँ तो हम उससे कह सकते हैं कि जो आप कहते है, ठीक उसी प्रकार का आपको दर्शन प्राप्त हुआ हो तो आपके ये शब्द ही उसका वर्णन हैं, अर्थात् आपका काव्य तो इन शब्दो मे रचा जा चुका है, फिर अब अय प्रयत्न की आवश्यकता क्या है? अयवा यह माना जाय कि आप यह जो कुछ कह रहे है, ठीक उसी प्रकार का हुवह आपका दर्शन नहीं है। साक्षात् रचना में सलग्न होकर भाषा द्वारा काम करते-करते ही अत में दर्शन या प्रेरणा के सत्य-स्वरूप का साक्षात्कार होता है। भले ही कवि अपने मनोभावो को किसी से वहे या मित्र को पत्र मे निर्दिष्ट करे अथवा अपने उपयोग के लिए तत्सवधी गद्य टिप्पणियाँ लिखे, किन्तु अत मे जो काव्य-कृति साकार होती है वह तो उसके उपर्युक्त प्रारंभिक कयन से भिन्न प्रकार की ही होती है। थोड़े ही समय में रचित (रच जाते-से प्रतीत होते) गीति काव्य के विषय में भी यही कहा जा सकता है। ध्रुव पक्ति के सूझते ही यदि कवि अपने मन मे कहे कि सारी रचना इस प्रकार की होगी तो उसकी यह उक्ति असामयिक एव अययार्थ ही है, भाषा द्वारा काम करते-करते अत के समीप पहुँचने के पहले या अत तक, उसे स्वय भी उम रची जानेवाली कृति के विषय मे सपूर्ण ज्ञान नहीं होता। कुछ सुझा है और मैं उसे काव्य मे प्रकट कर रहा हूँ—वात ऐसी नही है। जो कुछ भी सुझा है, काव्य के ही रूप मे सुझा है और उस काव्य-रूप के पूर्णतया प्रस्फुटित होने के पूर्व यह कैसे कहा जा सकता है कि वया सुझा है?

कुछ सुझा है—' यो कहना प्रेरणा या दर्शन या इसी प्रमार के अन्य शन्दों से मुझे अधिक उचित लगता है। वैयम्तिक जीवन मे अनुभूत कवि का भाव, काव्य मे अभिव्यक्त भाव और रिसक-भावक ढारा अनुभूत भाव—इन तीनों मे भिन्नत्व है। कवि का मूल भाव कोई एक होता है और वह भाव अपना कार्य कर जाता है। परतु काव्यक्त मे कवि का वह मूल वैयक्तिक भाव कही ढूँढने पर भी प्राप्त नहीं होता। साधारणीकृत होकर उमने काव्यक्प धीरण कर लिया है। आचार्य अभिनवगुस्त के कथनानुसार कवि-गत साधारणीभूत सवेदन काव्य ने रूप मे प्रकट हुआ है और वहीं रस है जो भावक ढारा अनुभृत होता है।

किसी एक भाव के साधारणीवृत रूप में प्रस्तुत हो सकने की सभावना है—यह अनु-भव कर, फिर कवि यह जानने के लिए भाषा द्वारा प्रयत्नद्वील होता है कि उस वस्तु में कितना
क्या है। रचना की समाप्ति पर उसे यह अनुभव होता है कि उसका साधारणीभूत सबैदन
साकार हुआ है और तत्पश्चात् वह भाषा द्वारा कार्ये करना वद करता है। अत में रचना के रूप
में किवगत साधारणीभूत सबैदन प्रकट हुआ है। यह 'कवि-सविद' है जो स्वयमेव रस है

६ 'कविगतसापारणोभूत सविन्मूलक्ष्य काव्यपुरः सरो नट व्यापार , सैव च सवित् परमार्थेतः रसः ।'—अभिनव भारती । इसके साथ ही अभिनवगुस्त के गुरु भट्ट तीत का घचन घ्यान मे रखना उचित है 'नायकस्य कवे थोतु समानोऽनुभवस्तत ।'

कविकर्म

अर्थात् जिसकी अनुभूति काव्यानुभव के समय भावक को होती है याने जो भावक-संविद के तुल्य है।

काव्य सूझा अथवा प्रेरणा प्राप्त हुई—इसका यह अर्थ है कि किसी भावानुभव के परिणाम स्वरूप मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि मेरी मानवीय संविद में, भावकों की संविद के साथ समानता स्थापित करने की किव-संविद की शक्यता है। एक उदाहरण छें: एक व्यक्ति प्रेम में है। यह प्रेमानुभव उसका अपना मानव के रूप में व्यक्तिगत अनुभव है। किन्तु प्रियतमा सामने खड़ी है और प्रेमानुभव के उस क्षण के साथ ही किव-संविद की संभावना उसके हृदय में चमक उठती है। तत्काल ही प्रेमी के रूप में उसकी जो मानवीय संविद थी उससे उसका रस हट गया और उसमें स्थित किव-संविद की संभावना में वह लवलीन हो गया। दूसरे शब्दों में—विध की वक्रता को उल्लिखित कर कहें तो—सामने खड़ी हुई प्रियतमा के साथ समान अनुभव में निमग्न होने का त्यागकर, उसके ही साथ के अनुभव के फलस्वरूप, भिन्न-भिन्न देश और काल के अज्ञात तथा अभी तक बहुतेरे अज्ञात भावकों की संविद के साथ समान अनुभव की उपलिध की संभावना के प्रित वह आकर्षित हुआ।

मानवीय संविद में से किव संविद प्रकट करने की संभावना का इंगित ही प्रेरणा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह किव-संविद, किवगत साधारणीभूत संवेदन ही भावक के द्वारा आस्वादित रस है और काव्य उसका माध्यम है; अतः यदि हम प्रेरणा की प्राप्ति की घटना को 'काव्य सूझने' की शब्दावली द्वारा प्रकट करें तो अधिक युक्तियुक्त होगा।

काव्य सूझा है, मिला नहीं है। यहीं नहीं, वह क्या है, इसका भी पूरा पता नहीं। काव्य तक पहुँचने के लिए भाषा का आधार ग्रहण करना पड़ता है। भाषा के शब्द सार्थ होते है और प्रत्येक शब्द का अर्थ बाह्य जगत् से संबद्ध रहता है। काव्य-रचना में, शब्द-योजना करते समय, कवि वाह्य जगत् के अपने अनुभवों का किस रीति से समावेश करता है, यहीं महत्त्व की वात है।

अनुभवात्मक बाह्य जगत् काव्य में यथारूप नही रहने पाता, भाव से परावित्त होकर परिवित्त हो जाता है। किवता का जगत् भावजगत् है। रंगभूमि पर अभिनीत नाटक में आलंबन विभाव के रूप में दुष्यंत और शंकुतला प्रस्तुत होते है, वे लौकिक दुष्यंत और शंकुतला नहीं है। कालिदास की कृति की शंकुतला और किसी अन्य की कृति की शंकुतला में समानता नहीं होती; इससे भी यही सूचित होता है कि किव-कृति में जगत् के मनुष्य का वही-का-वही रूप नही रहता। अभिनवगुष्त का विभावों को वार-बार अलौकिक के रूप में अभिहित करना समुचित ही है।

काव्य-रचना के लिए भाषा का उपयोग करने के साथ अनुभवात्मक जगत् भावजगत् में परिवर्तित होने लगता है। किव भले ही यह माने कि वह अपनी प्रियतमा पर काव्य लिख रहा है, भीतर या शीर्षक में प्रियतमा का नामोल्लेख भी भले ही वह करे, यदि वह कृति काव्य वन पायी हो तो उसके अनुभव की प्रियतमा के स्थान पर उसमे भावमय अलौकिक व्यक्ति ही प्रवेश कर गया होगा।

फिर भी भले ही भावमय रूप में, अनुभावात्मक जगत् का बहुत सारा, किव की रचना में प्रवेश कर जाता है। किव का अपना प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं, अधितु कल्पना द्वारा अनुभूत विषय, अनेक सत्य या किल्पत अनुभवाशों के आधार पर सयोजित सामग्री भी रचना में प्रवेश पाये हुए रहती है। इस विषय में किव की स्मृति अनुभव या अनुभवाश लाकर किव के समक्ष उपस्थित कर देती है। काव्य-रचना के लिए उपयुक्त अनुभव अयवा अनुभवाश, जागितक व्यवहार में जैसे माने जाते हैं, वैसे महत्वपूर्ण न भी हो, वे उनके समान हो, जो जगत् में सामान्य, मूत्य-हीन और विस्मरणीय समझे जाते हैं, फिर भी काव्य-रचना के लिए वही उपयुक्त होते हैं और स्मृति उसी सामग्री को किव के समक्ष ला उपस्थित करती है। महान् विव की यह एक विशेषता होती हैं कि जो कुछ भी उसके अनुभव में आता है, उसमें में अधिकाश किमी न विसी प्रकार उसकी काव्य-मृष्टि में अनित्यपूर्वक प्रवेश कर जाता है, अल्प्नता, कविता में प्रवेशित जगत् के अनुभवों की इस मामग्री का भावमय स्थातर हो ही जाता है।

कि यह काथ भाषा के माध्यम से करता है। युत्तक ने इस प्रिष्टा वा वर्णन इस प्रकार विया है" — विव ने आन्तर-परिस्पद (प्रेरणा) वे परिणामस्वरूप वास्तविक जगत् वे पदार्थ उपके चित्त मे भावमय अलीकिक रूप मे प्रकट होते हैं और वह उस भावमय विवयवस्तु वा वणन वरने की क्षमतावाले शब्द-चयन करता है—अर्थात् किव के अनुभव की जागितक विषयवस्तु अपना जागितक स्वरूप त्यागवर कविचित्तमे भावमय वन जाती है और शान्त्रिक रूप मे परिवर्तित हो जाती है। अनुभव-वस्तु के भावमय रूप के साय शाब्दिन रूप का पूर्ण मामजस्य होता है। इमी वारण हमें साहत्य की कृति प्राप्त होती है। शाब्दिन रूप का जो साहित्य (सहितता) सिद्ध होता है वह कवि की मूल अनुभव-वस्तु के माय नहीं, विन्तु उस मूल अनुभव-वस्तु के भावमय रूप के साय होता है।

यह तथ्य एलियट की दृटिट ने बाहर रह गया मा प्रतीत होता है। हेम्लेट के कला-तत्त्व की आलोचना करते हुए एलियट ने अपना सुप्रसिद्ध 'विषयगत सहसवधक' (objective correlative) का सिद्धात प्रतिपादित किया है। 'कला के रूप में भाव की व्यक्त करने का एक मात्र मार्ग, विषयगत सह-सबधक की खोज करने का ही है, दूसरे शब्दों में वस्तुओं का एक सबद्ध समूह, एक घटना, प्रमागे की श्रुरतला—जो उस 'विशेष' भाव वा सूत्र बना रहे, इस प्रकार कि जब उन बाह्य घटनाओं को, जो इन्द्रियगम्य अनुभव में परिणत होनी चाहिए, पेण किया जाय तब वह भाव तुरत ही उद्दीष्त हो।"

७ 'कविविविक्तितिविद्योगिभियानक्षमत्वमेव वाचकत्वलक्षण, यस्मात् प्रतिभाषा तत्कालोल्लिषितेन केनचित् परिस्पन्देन परिस्पुर त पदार्था प्रकृतप्रस्तावसमृत्वितेन केनचिद्धत्कर्षेण वा समाच्छादितस्वभावा सन्तो विवक्षाविषेयत्वेनाभिषेयतापदवीम् अवतरन्त तथाविष्विद्योष प्रतिपादनसमर्थेन अभिषानेन अभिषीयमाना चेतनचमत्कारिताम् आपधन्ते।'—वक्रीवितजीवित।

c 'The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative', in other words, a set of objects, a situation,

यहाँ एलियट को आरंभ में तो किव के नहीं, किन्तु पात्र के भाव अभिष्रेत हों, ऐसा प्रतीत होता है। वह कहता है—'अपने भावों के विषयगत तत् समान रूपों की अनुपस्थित के कारण होनेवाली हेम्लेट की उलझन, उसके निर्माता की अपनी कला-विपयक समस्या से भेंट करते समय अनुभूत उलझन का ही विस्तार रूप है।' परन्तु विपयगत 'सहसंवंधक' के महत्त्व की इस सारी चर्चा में, एलियट के मन में, किव के मूल भाव के विषयगत सहसंवंधक को ढूँढना है या पात्र के भाव को—ये दो प्रक्त परस्पर घुलिमल जाते-से प्रतीत होते हैं। आगे जाकर वह किव के मूल भाव पर वल देता हुआ जान पड़ता है। 'हेम्लेट के पात्र में, कार्य में मार्ग न ढूँढ सकने-वाले भावों का परिहास है; नाटककार में जिसे वह कला में अभिव्यवत कर नहीं सकता, ऐसी एक वृत्ति का परिहास है।''

यदि एलियट का यही कथन है कि किव द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत भाव जब अपना विषयगत सहसंबंधक खोज ले तभी उसे कला-स्वरूप प्राप्त होता है, तो हमें यह स्वीकार्य है। परन्तु, ऐसी स्थिति में, उस मूल भाव का, एलियट जैसा चाहता है वैसा, 'विशेप' रूप टिकने का नहीं. विलक यहाँ यह स्पष्ट ध्यान में रहना चाहिए कि काव्य में मूल भाव को अपने 'विशेप' रूप में हुवहू जगाना है ही नहीं।

अन्यत्र उसका यह कथन कि 'जो संक्रांत करना है वह तो काव्य स्वयम् ही है' '', यथार्थ परिस्थित को निरूपित करता है। फ्रेन्च महान् किव वालेरी ने काव्य-रचना की प्रिक्रिया की समस्या को समझने की काफ़ी कोशिश की है। कुल मिलाकर, किवकमें के प्रारंभ के विषय में उसका प्रतिपादन लगभग कुंतक का-सा ही है। वालेरी कहता है कि काव्य याने 'एक प्रकार का भाव, एक विशेष भावस्थिति, जो नितांत भिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं परिस्थितियों से जाग्रन हो सकती है। नैसर्गिक दृश्य के काव्यमय होने की वात हम कहते हैं; जीवन के किसी प्रसंग के विषय में भी हम उसी प्रकार के उदगार प्रकट करते हैं; कभी-कभी किसी व्यक्ति के वारे

a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.'—T. S. Eliot, Selected Essays, p. 145. \( \cdot \cdot

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

में भी हम उसी तरह कहते हैं। "" और फिर वह यह बताता है कि 'काव्य' एक सकुवित अयं में भी प्रयुक्त होता है। यह काव्य एक ऐमा विचित्र उद्योग है कि जिसका ध्येय प्रथम प्रकार के काव्य-मय भाव (poetic emotion) को पुन सर्जित करना है। " 'काव्यमय भाव को स्वेच्छानुसार पुन सयोजित करना—जिन प्राकृतिक सयोगों में वह स्वयभू रीति से प्रकट होता है, उनसे स्वतंत्र मित रीति से, और भाषा के कृत्रिम साधनों द्वारा—यह है कवि का छक्य ।"

कित के अनुभव की जागतिक विषय-वस्तु, किव का मूल अनुभूत भाव-शब्द द्वारा किव पुन प्रकट करता है, ऐसा उपर्युक्त कथन से वालेरी को अभिन्नेत हो, ऐसा लगता है। परन्तु वालेरी आगे जाकर अपना अभिन्नाय अधिक स्पष्ट करता है।

सर्वप्रयम 'सामान्य भाव और काब्यगत भाव (poetic emotion) का विरोध यथादावय स्पट्टतापूर्वक' समझ लेने का वह अनुरोध करता है। " सामान्य-भाव याने किव और भावक दोनों का भाव—वालेरी को दाायद यह अभिप्रेत हो और फिर वह कहता है कि "यह भेद करना एक कोमल कम है, क्योंकि वस्तुत वह कदापि सिद्ध नहीं होता। मनुष्य यह हमेशा देखता है कि तास्विक काव्यगत भाव के साथ वैयिनतक कोमलता, शोक, रोप, भय अथवा आशा सिम्मिलत हो जाती है और ब्यक्ति के विद्याप्ट रस एवं अनुराग कविता—जिसमें एक विश्व होने के अनुभव (sense of a universe) की-सी लाक्षाणिकता प्रकट होती है —के साथ जुड़े विना नहीं रहते।

मैंने कहा—'एक विश्व के होने के अनुभव की-सी लाक्षणिकता', इससे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे काव्यगत स्थिति अथवा भाव एक खुरुते जाते दर्शन (perception) मे—

१२ ' it indicates a certain kind of emotion, a special emotive state, that can be aroused by very differing objects and circumstances. We say of a landscape that is poetic, we say the same of an event in life, we sometimes say it of a person '—Paul Valery, The Art of Poetry, p. 196 १३ 'पीयदिक इमीशन' का अनुवाद प्रयम प्रकार (देखो पाविटपणी १२) के बारे में मेंने 'काव्यम्य भाव' किया है, जहाँ काव्य फ़ृति से उसका सबय है वहाँ 'काव्यगत भाव' पर्याय रखा है। १४ 'To reconstitute poetic emotion at will—independently of the natural conditions in which it is spontaneously produced—and by means of the artifices of language, this is the poet's aim, '—Paul valery, The Art of Poetry, p. 157 अन्यत्र वह ' the essential principle of the mechanics of poetry, that is, of the production of the poetic state through speech'—की बात करता है। (Ioid p. 200) 'poetic state ही तो है 'कविसविद'। १५ 'We must contrast as clearly as possible, poetic emotion with ordinary emotion'— Ibid p. 197

एक जगत् को, संबंधों की पूर्ण योजना को देखने की वृत्ति में समाये हुए प्रतीत होते है; उस योजना में प्राणी, पदार्थ प्रसंग और कार्य इस प्रकार के होते है कि उनमें से प्रत्येक, स्पर्शक्षम जगत् को—जिसमें से वे ऋण के रूप में लिये गये है उस तात्कालिक जगत् को—भरे हुए और उसे आकार देने वाली उन्ही वस्तुओं में से प्रत्येक के साथ समानता स्थापित करे, फिर भी वे सब वस्तुएँ हमारी साधारण संवेदनशीलता के प्रकारों और नियमों के साथ अव्याख्येय किन्तु चमत्कारिक ढंग से सुनिश्चित संबंध से जुड़ी हुई होती है। इससे इन सुपरिचित पदार्थों और प्राणियों का मूल्य किसी न किसी रीति से परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य स्थिति में जिस प्रकार व्यवहार करते है उससे नितांत भिन्न रीति से परस्पर व्यवहार करते हैं और संबद्ध होते है।

किव के अनुभव का वास्तिवक जगत् किवता में ठीक उसी रूप में रहने नहीं पाता, किन्तु परिवर्तित हो जाता है और सभी मनुष्यों की साधारण संवेदनशीलता के साथ उसका संबंध है। इस वस्तु का निर्देशकर वालेरी यह भी सूचित करता है कि किवगत साधारणीकृत संवेदन — जो काव्य के माध्यम द्वारा प्रकट होता है — की संभावना ने प्रेरणा के क्षण के साथ जन्म लिया है। एक 'विश्व' की झलक मिलने लगती है, पर वह 'विश्व' सुरेख प्रकट नहीं हुआ है। उसे प्रकट करने का कार्य भाषा द्वारा करना होता है। किव को काव्य की शक्यता का पता लगता है और शक्यता का वह भान उसके चित्त को वश में करता है और उस ओर से किविचित्त भी सर्जन-संभव काव्य को वश में करने के लिए प्रवृत्त होता है। यह खींचातानी भाषा द्वारा चलती है।

सुरेख काव्य तक भाषा द्वारा पहुँचने का ऋम बड़ी कसौटी का है। भाषा जगत् के अनु-भवों को व्यक्त करने के लिए निर्मित व्यावहारिक साधन है। उसे कविता में निर्तात भिन्न ढंग

<sup>\$\</sup>xi\$. 'This is a delicate seperation to perform, for it is never accomplished in fact. One always finds tenderness, sadness, fury, fear, or hope intermingled with the essential poetic emotion; and the particular interests and affections of an individual never fail to combine with that sense of a universe which is characteristic of poetry. I said: sense of a universe. I meant that the poetic state or emotion seems to me to consist in a dawning perception, a tendency toward perceiving a world, or complete system of relations, in which beings, things, events, and acts, although they may resemble, each to each, those which fill and form the tangible world—the immediate world from which they are borrowed— stand, however, in an indefinable, but wonderfully accurate, relationship to the modes and laws of our general sensibility. So, the value of these well-known objects and beings is in some way altered. They respond to each other and combine, quite otherwise than in ordinary conditions.'—Ibid p. 197-198.

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

से प्रयोजित करने का प्रमम आता है। शब्द अनुमवात्मक जगत् का निर्देश करने के अभ्यस्त हैं। अब उन्हें किवता के आत्मपर्याप्त, आत्मनिर्भर जगत् का ही निर्देश करना है, याने काव्य में जब वे प्रयोजित हो तब उन्हें बिहर-निर्देशक न रहकर अतर-निर्देशक होना है। भाषा से इस प्रकार का काम ठेते समय किव को भाषा की रचना के साथ छूट ठेनी पडती है और काव्य के इण्ट हेतु के लिए उसे जोतना होता है। भाषा मोडने पर मुडनेवाला एक ठचीला साधन है, फिर भी वह काफी प्रतीकार भी करती है। भाषा की वर्ण-संघटना (घ्वनि-रचना) एव अर्थ-संघटना को अपने हेतु के लिए कायक्षम रीति से सुयोजित कर किव उसमें सारा काम ठेता है। भाषा की वर्ण-संघटना (घ्वनि-रचना) एव अर्थ-संघटना को अपने हेतु के लिए कायक्षम रीति से सुयोजित कर किव उसमें सारा काम ठेता है। अनेक शब्दों की घ्वनियो और अर्थों के द्वारा उन सक्को एक सूत्र में आबद्ध कर अपेक्षित कार्य सम्पन्न करवाना तो किव की कनौटी है ही। पर साथ ही उसे यह भी घ्यान रखना है कि भाषा के साधन को आवश्यकतानुसार मोडना चाहिए, ठेकिन इस हद तक नहीं कि वह टूट जाय। शब्दों की अतर्-निर्देशक शक्ति कार्य-सृध्य के लिए प्रयोजित की जाय, विकसित भी की जाय, पर शब्दों की बहिर्-निर्देशक शक्ति का सर्वेषा घ्वस न होने पाये, अन्यया वह निरा आत्मसमायण ही वन जायगा।

भाषा के साधन से काम लेना बड़ा विकट कार्य है। बालेरी बताता है कि संगीतकार वे साधनों की तुलना में किब के साधन अधिक अनिश्चित होते हैं। आगे चलकर वह यहाँ तक कहता है कि—'जिन प्रत्नों को हल करना होता है उनके विषय में यदि तिनक भी समानता रहती तो किब होते ही नहीं। (यदि चलने की किया के लिए यह चाहें कि उसके छोटे से छोटे डग के हिस्सों के बारे में स्पष्ट जानकारी समझ में और पकड़ में आनी उसरी मानी जाय तो कोई चलने को सीखें ही नहीं। ("" भाषा किब को कसौटी करनेवाला, माध्यम है, अत काव्य-सर्जन के परचात कलाकार-किब को—उसे प्राप्त करने की शब्यता को उसने पूरी तरह आउमाया है—इम बात का सतीप कई बार नहीं होता। बालेरी कहता है—"किबता पर अधिक श्रम करने की आदत के कारण सारी भाषा और पूरी लिखावट नो सदा ही इच्छानुसार फिर से साथ में लिया जा सकता है। लगभग इस प्रकार मानने का स्वभाव पड़ गया है। और मैं यह मानता हूँ कि स्वयम् कार्य का अपना मुल्य है, और वह सामान्यत समृह हारा अकित कृति के मृत्य से विशेष।"

<sup>(</sup>No one would learn how to walk if walking demanded that one realize and grasp as clear ideas all the elements of the smallest step)—Ibid, p 200 & The habit of long labour at poetry has accustomed me to consider all speech and all writing as work in progress that can nearly always be taken up again and altered, and I consider work itself as having its own value, generally much superior to that which the crowd attaches only to the product —Ibid, p 177

फिर आगे कहता है— 'एक कृति अवश्यमेव कदापि पूर्ण नही होती, क्योंकि जो उसका निर्माण करता है वह पूरा नही . . . . . ।'<sup>१९</sup>

किवकर्म के बारे में वह कहता है कि 'उसमें मनुष्य को अनंत यातनाओं, असमाधान-कारी विवादों, कसौटियों, समस्याओं और निराशाओं से भी भेंट होती है, जो किव के शिल्प को सबसे अनिश्चित एवम् श्रमदायी बना देता है। माल्हेर्क (Malherbe) कहा करता कि एक श्रेष्ठ सॉनेट को पूर्ण करने के पश्चात् कर्ता को दस वर्ष के विश्राम का अधिकार है। और उसने यह भी सूचित किया कि 'एक पूर्ण किया हुआ सॉनेट'—इन शब्दों का कुछ अर्थ होता है।.... यदि मै अपनी बात कहूँ तो मैं शायद ही इन शब्दों को समझ सकता हूँ।''

एलियट वालेरी के 'The Art of Poetry' (दी आर्ट ऑव पोएट्री) के प्रवेशक में 'रे लिखता है—'मेरी धारणा है कि वालेरी जब यह कहता है कि, काव्य कभी पूर्ण नहीं होता तब उसके मन में क्या है। उसे मैं समझता हूँ। मेरी दृष्टि में उन शक्दों का यह अर्थ है कि काव्य 'पूर्ण हुआ' है, अथवा—मैंने अपनी साधन-सम्पन्नता पूरी तरह खर्च कर दी है और उस काव्य को मैं जितना अच्छा बना सकता था उतना अच्छा वह बना है—इस प्रकार का मुझे विश्वास हो गया है, अतः मैं उसे फिर कभी छूऊँगा भी नही। वह बुरा काव्य भी हो सकता है। पर मुझसे जो कुछ भी हो सका, किया। इससे ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। फिर भी मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि माना कि वह अच्छा काव्य है तथापि, यदि मै ज्यादा अच्छा कि होता तो उमे मैं विशेष सुन्दर बना सका होता—उसी काव्य को विशेष सुन्दर . . . . . . ।'

कविकर्म के जाता दो उत्कृष्ट किवयों के ये निवेदन अंकित करने में मेरा हेतु किवकर्म का विकट-प्रवृत्ति होने का मात्र निर्देश करना ही नहीं है, अपितु मै इस वस्तु के प्रति भी ध्यान आकिषत करना चाहता हूँ कि किव जब काव्य-रचना में इतनी एकाग्रता एवम् प्राणपण से मंलग्न हो तव—(उस समय के लिए तो) उसका चित्त कदाचित् ही इस विचार में रुकता है कि वह दूसरों को कुछ संप्रेषित (communicate) करना चाहता है। जब तक काव्य-रचना की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक किव के समक्ष किसी अन्य को कुछ संप्रेषित करना करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। किव के मूल भाव को वाचक के चित्त में सप्रेषित करना

Research of the who made it is never complete,...' Ibid p. 177. Research of the most uncertain and exhausting. Malherbe... used to say that after finishing a good sonnet, an author has the right to ten years' rest. And he even implied that the words, a finished sonnet, meant something... As for me, I hardly understand them... I translate them by abandoned sonnet."—Ibid, p. 212.

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

है—इस अय मे अवगमन (communication) का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मूल वैयक्तिक भाव तो काव्य मे टिकने ही नहीं पाता। किन्तु कविगत साधरणीकृत सबेदन, कवि-मविद काव्य के माध्यम द्वारा भावक-सविद के तुल्य वनती है। इस दृष्टि से अवगमन अवश्य होता है। अभिनवगुप्त रस-सबेदन के लिए 'अवगमन' शब्द प्रयुक्त करते हैं। कविगत सबेदन की भावक को प्रतीति हो, उसीका नाम है 'अवगमन करना' और बही है रस-सबेदन।

इस अर्थ मे अवगमन (communication) काव्य का चरम हेतु है। यो भी,
यदि अवगमन का विलकुल आवाय ही न हो तो किब सार्वजनिक व्यवहार के साधन भाषा का आधार
ही क्यों ले ? कोई कहेगा आत्माभिव्यक्ति के लिए। परन्तु अवगमन के न सधने की स्थिति मे
आत्माभिव्यक्ति भी कदाचित् ही सिद्ध हो पाती है। मरे श्रीगर कि कहता है कि वीजरूप मे सव
अस्पष्ट ही था। उसे विवाद, सुरेख करने के लिए काव्य रचने की आवश्यकता हुई। विशवता
भाषा के उपयोग द्वारा ही आधी। भाषा एक व्यवस्था है जो अन्य किसी भी व्यवस्था की भौति
गाय करने के लिए अपने कुछ नियमो—अर्थ विषयक अन्वय के नियमो—पर आवार रखती है।
तो फिर, प्रेरणारूप आवार-विहीन विचारों को इन नियमों के वश्य मे करना आवश्यक है, ताकि
यह स्पष्ट हो जाय कि वे विचार निश्चित रूप से क्या है ? अराजकताप्रिय मस्तिष्कवाला कवि
यदि इन वायपद्धित के सिद्धातों की उपेक्षा करे तो भाषा का उपयोग करने के वावजूद भी उसके
विचार वैसे ही अव्यक्त (अव्याख्यात) रहेंगे जैसे पहले थे। अभिव्यक्ति का कार्य है निश्चित
विचार। अतएव आत्माभिव्यक्ति के लिए भी अवगमन की सिद्धि अनिवाय है।

कविसविद जहाँ काव्य रूप में प्रकट हुई कि कविकमें समाप्त हुआ। 'कारियत्री' प्रतिभा वा वार्य पूरा हुआ। अब भावक की, सहृदय की 'भावियत्री' प्रतिभा उस काव्य के अनुभव द्वारा कवि-सविद के तुल्य बनकर रस-सवेदन प्राप्त करती है।

कविसविद-कविगत साधरणीमृत सविद ने यथातथ्य ज्योही काव्य रूप मे शब्दावतार प्रहण किया कि कवि ने अपनी कलम एक ओर रख दी। कि के भीतर के काव्य-निर्माता ने जो क्षण काव्य-समाप्ति का माना बही क्षण उममे निवासित भावक के लिए रममवेदन का है, बिल्क यो वह सकते हैं कि भावक के रूप मे प्राप्त उसके रससवेदन ने ही उसे काव्य-रचना की समाप्ति की भी प्रतीति करवायी। शब्द-सृष्टि की महायता से कि ने स्वयम् रसानुभव किया, याने आत्मस्य माधारणीभूत सवेदन वा यथार्थत अनुभव किया। इसलिए अब उसे यह विश्वास हो गया कि दूसरो के लिए भी रसानुभव की (अपनी कविराविद के साथ एक-रूप होने की) शब्यता अपनी इस नविनिर्मत काव्यकृति के द्वारा प्रवट हुई। काव्यरचना की पूर्णाहृति का क्षण ही कि वार्पायनी—भाविपत्री प्रतिभा के युगपत् आविभाव का क्षण है। कृति का सर्वप्रथम सहृदय भावक कि स्वयम् ही है। अब अन्य भावनो को काव्यरचना की परिसमिति के क्षण कि मे

२२ Murray Krieger, The New Apologists for Poetry, p 72 लेखक डपूर्ड-कृत 'discharge' और 'expression' के भेद Art as Experience pp 60 64) के प्रति भी ध्यान आकृष्ट करता है। —(Ibid, p 208

प्रकटित भाविषत्री प्रतिभा के साथ समानता सिद्ध करनी है अभिनवगुप्त ने योग रीति से ही निर्दिष्ट किया है कि किवसंविद ही वस्तुतः रम है; किन्तु किवसंविद क्या वस्तु थी, इसका अंदाज़ तो काव्यकृति के द्वारा ही हम भावक पा सकते हैं। उस काव्य में किवसंविद यथार्थं रूप से अवतरित हुई या नहीं, इसका निर्णय तो अंततोगत्वा किव के भीतर के भावक ने ही कर लिया होता है। आचार्य अभिनवगुप्त 'घ्वन्यालोक' की अपनी टीका 'लोचन' के आरंभिक श्लोक के 'सरस्वत्यास्तत्वं किवसहृदयाख्यं.....' इन शब्दों में सरस्वती के तत्त्व का 'किवसहृदय' से नामकरण करते हैं। किव और सहृदय दोनों एक ही व्यक्ति हैं—ऐसा अर्थघटन कर सकें, इस प्रकार की उनकी शब्दयोजना है। काव्यनिर्माण के क्षण एक ही व्यक्ति के दोनों स्वरूप—किव एवं सहृदय—के समानरूप हुए होते हैं और अन्य सहृदयों के लिए किव के साथ वैसी समानरूपता प्राप्त करने की संभावना तत्पश्चात् प्रगटित करते है। इस अर्थ में सरस्वती का सारतत्व काव्य निर्माता में किव सहृदय के रूप प्रादुर्भूत हुआ—यह देखा जा सकता है।

उत्तम काव्य के निर्माता किव में उत्तम विवेचन-शिक्त है, यह वात इस घटना में ही अभिप्रेत है कि उसने काव्यकृति को सिद्ध किया है। वह फिर वास्तव में विवेचन करे या न करे, उसकी विवेचनशिक्त का प्रमाण उसकी काव्य-रचना में निहित ही है। कई किव विवेचना भी करते रहे है और किवता-विवेक की गहरी सूझ का परिचय देनेवाले कई किव विवेचकों के नाम सर्वोपरि है: कालरिज, ग्युईथे (Goethe), एजरा पाउंड आदि के किवता-विवेक संबंधी उद्गार अभिप्रायगिमत एवम् महत्त्वपूर्ण हैं।

यदि काव्य-रचना की प्रिक्रिया उपर्युक्त प्रकार की हो—अनुभवात्मक जगत् काव्य में परिवर्तित हो जाता है, काव्य पूर्वनिर्णीत िकन्ही विषयों का पद्यानुवाद नहीं है, िकन्तु उसके रचे जाने के परचात् ही यह स्पष्ट होने की संभावना रहती है िक वह िकस विषय का था—तो इससे यह साफ़ जाहिर होता है िक विहर्-तत्वों को काव्यदेह कहनेवाला, भाट होने का धर्म, प्रेरणा या संदेश देने का धर्म तथा ऐतिहासिक पार्ट अदा करने का धर्म—ये सब कदापि कविधर्म नहीं हो सकते। रहस्यदिशता का वाहन होना कविधर्म है—ऐसा माननेवाले भी ठीक नहीं कर रहे है, क्योंकि वे किव से सिर्फ़ लिपिक होने से अधिक की अपेक्षा नहीं रखते। कला द्वारा सुख देना कविधर्म है—इस प्रकार की मान्यता भी समुचित नहीं। मानवजाति भारी असुख सहकर

२३. कोचे सर्जंक किव की मनोमयी अभिन्यिकत को कला कहता है और शब्ददेह को सहायक भौतिक पदार्थ के रूप में परिचय देता है। परन्तु यह स्मृति-सहायक तो सर्जंक की ही स्मृति के लिए मदद रूप हो सकता है और इसके द्वारा मूलतः अनुभव की हुई आन्तरिक अभिन्यिक्तरूप आध्यात्मिक कला का वह फिर से अवश्य आनन्द ले सकता है। परन्तु सर्जंक किव के अतिरिक्त अन्य भावकों के लिए यह मूल अनुभव है ही नहीं। उनका क्या? इस प्रश्न का उत्तर कोचे के देने का है। किव, कान्य और भावक इस त्रिपुटी का संबंध जोड़ने में इन आचार्यों की और बालेरी की विचारणा कुछ अधिक संतोषजनक है।

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंसी-अनुशीलन

भी कलाओं को सँमालती है और कि स्वय, जैसा कि हमने अभी देखा, काब्य-सर्जन के लिए अपार कप्ट सेलने की तैयारी बताता है। उनन कि वर्ष की मान्यता इन ठोस अनुभवों के विरुद्ध ठहरती है। यथासभव उत्तम रीति से किवता-निर्माण करना—इसके अतिरिक्त किव के लिए अन्य धर्म है नहीं।

काउन्ट द गाँजिनो ने चित्र, शिल्प, स्थापत्य और काव्य इन चार कलाओ के महान् प्रतिभागाली कलाकार माइकेलेज्जेलो के बारे मे एक नाटच-प्रसंग अकित किया है जिसमे यह वस्तु मार्मिक ढग से सूचित की गयी है। माइकेलेज्जेलो एक रात अपनी शिल्प कृति को पूर्ण करने के लिए छेनी चला रहे थे, इतने मे खबर आई कि प्रतिभाशाली नवयुवक चित्रकार रफायेलो की आखिरी घडी है। शिल्पकार्य अपूरा छोडकर उस आवीरात मे वह रफायेलो के घर की और जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते मे उन्हें यह सूचना मिली कि रफायेलो की आंग मदा के लिए मिच गयी। माइकेलेज्जेलो ढाढस खो वैठने हैं, ज्यो-स्यो कर अपने कार्यक्स की ओर जीट पड़ते हैं। 'पिछले साल लियोनार्दो गये, आज रफायेलो । हम शक्ति ना एक एक विन्दु मंभाले रहें और काम विये जायें।'

सचमुच कविवर्म ही कविवर्म है।

#### विश्वनाथ प्रसाद मिश्र

### ग्वाल कवि

ग्वाल किव वृन्दावन के रहनेवाले थे और सेवाराम के पुत्र थे। इनका संबंध उत्तरप्रदेश के रामपुर दरबार से था। सं० १९३० वि० में उर्दू के प्रसिद्ध कवि श्री अमीर अहमद मीनाई ने 'इंतखावे यादगार' नामक पुस्तक में हिंदी के जिन कई किवयों का वृत्त लिखा है उनमें एक ग्वाल किव भी है। मीनाई साहब के समय में ग्वाल कवि रामपुर दरवार में थे, इसलिए उन्होंने जो उल्लेख किया है वह प्रामाणिक है। उसके अनुसार सं० १८५९ वि० में इनका जन्म हुआ था। ये वृन्दावन के रहने वाले थे, पर अपने जीवन के अंत में मथुरा में रहे। विद्याध्ययन के लिए ये काशी आये और वरेली के श्रीख़ुशहाल राय के यहाँ अध्ययन किया । जिस समय ये विद्याध्ययन कर रहे थे उस समय एक मस्त फ़कीर आया और ख़्शहाल राय से पानी माँगा। पानी पीने के अनंतर उसने ख़ुशहाल राय से कुछ माँगने को कहा। उन्होंने अपने शिष्य ग्वाल के कवीश्वर हो जाने का वरदान माँगा। फ़क़ीर से तीन बार यही आकांक्षा व्यक्त की गयी। उसने पृथिवी पर से एक तिनका उठाकर इनकी जीभ पर कुछ लिख दिया और तीन बार सर पर हाथ फेरा, फिर कहा कि 'जा तू कवीश्वर हो गया।' कहते है कि उसके अनंतर ग्वाल किव बड़े कुशाग्रवृद्धि हो गये। वहाँ से ये पंजाव के महाराजा रणजीतसिंह के यहाँ पहुँचे और बीस रुपये दैनिक वेतन पर काम करने लगे। रण-जीतसिंह के स्वंगवास के अनंतर उनके पुत्र शेरसिंह के यहाँ भी रहे और उनसे जागीर पायी। उनके दरवार में इनका बड़ा सम्मान था, यहाँ तक कि इनकी महाराज के वरावर कुर्सी लगती थी। शेरिसह के मारे जाने पर ग्वाल राय अपने घर लौट आये। वहाँ से लौटने पर रामपुर के नवाब साहव ने इनको अपने यहाँ वुलवाया और इनसे रामपुर में रहने की वात कही, पर इन्होंने सात महीने रहने के अनंतर रामपुर छोड़ दिया। उनकी नौकरी इन्होंने स्वीकार ही नही की। ६५ वर्ष की वय में इनका शरीरपात हुआ। इस प्रकार सं० १९२४ वि० में ये स्वर्गवासी हुए। उनके अनुसार इन्होंने चौदह पुस्तकें लिखी थीं।

'शिवसिंहसरोज' में इनके पाँच अतिरिक्त ग्रंथों का उल्लेख है—'साहित्यदूषण', 'साहित्य-दर्पण', 'मिक्तमाव', 'दोहा-ऋंगार' और 'ऋंगार-किवत्त ।' 'मिश्रबंधुविनोद' में इनके दो ग्रंथ 'राधामाधविमलन' और 'राधाष्टक' का उल्लेख हुआ है। 'खोज' में इनके निम्निलिखित ग्यारह ग्रंथों का उल्लेख है: १ रिसकानन्द (१९००-८४); २ यमुनालहरी (१९०१-८८); ३ रसरंग; ४ अलंकार-भ्रमभंजन; ५ नखिशख; ६ हम्मीरहठ; ७ भिक्तभावन; ८ दूषण-दर्पण; ९ गोपी पच्चीसी; १० बंसीबीसा; ११ किवहृदय-विनोद। इनके अतिरिक्त इन्होंने अपने 'रिसकानन्द' ग्रंथ में 'नेहिनबाह' नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। इनका एक ग्रंथ 'किवदर्पण' नाम से श्री नवनीत जी चतुर्वेदी के पास था। इसी का दूसरा नाम 'दूषण-दर्पण' है। इन्होंने 'यमुना लहरी' सं० १८७९ वि० में प्रस्तुत की— ९ ७ ८ १ सवत निधि रिपि सिद्धि सिंस, कातिक मास सुजान। पूरनमासी परमप्रिय, राघा हरि को घ्यान। भयो प्रगट ताही सुदिन, जमुनालहरी ग्रथ। पढै सुनै आनन्द मिलै, जानि परै सुरपथ।।

यह इनकी सवप्रथम रचना कही जाती है। 'भक्तभावन' इनका अतिम ग्रथ कहा जाता है जो स० १९१९ में सकलित हुआ। इसमें भिनतसवधी रचनाओं का सकलन है जिसके अतर्गत 'यमुनालहरी', 'श्रीकृष्णचद्र को नखशिख' और 'गोपी पच्चीसी' के अतिरिक्त तीन अष्टक (राधा-कृष्ण और राम के), गगा जी के कवित्त, देवी देवतान के कवित्त, गणेशाष्टक, ध्यानादि के कवित्त, पड्कृतुवर्णन, अन्योग्ति और मित्रता विषय की रचनाएँ सकलित है। इस प्रकार यह स्वतत्र ग्रथ न होकर इनकी भिनत-विषयक रचनाओं का सकलन मात्र है। 'कवि-हृदय-विनोद' भी इनकी अनेक रचनाओं का सग्रह है। इसमें 'भक्तभावन' भी सग्रहीत है (दे० खोज २०- ५८ सी)।

'शिवसिंहसरोज' में कथित 'साहित्यदूपण' और 'साहित्यदूपण' कदाचित् 'दूपणदपण' के दो खड होकर नये-नये नाम वन गये हैं। 'दोहा-श्रृगार' और 'श्रृगार-कवित्त' श्रृगारी दोहे और कवित्तों के सम्रह के लिए है जिनका कदाचित् कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार इनके ग्यारह प्रथ ही प्रमुख हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

ग्वाल कि बहुरगी थे। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती किवियो की शैली का विभिन्न ग्रयो में अनुगमन करने का प्रयास किया है। पद्माकर की 'गगालहरी' का अनुगमन 'यमुनालहरी' में किया गया है। पर पद्माकर जैसी भाषा की सफाई और व्याजस्तुति की विशेषता इनकी रचना में नहीं है। विस्तार के लिए इन्होंने नवरस-वर्णन और पट्ऋतुवर्णन भी अत में जोड़ा है। ग्वाल चमत्कारवादी किव थे। शब्दावली प्राय मिश्रित रखा करते थे। भिन्त-सबधी रचनाओं के कारण इन्हों भंकत किव नहीं कहा जा सकता। भक्त किव साधक हुआ करते है। यदि साधना की बात छोड़ भीदी जाय तो भी भक्त किव की की हुई रचना और किसी किव की भिन्नत की रचना में वास्तविक भेद अनुभूति की लीनता और उक्तिमिगमा के प्रदश्न में दिखाई देता है। इनकी भिन्नतसबधी अनेक रचनाएँ हैं। 'नेहनिवाह' नामक बत्तीस छदों की रचना में इन्होंने ठाकुर, धनआनन्द आदि स्वच्छन्द धारा के कवियों के अनुगमन पर प्रेमपय की विलक्षणता का रसमय उल्लेख किया है।'

ग्वाल कवि के वर्णनो मे राजसी ठाट-बाट की रगीनी ब्रत्यधिक पायी जाती है। जो स्थिति रीतिमुक्त कवियो मे वोघा की है वही रीतिवद्ध कवियो मे ग्वाल की समझनी चाहिए।

१ सवत निधि ससि निधि ससी, मास अषाढ बखान। सित पख द्वितिया रिब बिये, प्रगट्यौ ग्रथ सुजान॥——खोज–०५–१४।

२ प्रथ फुटफरन को करत एक ग्रथ अभिराम।—वही।

३ दे॰ विशाल भारत, वर्ष २, खड १, १९२९।

'हम्मीरहठ' श्री चंद्रशेखर वाजपेयी के 'हम्मीरहठ' की अनुकृति पर बना हुआ है। कथा और घटनाओं का रूप तक जो वहाँ है वही यहाँ भी। भेद केवल प्रणाली का है। यह रचना सं० १८८३ वि० में प्रस्तुत हुई थी-

संवत गुन सिधि सिधि ससी, कातिक कुहू वखान। श्रीहमीरहठ प्रगट्यौ, अंमृतसर सुभ थान॥

यद्यपि इन्होंने रचना पर्याप्त परिमाण में की है फिर भी इनके कार्य का गौरव किव के रूप में उतना नहीं है जितना रीतिग्रंथकार के रूप में। नखिशख, प्रकृतिवर्णन आदि रीतिबद्ध रचना के अतिरिक्त इन्होंने रीति के कई लक्षणग्रंथ प्रस्तुत किये है। अलंकार पर 'अलंकार भ्रमभंजन', शृंगार रस और नायिका-भेद पर 'रसरंग', काव्यदूषणों पर 'दूषणदर्पण', पिगल पर 'प्रस्तार-प्रकाश' और साहित्यशास्त्र पर 'साहित्यानंद' तथा 'रिसकानन्द' प्रस्तुत किये हैं। 'अलंकार भ्रमभंजन' की एक प्रति स्व० कन्हैयालाल जी पोद्दार के पुस्तकालय में है। उसका कुछ अंश उन्होंने 'ब्रजभारती' में मुद्रित भी कराया था और उनके ग्रंथ के विषयविमर्श पर अपने विचार प्रकट भी किये थे। अलंकार का लक्षण नये ढंग का करने का इन्होंने प्रयास किया है; उदाहरणतया—

रसआदिक तें व्यंग्य तें, होय भिन्नता जाहि। सब्दारथ तें भिन्न ह्वें, सब्दारथ के मांहि॥ होइ विषम संबंध करि, चमत्कार के कर्म। ताही सों सब कहत है, अलंकार इमि वर्न॥

ग्वाल कहना यह चाहते हैं कि रस जिस प्रकार शब्द से भिन्न होता है और व्यंग्य जिस प्रकार शब्द से भिन्न होता है उसी प्रकार अलंकार भी शब्द से भिन्न होता है। पर ऐसा कहते हुए ये उसे शब्द और अर्थ दोनों से भिन्न कह रहे है। तत्त्वतः रस और व्यंग्य पदार्थ रूप होते है। यह दूसरी बात है कि रस आस्वाद्य भी होता है, इसीलिए वह 'रस' कहलाता है। 'रसन' अर्थात् आस्वादन से 'रस' शब्द व्युत्पन्न है। रस व्यंग्य होता है—अर्थात् उसकी व्यंजना की जाती है, वह व्यंग्यार्थ रूप में काव्य में आया करता है। अलंकार का संबंध वाच्यार्थ से होता है। अलंकार एक प्रकार का अर्थ ही है। ग्वाल के कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकार रूप में जो कुछ प्राप्त होता है वह कोश, व्याकरणादि से नियत मुख्यार्थ से कुछ भिन्न चमत्कार रूप होता है। इसी भिन्नता को लक्षित कर इन्होंने अलंकार को शब्दार्थ से भिन्न कहा है। इस प्रकार की भेदकता को बताने के लिए उसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह लक्षण इन्होंने 'कुवलयानंद' की व्याख्या 'अलंकार-चंद्रिका' के आधार पर किया है जिसके व्याख्याता श्री वैद्यनाथ है—

अलङ्कारत्वं च रसादिभिन्नव्यंग्यभिन्नत्वे सित शब्दार्थ्यान्यतरिनष्ठा या विषयिता सम्बन्धाविन्छन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वम्।।

'अन्यतर' शब्द का अर्थ 'भिन्न' कर लेने से सारी गड़वड़ी हो गयी है।

'रसरंग' में रसों का और नायकनायिका भेद का विस्तार से निरूपण है। जब ये वृन्दा-बन से मथुरा सुखवास करने लगे तब १९०४ वि० में इसका निर्माण हुआ — ४० ९ १ सवन वेंद रव निवि ससी माघव सित पल सग। पचिम सिस कौँ प्रगट हुअ त्रथ ज यह रसरग॥

इसमें इन्होंने अपने आघारग्रय 'रमतरिमणी' का स्पष्ट उल्लेख किया है। ठल सचारी के सबय में यें लिखते हैं—

भानुदत्तजू नै लिख्यों, रसतरिगनी माहि।
नृतन इक औरो बनत, छल सचारी चाहि॥—रगरग, प्रथम उमग, १९।
इसके अत मे धातरस के अतर्गत 'गुरुपदेश' और 'मक्तपक्ष' शीर्षक से बहुत से उदाहरण सकलिन
क्ये गये हैं। केशवदाम की माँति इन्होंने भी भाव के चार भेद माने हैं—विमाव, स्यायी माव,
अनुमाव और मचारी भाव—

भाव मु चारि प्रकार है, वहियत प्रयम विभाव।
पुनि कहि थाई भाव को, लिखिहों फिर अनुभाव।
पुनि मचारी भाव सो, द्विविष होत कवि-ईस।
भन-सहाय सों तनज बसु, मनज कहत तैतीस।।

विभाव और अनुभाव को 'भाव' का भेद कहना ठीक नहीं है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विभा-वादि का स्वरूप इन्हें स्पष्ट नहीं था। विभाव का लक्षण लिखते हुए ये आलवन और उद्दीपन दोनों के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं —

> हेतु रूप अी वृद्धिकर, रस को सो जु विभाव।। दोइ भाव की सगता, सो विभाव वरनाव।।

नायकनायिना-भेट के प्रमण में इन्होंने नायक के भी जातिगत भेद लिखे हैं। कामतन की बातों का अधिक विस्तार साहित्य के गाभीयें को क्षति पहुँचाता है। नायिकाओं वे परियनी आदि भेदों का उन्लेख तो किसी हद तक माना भी जा सकता है, वयोकि इनका उल्लेख साहित्य की परपरा में वभी-कभी हो जाया करता है, पर नायक के पाचालादि भेद यहाँ अनावस्यक प्रतीत होते हैं। 'ख्तुवर्णन आदि में इन्होंने राजसी ठाटवाट का मरपूर उल्लेख किया है। दरवार में रहनेवालें कवि मी कभी-कभी साहित्यसीमा की ब्यास्ति वहुत सकुचित कर लिया करते थे। ग्वाल में इसने उदाहरण स्थान-स्थान पर मिलने हैं।

रसों के स्विनिष्ठ और परिनिष्ठ आदि भेद 'रमतरिगणी' के ही अनुगमन पर दियें गये हैं। स्विनिष्ठ भेद रौद्र और वीर रस में नहीं होते। बन्य छ रसों में दोनों भेद होते हैं। स्विनिष्ठ और परिनिष्ठ का अर्थ यह है कि जब दूसरे को किनी रस में छोन देखकर कोई जस रस में छीन होना है तो वह 'परिनिष्ठ' होता है, जैसे किसी को हेंसते हुए देखकर कोई व्यक्ति विमाय का ग्रहण कर हैंसने रूने तो वह परिनिष्ठ हास्य होगा।

हसन्तमपर दृष्ट्वा विमाव चोपजायते । योऽची हास्यरसस्तर्न परस्य परिकोतित ॥—रसतरिंगणी । 'दूपगदपंण' मे दोषो का विचार विया गया है । इसमे म्वाल ने दोषो के उदाहरण हिंदी

कवियों से चुने हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या की है। उदाहरण एक से अधिक दिये हैं। विहारी के बहुत से उदाहरण दिये गये हैं। ग्वाल किव ने 'नाक', 'पेट' और 'गाल' शब्दों को हिंदी में ग्रामीण माना है। विहारी के 'जटिल नीलमिन जगमगति सीक सुहाई नाक' के 'नाक' में ग्रामीण दोष कहा है। उन्होंने 'आँख' और 'कटि' को भी ग्रामीण कहने के बाद यह कहा है कि इन्हें ग्रामीण दोष से मुक्त किया जा सकता है। यद्यपि इनके कथित दोषों के संबंध में मतभेद हो सकता है तथापि यह धारणा कि हिंदी में अपने ही उदाहरण सर्वत्र दिये गये हैं, ठीक नहीं। ग्वाल कवि कविरूप में चाहे उतने उत्कृष्ट न हों पर आचार्य के रूप में इन्होंने पर्याप्त संग्रह किया है और अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छी काव्य-चर्चा की है। जिन श्रीपित की प्रशस्ति इस वात को लेकर की जाती है कि उन्होंने 'काव्यसरोज' के दोपप्रकरण में केशवदास के बहुत से उदाहरण उद्धृत किये है उनसे कहीं अधिक विस्तृत दोष की चर्चा और हिंदी के किवयों के कहीं अधिक उदाहरण इस ग्रंथ में दिये गये हैं। 'कटि के तट हार लपेटि लियो कटि किंकिनि लै उर सौं उरमाई' का विचार करते हुए इन्होंने लिखा है कि 'कटि किकिनि' में 'कटि' शब्द अधिक है। 'उरमाई' शब्द बुंदेलखंड की वोली का है। हिन्दी के इन रीतिग्रंथकार किवयों ने हिंदी की परंपरा और उसके दोष का जितना विचार किया है उस सब का संग्रह किया जाय तो इस प्रकार की पर्याप्त सामग्री मिल सकती है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इनमें आलोचना की समयानुरूप दृष्टि थी। यह ग्रंथ महाराज रणजीतसिंह के मुसाहिब लहना सिंह के आश्रय में लिखा गया है। ये लहनासिंह मजीठा नगर के रहनेवाले थे। जैसा कि इस उद्धरण से स्पष्ट है-

> लहनासिंह महाराज को, नगर मजीठा चार। जिन दीनो तिन सबन को, मीठा लगत अपार।।

वे लिखते है--

चाहै तौ रचना करै, ग्रंथ सैकरन आप।
पै फुरसत कमती बहुत, प्रजापाल की छाप।।
याते कृपा सनेह करि, बोले वचन नवीन।
किबदर्पन अभिधान करि, रचौ ग्रंथ एक बीन।।
रोग दोष सम ग्रसित कहुँ, सुखद काव्य की देह।
बिन बिचार कहुँ कहत हैं, अविचारित दुखगेह।।
जो कविदर्पन-सम सदा, निरखै याहि बनाय।
किबता दर्पन माहि तिहि दोष न दरसै आय।।

इसमें सरदार साहब की भी रचना दी गयी है—आरंभ में एक उदाहरण लीजिए— भई नाहिं भेट आज अली री सहेटहूं मैं लागी चेत चेट स्व पठाई प्यारी आरसी। जाकी दुति दीह देखि दामिनि दबत हीय सिस और सूर हू की भूमि जात कारसी। ताकी कहै कौन किब सुपमा बखानि सकै आरसी सी आरसी सो प्रानन पे आरसी। जात सुखसार सी लगाई हिय आरसी पै प्यारी बिन आरसी लगी है हाय आरसी। 'रिसकानन्द' ग्वाल किव का सबसे प्रथम लक्षणग्रंथ है। यह केवल अलंकारग्रंथ नहीं

है, जैसा भ्रम से समझा जाता रहा है। इसमें 'काव्यनिर्णग' की भाँति नायिका-भेद सहित पूरे रस-

चन ना वर्णन है। खाल किव की विदोषता इसी ग्रय के द्वारा पूर्णरूप में प्रकट होती है। नायिना-भेद के अच्ट और दस भेदो पर इन्होंने विस्तृत विचार किया है। इनका कहना है कि कोई आठ, कोई नौ, कोई दस भेद मानते हैं। इनके अनुसार आठो में अनिरिक्त दो का अतर्माव नहीं हो मकता। यह स्मरण रखना चाहिए कि सस्हत में आठ ही भेद माने जाते हैं। 'रसमजरी' में प्रोम्यत्पितका नवाँ भेद प्राचीन परपरा के अनुसार इन्होंने अभिसारिका के तीन भेद माने हैं— कामाभिसारिका, प्रेमाभिसारिका और मताभिसारिका। इन्होंने पिद्यनी आदि को जातिभेद, दिव्यादिव्य को अदाभेद, उत्तमादिक को गुणभेद, स्वकोयादि को कर्मभेद और मुखादिक को वय-भेद बताया है। दर्गन के इन्होंने नोलह भेद किये हैं—अवण, चित्र, स्वष्न और प्रत्यक्ष तो प्रसिद्ध है ही। इन प्रत्येक के बोल, गुण, पत्र और नादध्विन से चार-चार और सूदम भेद किये हैं। इन्होंने नायक के भी जातिगन भेद 'रसरा' के अनुमार इसमें दिये हैं। युलपित के वाव्यव्यक्षणादि का जबन भी किया है।

रसिवमर्श भी डन्होंने विस्तृत विया है। भिननमप्रदाय के दास्य, सन्य, वात्मस्य की भवा की गयी है और वहा गया है कि ये तीन रम गीडेव्वरा के प्रय 'भिक्तरसामृतिसपु' में विणत हैं, पर 'साहित्यदर्गण' में केव न वात्सत्य ही गृहीत हुआ है। प्राचीन प्रयानुमार दास्यादि को इन्होंने सात के साय माना है। मक्षेप में कह सक्ते हैं कि ग्वाल विव ने रीतिप्रयों के लिए मस्हन ना पर्याप्त वाद्यमय आलोडित किया था। इन्होंने ययान्यान दूसरे कवियों के उदाहरण प्रगाद दिये हैं। कविल्प में ग्वाल किव का महन्त्र चाहे उनना न हो पर रीतिप्रयंगर के रूप में इनका पूरा महत्व माना जाना चाहिए। हिंदी-रीतिसास्त्र की परपरा में नस्कृत-आपारप्रयों का कराचित् सबसे अधिक आलोडन करनेवाले ये ही हुए हैं। इनका एक 'साहित्यानन्द' प्रय भी है, वह इसमें भी विन्तृत जान पडता है। इसमें नायिकाभेद और रम ना ही विस्तृत विचार है। पर उसमें कदाचित् करवाचित् करवाचित् करवाचित् स्वार परिपूर्ण विवेचन विया गया है। यहीं कारण है कि उसमें नाम 'साहित्यानन्द' रखा गया है।

'रिप्तकानद' नोभा के जमवर्तासह के आध्यय में लिखा गया है, जिन्हें इन्होंने शालिवा-हन ना बयज लिखा है और जिसकी परपरा यो दी है फूलसिंह, त्रिलोक सिंह, गुरदत्त सिंह— सूरितिसिंह—हमीरिमिंह—जमवर्तासह। इसमें इन्होंने शास्त्र के आदि निर्माता नदीवेबर, गौणिका-पुत्र, भरत, वामन और वादरायण ना नाम भी दिया है। ग्रथ ना निर्माणकाल स १८७९वि० है—

> ९ ७ ८ १ ममत निथि रिपि सिद्धि सीम स्थामपक्ष मथुमाम । आदितवार सु द्वादमी रमिकानद प्रकाम ॥

मागम, यदी और मूत शब्दो की व्याच्या विभिन्न व्यावरण और धार्मिक ग्रमो के आधार पर इन्होंने दी है और 'वदी' शब्द को स्नृति करनेवाले अर्थ में स्वीवार विया है। इसका धातु 'वद्' माना है। अपना वशवृक्ष इन्होंने यो दिया है—मायुर—जगन्नाय—मुकुन्द—मुस्लीयर—मेवाराय—म्वाल।

### आनन्दप्रकाश दीक्षित

# मधुमती भूमिका

केशव प्रसाद जी ने 'मेघदूत' के पद्यानुवाद की भूमिका में पहली बार इस विषय की चर्चा की थी। उनके पश्चात् बाबू श्यामसुन्दरदास ने उसे 'साहित्यालोचन' में स्थान दिया। केशव जी का कथन है कि "मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती। शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों की पृथक् प्रतीति वितर्क है। दूसरे शब्दों में वस्तु का संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनों के भेद का अनुभव करना ही वितर्क है। जैसे, यह मेरा पुत्र है, इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के साथ पिता का जन्य-जनक संबंध और जनक होने के नाते संबंधी पिता, इन तीनों की पृथक्-पृथक् प्रतीति होती है। इस पार्थक्यानुभव को अपर-प्रत्यक्ष कहते है। जिस अवस्था में संबंध और संबंधी विलीन हो जाते है, केवल वस्तु-मात्र का आभास मिलता रहता है, उसे पर-प्रत्यक्ष या निर्वितर्क समापत्ति कहते है; जैसे, पुत्र का केवल पुत्र के रूप में प्रतीत होना। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलम्बन हो सकता है। चित्त की यह समापत्ति सात्विक-वृत्ति की प्राधानता का परिणाम है। रजोगुण की प्रबलता भेद-बुद्धि और तत्फल दुःख का, तथा तमोगुण की प्रबलता अवृद्धि और तत्फल मूढ़ता का कारण है। जिसके दुःख और मोह दोनों दवे रहते है, सहायकों से शह पाकर उभरने नहीं पाते, उसे भेद में भी अभेद और दु.ख में भी सुख की अनुभूति हुआ करती है। चित्त की यह अवस्था साधना के द्वारा भी लायी जा सकती है और न्यूनातिरिक्त मात्रा से सात्विकशील सज्जनों में स्वभावतः भी विद्यमान रहती है। इसकी सत्ता से ही उदारचित्त सज्जन वसुधा को अपना कुटुम्ब समझते हैं और इसके अभाव से क्षुद्र चित्त व्यक्ति अपने-पराये का बहुत भेद किया करते है और इसी लिए दु.ख पाते है, क्योंकि 'भूमा वै सुखम् नाल्पे सुखमस्ति'।

"जब तक सांसारिक वस्तुओं का हमें अपर-प्रत्यक्ष होता रहता है तब तक शोचनीय वस्तु के प्रति हमारे मन में दु.खात्मक शोक अथवा अभिनन्दनीय वस्तु के प्रति सुखात्मक हर्ष उत्पन्न होता है। परन्तु जिस समय हमको वस्तुओं का पर-प्रत्यक्ष होता है, उस समय शोचनीय अथवा अभिनन्दनीय सभी प्रकार की वस्तुएँ हमारे केवल सुखात्मक भावों का आलम्बन बनकर उपस्थित होती हैं। उस समय दु.खात्मक कोध, शोक आदि भाव भी अपनी लौकिक दु:खात्मकता छोड़-कर अलौकिक सुखात्मकता धारण कर लेते है। अभिनवगुष्त का साधारणीकरण भी यही वस्तु है, और कुछ नही। योगी अपनी साधना से उस अवस्था को प्राप्त करता है। जब उसका चित्त इस अवस्था या इस मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है, तब उसके वस्तुजात उसे दिव्य प्रतीत होने लगते है। एक प्रकार से उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है।

"योगी की पहुँच साधना के वल पर जिस मधुमती भूमिका तक होती है उस भूमिका तक

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

प्रातिम-ज्ञान-सम्पन्न सत्किव की पहुँच स्वभावत हुआ करती है। साघक और किव में अन्तर केवल यही है कि साघक यथेष्ट काल तक मधुमती भूमिका में ठहर सकता है, पर किव अनिष्ट राजम् या ताम्स के उभरते ही उससे नीचे उतर पडता है। जिस समय किव का चित्त इस भूमिका में रहता है, उस ममय उसके मुँह से वह मधुमयी वाणी निकलती है, जो अपनी शब्द-अिवत से उसी निवितक समापित का रूप खडा कर देती है। यही रसास्वाद की अवस्था है। यही रस की ब्रह्मास्याद-सहोदरता है।"

इस विवेचन के समय में विचार करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिसित वार्ते घ्यान देने योग्य हैं १-मधुमती सूमिका में वितक की सत्ता नहीं रहती, २-पर-अत्यव या निर्वितक मामपित सात्विक-वृत्ति की प्रधानता का परिणाम है और उसमें दु स्न तथा मोह दोनों दमें रहते हैं तथा ऐसे व्यक्ति को भेद में भी अभेद तथा दु ख में भी सुख की अनुभूति हुआ करती हैं, ३-मात्विकशील व्यक्ति को भेद में भी अभेद तथा दु ख में भी सुख की अनुभूति हुआ करती हैं, ३-मात्विकशील व्यक्तियों में यह स्वभावत विद्यमान रहती है, ४-अभिनवगुष्त था साधारणीकरण और पर-अत्यक्ष एक ही है, ५-मधुमनी में समस्त वन्तुजात दिव्य प्रतीत होने लगते हैं, स्वग वा द्वार खुल जाता है, ६-साधक वयेष्ट काल तक मधुमनी में ठहर सकता है, और ७-यही रसास्वाद अथवा ब्रह्मानन्द-सहोदरता की स्थिति है।

कथित निष्कर्पों की उपयोगिता पर विचार करने के लिए योगशास्त्र का महारा लेना होगा। पातजल योगसून मे चार प्रकार के योगियों का वर्णन किया गया है, यया, प्रथमकल्पित मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति तथा अतिकान्तभावनीय। जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है, उन्हें प्रथमकिपन पहा जाता है। ऋतभर प्रज्ञ द्वितीय हैं, भूतेन्द्रियजयी तृतीय हैं जो भूते-न्द्रिय साथे हुए हैं और विशोका से असप्रज्ञात तथा साधनीय विषयों में विहितनायनयुक्त हैं। अनिकान्तभावनीय का केव र चित्तविलय ही अवशिष्ट रहता है। इनमे मधुमती भूमि के साक्षा-त्कारी ब्रह्मविन की मत्वबृद्धि देखकर स्थानिगण या देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते है और इस प्रकार से उपनिमनण करते है-- 'हे महात्मन्, यहाँ विराजिए, यहाँ रिमए, यह भोग कमनीय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को हटाता है, यह यान आ काशगामी है, क पद्रुम, पुण्य-मन्दाकिनी और सिद्ध महर्पिगण ये हैं। आयुष्मन्, आपने अपने गुणो से इन सबको उपाजित निया है, अत आप प्राप्त कीजिए। यह अक्षय, अजर, अमर तथा देवो के प्रिय पदाय हैं।" आगे इस मधुभूमिक की नावधानी के लिए स्पष्ट बताया गया है कि इस प्रकार से बुलाये जाने पर योगी को निम्नलिखित रूप से सग-दोप वा चिन्तन करना चाहिए। "घोर ममार-सागर मे जलते और जन्म-मरण अधकार मे घमते-घमते क्लेश-तिमिर-नाशक योगप्रदीप को बडी क्ठिनाई से प्राप्त किया है, यह तृष्णा-सभव विषयपवन उस योग-प्रदीप का विरोधी है। आलोक पाकर भी मैं इस विषय-मरीचिका मे विचत होकर फिर उस प्रदीप्त ससार-अग्नि का हवन कैसे वन मनता हूँ ? हे स्वप्नोपम, कृपणजन प्रार्थनीय विषयगण, तुम मजे मे रहो।" इस प्रकार निश्चित-मति हो समाधि की भावना करनी चाहिए। सग-यान के पश्चात् समय (आत्म-प्रगमा) नहीं वरना चाहिए। स्मय से अपने को सुस्थित समझने के कारण कोई भी व्यक्ति यह चिन्नन नहीं करता कि मृत्यु ने मेरे केश पकड रखे हैं, अत नियम-पूर्वक यत्न से

प्रतिकार के योग्य छिद्रान्वेषी प्रमाद उस पर अधिकार करके क्लेश-समूह को प्रवल करेगा। उनसे फिर अनिष्ट संभव होगा। उक्त प्रकार से संग तथा स्मय न करने से योगी का भावित विषय दृढ़ होगा और भावनीय विषय अभिमुखी न होगा।

सर्वोत्कृष्ट योगी वही है जो अतिकान्तभावनीय कहा गया है। उस स्थिति तक क्रमशः तीन कोटियों को पार करके जाना होता है। इन कोटियों में मधुभूमिक केवल दूसरी कोटि से आता है, जिसका तात्पर्य यह है कि अभी पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसे कम-से-कम एक भूमि और लाँघनी होगी, तब कही सफल योगियों की श्रेणी में उसे स्थान मिल सकेगा। दूसरी वात जो इस सम्बन्ध में घ्यान देने की है, वह यह कि मधुभूमिक के सम्मुख देवता अनेक पदार्थ प्रस्तुत करते हैं। यदि योगी इनसे प्रभावित होकर इनकी ओर आकृष्ट हो जाता है तो उसे उलटे पैरों लौट जाना होगा। उसके लिए सिद्धि का सुमार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसे मोह घेर लेता है। अतः स्पष्ट शब्दों में उसे इस आकर्षण-भूमि से वचने की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि वह उन पदार्थों के संग तथा आत्म-श्लाघा से दूर ही रहे। इन दोनों को यत्न से प्रतिकार-योग्य वताया गया है। तात्पर्य यह है कि यदि यह स्थिति प्रतिकार-योग्य है तो वह योगी के लिए बहुत देर तक क्या, क्षण-भर के लिए भी काम्य नही, किन्तु उस स्थिति से उसे जाना अवश्य पड़ता है, क्योंकि यही उसकी वास्तविक परीक्षा-भूमि है। यदि योगी की साधना कच्ची है, तो उसका यहीं पतन हो जायगा और यदि साधना दृढ़ है तो उसके मार्ग से वाधाएँ सदा के लिए दूर हो जाएँगी। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि १-योगियों की चार कोटियों में मधुभूमिक दूसरी कोटि में बताया गया है, जिससे उसे पूर्ण सिद्ध नहीं कहा जा सकता; २-यह भूमि साधक की परीक्षा-भूमि है, सिद्धि-भूमि नहीं; ३-परीक्षा-भूमि में अधिक देर तक स्थित रहने का प्रश्न ही नही उठता। इसके विपरीत उसके प्रतिकार का उपदेश दिया गया है; ४-यदि यह भूमि अन्तिम भूमि नही है तो ब्रह्मानन्द का संबंध ही इससे नहीं माना जा सकता और तव ब्रह्मानन्द-सहोदरता को इस प्रसंग के द्वारा नहीं समझाया जा सकेगा।

इस प्रकार विचार करने से मिश्र जी द्वारा प्रस्तुत किये गये निष्कर्षों में से छठे तथा सातवें निष्कर्ष की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है। पॉचवे के संबंध में मिश्र जी का कथन है कि इस मधुमती में समस्त वस्तुजात दिव्य प्रतीत होने लगते है, मानों स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। थोड़ा घ्यान-पूर्वक विचार करने से उनके इस विचार की असंगति विदित हो जायगी। मधुमती के अन्तर्गत देवताओं के द्वारा दिखाये जाने वाले जिन प्रलोभनों का वर्णन किया गया है, वे देवताओं से संबंध रखने के कारण स्वयं दिव्य है, यह नहीं कि किसी मायाजाल के कारण वह थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रतीत होते है। दिव्य का तात्पर्य यही है कि उनमें असाधारण आकर्षण-क्षमता है। यदि मधुमती में पहुँचकर भी अदिव्य पर दिव्यता का आरोप किया गया तो फिर योग-ज्ञान कहाँ रहा ? यदि योग-ज्ञान ही नहीं, तो मधुभूमिक को जो ऋतंभर-प्रज्ञ कहा गया है, वह भी मिथ्या सिद्ध हो जायगा। उन्होंने जो 'दिव्य प्रतीत होने लगते हैं' जैसा निष्कर्ष प्रस्तुत किया है, उसी के कारण उन्हें यह भी कहना पड़ता है कि इस अवस्था से दु:खद वस्तुएँ भी सुखद प्रतीत होने लगती हैं, शोकादि भाव भी सुखद हो जाते है। वस्तुत. यह धारणा संगत नहीं है। मिश्र जी ने इसी मधुभूमि के अन्तर्गत

हिंदी-अनुशीलन

कथित इस बात पर विचार नहीं किया कि "नियम-पूर्वक प्रतिकार के योग्य, छिद्रान्वेपी प्रमाव उसपर अधिकार करके क्लेश-समूह को प्रवल करेगा", इस प्रकार की उक्ति की आवश्यकता क्यों हुई ?स्पष्ट है कि यहाँ परिणाम में क्लेश की प्राप्ति मानी गयी है, न कि विभावादि के साधारणी-करण के कारण तन्मय हो जाने पर आनन्दमय रसानुभूति के सदुध स्थिति की दोनो स्थितियाँ परस्पर विरोधी हैं। एक का परिणाम निश्चित रूप से क्लेश है और दूसरे का परिणाम आनन्द। अत दोनों में कोई सवध नहीं हैं।

यही इस वात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि मग तथा स्मय त्याज्य हैं। इनके त्याग अथवा प्रतिकार की विधि भी वतायी गयी है। विधि है इनके प्रतिपक्ष मे सोचना, विरोध मे चिन्तन करना। यह प्रतिपक्ष से सोचना योगसूत के अनुसार वितर्क के वाद के लिये उपयोगी है। 'वितर्केरोधने प्रतिपक्षभावन' (२।३३) इस सूत्र को समझाते हुए स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मवित को जब हिसादि वितर्क होते हैं कि मैं अपकारी का हनन करूँगा, असत्य वाक्य कहुँगा, इसकी चीज लुगा, इन सब वस्तुओ का स्वामी होऊँगा—तब ऐसे अतिदीप्त, उन्मागप्रवण, वितर्कज्वर द्वारा वाघ्य होने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे, जैसे घोरमसार-अगार मे जलते हुए मैंने सर्वभूत मे अभय दान कर, योग-धर्म की शरण ली है। वही से वितर्क त्याग करके भी फिर उन्हीं वितर्कों को ग्रहण करके में कुत्तो जैसा आचरण कर रहा हैं। इस सूत्र की व्याख्या से स्पष्ट है कि यदि सग तथा स्मय से वचने के लिए प्रतिपक्षभावना आवस्यक बतायी गयी है, तो निश्चय ही दूसरे रूप मे यह स्वीकार किया गया है कि इस स्थिति में भी वितर्क की सत्ता विद्यमान रहती है। अत इस प्रकार विचार करने से मिश्र जी की प्रथम स्थापना भी निर्यंक हो जाती है। अब प्रश्न किया जा नकता है कि मधुभूमिक को जो ऋत-भरप्रज्ञ कहा गया है, उसका क्या तात्पय है? समाधान यह है कि मधुभूमि वास्तव मे वह नहीं है जो भूल से सग तथा स्मय मान की गयी है। सग तथा स्मय तो उसके विरोधक मान हैं। वहाँ ऋतमरा कहाँ ? ऋतमरा इन्ही दोनो के विरोध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थिति है। अतएव यो कहना ठीक होगा कि सग तथा स्मय का निरोध करके ब्रह्म को जाननेवाले योगी का नाम ऋतभरप्रज्ञ है और वहीं मधुभूमिक भी कहा जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से ममझ लेना चाहिए कि सग के कारण जिस दिव्य वस्तुवोध को मधुभूमि समझ लिया गया है, वह वितर्क-सवलित है और मधु भूमि की प्राप्ति मे वाधक भी है।

अव मिश्र जी की दूसरी धारणा पर विचार करों तो जान पड़ेगा कि उनका यह विचार कि पर-प्रत्यक्ष की अवस्था में दूस मी मुंख ही जाता है, ध्रमात्मक है। पर-प्रत्यक्ष का सीधा सबध मधुमती से है, क्योंकि उसमे वितर्क की अवस्था नहीं रहती और पर-प्रत्यक्ष भी निर्वितर्क समा-पित ही है। ठीक, किन्तु ऋतमरा प्रज्ञा का काम तो अन्वर्था होने के कारण केवल इतना है कि वह ऋत् अर्थात् सत्य का, वास्तव का ज्ञान करा देती है। कही दुख का मुख बना देना तो पतजिल या उनके भाष्यकारों ने ऋतमरा के साथ बताया नहीं है। प्रथम पाद के ४८वें सूत्र में वेवल इतना बताया गया है कि यह ऋतमरा का अर्थ है रजसतमोमल से शृत्य प्रकाश गृण

का उत्कर्ष। इस प्रज्ञा में विपर्यास की महक भी नहीं होती। तात्पर्य यह कि दुःख को सुख बना देने की बात ऋंतभरा के लिए संभव नहीं है।

इसी प्रकार चौथी उपपत्ति अर्थात् यह विचार कि 'उस समय दुःखात्मक कोध-शोकादि भाव भी अपनी लौकिक दुःखात्मकता छोड़कर अलौकिक सुखात्मकता धारण कर लेते है और अभिनवगुप्त का साधारणीकरण भी यही है', कम विचित्र नही है। अभिनवगुप्त ने 'अभिज्ञान-शांकुतल' से मृग-भय का उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि साधारणीकरण की अवस्था में दुःख के सुख में परिवर्तित होने की स्थिति न आकर केवल इतना होता है कि देशकालाविष्ठिन्न भय मात्र की प्रतीति होती है। सार यह है कि ब्रह्मानन्द-सहोदर का योग की मधुमती भूमिका से संबंध स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता। मधुमती का मोहक वर्णन इस बात का प्रमाण है कि उसे ऐश्वर्य-भूमि तो कहा जा सकता है, आनन्द-भूमि नहीं।

स्व० चन्द्रबली पाण्डेय ने रस की ब्रह्मानन्द-सहोदरता का योग की 'विशोका' स्थिति से संबंध बैठाते हुए कहा है—"रस को अतीन्द्रिय कहा जाता है और यह भूमि है भी अतीन्द्रिय। निदान मानना पड़ता है कि यदि योग की किसी भूमि को रस-भूमि, विना किसी खटके के, कहा जा सकता है तो वह विशोका भूमि ही है।"—साहित्यसंदीपनी, पृ० ४१।

इस संबंध में हमारा इतना ही निवेदन है कि रस का संबंध इस भूमि से भी स्थापित नहीं करना चाहिए और न उसे अतीन्द्रिय ही कहना उपयोगी है। रस-ज्ञान सुख-स्वरूप-हीन अति-मानस-प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय नहीं। इसीलिए हजारीप्रसाद जी ने इसे 'अतीन्द्रियग्राह्य' माना है (साहित्य का मर्म, पृ० २)। आचार्य शुक्ल ने तो रस को प्रत्यक्ष या असली अनुभूति से भिन्न मानने का भी विरोध किया है (चिन्तामणि, भाग २, पृ० ५६)। विशोका का लक्षण यह है कि "भूतेन्द्रिय राज्य को अतिक्रमण करके योगी लोग 'अस्मिता' में प्रतिष्ठित होते हैं, तब वे सर्वज्ञ हो जाते हैं और सब भावों में अवस्थान करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे विशोका सिद्धि कहते हैं।" किन्तु रसास्वादकर्ता विभावादि पर निर्भर रहने के कारण यद्यपि भूतेन्द्रियराज्य का अतिक्रमण नहीं कर पाता है, तथापि वह ममत्व-परत्व से मुक्त होकर सत्वोद्रेक होने पर रसास्वाद करता हुआ आनन्दित अवश्य होता है। अतः दोनों स्थितियों में भेद स्पष्ट है। ऐसी दशा में दोनों का संबंध स्थापित करना संभव नहीं है।

'काव्यप्रकाश' कार ने ब्रह्मानन्द-सहोदर की विलक्षणता का घ्यान करके ही उसे न तो निर्विकल्पक समाधि से सम्बद्ध माना है और न सिवकल्पक से। तथापि उभयाभाव के रहने पर भी उभयात्मक मानने में उन्होंने किसी विप्रतिपत्ति की शंका नहीं उठायी। इसके विपरीत इससे रस की अलौकिकता की ही सिद्धि मानी है। विभावादि के कारण वे उसे निर्विकल्पक नहीं मान सकते और स्वसंवेदन-सिद्धि के कारण उसे सिवकल्पक नहीं कह सकते। दोनों होकर भी वह दोनों में से कोई एक ही नहीं है, अतएव अलौकिक है (काव्यप्रकाश, पृ० ९४-९५)। अभिनवगुप्त द्वारा समर्थित आचार्य मम्मट के इस मत के रहते हुए रस को किसी भूमि से सम्बद्ध मानना उचित नहीं।

कामिल वुल्के

## हनुमान् के चरित्रचित्रण का विकास

हनुमान् के चिन्त्रचित्रण के विकास की दृष्टि से रामवया-साहित्य में कालक्रमानुसार चार सोपान निर्घारित किये जा सकते हैं, अर्थात् राम विषयक आन्या क्लाब्य, आदि वाल्मीकि-रामायण, प्रचलित वाल्मीकि-रामायण तथा मध्यकालीन राममाहित्य। विकास की रूपरेखा स्पष्ट रूप से अकित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम यह दिखलाने का प्रयत्न किया जायणा कि प्रच-लित वाल्मीकि-रामायण में जो हनुमान् की जन्मकथा मिलनी है वह आदि रामायण में विद्यमान नहीं थी।

### क-हनुमान् की ज मकया

प्रचलित वाल्मीकि-रामायण की हनुमान्-विषयक जन्मकथा की प्राचीनता तया प्रामा-णिकता के विरुद्ध दो तर्क प्रस्तुत किये जा सबने हैं। एक तो बाल्मीकि-रामायण मे वेगरी अथवा अजना के उन्छेखो की कमी, दूसरे, हनुमान् को उपाधि 'वायुपुत्र' वा निरन्तर प्रयोग।

§१ हनुमान् की जन्मकथा प्रचित्त वात्मीिक-रामायण के तीनो पाठो में तीन बार मिलती है प्रथम बार, किजिन्या चाण्ड के बत में (दे० मर्ग ६६-६७), दूमरी बार, युद्धवाण्ड के एक प्रयोग में, जिसमें गुप्तबरों, सुक और शार्दूल को दुबारा राम-मेना का निरोक्षण करने भेजा जाता है (दे० सर्ग २८, १०, १५), तीसरी बार, अमेशाइत अर्वाचीन उत्तरकाण्ड में (दे० मर्ग २५-३६)। हनुमान् की इस जन्मकथा के प्रमाग के बाहर प्रचित्त वारमीिक-रामायण में वेवल एक ही स्थल है जहाँ तीनो पाठों में केसरी का हनुमान् के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है, और यह स्थल स्पष्टनया प्रक्षिप्त है। सीता-हनुमान्-सवाद में हनुमान् सीता से कहते हैं—अह युग्रीवसिचवो हनुमान् नाम बानर (५, ३४, ३८)। अगले मर्ग में बह पुन अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं केसरी की पत्नी से उत्पन्न हनुमान् हूँ—

मात्यवाजाम वैदेहि गिरीणामुत्तमी गिरि ॥७९॥
ततो गब्छति गोकण पवत केसरी हरि ।
यस्याह हरिण क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि।
हनुमानिति विज्यानो लोके म्बेनैव वर्मणा॥८१॥ (सग ३५)

प्रचलित बात्मी हिन्दामायण में केसरी ना नाम मात्र भी पहुत कम मिलता है। हनुमान् की ज मक्या तया उपयुक्त प्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका नाम किप्किया अयवा सुन्दर-काण्ड में कहीं भी नहीं आया है। इस अभाव की अयपूर्णता स्पष्ट है जब इसका ध्यान रखा जाता है कि उन नाण्डों में चार वार मुख्य बानरों की छम्बी सुनियौं दी गयी हैं (दे० किप्तिया ने सग ४, ५० और ६५ और सुन्दरकाण्ड का सर्ग ३)। प्रामाणिक काण्डों में से युद्धकाण्ड में सव से अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री पायी जाती है। इस काण्ड के एक स्थल पर केसरी को वानर-मुख्य की उपाधि मिल गयी है—मुख्योवानरसुख्यानां केसरी नाम यूथपः (दे० २७-३८)। फिर भी इस उद्धरण के अतिरिक्त केसरी का नाम केवल तीन वार आया है— दो बार अन्य नामों के साथ केसरी का उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४,३३ और ७३,५९), और एक अन्य स्थल पर यह कहा गया है कि केसरी तथा संपाती ने घोर युद्ध किया था—युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम् (४९, २६)। घ्यान देने योग्य है कि किष्किंधा और सुन्दरकाण्ड की भाँति युद्धकाण्ड में भी मुख्य वानरों की बहुत-सी लम्बी सूचियाँ मिलती है जिनमें केसरी का नाम नहीं है; उदा० सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, ४३ और ४७। युद्धकाण्ड के अंत में भरत द्वारा अयोध्या में वानरों का स्वागत वर्णित है; इस प्रसंग में हनुमान् के अतिरिक्त तेरह वानरों के नाम आये है, किंतु केसरी का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है (दे० १२७, ४२ आदि)। दाणिणात्य पाठ के वालकाण्ड में भी वानरों की उत्पत्ति के वर्णन में वारह नान उल्लिखित है (दे० सर्ग १७); वालि और तारा को छोड़कर सभी के नाम युद्धकाण्ड के अंत में भी आये है। ये ही प्रमुख माने जा सकते है, कितु केसरी उनमें से एक नहीं है। उत्तरकाण्ड के निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है। हनुमान् की जन्मकथा को छोड़कर (सर्ग ३५-३६), उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों पाठ केसरी का नाम लेते हैं; दान-वितरण के प्रसंग में केसरी का अन्य वानरों के साथ उल्लेख हुआ है (दे० सर्ग ३९, २०)। स्वर्गारोहण के वर्णन में कही भी केसरी का नाम नही आया है (दे० सर्ग १०८)। इन सव वातों को घ्यान में रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में केसरी का मुख्य वानर के रूप में चित्रण नही हुआ था। अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण मे इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था। 'महाभारत' के रामोपाख्यान<sup>१</sup> में केसरी का कही भी उल्लेख नही मिलता; इससे भी हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है।

अंजना का नाम प्रचलित वाल्मी कि-रामायण में हनुमान् की जन्मकथा के वाहर केवल एक ही वार आया है, कितु जिस सर्ग में अंजना का यह उल्लेख मिलता है वह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० ६, ७४, १८)। इस सर्ग की अप्रामाणिकता के तर्क डॉ० याकोवी ने पिछली शताब्दी के अंत मे प्रस्तुत किये थे (दे० डस रामायण, पृ० ४५)। 'महाभारत' में अंजना का नाम एक बार भी नहीं पाया जाता है।

प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण में केसरी अथवा अंजना का कही भी उल्लेख नहीं हुआ था। हनुमान् की जन्मकथा की प्राचीनता के विरुद्ध जो दूसरा तर्क है वह कही और महत्वपूर्ण है। यह तर्क प्रचलित वाल्मीकि-रामायण में प्रयुक्त हनुमान् की उपाधियों पर आधारित है।

१. 'महाभारत' के एक ही स्थल पर अर्थात् हनुमान्-भीय-संवाद के अंतर्गत केसरी का नाम मिलता है (दे० ३, १४७, २४)। इसमें हनुमान् के केसरी की पत्नी से उत्पन्न होने का उल्लेख है।

§२ वाल्मीकि-रामायण मे हतुमान् को प्राय वायुषुत अयवा इसके पर्यायवाची शब्द की उपाधि दी जाती है। इन मे से मास्तात्मज, मास्ति, पवनात्मज, वायुषुत, वायुसुन, वायुस्न, अनिल्युत भी कई वार आयु है। कुछ अन्य पर्याय केवल एक ही वार प्रयुक्त हुए, अर्थात् वायुनन्दन (५, ५७, १०), वायुसभव (५, ३५, ८८), पवनसभव (५, १५, ५४), मास्तन दन (५, १८, २०), वास्तवद्गतसूनु (६, ७४, ५८), गधवहात्मज (एक सर्ग मे दो वार, दे० ६, ७४, ६६ और ७३)। 'महाभारत' मे हनुमान् वो पाँच वार मास्तात्मज, तीन वार पवनात्मज, दो वार अनिलात्मज तथा एक-एक वार वायुषुत्र तथा वायुत्तनय कहा गया है।

हनुमान् की जन्मकया-विषयक उपाधियों का यह माहृत्य दृष्टि में रखकर तथा इनमें केसरी अथवा अजना के उन्लेख का अभाव देखकर उपर्युक्त अनुमान सुदृढ धारणा में परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि-रामायण के सुदीलव बहुत समय तक हनुमान् को वासुपुत ही मानते थे, और उस कथा से अनिभन्न थे जिनके अनुमार हनुमान् केनगी की पत्नी अजना की सन्तान है। वाद में आजनेय (दे॰ महानाटक, अक १४-९४), अजनीसुत आदि नाम भी प्रचलित होने लगे, उत्तरकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ में अजनीसुत पाया ही जाता है, चितु अन्य पाठों के समानान्तर स्थलों पर इनका अभाव इस नाम को प्रतेष सिद्ध कर देता है। 'वासुपुत्र' नाम के रहस्य पर प्रस्तुत निवध के दितीय भाग में प्रकाश डाला जायगा।

### ख--चरित्रचित्रण के चार सोपान

§१ रामिययक आख्यान-काव्य--प्राय ममस्त विद्वान् रामकया के वानरों, रीछो आदि को आदिवासी वनजातियाँ समझते हैं, जिनके गोत्र वानर, रीछ, गीय आदि आजकल तक प्रचलिन हैं। अत हनुमान् भी मध्य-भारत के कोई आदिवासी थे, जिनका गोन वानर ही था। 'हन्मान्' सब्द वाम्नव मे एक द्वाविङ सब्द 'आण्-मदी' का सस्कृत रूपान्तर मान है जिसका अर्य 'नर-किप' ही है। वह मुग्नीव के पराक्रमी तथा युद्धिमान् मत्री के रूप मे चित्रिन विये गये होंगे,

२ उद्धरण इस प्रकार है —
तया केतिरणा त्वेष वायुना सोऽन्जनीसुत ॥३१॥
प्रतिषिद्धोऽपि मर्याचा लघयत्येव वानर । (दाक्षिणात्य पाठ, सर्ग ३६)
यदा केनिरणा ह्येय वायुनाऽन्जनया तथा।
प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादा लघ्यत्येष वानर ॥३१॥ (पश्चिगोत्तरीय पाठ, सर्ग ३९)
यदा केतिरणा त्वेष वायुना स्त्रजने सह ।
प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादा लघ्यत्येष वानर ॥७॥ (गौडोष पाठ, सर्ग ४०)

३ बाद में हनुमान का वृदाकित से सब्ब जोडा गया है (दे० बहावुराण ८४, १९) क्तितु ऋग्वेद का वृदाकित वातर न होकर एक श्रृग वाराह या और हनुमान अयवा विसी वित से कोई भी सबस नहीं रनता।

क्योंकि वाद के राम-साहित्य में उनके पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ' 'महाभारत' के आरण्यकपर्व में भी भीम हनुमान् का इस प्रकार परिचय देते है—

भ्राता मम गुणश्लाघ्यो **वुद्धिसत्त्वबलान्वितः।** रामायणेऽतिविख्यातः शूरो वानरपुंगवः॥११॥ (अघ्याय १४७)

अतः अधिक संभव प्रतीत होता है कि प्रारंभिक आख्यान-काव्य में हनुमान् को एक वानर गोत्रीय आदिवासी, सुग्रीव के बुद्धिसान् तथा पराक्रमी मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

\$२. आदि रामायण—वाल्मीकि के समय तक रामकथा-विषयक आख्यान-काव्य का प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ था। इतने में आदिवासी गोत्रों का वास्तविक अर्थ आवृत्त होता जाता रहा और उसके फलस्वरूप उन आदिवासियों को वास्तव में वानर ही माना गया, यद्यपि उनमें मानवीय विवेक तथा वोलने की क्षमता भी रह गयी थी। प्रचलित रामायण में हनुमान् के वानरत्व-विषयक विशेषणों के वाहुल्य से प्रतीत होता है कि वाल्मीकि के समय यह धारणा मान्यता प्राप्त करने लगी थी कि हनुमान् वास्तव में एक प्रकार का वानर था। इसके अतिरिक्त हनुमान् को 'वायुपुत्र' की उपाधि भी मिल गयी थी।

इस उपाधि की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित कल्पना निराधार नहीं कही जा सकती है। रामायण के रचना-काल में 'वायुपुत्र' एक निश्चित अर्थ में प्रचलित था। जातक 'सुमग्ग' में एक 'वायुस्स पुत्त' अर्थात् विद्याधर की कथा मिलती है जिसमें न तो हनुमान् का उल्लेख है और न किसी अन्य वानर का। यह विद्याधर ऐन्द्रजालिक है; 'वायुस्स पुत्त' का अर्थ अन्यत्र भी विद्याधर अथवा जादूगर ही है; महाभारत में 'वातिक' इससे मिलता-जुलता अर्थ रखता है (दे० ३, २४३, ३)। रामायण मे हनुमान् समुद्र लाँधते है, सीता का पता लगाते है और अन्य वानरों की अपेक्षा वृद्धिमान् और कार्यकुशल माने जाते है। अद्भुत् रस से परिपूर्ण उनके इस चरित्र-चित्रण का ध्यान रख कर उनको दायुपुत्र (अर्थात् विद्याधर, ऐन्द्रजालिक) की उपाधि मिली होगी। '

इस प्रकार हम देखते है कि आदि रामायण में हनुगान् सुग्रीव के वृद्धिमान् तथा पराक्रमी मंत्री के अतिरिक्त क**पिकुंजर** तथा वायुपुत्र भी माने जाते थे।

\$३. प्रचिलत वाल्मीकि-रामायण—कान्योपजीवी कुशीलवों ने आदि रामायण में बहुत से प्रक्षेप जोड़ दिये है, यह प्रचिलत रामायण के विभिन्न पाठों के विश्लेषण से सुस्पष्ट है। हनुमान् के विपय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्षेप उनकी जन्मकथा तथा वाललीला का वर्णन है। 'वायुपुत्र' उपाधि के आधार पर कुशीलवों ने मान लिया कि वायु ने शापभ्रष्टा अप्सरा पुंजिकस्थला से. (जो अंजना के रूप में प्रकट हुई थी) हनुमान् को उत्पन्न किया है।

४. दे० रामकथा (द्वितीय संस्करण), अनु० ६८२- ६९२। ५. जर्मन ओरियंटल जर्नल, भाग ९३, पृष्ठ ८९। 'विनयपित्रका' में तुलसीदास भी हनुमान् को 'काव्य कौतुक कला कोटि सिधो' कहते हैं (दे० २८,५)। ६. इस जन्मकथा में हनुमान् देवताओं से विभिन्न वर प्राप्त कर लेते हैं; इसके आधार पर वह व्याकरण के विशेषज्ञ

प्रचलित रामायण के प्रक्षिप्त बसो की एक सामान्य विशेषता है अद्भुत रम तथा अली-विकता की बढ़ती हुई सामग्री। हनुमान् के चरित्रचित्रण में भी वही बात पायी जाती है। आदि-रामायण में उनके समुद्र-रुघन का अनिसयीक्ति-पूर्ण शब्दो द्वारा वर्णन किया गया था, किंतु बाद के प्रक्षेपों में वह अन्य बानगे की मौति आकाशगामी वन गये हैं, जन्म के बाद ही सूर्य की ओर बढ़ते हैं और हिमालय से अनायाम ही एक सम्पूर्ण पर्वत लगा से आते हैं। नवीन विशेष-नाओं में ने उनका चिरजीवत्व समवत नव में महत्वपूर्ण है।

'महामारत' के रामोपाख्यान में हनुमान् को किसी बरप्राप्ति का उल्लेख नहीं मिलना— न राम की ओर से और न देवताओं की ओर से। रावणवय के बाद सीता हनुमान् को आयीर्वाद देती हुई कहती हैं—रामकीर्त्या मम पुत्र जीवित ते भविष्यति (दे० ३,२७५,४३)। मीना के इस क्यन वा लाक्षणिक अर्थ है कि तुम्हारी कोत्ति राम की कीर्त्ति की तरह अमर ही होगी। बहुत नमव है कि इस उतित के आधार पर यह माना जाने लगा कि हनुमान वास्तव में जीवित रह कर हिमाल्य पर निवास करते हैं। इस विश्वास की प्राचीनतम अभिव्यक्ति महाभारत के हनुमान्-भीम-सवाद में मुरक्तित है। इसमें हनुमान् कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है वि जब तक रामकया पृथिवी पर प्रचलित होगी, तब तक में जीवित रह मक्ं-

> यावद्रामकथा वीर भवेल्लोकेषु रात्रुहत। तावज्जीवेयमित्येव तथान्त्वित च मोज्यवीत॥३७॥ (दे० ३, १४७)।

तदनन्तर हनुमान् भीम को बताते हैं कि इस स्वान पर अप्सराएँ तथा गधवं रामचिरत गावर मुझे आनंदित करते रहते हैं। रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमान् को वर-प्रदान का दो वार उल्लेख हुआ है। ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर भी रामकथा का प्रचलन ही हनुमान् की अमरता का आधार माना गया है। स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर हनुमान् की चिर-जीवत्व प्रदान करते हैं—

मत्कया प्रचरिप्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर। ताबद्रमस्य सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन् ॥३०॥ (सर्ग १०८)

प्रस्तुत प्रसग ना सन में विल्नुत म्य उत्तरकाण्ड के ४०वें सर्ग में मिलता है। 'महाभारत में हनुमान् ने नहां वा नि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहां गधर्वादि रामचरित गाया नरते थे, अब रामचरित ना यह गान वरदान ना रूप धारण नर लेना है। अभिषेक ने बाद अयोध्या से विदा लेते नमय हनुमान् ने राम से तीन वर माँगे थे, अर्थान् अनन्य रामभित निरजीवत्व तथा नामक्या-अवण-

म्नेहो मे परमो राजस्त्विय तिष्ठतु नित्यदा। भनितन्त्र नियतावीर भाषो नान्यत्र गच्छत्॥१६॥

भी वन जाते हैं। बाद भे उनको ज्योतियो, सगोतज्ञ तया कवि ('महानाटक' का रचयिता) भी माना गया है।

यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले। तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः॥१७॥ यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन। तन्मयाप्सरो राम श्रावयेयुर्नरर्षभ ॥१८॥

इन उदाहरणों से पता चलता है कि किस प्रकार हनुमान् के वरों की संख्या वढ़ती गयी; " साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान् को चिरंजीवत्व का विचार उनकी अमर कीर्ति-विषयक उक्तियों से उत्पन्न माना जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते है कि प्रचलित वाल्मीकि-रामायण में हमें हनुमान् की दो नयी विशेषताएँ मिलती हैं; अब से लेकर हनुमान् को विरंजीव तथा आंजनेय माना जाएगा।

**§४. मध्यकालीन रामकथा-साहित्य--**अत्यन्त विस्तृत अर्वाचीन राम कथा-साहित्य में हनु-मान् का महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और उन्हें मुख्यतया चार नवीन विशेषताएँ मिल गयी है।

(अ) कम-से-कम दसवी शताब्दी से हनुमान् को रुद्रावतार माना गया है। तत्संबंधी प्राचीनतम सामग्री में इसका उल्लेख मात्र किया जाता है कि हनुमान् रुद्रीय अथवा रुद्रावतार है; उदा॰ स्कंदपुराण (अवंतीखंड, चतुरशीतिलिंग माहात्म्य, अध्याय ७९; रेवाखंड, अध्याय ८४); महाभागवतपुराण (अध्याय ३७); वृहद्धर्मपुराण (अध्याय १८); महानाटक (अंक ६, २७)। परवर्ती रचनाओं में बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं, जिनमें दिखलाया जाता है कि किस प्रकार हनुमान् शिव के तेज तथा अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे; उदा॰ भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग पर्व ४, १३); शिवमहापुराण (शतरुद्रसंहिता, अध्याय २०); तत्वसंग्रह रामायण (४, १२)। फलस्वरूप यह प्रायः सर्वत्र माना जाने लगा कि हनुमान् वास्तव में रुद्र के अवतार है; दे॰ आनन्दरामायण (१, ११); कृत्तिवास रामायण; सारलादास का उड़िया महाभारत, तुलसीदास की विनयपत्रिका, श्याम का रामिकयेन, आदि।

हनुमान् की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक प्रतीत होता है। राम-कथा की बढती लोकप्रियता को देखकर शैव इसकी अवहेलना न कर सके। रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं था, अतः उन्होंने सुन्दरकाण्ड के नायक को अपने इष्ट-देव का अवतार मान लिया है।

७. हनुमान् की जन्मकथा के प्रारंभिक रूप में देवताओं द्वारा वर-प्रदान का उल्लेख नहीं था। गौडीय पाठ के किंकिया-काण्ड की जन्म-कथा में किसी भी वर का संकेत नहीं मिलता। पित्र्वमोत्तरीय पाठ में ब्रह्मा ही हनुमान् को 'अशस्त्रवध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य पाठ में ब्रह्मा के इस वरदान के अतिरिक्त इंद्र का भी उल्लेख है जो हनुमान् को 'स्वच्छन्दतत्त्व मरणम्' (दे० ४, ६६, २९) का वर देते हैं। उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में (तीनों पाठों के अनुसार) इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, यम, कुबेर, शिव तथा विश्वकर्मा सभी हनुमान् को अपने अस्त्रों द्वारा अवध्यता प्रदान करते हैं और अन्य वरदानों के अतिरिक्त विश्वकर्मा के चिरंजीवत्व-प्रदान का भी उल्लेख है।

हनुमद्मितित का पूर्ण विकास हुआ था। उनकी पूजा का उद्देश प्रधानतया विष्मशाति तथा मृत-प्रेतो का नाश माना गया है, पद्रहवी शताब्दी के वाद के साहित्य में हनुमान् का यह सक्ट-मोचन रूप सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त बाँश्वपन पूर करने के लिए भी हनुमान् की पूजा होने लगी और वह गाँवो के सरक्षक तथा मिदरों के द्वारपाल यन गये।

हनुमान् की सक्टमोचन के रूप मे जो पूजा आजकल तक व्यापक रूप से प्रचलित है, इमका आधार उनका रामायण मे चरितचित्रण मान नहीं प्रतीत होता है। इसका वास्तिवक कारण यह है कि हनुमान् का सवध यक्षपूजा से स्थापित किया गया है। अत्यन्त प्राचीन काल से गाँव-गाँव मे यक्षों की पूजा चली आ रही थी। " यक्ष और वीर पर्यायवाची ही हैं, इघर हनुमान् की र्याति रामायण की लोकप्रियता के कारण शताब्दियों से वहती जा रही थी और उन्हें वाल्मीकिन्मायण के समय से ही महावीर की उपाधि मिल गयी थी। अत अन्य यक्षों अथवा वीरों के माय महावीर हनुमान् की भी पूजा होने लगी। इस प्राचीन पूजापढित से सवय हो जाने गर हनुमान् की जी लोकप्रियता वढ गयी और उस समय तक जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षों की पूजा होती रही, अत उसी उद्देश्य से और उसी रूप में हनुमान् की भी पूजा होने लगी। प्राचीन यक्षपूजा तथा हनुमत्युजा के उद्देश्यों का सादृज्य उपर्युक्त विकास की सच्चाई को प्रमाणित करता है। हाल में डॉ॰ वासुदेवगरण अयवाल ने इसका एक और प्रमाण उपस्थित किया है। उन्होंने दिखलाया है कि बाजकल तक हनुमान् की पूजा के दो रूप प्रचलित हैं—एक वीरपूजा जिनमें कोई मूर्ति नहीं होती और जो प्राचीन यक्षपूजा से सवय रातती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें बानर की मूर्ति रहती है और जो रामकथा पर निर्भर है।"

विकास के कारणों के विषय में मतभेद की सभावना है, किंतु अवांचीन साहित्य में तथा जानाबारण की धार्मिक चेतना में हनुमान का यह सकटमोचन महाबीर वाला रूप निर्विवाद रूप में सर्वाधिक महत्व रयता है।

0

८ तुल्सीदास ने भी अपनी 'विनयपत्रिका' मे हनुमान् के इस रूप को बहुत महत्य विया है, दे० "सकट सोध विमोचिन मूरित" (२०,२)। ९ दे० आनन्दरामायण (सार काण्ड, सर्ग १२, मनोहर काण्ड, सर्ग १३ और १६), लागूलोपनियद, श्री हनुमत्सहल-नामस्तोन, श्री माहितस्तवराज। १० यस गौवो के रक्षक देवता और मिदिरों के हारपाल थे, उनकी पूजा बांक्सपन, रोग तया भूतो का उत्पात दूर करने के उद्देश्य से की जाती थी—दे० आनन्द कुमारस्वामी यसस्, १९२८। ११ दे० वीरवरह्म, जनपद, खड १, अक ३, प० ६४-७३।

## त्रिलोकी नारायण दीक्षित

# संतों की नैतिक दृष्टि

हिन्दी के संत किवयों की सदाचार विषयक धारणा का अध्ययन करने के पूर्व एक वात को ध्यान में रखना आवश्यक और उपयोगी होगा। मनु महाराज के समान ये संत किव सदा-चार शास्त्र के रचियता नहीं थे। इन्होंने जिस दृष्टि से सदाचार के नियमों की रचना की, वह मनु की दृष्टि से कुछ भिन्न और पृथक् है। दोनों के कोण और लक्ष्य में किंचित् विभेद है। फिर भी दोनों के दृष्टिकोण में पारस्परिक वैषम्य नहीं है, हो भी नहीं सकता।

मनु की स्मृति की रचना केवल सात्विकी, सदाचारी व्यक्तियों के लिए हुई है। तामसी और राजसी चिरत्र या प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों की ओर उनकी विचारधारा प्रसार नहीं पा सकी. परन्तु संतों की सदाचार-पयिस्वनी में सभी वर्ग, वर्ण और व्यक्ति अवगाहन करके जीवन को समुन्नत और कल्याणकारी वना सकते है। मनु जी ने केवल सदाचार-नियमों की रचना के हेतु 'स्मृति' जैसा विशाल ग्रन्थ लिख डाला और सन्तों ने केवल व्यक्तिगत, धार्मिक एवं सामाजिक प्रयोजनों की दृष्टि से सदाचार विषयक नियमों की रचना की। व्यक्तिगत जीवन अधिक सुष्ठु, सुन्दर और सम्पन्न बने कि विश्व के लिए वह उपयोगी और कल्याणकारी हो। सामाजिक जीवन में सदाचार, सहानुभूति और सहकारिता का प्रसार हो, धार्मिक जीवन में साधक दृढ़ होकर लक्ष्य-प्राप्ति के हेतु अग्रसर हो—यही इन संतों के सदाचार-नियमों की रचना का लक्ष्य था।

संतों के सदाचार-नियमों का प्रस्फुटन तीन क्षेत्रों में हुआ है। ये क्षेत्र है: १. व्यक्तिगत जीवन, २. सामाजिक क्षेत्र और ३. धार्मिक जगत्। इन तीनों क्षेत्रों में कोई विभेद-रेखा नहीं है, वरन् ये सभी एक दूसरे का अवलम्बन लेकर आगे चलते है। ये सभी अन्योन्याश्रित है। मानव के व्यक्तिगत जीवन में संतों ने निम्निलिखित सदाचारों पर विशेष घ्यान दिया है: १. प्रेम, २. विश्वास, ३ विनय, ४. करनी-कथनी, ५. गृहस्थ की रहती, ६. सत्य, ७. सत्संग, ८. क्षमा, ९. दया, १०. परमार्थ, ११. उदारता, १२. घेर्य, १३. दीनता, १४. माया, तृष्णा, कपट, १५. शील, १६. इन्द्रिय-निग्रह। धार्मिक क्षेत्र में उन संतों ने निम्निलिखित विपयों पर सदाचार-नियमों का निर्धारण किया है: १. यम, २. नियम, ३. प्रत्याहार, ४. अहिसा, ५. साधुसेवा, ६. स्वच्छता, ७ दान और ८. धर्मिप्रयता। सामाजिक जीवन में संतो की दृष्टि प्रस्तुत विषयों पर गयी, इन्ही पर उन्होने अपने सदाचार प्रधान विचारो को व्यक्त किया है, १. विश्वबंधुत्व, २. समदृष्टि, ३. समता या साम्य, ४. मधुर वाणी, ५. त्याग, ६. अहंभावना का त्याग और, ७. व्यापक दृष्टि।

अब इनमें से प्रत्येक शीर्षक पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार-विमर्श वाछित है। सर्व-

प्रथम हम सतो द्वारा मानव के व्यक्तिगत जीवन के लिए निर्द्वारित नियमो पर विचार करेंगे। इस झीर्पक में सर्वप्रथम विपय है प्रेम। प्रेम मानव जीवन का तत्त्व है, मूल है। प्रेम का महत्व मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। इससे वन्युत्व को भावा। विकसित होती है। प्रेम औदाय और विश्वास का जीवारोपण करता है। प्रेम के द्वारा साधानात्मक और भौतिक दोनो क्षेत्रो में सहायता मिलती है। कनीर ने प्रेम को वडा महत्व प्रदान किया है। उनके मत से प्रेम जिस घट में नहीं विद्यमान है वह श्मशानयत् सून्य है। प्रेम में न्यिरता प्रधान है। प्रेम के अभाव में धैय, लगन, वैराग्य सभी कुछ विलीन हो जाते हैं। प्रेम दृष्टिकोण को व्यापक बना देता है। सत् दादू के अनुसार निश्चल सहज समाधि के लिए प्रेम-साधना अनिवार्य है। प्रेम ही ब्रह्म है। मलूक उस जीवन को बोजिकृत मानते हैं जहाँ प्रेम ने प्रवेश नहीं पाया है। चरनदास जी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेम को जप, तप, दान, ध्यान, योग, साधना आदि से श्रेष्ट मानते हैं।

प्रेम के अनतर साघना के क्षेत्र मे मानव के लिए विश्वास आयस्यक तस्व है। कहा गया है कि 'विश्वासो फल दायक '। यहा मे पूर्ण विश्वाम रप्तना ही आत्म-सतोप और घँग का श्रीगणेश है। सामाजिक, घार्मिक और पारिवारिक जीवन मे विश्वास निश्चितता प्रदान करता है। तभी कमीर ने निश्चित होत्र र विश्वास को दृढ करने का उपदेश दिया है। सत दादू भी कमीर के सदृश मनसा,

१ जा घट प्रेम न सचर, सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सास छेत बिन प्रान॥ —सतवानी-सप्रह १,१९,९।

२ खिनहि चढ़ें खिन ऊतरें, सो तो प्रेम न होय। अथर प्रेम पिंजर २सें, प्रेम फहा, सोय॥ — यही वं १,१९,५॥

३ प्रेम बिना घीरज नहीं, गिरह बिना वैराग। सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग।। १,१९,११।

४ जहाँ प्रेम तह नेन नहि, तहा न घुधि व्योहार। प्रेम मगन जन मन भया, तब कवन गिनै तिथि वार॥ — घही, १,२०,१७।

५ प्रेम भगति जब ऊपजै, निह्चल सहज समाध। बादू पीवै प्रेम रस, सतगुरु के परसाद॥ —वही, १,८२,१२।

६ इसक अलह की जाति, है इसक अलह का अग। इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रग।। —-१,८३,१२।

७ प्रेम नेग जिन ना कियो, जीतो नाहीं मैन। अलख पुरुष जिन ना लक्ष्यो, छार परो तेहि नैन ॥ —-१,१०१,१।

८ प्रेम वरावर जोग ना, प्रेम घरावर ज्ञान। प्रेम भवित विन साधवो, सब ही योथा ध्यान॥

९ कवीर क्या म चितक, मम चिते क्या होय। मेरी चिता हरि करें, जिता मोहिं न कोय॥ —यही, १,२१,१।

बाचा, कर्मणा विश्वास-स्थापना के पक्ष में हैं। क़ारण कि चिन्ता मानव का शृत्रु है। जो कुछ होना है वह होगा ही, फिर चिन्ता की क्या बात है। "

दरिया साहब (बिहार वाले) जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व मानते है। ११ इन्हीं संतों के समान गरीबदास भी शील, संतोष, विवेक, बुद्धि, दया, धर्म आदि का आधार इसी विश्वास को ही मानते हैं—

सील संतोष बिबेक बुद्धि, दया धर्म इक तार।

विन निहचे पाने नहीं, साहिब का दीदार।।—सं०वा०सं० १,१९१,१। विश्वास के अनन्तर विनय सदाचार के क्षेत्र में सहायक है। सद्भावना और प्रेम की स्थापना में विनय की समान रूप से उपयोगिता है। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में विनय ही सदैव वांछनीय है। राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की विनय-भावना ने मानवता के समक्ष जिन आदर्शों को उपस्थित किया, क्या वे सर्वथा स्पृहणीय नहीं है? संतों ने विनय को एक अलंकार माना है। है

च्यक्तिगत जीवन हो या धार्मिक तथा पारिवारिक अथवा सामाजिक—हर क्षेत्र में करनी तथा कथनी का समन्वय आवश्यक है। कोरी कथनी मानव को च्यावहारिक क्षेत्र में कभी सफलता नहीं प्रदान कर सकती है। जीवन में कथनी-करनी का साम्य और संतुलन परमा-वश्यक है। जीवन संतुलन का ही प्रतीक है। जहाँ संतुलन नष्ट हुआ, वहाँ सभी दृष्टिकोण एकांगी हो जाते है। इसीलिए कबीर, चरनदास आदि ने करनी-कथनी के सामंजस्य पर जोर दिया। कथनी में प्रवृत्त और करनी से विहीन या शून्य मानव आलसी और गप्पी कहा जाता है। इसिलिए कबीर ने कहा है—

मारग चलते जो गिरै, ताको नांहीं दोस।
कह कबीर बैठा रहै, ता सिरि काले कोस।।<sup>१३</sup>
कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय।
कथनी तिज करनी करै, तो विष से अंमृत होय।।<sup>१४</sup>
कबीर के सूरे घने, थोथे बाँधे तीर।
विरह बान जिनके लगा, तिनके विकल सरीर।।

दादू 14, तथा चरनदास १६ आदि संतों ने भी इसी प्रकार इस भाव का प्रतिपादन अपने ढंग से किया

१०. च्यंता कीयां कुछ नहीं, च्यंता जीव कूं खाय। हुणां था सो ह्वं रह्या, जाणा हो सो जाय॥—वही, १,८४,३॥

११. भजन भरोसो एक बल, एक आस विस्वास। प्रीत प्रतीति इन नाम पर, संत बिबेकी दास॥—वही, १२२,१॥

१२. संतबानी संग्रह; भाग १, पृ० २४,७२,८५,१०२,११४,१३७,१४५,१७२,॥

१३. संतबानी संग्रह; भाग १, पृ० ४७,५। १४. वही, पृ० ४७,१। १५. वही, पृ० ४७,२। १६. वही. पृ० १३।

है। 'गृहस्य की रहनी को अग' दीर्पंक में सदाचार के कुछ वडे महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। इसमे गृहस्य के लिए आवश्यक कर्मों का उपदेश किया गया है। कवीर के शब्दों में गृहस्य के सदाचार निम्नलिखित हैं—

जो मानुप गृह धम मुत, राखें सील विचार।
गृहमुत वानी साधु सग, मन बच सेवा भार॥
सत्त सील दाया सहित, बरते जग व्यौहार।
गुरू साधु का आस्त्रित, दीन वचन उच्चार॥
गिरही सेवें साधु तो, साधू सुमिरे नाम।
या में घोला कछु नही, सरें दोऊ को काम॥

वैरागी की रहनी कवीर ने निम्मलिखित शब्दों में व्यक्त की है— भारा तो दोऊ भली, गिरहीं कै वैराग। गिरहीं दासातन करें, वैरागी अनुराग॥ वैरागी विरक्त भला, ग्रेही किंत उदार।

धेय सदाचार का महत्वपूर्ण अग है। मनु ने इस धर्म में सर्वप्रथम धृति या धैय को माना है। 'भत्ंहिर नीति-दातक' में धैयंबान् व्यक्तियों की वड़ी सराहना को गयी है। धैयं प्रत्येक कार्य की साधना में सहायक होता है, तथा विशेष साधना के सोपानों को सम्यक् धैयपूनक ही प्रमय पार करना पड़ता है। धैयंवान् को पाप ना स्पर्य नहीं होता है। विपत्ति और सकटों में धैयं की नौना पर बैठ कर ही सासारिक मन-सागर ना उल्लंघन करते है। धैयंवुक्त हुए विना मन का वदा में होना किसी प्रकार से भी सभव नहीं है। सदाचार के लिए धैयं अमोध बरदान है। क्वीर, 'द्रुक्तदास' आदि सतों ने धैयं को सदाचार का अभैद्य अग माना है।

दोउ वातो खाली पहै, ताको वार न पार।।

सत्य मानव का अनिवार्य गुण है। 'साच बराबर तप नहीं झूठ बरावर पाप', 'सत्य जयते नानृत'। 'महामारत' में कहा गया है कि सत्य के बरावर कोई धर्म नहीं और झूठ के बरावर कोई पाप नहीं है। धर्म सत्य के आश्र्य से टिकता है। इसिलए सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान-दिवाणा युक्त यज्ञों का, अगिन-होम का, वेदाध्ययन का और अन्य धर्मों का फल मिलता है। हजार अश्वमेष यज्ञों का फल तराजू की एक ओर और सत्य दूसरी ओर रप्य कर तीला जाय तो हजार अश्वमेष की अपेक्षा सत्य का पलडा ही भाग रहेगा। "र शास्त्र का भी यहीं मत है। योगदर्शन के अनुसार मन सहित वाणी के यथार्य कथन का नाम सत्य है। सत्य सदाचार का आधार है। सत्य प्रह्मा के अन्तर्गत निवास करता है। सत्य प्रिय स्वर्ग का और अमत्यभापी नरक का भागी होता है। सत्य श्रेष्ठ तप है। सत्य में अनुस्वत

१७ सतवानी, भाग २, पू०५१,१,२। १८ सतवानी, भाग २, पू० १३७,१,२। १९ महाभारत, ज्ञान्तिपर्व अ०१६२। २० योगवर्जन, साखवाद ३।

व्यक्ति को श्राप व्यथित नहीं करते हैं। और यथार्थ तो यह है कि सत्य ही ब्रह्म के नाम का पर्याय है। जब सत्य ही ब्रह्म का पर्याय है तो सत्यवादी सर्वथा अभिनन्दनीय और पूजनीय है। हमारे सदाचार में सत्य का व्यवहार अधिकाधिक होने से हम विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के पात्र बनते है। स्

मानव धर्म अथवा सदाचार का एक आवश्यक अंग है इन्द्रिय-निग्रह। व्यक्तिगत जीवन में उसके द्वारा स्थिरता, सबलता और शक्तिसम्पन्नता तो प्राप्त होती है, परन्तु सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी इसकी अपनी महत्ता तथा आवश्यकता है। इन्द्रिय-निग्रह सदाचार की आत्मा या सर्वस्व है। मनु महाराज के शब्दों में यह इस प्रकार है—

'इंद्रियों के विषयों में संलग्न करने से मनुष्य दोषों को प्राप्त होता है। पर इन्हीं इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लेने से उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है।' इंद्रियों की लोलुपता मानव को बड़े-बड़े भयंकर कृत्यों में फँसा देती है। चरित्र ही मनुष्य की सब से बड़ी विशेषता होती है। यदि वही विशेषता नष्ट हो गयी तो वह समस्त गुणों से सुशोभित होता हुआ भी समादित नहीं होगा। भारतवर्ष में इंद्रिय-संयम पर सदैव से बड़ा जोर रहा। हिन्दी के संत कियों ने सदाचार में इंद्रिय-निग्रह या और अन्य साधनों की ओर जगत में सामान्य वर्ग का घ्यान आर्काषत किया है। कबीर, दादू, मलूक, चरनदास, आदि संतों ने इस विषय पर अपने विचारों को सविस्तर प्रकट करके सदाचार के इस अंग को और व्यापक बना दिया है। रेर

सन्तों ने सत्संग, क्षमा, दया, परमार्थ, दीनता, एवं शील को सदाचार का अनिवार्य अंग माना है। रवे सत्संग सद्बुद्धि का प्रचारक और प्रेरक है। मान्सिक विकारों से बचने के लिए चेतना और विवेक सजग करने के लिए तथा आत्मिक विकास प्राप्त करने के लिए सत्संग आवश्यक है। यह सदाचार के लिए एक पोषक तत्व है। सत्संग जीवन के लिए पारस है। जीवन का विचार, सद्वृत्तियों का उदय और परिष्कार जितना सत्संग के द्वारा होता है उतना अन्य साधनों से नहीं। इसी प्रकार क्षमा, दया, परमार्थ, उदारता, दीनता एवं शील के द्वारा सदाचार का विकास होता है और मानव सामाजिक जीवन में अपने सत्कर्मों के प्रकाश से मानवता को आलोकित करता है।

धार्मिक क्षेत्र में संतों ने यम, नियम, प्रत्याहार, साधुसेवा धर्मप्रियता एवं शौच को सदाचार माना है। यम-नियम की सुदृढ़ भित्ति पर ही साधना का उच्च भवन निर्मित्त होता है। 'पातंजल योग दर्शन' में यम पाँच प्रकार के माने गये हैं। ये भेद निम्नलिखित हैं: १. अहिंसा, २, अस्तेय, ३. सत्य, ४. ब्रह्मचर्य, तथा ५. अपरिग्रह। इसी प्रकार 'पातंजल

२१. संतवानी संग्रह; भाग १; ९४,८; २०३, ८। वही: वही: १२४, १। वही: वही: २०३,४,७। वही: वही: ४९,१। वही: वही: १४,१। २०३,९०; २०३,११। २२. संतवानी संग्रह; १,६०,१ तथा ५५। वही; १,९८। वही; १,१०३। वही; १,११५। २३. वही; ३१,२०१,२१९,२२९,२३०। वही; ५०। ५२,९५,१०४,१४८। ४९,५१,६५,१६०,२०६।

योग दर्शन' मे नियम के भी पाँच भेद माने गये हैं शौज, सन्तोष, तप, स्वाच्याय एव ईश्वर-प्रतिपादन। 'हुट्योगप्रदीपिका' मे नियम के दस भेदो का उल्लेख हुआ है। सतो ने साधना के क्षेत्र मे यम और नियम की ऑवर्यकता को वार्यवार अनुभव किया है। इनमे से प्रत्येक भेद मनुष्य मे दैवी भावनाओं और प्रवृत्तियों का सुजन कर सकता है। ये सभी सद्भावनाओं के प्रेरक है, अत समाज के लिए इन गुणो का प्रसार परमावश्यक है। केवल यम ही को ले लीजिए। इसमे अहिंसा, विश्ववन्युत्व और प्रेम का भाव उत्पन्न करती है। वह परोपकार की निपंचात्मक पृष्टभूमि है। दान, सांधुसेवी आदि उदारती के सूचक हैं। शौज, सन्तोष, तप, और स्वाच्याय जीवन मे दिव्य अनुभृति की सूंचन करते तथा पूर्ण जीवन के लिए इनका विकास और प्रसार आवश्यक है। इन सबी के मूल मे समाजहित की भावना सिनिहत है। इन सब का आधार है आध्यात्मिक चेतना। इसकी चेतना के अभाव मे ये तत्त्व गभीरता के साय जम नही सकते हैं। ये सभी सदाचार के अय वनकर जन-कत्याणकारी भावनाओं एव वातावरण का सूजन कर सकते हैं। कीर ने वडे विचार के अनन्तर कहा कि "घट-घट मे वह साई रमता, करूक वचन मत वील।"

यह स्थित इन नियमो और यमो को कार्यान्वित करने पर और व्यावहारिक रूप से जीवन के सभी पक्षों में लग्नू करने के उपरात उत्पन्न होती है। जब सभी घटो में एक ही आत्मा विद्यमान है तो किससे बैर किया जाय और किससे प्रेम। यम, नियम, सदाचार के रूप में उदार प्रवृत्तियों को विकसित कर स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं।

सामाजिक जीवन मे उरलेखनीय सदाचार हैं सम दृष्टिकोण से समता, विश्ववन्धुत्व मधुर वाणी, त्याग, व्यापक दृष्टिकोण तथा अह-विसर्जन। इनमें से समता, समदृष्टि और व्यापक दृष्टिकोण शब्द-भेद के साथ एक ही भाव प्रेषित करते हैं। ब्रह्म के घट-घट मे व्यापत रहने की विचारधारा दृष्टिकोण मे व्यापकता का समावेश कर देती है। जब सभी मे एक ही सत्त्व विद्यमान है तो फिर परस्पर भेद-भाव कहाँ है। विना इस प्रकार की दृष्टि के मनुष्य का हृदय विशाल और वृद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। साम्य या सम दृष्टि भ्रम और विचार की विनाशक है, समता की जन्मदात्री है। भे जो तत्त्व हमारी दृष्टि को व्यापक, हृदय को उदार और वृद्धि को निमल वना देता है वह समाज के लिए करवाणकारी है।

सतो ने कर्ता की वृद्धि को समस्त सदाचारो की कसौटी माना है। "परिणाम ही साधना का मापदड है" यह सिद्धात सतो ने वारवार बुहराया है —

बना बनाया भानवा, बिना बुद्धि वे तूल। कहा लाल ले कीजिए, बिना बास का फूल ॥ (बीजक साखी, ३२४)

२४ समदृष्टी सतपुरु किया, मेटा भरम विकार। जह देखो तह एक ही, साहिब का दीवाँर॥ सम दृष्टी तव जानिए, सीतल समता होय। सब जीवन की आत्मा, लखे ऐंक सी होय॥ संतों ने भाव को प्रधान माना है और भावनाहीन पठन को व्यर्थ—
पढ़े गुने कछ समुझ न परई, जौ लौं भाव न दरसे। (रैं० बा०; पृ० १३)
संतों ने अन्यथा वृत्ति आचार और परम्परागत अधिकरण को रूढ़ि ही नहीं अकर्म भी माना है—
सुमृति वेद पुरान पढ़ें सब अनुभाव भाव न दरसै।
लोह हिरण्य होय धौं कैसे जो निहं पारस परसै।। (कबीर-बीजक, १४)



### रामखेलावन पाण्डेय

### जायसी: तिथिक्रम और गुरु-परम्परा

जायसी के रचना-काल और कालकम के सबध में जितनी गमीरता के साथ विवेचन होना चाहिए, वह सम्भव नहीं हो सका है। इस प्रश्न पर विचार करते समय जायसी के उल्लेखो, गुरू-परम्परा के आधार पर निर्मित और निर्चारित तिथि-कम और रचनाओं में साकेतिक घटनाओं की तिथियों पर घ्यान रखना होगा, अन्यया भ्रम हो जाने की समावना बनी रहेगी। चिहितया सप्रदाय से सयोग घटित करने के प्रयास-स्वरूप कई भ्रान्तियाँ होती रही हैं, उनके निराकरण का भी समय आ गया है। इस निवध में इसी प्रकार के विवेचन की चेप्टा की जा रही हैं।

'आखिरी कलाम' (जिसे कुछ लोगो ने अन्तिम रचना होने का भ्रम उत्पन्न किया है) प्रलय-काल के परचात् होने वाले अन्तिम निर्णय की चर्ची करता है। मुहम्मद साहव अन्तिम पँगम्बर हैं, उनके कथनो को भी अन्तिम कथन अर्थात् 'आखिरी कलाम' मानना तर्कसगत है। उसमे जायसी के निम्नलिखित उल्लेख हैं—

भा औतार मोर नौ सदी। तीस वरिख ऊपर किव वदी। (का० क० ४११) नौ सै वरस छतीस जो भए। तब एहि कथा के आखर कहे।(वही १३।१)

इन कथनो से स्पष्ट होता है कि जायसी ना जन्म 'नौ सदी' में हुआ था और 'आखिरी कलाम' की रचना ९३६ हिजरी में हुई थी। 'नौ' राज्य को लेकर जो शकाएँ उठायी जाती हैं और इनकी परिक्रमा के लिए 'नौ' का जो अर्थ लिया जाता है, उनकी अपेक्षा इस कथन से नहीं रह जाती। 'नौ सदी' का स्पष्ट तात्पर्य निकलता है ९००। इसका अर्थ नवी सदी लेना उपयुक्त नहीं। उस समय वावर दिल्लीक्वर था, शाहेवक्त के रूप में जिसका वर्णन जायसी ने इस प्रकार किया है—

बाबर साह छनपति राजा। राजपाट उन कहेँ विधि साजा।। मुलुक सुलेमों कर बोहि दोन्हा। अदल दुनी ऊमर जस कीन्हा।। (पदमावत ८११-२)

हाँ कमल कुल्रेंग्ड ने 'तीस विरेख ऊपर किव वदी' को आधार मान ९३६-३० = ९०६ हि॰ को जायदी का जन्म-काल माना और शुक्ल ने 'नौ सदी' के आधार पर ९०० हि॰ को । इन घारणाओं का खण्डन किया पटना कॉलेज के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष और मध्यकालीन इतिहास के तत्त्वम विद्वान् प्रो॰ हसन असकरी ने। फुलवारी शरीफ के खानकाह से 'अखराबट' की जो हस्निलिखत पोयी उन्हें उपलब्ध हुई उसकी पुष्पिका मे ९११हि॰ अकित है। यदि यह प्रति प्रामाणिक है अथवा किसी प्रामाणिक प्रति की प्रामाणिक प्रतिलिपि है, तो ९०० अथवा ९०६ हि॰ को अमान्य करना ही पडेगा। प्रोफेसर असकरी उसे प्रामाणिक

प्रति की प्रतिलिपि मानते हैं और इसकी असंदिग्धता में विश्वास करते हैं, यद्यपि अत्यन्त संकोच के साथ स्वीकार करते हैं कि प्रतिलिपिकार की शिक्षा-दीक्षा सामान्य थी, अतः तिथि और दिनांक के उल्लेख में भ्रम संभव है। गणनानुसार तिथि-क्रम ठीक नहीं उतरता। सन् ९११ को, किन्तु, वे असंदिग्ध मानते है। इस प्रकार 'तीस वरिख ऊपर किव वदी' के आधार पर ९११-३० = ८८१ हि० के आस पास जायसी का जन्म-काल होगा। इस प्रति की पृष्पिका का उल्लेख है—"तमाम सुदद पोथी अखरौती व-जुबाने मिलक मृहम्मद जायसी कितावे हिन्दवी कितावुल मिल्क ब क़ातिवे हुरूफ़ फ़क़ीर हक़ीर मोहम्मद मोकीन सािकन टप्पा नन्दानू उर्फ़ बकानू खास अमला परगना निजामाबाद व सरकारे जौनपुर सूवे इलाहाबाद ववक़्ते जोहर जुमा जकी शहरे गुलकाद सन् ९११। दर मौजें खास दीया मुक़ाम कनौरा अमला परगना नेहू खसरा मस्तूर अस्त तहरीर याफ़्त जियदः गुफ़्तार निक्तन इजहार नीस्त।"

इस कथन में तिथि-क्रम की जो त्रुटि है, उस पर विचार करने का एक और भी आधार है। ऐतिहासिकों के साक्ष्य से प्रयाग का नाम इलाहाबाद दिया गया था और अकबर ने ऐसा नामकरण किया था। निजामुद्दीन के अनुसार अकबर ने झूसी-प्रयाग के समीप गंगा-यमुना के संगम पर इस नगर की स्थापना की । मुसलमान इतिहासकारों ने प्राग (प्रयाग), झूसी प्राग, और अरील (अड़ैल) नामों का उल्लेख किया है; जायसी ने भी गंगा-यमुना के संगम पर स्थित अरइल (अड़ैल) प्रयाग का उल्लेख किया है—''कै कालिदी बिरह सताई। चिल प्रयाग अरइल विच आई।'' वदाऊनी की सन् ९०० हि० तक की चर्चाओं में इलाहाबाद का नाम नहीं आता। इलाहाबाद की प्रतिष्ठा सन् ९८१ हि० में होती है। स्वे इलाहाबाद की चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रति सन् ९८१ के पूर्व की नहीं हो सकती। इस अनुबन्ध में 'जायस' पर भी विचार करना चाहिए। जायसी का कथन है—''जायस नगर धरम अस्थान्। नगर क नाँव आदि उद्यान्।'' स्पष्ट है कि जायस का पूर्व नाम 'उदयनगर' अथवा 'उदितनगर' था, जिसे कमल कुल-श्रेष्ठ का अनुगमन करते हुए डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'उद्यान' बनाने का उपक्रम किया है। वदाऊनी के ही प्रमाण को देखा जाय तो कम-से-कम सन् ९१२ हि० तक इसका नाम 'जायस' नहीं

१. तबकात, पृष्ठ ४३६। २. (क) बदाऊनी ने मुलतान सिकन्दर इन्न-ए-मुलतान बहलोल के सैनिक अभियान के संबंध में लिखा है कि ८९७ हिजरी में उसने अरील (=अड़ेल), में, जो इलाहाबाद के समीप है, पड़ाव दिया (द्रष्टव्य—भाग १, पृ० ४१५) अर्थात् ८९७ तक इसका नाम इलाहाबाद नहीं था। (ख) तबकात, भा० २, पृ० ४३८। (ग) वही, पृ० ५७७। (घ) बदा०; भाग २, पृ० १७९। (ङ) 'जहाँगीरनामा' में सर्वत्र इलाहाबास लिखा है, इलाहाबाद नहीं। सौभाग्य-विजय नामक जैन लेखक ने 'तीर्थमाला' में इलाहाबास ही लिखा है। संवत् १६५४ (=सन् १५९७ ई०) की घटनाओं की चर्चा करते हुए जैन किव बनारसीदास ने 'अर्घकयानक' में लिखा है—'फिरि उठि चले प्रयागपुर, बसे त्रिबेनी पास' (पृ० १३।१३२), 'बसे प्रयाग त्रिबेनी पास। जाको नाउँ इलाहाबास" (पृ० १३।१३३)। ३. संजीवनी भाष्य, पृ० ३५।

था। इसके उदितनगर, उदवन्तनगर अथवा उन्तगढ आदि कई भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं। इसका पूर्वनाम देवगढ भी था जिसकी व्वनि 'घरमञस्यान्' में मिलती है। फरिस्ता के अनुसार सुलतान सिकदर लोदी ने ग्वालियर-विजय के लिए इस पर अधिकार करना आवश्यक माना था। सिकदर लोदी ने सन् ९१२ में उन्तगढ पर आक्रमण किया था और जायस जैसा नाम सिकदर लोदी के सैनिक पडाव के पश्चात् ही पडा होगा, क्यों कि 'जैस' शब्द का अर्थ है पडाव। फुलवारी शरीफ वाली प्रति का प्रतिलिपिकार 'ब-जूबाने मिलक मुहम्मद जायसी' लिखता है और यह हमने देवा कि जायस नाम ९१२ के पश्चात् पडा एव इलाहावास नाम भी ९८१ हि० के पूर्व का नहीं है। इनके द्वारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फुलवारी शरीफ वाली प्रति का तियिकमोल्लेख प्रामाणिक नहीं। यह प्रतिलिपि सन् ९८१ के पूर्व की नहीं हो सकती, एव ९११ की तो किसी प्रकार नहीं। प्रतिलिपिकार के अम से ९८१ हि० ही ९११ में परिवर्तित है। इस प्रकार प्रोफेसर असकरी की तिथि-कल्पना सुदृढ आधार पर आधारित नहीं है।

जनम-काल की समीपर्वतिनी घटना का सविस्तर वर्णन जायसी ने किया है —
आवत उघत चार विधि ठाता। मा भूकप जगत अकुलाना।२
धरती कीन्ह चक विधि भाई। फिर्र अकास रहेंट के नाई।३
गिरि पहार मेदिनी तस हाला। जस चाला चलनी मिर चाला।४
मिरित लोक ज्यों रचा हिंडोला। सरग पताल पवन खह डोला।५
गिरि पहार परवत ढहिं गये। सात समुद्र कीचि मिलि भये।६
धरती फाटि छात भहरानी। पुनि भइ मया जो सिप्टि दिठानी।७

—आखिरी कलाम, चौपाई ४।

'मृतखावुछ तवारीख' के लेखक अल्-यदाऊनी ने ३री सफर सन् १११ (छठी जुलाई १५०५) को होने वाले एक मीपण मूकम्प का वणन किया है।' 'वावरनामा' भी, जिसे 'वाकि-याते वावरी' अथवा 'तुजुके वावरी' की सज्ञा प्राप्त है, इसकी सविस्तर चर्चा करता है। वावर के अनुसार ३री सफर को 'तितीस घक्के लगे और प्राय एक मास तक प्रतिदिन दोन्तीन घक्के लगे और प्राय एक मास तक प्रतिदिन दोन्तीन घक्के लगते रहे।" डा० वासुदेव शरण अग्रवाल की घारणा है कि 'बावत उघत चार' में जिस भूकम्प का चण्न है वह ९११ हि० वाला नहीं है। किमी दूसरे भूकम्प का उन्हें पता नहीं चला। प्रोफेसर असकरी की घारणा को मान्यता देने के कारण ही वे इसे ९११ वाला भूकम्प नहीं मानते। निजामूईान ने मन् ८८७ हि० (१४२८ ई०) में होने वाले एक भूकम्प का वणन 'तवकात' में किया है और उसने माना था वि यह भूकम्प ग्रहों के सयोग के कारण हुआ"। किन्तु, यह उल्लेख वहुत वार का है और विसी समवालीन इतिहासकार ने इसकी चर्चा नहीं की है, अत इस उल्लेख को

४ आईन (बे॰) भाग १, पू॰ ३८० की पादिटप्पणी १। ५ अग्रेजी अनुवाद (रैकिंग) भाग १, पू॰ ४२१। ६ एलियट, भाग ४, पू॰ २१८। ७ इप्टब्य--तक्रकात (डे कृत अग्रेजी अनुवाद) भाग, ३, पू॰ ५५०-५१। फरिस्ता ने भी इसका वर्णन किया है, किन्तु उसने तबकात-ए-अक्रवरी के प्रमाण का उल्लेख कर दिया है।

प्रामाणिक मानना संभव नही। ऐसी स्थिति में जायसी द्वारा वर्णित भूकम्प ९११ वाला ही है।

'पदमावत' के रचना-काल-संबंधी विवाद को भी इस अनुबन्ध में देखना चाहिए। "सन नौ सै सैतालिस अहै। कथा अरंभ बैन किब कहैं" में सैंतालिस का उल्लेख स्पष्ट हैं। विभिन्न प्रतियों के आघार पर जिन पाठान्तरों का कम डॉ॰ माताप्रसाद गुष्त ने दिया है उनमें 'सत्ताइस' और 'पैतालिस' भी है। तर्काभास उपस्थित करते हुए अग्रवाल ने निष्कर्ष दिया है कि "हस्त-लिखित प्रतियों के आघार पर ९२७ पाठ सबसे अधिक प्रमाणित जान पड़ता है।" कुलश्रेष्ठ ने भी एक दूसरे तर्क से संगति बिठाकर रचना का प्रारंभ ९२७ में ही माना था। कुलश्रेष्ठ का तर्क है कि 'आखिरी कलाम' की रचना ९३६ हि॰ में हुई थी और नाम का तात्पर्य है कि वह किब की अन्तिम रचना है, अतः 'पदमावत' की रचना का प्रारंभ ९२७ हि॰ में ही होना चाहिए। 'आखिरी कलाम' का यह अर्थ नहीं है। धार्मिक विषयों के अन्तिम निर्वचन के रूप में ही इसकी रचना हुई है, जिसकी चर्चा हम कर चुके है। अग्रवाल ने भारत-कला-भवन, काशी की जिस कैथी प्रति का हवाला दिया है उसकी संगति 'आखिरी कलाम के कथन से वैठती है अर्थात् दोनों में विलक्षण साम्य है—

सन नौ सं छतीस जब रहा। कथा उरेहि बएन किव कहा। पदमा० १० सन नौ से छतीस जो भए। तब एहि कथा के आखर कहे। आ० क० 'पदमावत' की कैथी प्रति का यह उल्लेख 'आखिरी कलाम' का अनुकरण है और लिपिकार जायसीकृत 'आखिरी कलाम' की रचना-तिथि से अवगत था, फलस्वरूप 'पदमावत' के रचना-काल का उसने संशोधन कर दिया।

'पदमावत' की कोई उपलब्ध प्रति जायसी की समकालीन नहीं। माताप्रसाद गुष्त वाली प्रति संख्या १ फ़ारसी अक्षरों में है और वह 'इबादुल्लाह अलहम्द खान मुहम्मद, साकिन मुअज्जमानवाद उर्फ़ गोरखपुर' हारा किन्ही दीनानाथ के लिए शव्वाल, ११०७ हिजरी की लिखी हुई है। ९४७ को यदि रचना-काल माना जाय तो एक सौ साठ वर्षों के पश्चात् यह प्रति तैयार की गयी। इसकी आदर्श प्रति कब की थीं, इसके जानने का कोई साधन नहीं है। ९४५ पाठ वाली प्रति सन् ११०९ हि० की है। जिस बँगला अनुवाद का उल्लेख किया जाता है, वह सन् १६४५ ई० के पूर्व का नहीं अर्थात् 'पदमावत' की रचना के प्रायः एक सौ वर्ष बाद का है। बिहार शरीफ़ वाली प्रति में पुष्पिका नहीं है अतः उसके लेखन-काल के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। सन् ९११ (इसके भ्रम का विवेचन किया जा चुका है) लिखित अन्य पुस्तकों की जिल्द में 'पदमावत' है, अतः वह भी ९११ का है, ऐसा कयन किसी प्रकार तर्कसंगत नहीं हो सकता। जियाउद्दीन ने जायसीकृत 'पदमावती और रतनसेन की कथा' का सारांश उपस्थित किया है। उसने 'पदमावत' के तीन रूपान्तरों की चर्चा की है। उसके अनुसार सन् १०२८ हि० में शेख मुनव्वर' के पुत्र

८. पद० (भाष्य), प्राक्क०, पृ० ३३। ९. म० मु० जायसी, पृ० २५। १०. अग्रवाल; पद० पृ० ३३ की पाद-टिप्पणी। ११. शेख़ मुनव्वर वही व्यक्ति हैं जिसका

घीरेद्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

वचमी ने सम्प्राट् जहाँगीर के लिए फारमी रूपान्तर किया था। जियाजद्दीन इवरन देहलवी ने इमके हिन्दुस्तानी रपान्तर का प्रारम किया, किन्तु उसे पूरा किया गुलाम अली महमदी इशरन ने। इसका एक और रूप उपस्थित किया अब्दुल जलील विलग्रामी ने, जिममे एक अर्घाली उर्द् में है और दूसरी अवधी मे, जिसे लेखक ने अजभापा मानने वा भ्रम किया है। इसका लिपि-वार है किसी लखन कायस्य वा पुन मेवालाल। वचमी की रचना का काल है सन् १०५० हि० और लिपि-काल है सन् १०५० हि० और लिपि-का हो माय अस्सी वा के पदवात ही रिनत और प्राय एक सौ वर्षों के पदवात लिपिबढ़ रचना में 'पदमानन' का ९४७ मे प्रारम होना माना गया है। नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित प्रति का उल्लेख है—"सन् नो मैं सत्ताईम होना माना गया है। नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित प्रति का उल्लेख है—"सन् नो मैं सत्ताईम हिलरी में बजुवान कादिम खाँ वो लिखा।" कादीम खाँ सम्भवत वही कादिम खाँ है जिसको चर्चा जायसी ने अपने मित्र के रूप में की है — पुन सलार वादिम मतिमाहाँ। किन्तु निश्वत है कि उस मूल प्रति की वोई प्रतिलिपि हो आदर्श है, मूल प्रय नहीं। इस प्रकार तिथि सबधी प्रामाणिनता असदिग्व नहीं रहती। इस क्या का माराश प्रहण कर मीर असकरो आकिल खाँ राजी ने 'शमा व परवाना' नामक प्रय लिखा था।

'पदमावत' के रचना-काल पर विचार करते ममय कुछ अन्त साक्ष्यो का आधार लेता अपेक्षित है। वर्णन-कम में जायमी ने सिंहल द्वीप और उससे मवद्व विषयों का सिवस्तर वर्णन किया है। सिहल द्वीप के फठों और पिक्षयों का वर्णन वावर के वर्णनों से विल्ह्यण माम्य रपता है। वर्णन-कमों में थोड़ी विभिन्नता तो है, विन्तु उनका साम्य स्पष्ट है। 'वावरनामा' में पिक्षयों की वोलियों के अर्थ दिये गये हैं। इसकी व्यनि जायसीकृत 'वावनि जापिन भावा लेहिं दई कर नाउँ' वाली अर्घाली में मिलती है। अब्दुरप्त्वीच के वर्णनों से भी महलादि के वर्णन की समता है। यहाँ तक कि "पँवर्राह पँवर्रि सिंह गढि काढ़े। इरपींह राय देखि तिन्ह ठाढ़े।", 'वह बनान वै नाहर गढ़े। जनु गार्जीह चाहींह सिर चढ़े। टार्पीह पृछ पसार्रीह जीहा। कुजर डर्रीह कि गुजरि लीहा।" आदि का गद्यात्मक वर्णन उपलब्ध है। 'वस्तावत' के किव का 'वावरनामा' से परिचय है और उसके स्रोनों का ज्ञान भी। दोरसाह वावर के पक्ष में लड़ा था और सम्भव है कि जायसी शेरशाह के साथ रहे हो और उसी भाल में मार्नीसह के गढ़ पर विजय प्रान्त होने के परचात् वहाँ के गढ को देखा हो, जिसवा वणन सिहल द्वीप के गढ़-वर्णन में सयुवत हो गया। इन दोनों में इतना माम्य है कि प्रभाव-ग्रहण की सीमा निर्दिट्ट हो जाती है।

अलाउद्दीन और रत्नसेन के जिस युद्ध का वर्णन 'पदमावत' मे है, वैसा ही एक और युद्ध वेरसाह और रतन सिंह या सेन (फारनी इतिहासो के राममेन) के मध्य हुआ था। रतनसिंह

उल्लेख आईन-ए-अकबरी (ब्ला० भाग १, पू० ५४७) मे हुआ है और जिसकी चर्चा बदाऊनी ने भी (अंग्रेजी अनुवाद, भाग ३, पू० ८६) की है। १२ इटिबट और डाउसन, भाग ४, पू० ११२।

की ओर से युद्ध किया था पूरनमल राजा सालहड़ी (सिसोदिया) पूरिवया ने। सालहड़ी अथवा सिलहड़ी सिसोदिया के ही रूपान्तर है, जो गुहिलौतों की पूर्वी शाखा है। मनूची ने पूरिवया और वघेल शाखाओं को एक माना है। रे रतनसेन के सेनापित पूरनमल ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। इस लेखक के अनुसार रायसेन की हरम में दो हजार हिन्दू और मुस्लिम पितयाँ थी। सन् ९५० हि० में यह युद्ध हुआ। शेरशाह और पूरनमल में सिन्ध हो गयी, किन्तु मीर सैयद रफ़ी उद्दीन सफ़वी की प्रेरणा से शेरशाह ने सिन्ध की अवमानना की। दोनों सेनाओं में भयानक संग्राम हुआ। राजपूतों ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। वदाऊनी के अनुसार दस हजार स्त्री-पुरुषों ने मृत्यु का वरण किया। पुरुष युद्धक्षेत्र में खेत रहे और स्त्रियों ने जौहर किया। रे 'तारीख-ए-शेरशाही' के अनुसार राजपूतों की संख्या पन्द्रह सौ थी (सोलह सौ चंडोल सँवारे—जायसी)। 'तुजुके बाबरी' में रतनसेन और विक्रमादित्य को राणा संग्राम सिंह (राणा साँगा) का पुत्र कहा गया है। राणा साँगा की मृत्यु के पश्चात् रत्नसिंह राणा हुए। रत्निसंह निस्संतान मरे, अतः उनकी मृत्यु के पश्चात् विक्रमादित्य राणा हुए। 'तुजुके बाबरी' में राणा विक्रमादित्य की माता का नाम पद्मावती दिया गया है और रतनसी के राजत्व की भी चर्ची है। रेप

कुछ ग्रंथों के अनुसार सन् १५४२ ई० में राणा रत्नसेन की मृत्यु हुई, किन्तु, फ़ारसी इति-हासों के साक्ष्यानुसार उनका ९५० हि० तक जीवित रहना सिद्ध होता है। पूर्णमल्ल के साथ शेरशाह का जो युद्ध हुआ, उसमे रत्निसंह उपस्थित नही दीखते। राणा रत्निसंह ने आमेर के नरेश पृथ्वीराज की पुत्री से गुप्त विवाह किया था और इसका परिज्ञान पृथ्वीराज को नहीं था। राजा पृथ्वीराज ने अपनी उस पुत्री का विवाह हाड़ावंशीय सरदार सूरजमल के साथ करना चाहा अथवा कर दिया। राणा रत्नसिंह और सूरजमल ने अहेरिया के उत्सव के दिन द्वंद्व-युद्ध किया। फलस्वरूप सूरजमल की मृत्यु तो तत्काल हो गयी, कितु रत्नसिंह की मृत्यु चित्तौड़ में कुछ समय के पश्चात् हुई। 'देवपाल-दूती-खण्ड' में जायसी का कथन है---"कुंभलनेरि राय देवपालू। राजा केर सतुरु हिय सालू।" शत्रुता के कारण का स्पष्ट कथन नहीं है, किन्तु पद्मावती को वश में करने की आकांक्षा इसे स्पष्ट कर देती है। दूती का नाम कुमुदिनी है और जायसी का कथन है--- "कुमुदिनि रही कँवल के पासा। बैरी सूरुज चाँद की आसा।" 'बैरी सूरुज' में क्या सूरजमल की ध्विन नहीं ? 'रतनसेन-देवपाल-युद्ध खण्ड' में द्वंद्व-युद्ध का वर्णन भी आया है—''दुवौ लरें होइ सनमुख लोहें भएउ असूझ। सतुरु जूझि तब निबरें, एक दुहूँ महँ जूझ॥'' युद्ध के परिणाम का वर्णन करते हुए जायसी लिखते है— "चिढ़ देवपाल राउ रन गाजा। मोहि तोहि जूझि एकौझा राजा। मेलेसि साँगि आइ बिष भरी। मेंटि न जाइ काल की घरी। आइ नाभितर सॉगि बईठी। नाभि बेधि निकसी जह पीठी।। चला मारि तब राजै मारा। कंध टूट धर परा निनारा।" आघात के कारण रत्नसिंह की दशा यह हुई कि—"सुद्धि बुद्धि सब बिसरी बाट

१३. मनूची; भाग २, पृ० ४५९। १४. तब० अक०; भाग २ (अंग्रेजी अनुवाद); पृ० १७०-१। १५. तुजुके बाबरी (अं० अनु०) भाग ६, पृ० ६१२–६१३।

धीरे द्र वर्मा विशेपाक

परी मैंझ बाट । हस्ति घोर नो काकर घर आता कै खाट ।" इतिहास-प्रयो का साक्ष्य है कि रत्निसिह की अनेक पित्नियाँ सती हुई और जायसी भी इसका समर्थन करते हैं। जायसी वर्णित रत्निसिह कीर राणा साँगा के पुत्र रत्निसिह के उत्तरकालीन इतिवृत्त में मनोरजक और विलक्षण साम्य है। जायसी के घेरशाह और अलाउद्दीन में पराक्रममूलक साम्य दीस पडता है।

रत्नमेन के बन्धन-मोक्ष के साधनों का ऐतिहासिक आधार भी उपलब्द है। पित्रनी ने सोलह सौ पालिकयों में शस्त्र-सज्जित राजपूत बीर बैठा दिये थे। वाहक भी शस्त्र-सज्जित सैनिक थे। यह कहा गया था कि पित्रनी के साथ उसकी सोलह सौ सित्रयाँ भी अलाउदीन के हरम में जा रही हैं—

मोरह सौ चडोल सँवारे। कुँवर सजोइल कै वैसारे। सोरह सै सँग चली सहेली। कँवल न रहा और को वेली।

निजामुद्दीन ने 'तबकात-ए-अकबरी' मे शेरशाह के प्रसंग मे एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है।" इसके साक्ष्यानुसार शेरशाह ने रोहतास गढ के दुर्गाधिपति ने प्रार्थना की कि मुगलो से रक्षा प्राप्त करने के लिए उसके परिवार को आश्रय चाहिए। अनुनय-विनय के पश्चात दुर्गा-घिपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शेरझाह ने एक हजार डोलियो मे सैनिक विठा दिये। अगली कतार वाली डोलियों में कुछ स्त्रियाँ रख दी गयी थी जिससे सदेह न हो मके। दुर्गाधिपति ने डोलियो की जब जाच करनी चाही, तन नारियो की सम्मान-रक्षा का प्रश्न उठा कर बावा जपस्थित की गयी। डोलियों में वैठकर सैनिक दुर्ग में प्रवेश पा गये और इस प्रकार सामान्य युद्ध के परचात् गढ अधिकृत कर लिया गया। राजा-मुक्ति वाला अश इस घटना के घटित होने के पश्चात् ही लिखा गया है। '° अलाउद्दीन ने रणयभीर, नरवर, जूनागढ, चपानेर, माडौ, चदेरी, ग्वालियर, खघार, कालिजर, अजयगिरि, विजयगिरि, उदयगिरि, देवगिरि आदि गढो और उनके गढ़पतियो पर विजय पायी थी । फारसी इतिहासकारो का उदयगिरि ही उदय अथवा उदितगढ है। गिरि का गढ के अर्थ मे प्रयोग मिलता है। यह उदितगढ अथवा उदयगढ जायमी का 'उदयान्' है। रोहतास पर शेरगाह ने विजय प्राप्त की थी। कालिजर-विजय ९५२ हि॰ (१५४५ ई॰) मे हुई—"छँका गढ जोरा अस कीन्हा। खिसया मगर सुरँग तेईँ दीन्हा। हब्सी रूमी और फिरगी। वड वड गुनी औ तिन्ह के सुगी।" इन पिक्तियों में 'फिरगी' शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। फिरगियों ने मुगलों की सेना में नौकरी की थी और उनकी ओर से युद्ध भी निये थे, किन्तु इस घटना का प्रामाणिक उल्लेख सन् १६०८ ई० के पूर्व का नहीं

१६ अयेजी अनुवाद, भाग २, पृ० १६२–६३। १७ 'तारील-ए-शेरशाही' के अनुतार शेरशाह ने चूडामन ब्राह्मण के माध्यम से रोहतास गढ के राजा को दुर्ग छोडने पर राजी कर लिया था। 'चूडामन' और 'हीरामन' का सयोग आकस्मिक ही नहीं है। हीरामन के लिए जायसी का उल्लेख हैं "युआ एक पहुमावित ठाऊँ। महा पडित हीरामन नाऊँ।" और उसने भी अपने केता ब्राह्मण से कहा था,—"हम तुम्ह जाति बराभँन दोऊ। जातिहि जाति पुँछ सब कोऊ।"

प्राप्त होता। वदाऊनी ने फिरंगियों के द्वारा मुलतान बहादुर के प्रति किये गये विश्वासघात का वर्णन किया है। यह घटना ३री रमजान ९४३ हि० की है। उत्तर भारत का फिरंगियों से परिचय ९४३ हि० के पूर्व का नहीं जान पड़ता। सन् ९२७ हि० में 'फिरंगी' का प्रयोग सम्भव नहीं था। 'राजा-बादशाह-खण्ड' में अलाउद्दीन की ओर से युद्ध करने वालों में मिलक जहाँगीर का उल्लेख आया है—''मिलक जहाँगीर कनउज राजा। ओहिक बान पारित कह बाजा।" (५२९।५)। चौंसा-युद्ध (९ सफर ९४६ हि० = २७ जून, १५३९ ई०) में विजय प्राप्त करने के पश्चात् शेरशाह ने हुमायूँ के सेनाध्यक्ष जहाँगीर कुली वेश से युद्ध किया था। '' सम्भव है, इस प्रसंग के लिखते समय जहाँगीर का नाम जायसी को स्मरण हो आया हो।

सुलतान सिकन्दर लोदी की मृत्यू १७वी (फरिश्ता के अनुसार ७वीं) जुलकदा, ९२३ हि॰ (जनवरी १५१८ ई॰) को हुई और उसके पश्चात् सुलतान इब्राहीम लोदी दिल्लीश्वर हुआ। बाबर की प्रथम विजय ९३० हि॰ ('फ़तह वा दौलत' तारीख़ है जिसके अक्षरों की नियत संख्या का योगफल ९३० होता है) में हुई। पानीपत के युद्ध में उसकी विजय जुमैंदुल् अखीर ९३२ हि॰ (१२वीं अप्रैल, १५२६ ई॰) को हुई। बाबर के राजत्वकाल में 'पदमावत' की रचना का प्रारंभ मानने वाले इस ऐतिहासिक तथ्य का विस्मरण कर बैठते है कि ९२७ हि॰ में बाबर का भारतीय अभियान प्रारंभ भी नहीं हुआ था। जायसी ने ९३६ हि॰ में रचित 'आखिरी कलाम' में 'बाबर साह छत्रपति राजा' लिखा है। 'पदमावत' में शेरशाह के प्रताप-वर्णन में जायसी ने जैसा उत्साह प्रदिशत किया है, वैसा बाबर के वर्णन में नहीं। इससे जायसी की अन्तर्वृत्ति की सूचना मिलती है। जायसी पठान थे और पठान शेरशाह की विजय से उनके उल्लास की सीमा नहीं रहती। ऐसा प्रतीत होता है कि उस विजय में जायसी का भी भाग है। 'मिलक' की उपाधि भी सैनिकाध्यक्ष होने की संभावना पर प्रकाश डालती है।

तिथि-क्रम पर विचार करते समय 'ना-नारद तब जाइ पुकारा एक जुलाहे से मैं हारा।'' में कबीर के संकेत देखे गये है। हम लोगों के प्रसिद्ध संत कबीर के अतिरिक्त कई कबीर हो गये है। शेख कबीर और कवीर अहमद दो व्यक्ति तो अधिक प्रसिद्ध हुए थे। इन दोनों की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। चन्द्रवली पाण्डेय के अनुसार 'अखरावट' में जुलाहे से तात्पर्य कबीर से है। वे कबीर को साधारण जुलाहा नहीं मानते।''' नारद 'भिक्त-सूत्र' के रचित्रता और भिक्त मार्ग के संस्थापक माने जाते है, उन्हें जुलाहे से पराजित कराना जायसी के इस्लामी मत-समर्थन का द्योतक है न कि कबीर को असाधारण मानने का उपक्रम। यदि किसी व्यक्ति-विशेष से इसका

१८. ब्दा०; भाग १, पृ० ४५८ 'तारीख़-ए-ख़ानजहाँ' में भी डोलीवाली कथा का समर्थन है। (द्र० अंगरेजी अनुवाद, भाग २, पृ० ११५)। १९. बादशाह (हुमायूँ) ने जहाँगीर बेग को पहले ही लिखा था कि एक मंजिल आगे चलो। जब वह गढ़ी पर पहुँचा तब युद्ध हुआ जिसमें जहाँगीर बेग घायल हुआ; हुमायूँनामा हि० अ०; पृ० ७२)। २०. ना-नारद सँग रोइ पुकारा (फुलवारी शरीफ़ वाली प्रति)। २१. काशी-नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, सं०१९८०वि०।

मवध ही जोडना आवश्यन हो तो इस उल्लेख का समय मीर सैयद मुहम्मद से सम्भव है जिसने 'फिन्नी' उपनाम से रचनाएँ की थी और जिसका जुलाहा होना प्रसिद्ध है। महदी मीर मैयद मुहम्मद ने इसका मयोग आकम्मिक नही कहा जा सकता। हजरत मुहम्मद साहव को भी काठी कमलीवाला कहा जाता है और सूफी की ब्युत्पत्ति तो 'सुफ' (ऊन) से सवमान्य है ही। मूफी लोग हजरत मुहम्मद माहव को प्रथम सूफी मानते हैं। जुलाहे में इनकी ध्विन आकस्मिक अथवा अप्रतानित नही।

"हिंदू तुरवन्ह महें भई लडाई' मे मुालो के प्रति परोक्ष भरसना भी व्यिञ्जित है। मुगलो को उस काल में तुर्के ही माना जाता या और वाजर की मूल आत्मकया तुर्वी मापा मे ही है। पठानों और अफगानों की विजय के उल्लास में आत्म-गौरव का अनुभव जायमी के अफगान होने का सूचक है। जिम महदवी सिद्धान्त के जायसी अनुयायी थे, उसका प्रचार भी अफगानों में विशेषतया था। तुर्कों के प्रति जिस भरसंना की अभिन्यक्ति जायमी में है उसके मकेत बदाऊनी में मिलते है।

जायसी ने अपने मित्रों में शेख वड़े वा उत्लेख किया है। फारमी इतिहासों में शेरसाह के ममकालीन शेख पुध (बुढ़) की जो चर्चा मिलती है, वह इन्हीं शेख वड़े की है। लिपि के कारण ऐसा भ्रम सम्भव हुआ है। शेख बुढ़ (न) ने सासाराम को अपना निवासम्थान बनाया था। इनकी समाधि का तो पता मुझे नहीं चल सवा है, किन्तु सामाराम के निकट जिस पहाड़ी की इन्होंने अपना निवासस्थान बनाया था, उमका नाम ही 'बुढ़बन पहाड़ी' पढ़ गया है। सासाराम जहर से प्राय दो मील को दूरी पर यह पहाड़ी म्थत है। शाह मदार की समाधि भी समीप में है और इनके नाम पर 'मदार दरवाज़ा' नामक मुहल्ला भी बसा हुआ है। चदन पीर की पहाड़ी से हटकर थोड़ी दूरी पर यह पहाड़ी अवस्थित है।

'पदमावत' के लिए यह कथन उपयुक्त नहीं कि उसकी रचना का प्रारम ९२७ हि॰ में हुआ और समाप्ति हुई ९४७ हि॰ में । डोलीवाली घटना, मिलक जहाँगीर और फिरिंगयों वे उत्लेख से सूचना मिलती है कि ९४७ हि॰ में ही इसका प्रारम हुआ था। मझनकुत 'मधुमालती' की रचना ९५२ हि॰ में हुई—'संबत नी सै वावन भयऊ, सती पुरुष किल परिहर गयऊ। तौ हम बित उपजा अभिलाखा, कथा एक बाँघउ रस भाखा।'' उस काल में सलीम शाह सूर (इस्लाम शाह) विस्लीदवर था। १५वीं रिव-उल्-अव्वल ९५२ हि॰ (= सन् १५४५) को सलीम शाह ने राज्यारोहण किया। प्रारमिक काल दुस्चिताओं का था। इस विथि के पश्चात् ही 'मधुमालती' की रचना हुई होगी। मझन ने 'पदमावत' का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात् उस समय तब उनकी क्याति नहीं हुई थी। आश्चर्य का विषय है कि शेरशाह सूर की सभा में मम्मान पीनेवाले विधि की रचना का परिचय मलीमशाह के राजत्वकाल वे प्रारम में लिखने वाले मचन को नहीं। 'सबत सोलह सै सतमठा' का उल्लेख करते हुए बनारमीदास ने 'मधुमालती' और 'मुगावती' की चर्चा की है—''तब घर में वेटे रहें, जाई न हाट बजार। मधमालति मिरगा-

२२ द्रप्टव्य-बदाऊ० (अप्रेजी अनुवाद) भाग ३, प० १।

## रामखेलावन पाण्डेय

वती, पोथी दोइ उदार।" (अर्द्धकथानक, पृ० ३१।३३५)। किन्तु इस कथन से मंझनकृत 'मयुमालती' का ही आशय लेना सर्वथा उपयुक्त नहीं। जैन कथाओं में 'मृगावती' और 'मृणालवती' की गाथाएँ मिलती है। मंझन का वास्तविक नाम शेख मंगन था और वे शेख मुहम्मद गौस ग्वालियरी के शिष्य थे। ये शत्तारी परम्परा के संत एवं शेरशाह के समकालीन थे। हुमायूँ के यहाँ इनकी प्रतिष्ठा थी।

तिथिकम पर विचार करते समय जायसी द्वारा उल्लिखित व्यक्तियों के तिथिकम पर ध्यान देना उपयुक्त होगा। सूफ़ी संतों के कम पर विचार करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि वंशावली के दो कम है—संतान-कम और शिष्य-परम्परा। शिष्य-परम्परा में एक किठ-नाई है कि एक ही व्यक्ति अन्य खानदानों में अनुशासित अतः परिगणित रहता है, एवं सम्प्रदायों की भिन्नता आध्यात्मिक तत्त्ववाद पर आधारित नहीं। गुरु की प्रसिद्धि, प्रभाव और कभी-कभी अर्थ-गौरव आदि आकर्षण के आधार रहे है। गुरु से अधिक वयवाले शिष्यों का भी अभाव नहीं रहा है। प्रसिद्ध और प्रभावशाली सम्प्रदायों से सम्बद्ध होने और करने की चेष्टाएँ भी होती रही है।

सैयद अशरफ जहाँगीर चिश्ती का उल्लेख जायसी ने 'पदमावत', 'अखरावट' और 'आखिरी कलाम' तीनों ग्रंथों में किया है —

- (१) कही तरीकत चिस्ती पीरू। उधरित असरफ औ जहँगीरू। -अख० (शुक्ल), २६।२। कही सरीअत चिस्ती पीरू। सैयद असरफ हूँ जहँगीरू। -फुलवारी शरीफ की प्रति।
- (२) मानिक एक पाएउँ उजियारा। सैयद असरफ पीर पियारा। जहाँगीर चिस्ती निरमरा। कुल जग महँ दीपक विधि करा॥—आ० क० ९।१०२।
- (३) सैयद असरफ पीर पियारा। तिन मोहिं पंथ दीन्ह उजियारा। जहाँगीर ओइ चिस्ती निहकलंक जस चाँद। ओइ मखदूम जगत के हौ उनके घर वाँद॥-पद० १।१८

शिरेफ़ ने सैयद अशरफ़ जहाँगीर चिश्ती को शेख निजामुद्दीन औलिया की चौथी पीढ़ी में और शेख अलावल हक का शिप्य माना है। अग्रवाल ने केवल इतने से ही संतोष कर लिया कि सैयद अशरफ़ जहाँगीर "चिश्ती वंश के सूफियों में बहुत बड़े सन्त थे। उन्हीं के उत्तराधिकारी मुहीउद्दीन (सोलहवी शती का पूर्वार्ढ) जायसी के गुरु थे। "अ अग्रवाल ने एक और भ्रम की सृष्टि की है कि "यह (सैयद अशरफ जहाँगीर) फैजावाद जिले में कछौछा के चिश्ती सम्प्रदाय के सूफी संत थे, जो आठवीं शती हिजरी के अंत और नवमी शती के आरंभ में जायसी से काफी पहले हुए थे। " राजपूताना गजेटियर के अनुसार सैयद अशरफ़ की मृत्यु कछौछा नामक स्थान में हुई थी, जहाँ उनकी समाधि है। किन्तु जायस नगर के वाहर उनकी दरगाह और समाधि आज तक

२३. द्रष्टव्य--शि० कृत पद० का अंग्रेजी अनुवाद, पृ०१७। २४. संजीवनी, पृ० १८। २५. वही, प्राक्क०, पृ० ३८।

धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक ट्वि-अनुशीलन

अवस्थित हैं, उन्होंने जीनपुर को ही अपना स्थान वनाया था। चिस्तियो की कोई कछौछा शासा नहीं है।  $^{\kappa}$ 

द्येख अलावहीन अलावल हक शेख आरबी सिराज (मखदूम आखी सिराजुद्दीन) के दिाय्य थे। शेख अलावल हक की मृत्यु १ली रुज्य ८०० हि० (२०वी मार्च १३९८) को हुई और उनकी समाधि पडुआ नामक स्थान में है।" अलावल हक के उत्तराधिकारी और खलीका उनके पुन शेख नूष्ट्दीन हुए। नूरजुतुब आलम बगाल के राजा कस (जो ८०८ हि० में बगाल का शासक हुआ) और जौनपुर के शासक सुलतान इब्राहीम शरकी के ममकालीन थे। 'आईन-ए-अक्चरी' (भाग ३, पू० ४१२) के अनुसार इनका वास्तविक नाम शेख नूष्ट्दीन अहमद विन उमर असद या और जन्मस्थान था लाहीर। इनकी मृत्यु सन् ८०८ हि० (१४०५ ई०) में हुई। राजा कस ८०८ से लेवर मभवतया ८१७ तक नरेश था, किन्तु अन्य प्रमाणों के आधार पर इनकी मृत्यु-तिथि ८५१ हि० (= १४४७ ई०) जात होनी है।

सैयद अरारफ जहाँगीर का जन्म सिम्नान के मैयद कुछ में हुआ था। इन्होंने जीनपुर को अपना स्थान बनाया था। अखवार-उल्-अस्थार के अनुसार जायस में इनकी ८४० हि० में मृत्यु हुई। इस प्रकार इनकी समाधि जायम के वाहर है और दरगाह कछौछा में, राजपूताना गजेटियर का क्यन इस मबघ में श्रामक है। जायमी ने सैयद अरारफ की चर्चा करते हुए 'मखदूम जात के' और 'दस्तगीर गाढै के सायी' छिखा है। मैयद जलानुउद्दीन बुखारी (मृ० ७८५ हि० = १३८४ ई०) की उपाधि 'मखदूम-ए-जहाँनियाँ' थी। रोख सदरुद्दीन राजू कत्तल, ममबदूम-ए-जहाँनियाँ का भाई था जिसकी मृत्यु सन् ८२७ हि० में हुई। गीस-उल्-आजम मोहिउद्दीन जिलानी के उत्तराधिकारी और खलीफा, शाह फिरोज (मृ० ९३४ हि० = ८५२७ ई०) की उपाधि 'पीर दस्तगीर' थी। निश्चित रूप से जायसी का परिचय इन दोनों विद्यों में था। निज्ञामुद्दीन यमनी (बहु अपने को 'निज्ञाम हार्जा-गरीज यमनी' कहता हिर्दों में था। जिलामुद्दीन यमनी के के उपदेशों का सम्रह 'लनाएफ-ए-अनरफी' नाम से किया था।

मैयद अगरफ जहाँगोर का वर्णन करते हुए जायसी ने लिखा है —

जन्ह घर रतन एक निरमरा। हाजी सेन्न सभागड भरा।

तिन्ह घर हुइ दीपक जिज्यारे। पथ देइ कहेँ दइअ सँवारे।

सेख मुवारक पूरिज करा। सेख कमाल जगत निरमरा॥(पद० १।१९।१-३)

दोख मुहम्मद अलु अहजी के गुरु थे मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी, जिन्होंने मह-

२६ भाषा की असमर्थता के कारण अग्रवाल का वाक्य विपरीत अर्थ का सूचक हो गया है। गर्जेटियर की भाषा के स्वतन अनुवाद का ही यह वोप है। २७ विस्तृत जीवनचरित के लिए इष्टच्य जे० ए० एस० बी० (सन् १८७३) के २६२ वें पृष्ठ पर ब्लाकर्मन का निवध।

दवी संप्रदाय का संगठन किया था और स्वयं महदी होने का दावा किया था। <sup>२८</sup> अल् अहजी ने 'गुलशन-ए-राज' का भाष्य भी तैयार किया था। इनका उपाधि सहित पूरा नाम था अली अहजी जिलानी नूर बख्शी। जायसी ने 'नूर' की विशेष चर्चा प्रत्येक ग्रंथ के प्रारम्भ में की है। महदवी सम्प्रदाय के प्रति उनका प्रेम सर्वत्र संकेतित है। इन्हें हाजी खलीफ़ा का विरुद प्राप्त था और इनकी मृत्यु सम्भवतया ८७७ हि० में हुई थी। सैयद अशरफ़ जहाँगीर के पत्रों का 'मक़तूबात-ए-अशरफ़ी' नाम से संकलन इनके शिष्य हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक-उल्-हसनी-उल्-हुसैनी-अस्-सिम्मानी-उल्-उसमानी ने सन् ८६९ हिजरी में किया था। <sup>२९</sup> सैयद अशरफ़ के प्रधान शिष्य निजामुद्दीन का नाम 'निजाम हाजी' भी कहा गया है।

वदाऊनी ने शेख मुवारक अलवरी, शेख मुबारक नागौरी और गोपामऊ के क़ाजी मुबारक का उल्लेख किया है। शेख मुबारक अलवरी अपने को सैयद बतलाते थे और अफ़ग़ानों में पूजित थे। शेख सलीम चिश्ती, जब अफ़ग़ानों द्वारा बंदी बनाये गये थे, तो शेख मुबारक अलवरी ने ही उन्हें मुक्ति दिलायी थी। शेख मुवारक पर सलीम चिश्ती का स्नेह था। इन्होंने दो बार क़ाबे की यात्रा की थी। वदाऊनी ने इनका दो बार साक्षात्कार किया था। सन् ९८७ हिजरी में दूसरी बार दर्शन किये थे। सन् १००४ हिजरी की सूचना है कि इस तिथि के कुछ पूर्व उनकी मृत्यु ९० वर्षकी आयु में हुई। इस प्रकार रोख मुवारक अलवरी की जन्म-तिथि ९१४ हि० के आसपास पड़ती है। के निजामुद्दीन ने शेख मुवारक को सैयद मुबारक अलवरी कहा है। कि 'आईन-ए-अकबरी' में इनकी चर्चा नहीं है, किन्तु शेख मुवारक नागौरी के प्रसंग में यह लिखा गया है कि शेख मुबारक अलवरी और शेख मुवारक ग्वालियरी का उल्लेख 'तवकात' में उपलब्ध है। रे किन्तु 'तबकात' के इस प्रसंग में इनका उल्लेख नहीं मिलता। 'तबकात' में शेख मुवारक अलवरी और शेख कमाल अलवरी का समीप-समीप कथन है। ३२ 'आईन-ए-अकबरी' में शेख कमाल की चर्चा आयी है और वदाऊनी ने भी इनका उल्लेख किया है। ३३ शेख सलीम चिश्ती के शिष्यों में शेख कमाल अलवरी की चर्चा है जिसकी वृद्धावस्था, धार्मिक उत्साह और तन्मयता की प्रशंसा बदाऊनी ने की है। है। शेख मान पानीपती और शेख कमाल अलवरी को बदाऊनी ने शेख सलीम चिश्ती के प्रसंग में स्मरण किया है।

वदाऊनी गोपामऊ के क़ाजी मुवारक—जिन्हें उनके गुरु शेख निजामुद्दीन मियाँ मुबा-रक कहते थे—और शेख निजामुद्दीन के उत्तराधिकारी और खलीफ़ा शेख मुहम्मद का उल्लेख

२८. वदाऊनी भाग ३ के अनुवादक ने भ्रमवश मीर सैयद मुहम्मद-ए-नूर बख्शी को वद्द्ध्शी का मान लिया है। महदवी सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी थे। नूर-बख्शी उपाधि के कारण ऐसा भ्रम हुआ है। २९. रिऊ, भाग १, पृ० ४१२, बुहर लाइ० कट० भाग १, पृ० १३६, एवं ओरि० लाइ० कैट० भाग १६, पृ० ३१, ३०. द्रष्टव्य—बदा० (अं० अ०) भाग ३, पृ० १६२-१६३। ३१. तब० (डे कृत अनु०, भाग २), पृ० ७०६ की पाद टिप्पणी; ३ आ० अ०; भाग १, पृ० ५३७। ३२. वही, पृ० ७०६। ३३. आ०; भाग १, पृ० ५४६ ३४. वदा०; भाग ३, पृ० २१

विया है। रोख निजामुद्दीन रोख मजारफ-ए-चिस्ती के शिष्य ये, जो ज्याघि है और इस विस्द का धारण करनेवाला व्यक्ति नूरकृतुव आलम की परम्परा में हुआ था। इस प्रसग में स्मरण करना चाहिए कि निजामुद्दीन यमनी ने अपने गुरु सैयद अशरफ जहाँगीर के उपदेशों का सकलन प्रस्तुत किया था, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। रोख अल अहजी जायसी के 'सेख हाजी' के अतिरिक्त और कोई अन्य व्यक्ति नहीं और मआरफ-ए-चिस्ती सैयद अशरफ जहाँगीर का ही विस्द है। रोख मुवारक अलवरी और गोपामऊ के काजी मुजारक में अभिन्नता है। शेख मुहम्मद, शेख हातिम की मृत्यु के परचात्, अपने गुरु के जीवन-काल में ही प्रधान शिष्य और सत्वीका हुए। इनका नाम मियाँ शेख मुहम्मद था। रोख निजामुद्दीन ने लम्बी आयु पायी थी और अस्ती वर्ष से अधिक की अवस्था में सन् ९७९ हिं० (१५७१-७२) में उनकी मृत्यु हुई। सन् ९०० हिं० के कुछ पूर्व उनका जन्म हुआ होगा। सैयद अशरफ जहाँगीर की मृत्यु ८४० हिं० में नहीं हो मक्ती, जैसा साधारणतया माना जाता है। कई प्रतियों में शेख मुवारक के स्थान में शेख मुहम्मद पाठ मिलना है। इससे भी सिद्ध होता है कि निजामुद्दीन के साथ इन दोनो व्यक्तियों का सम्पर है और काजी मुवारक ही रोख मुवारक विस्ति मान से शिख मुहम्मद

कमल कुलश्रेष्ठ' ने मिलक मुहम्मद जायसी को शेख मुबारक का शिष्य माना है और प्रमाण-स्वरूप अन्त साक्ष्य की चर्चा की है, जो 'हीं उन्हेंके घर वाँद' से अधिक नहीं है। दोज मुजारक के पक्ष्यात् शेख कमाल का उल्लेख है, अत यदि इसका यही अयं लिया जाय तो जायसी का गुरु होना चाहिए शेख कमाल को, न कि शेख मुबारक को, जैसा कुलश्रेष्ठ ने माना है। जायसी के अनुसार शेख मुबारक और शेख कमाल शेख हाजी के पुत्र हैं। और उनके मवध में इस प्रवार उल्लेख किया गया है—

> दुओं अचल धुव डोर्लीह नाही। भेरु खिखिंद तिनहुँ उपराही। दीन्ह जीति औं रूप गोसाई। कीन्ह खींभ दुहुँ जगत की नाई। दुहुँ खम टेकी सब मही।दुहुँ के भार सिस्टि यिर रही। जिन्ह दरसे औं परमे पाया।पाप हुरा निरमल भौ काया। (१।१९।४-७)

इस अनुवर्ष में जायमी के कुछ अन्य कथनों पर विचार किया जाय। मैयद जगरफ जहांगीर का स्मरण पीर रूप में निया गया है। गुरु को खेबक और पीर को पतवरिया अयवा करिया (कडिहार) कहा गया है। इस परम्परा में सतान-कम का उल्लेख है। शेख मुजारक और शेख कमाल के साथ जायसी वा सबच स्पष्ट नहीं होता। इस अनुबन्ध में जायमी वा माध्य उपम्यित किया जाय—

> जायम नगर मोर अस्थान्। नगर क नाँव आदि उदयान्। तहाँ दिवस दस पहुँने आएउँ। भा वैराग वहुत सुस पाएउँ। —आ० क० १०।१-२।

और 'पदमावन' में उल्लेख है ---

जायम नगर घरम अस्यानू । तहाँ आइ विव कीन्ह वसानू ॥ माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित प्रयावली मे इसना पाठ है 'तहवाँ यह कवि की ह बसानू ।''

# रामखेलावन पाण्डेय

(२३।१), किन्तु विभिन्न पाठान्तरों पर घ्यान दिया जाय तो 'तहाँ आइ' की उपयुक्तता सिद्ध होती है। 'तहाँ आइ करि', 'तहाँ अवर किब', 'तहाँ जाइ किब' एवं 'तहाँ अविन किब' जैसे पाठों से निष्कर्ष निकलता है कि केवल आदर्श प्रतियों में ही ऐसे पाठ नहीं रहे होंगे बल्कि लिपिकारों के घ्यान में भी यह तथ्य रहा, जो परम्परा और जनश्रुति से समर्थित था। 'पदमावत' के प्रक्षिप्त छंदों में एक गुप्त द्वारा परिशिष्ट में संकलित है—

जायस नगर मोर अस्थान्। नगर क नाँव अवध अस गाऊँ।
तहवाँ देवस दस पठाएँ आएउँ। भा बैराग बहुत दुख पाएउँ॥
'आखिरो क़लाम' की उक्ति से इसमें विलक्षण साम्य है। 'आदि उदयानू' इसमें 'अवध अस गाऊँ' हो गया है, 'पहुँने' इसमें 'पठाएँ' हो गया है, जिसे अधिक से अधिक 'पठएँ' होना चाहिए एवं 'आखिरी कलाम' का 'सुख' इसमें 'दुख' हो गया है। इस प्रति का लेखक अयोध्यावासी रहा होगा, क्योंकि मध्यकाल में अयोध्या को अवध कहते थे। इन सभी कथनों में संकेत निहित है कि जायस जायसी का मूल निवासस्थान नहीं, वहाँ किसी कारणवश उन्हें आना पड़ा था और सत्संग के फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न हुआ।

गुरु-पुरम्परा के क्रम पर विचार करना हमारे लिए अपेक्षित है—

पा-पाएउँ महदी गुरु मीठा। मिला पंथ महँ दरसन दीठा।
नाँव पियार सेख बुरहानू। कलपी नगर कीन गुरु थानू।
तै उन्ह दरस गोसाइँक पावा। अलहदाद गुरु पंथ लखावा।
अलहदाद जग सिद्ध नवेला। सैयद मुहमद कै वै चेला।
सैयद मुहमद महदी साँचा। दानियाल दीन्ह चिन्हाई बाचा।
जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे। हजरत नबी रसूल नेवाजे।
दानियाल तौ परगट कीन्हा। हजरत ख्वाज खिजिर किन चीन्हा।

'पदमावत' मे तत्संबंधी उल्लेख है —

गुरु मोहिदी खेवक मैं सेवा। चलैं उताइल जिन्हकर खेवा। अगुआ भएउ सेख बुरहानू। पंथ लाइ जेहि दीन्ह गियानू। अलहदाद भल तिन्ह कर गुरू। दीन दुनिअ रोसन सुरखरू। सैयद मुहमद के ओइ चेला। सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला। दानियाल गुरु पंथ लखाए। हजरित ख्वाज खिजिर तिन्ह पाए। भए परसन ओहि हजरित ख्वाजे। लइ मेरइ जहँ सैयद राजे। उन्ह सौं मैं पाई जब करनी। उघरी जीभ प्रेम किव बरनी। १।२०

'गुरु मोहदी' को सामान्यतया मुहीउद्दीन मानकर जायसी को उनका चेला कहा जाता . रहा है। प्रोफ़ेसर असकरी ने 'मोहदी' को मीर सैयद मुहम्मद का विरुद माना है और इस प्रकार जायसी के गुरु होंगे मीर सैयद मुहम्मद न कि मुहीउद्दीन। फुलवारी शरीफ़ में प्राप्त 'अखरावट'

३५. अखरावट (फुलवारी शरीफ की हस्तलिखित प्रति) पद-संख्या २७।

( = असनीती) की पुष्पिका को प्रामाणिक मानने से जायसी की जन्मतिथि ९११-३० = ८८१ हि० के आसपास होगी और मीर मैयद मुहम्मद की मृत्यु ९१० हि० मे हुई, इस प्रकार प्रो० असकरी की धारणा को वल मिलता है। किन्तु, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुलवारी सरीफ वाली प्रति ९८१ हि० के पूर्व की नहीं हो सकती। सेख मुदारक के शिष्यों मे सेख मुहम्मद और मुहिया वा उल्लेख है, किन्तु सेख मुहिया जायसी के गृह नहीं हो सकते, क्योंकि सेख बुराहनवाली परम्परा से सम्बद्ध नहीं।

"पा-पाएउँ गुरु महदी मोठा। मिळा पय महँ दरसन दीठा। नाँव पियार सेख बुरहानू।
नगर भाळपी हुत गुरुवानू।" की तुळता "गुरु मोहदी सेवक में सेवा। चलै उताइल जिन्ह कर
सेवा। अगुवा मएउ सेल वुरहानू। पय लाइ जेंद्र दीन्ह गियानू।" के साथ यदि की जाय तो
प्रचळित श्रम का निराकरण हो जाता है। इन पिक्तियों के स्पष्ट अर्थ की अवमानना के परिणामस्वरूप महत्त्वपूण श्रम की मृष्टि हो गयी है। मूफी-सतों के जीवनवृत्त-गवयी ग्रय सर्वांशत
प्रामाणिक नहीं है और इनकी शिष्य-परम्परा का इतिहाम भी सरल मार्ग पर नहीं चलता।
एक सम्प्रदाय मे दीतित होनेवाला न केवल अपनी अलग परम्परा ही चलता है, यत्कि दूसरे
सम्प्रदायों में दीसित भी होता रहा है। गुरु के जीवन-काल में ही शिष्य बनाने का अधिकार इन्हें
मिलता रहा है। सुफियों में से अनेक शासन-व्यवस्था से सम्बद्ध थे।

'अपरावट' वाले पाठ का सीघा अयं है कि गुरु महदी अर्थान् ईस्वर का मदेश वाहक है और उस खेवक, जीजन-नैया के खेनेवाले, का मैं मेवक हूँ। उस खेवक का नाम क्षेप्र बुरहान है और मैंने वालगी को गुर-स्वान बनाया है अर्थात् कालगी नगर में मेरा गुरु-स्वान है। 'पदमा-वत, में पाठ वा अर्थ है कि गुरु जैसे खेवक के मिलने से मेरी जीवन-नौवा ससार-मागर में उत्तरा वर चलती है। 'आखिरो कलाम' जिसकी रचना ९३६ हि॰ में हुई थी, भेख बुरहान की परम्परा का उल्लेख नहीं करता। इसमें 'मानिक एक पाएउँ उजियारा। सैयद अशरफ पीर पियारा। जहाँगीर चिल्ती निरमरा। कुल जग मां दीपक विधि घरा।" एव "तिन घर हों मुरोद सो पील। सँवरत जिन गुन लावे तील।" तो है विन्तु, शेख बुरहान आदि का कथन नहीं। इस प्रकार थेख मुवारक अथवा शेख कमाल का शेप बुरहान के साथ सबध जोडना असमीचीन है। सन् ९३६ हि॰ के परचात् मिलक मुहम्मद जायसी शेख बुरहान के सम्पर्क में आये होंगे। यहाँ गुरु को महरी वहा गया है और इसमें न तो मोहिउद्दीन चिश्ती के सकेत हैं और न मीर सैयद मुहम्मद ने तात्पर्य। जायसी के अगुआ अर्थात् पय-प्रदर्शक हैं शेख बुरहान। 'अलरावट' का कथन इस सजय में स्पष्ट है कि जिस गुरु में पथ के दर्शन हुए उसका "नाव पियार सेख बुरहानू। गगर वालगी हत गुरु थानू।" इसका ही समर्थन मिलना है, जब वे कहते हैं कि 'अगुआ भए सेख बुरहानू। पथ छाड़ जिहिं दीन्ह गियानू।'

मेख बुरहान का सर्विस्तर वर्णन बदाऊनी ने किया है। <sup>11</sup> उसने सूफियों के कम मे इन्हें चौया स्थान दिया है और शेख मलीम चिश्नी (जिनकी दुआ से सम्प्राट् अकवर को पुत की प्रास्ति

३६ इप्टब्य, बदा० (अ० अ०) भाग ३, ५० १०-१२।

हुई थी अतः उसने स्मृति-रक्षार्थ पुत्र का नामकरण सलीम किया था और जो बाद में जहाँगीर नाम से समाट् हुआ) से भी पूर्व स्थान दिया है। बदाऊनी को महदवी सम्प्रदाय के प्रति अनुराग है, अतः उदारतापूर्वक इसके अनुयायियों का उल्लेख किया गया है। बदाऊनी के अनुसार बुरहान बारी के मियाँ अलहदाद के सम्पर्क में रहे, जो मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। इनका विश्वास महदवी साधना-पद्धति पर था और इन्होंने प्राणायामादि यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया था। बदाऊनी का साक्ष्य है कि इन्होंने हिन्दी में भी रचनाएँ की थीं। प्रोफ़ेसर असकरी को 'अरिल्ल' नामक छंद में इनकी कुछ रचनाएँ फुलवारी शरीफ़ के खानकाह में मिली जिन्हें उन्होंने और उनके अनुकरण पर अग्रवाल ने भ्रमवश 'अरील' कहा है। बदाऊनी को इनकी रचनाओं में ईश्वर-प्रेम, उपदेशादेश, वैराग्य, सूफ़ी-मत-प्रति-पादन और ईश्वर-प्राप्ति के लिए आत्मा की व्याकुलता का वर्णन मिला था।<sup>३७</sup> सन् ९६७ हि० में बदाऊनी ने इनका साक्षात्कार किया था और उसके साक्ष्यानुसार उनकी मृत्यु सन् ९७० (१५६२-६३ ई०) मे प्रायः सौ वर्षो की आयु में हुई। इस प्रकार उनका जन्म ८७० हि॰ के आसपास ठहरता है। उन्होंने कालपी को अपना निवासस्थान बनाया था, जहाँ निवास के लिए छोटी सी गुफा बनवा ली थी। मृत्यु के पश्चात् शिष्यों ने उनकी इच्छा का पालन करते हुए उसी गुफा में उन्हें समाधि दे दी। 'आईन-ए-अकवरी' ३९ में इनकी संख्या २९वीं है और उसमें भी इन्हें कालपी-निवासी कहा गया है। 'तबक़ात-ए-अकबरी' में इन्हें कालीवाल कहा गया है, जो स्पष्टतया लिपिकार का भ्रम है। 'कालीवाल' का शुद्ध पाठ है 'कालपीवाल'। इनका नाम इब्राहीम था और पूरा विरुद था शेख इब्राहिम दरवेश बुरहान और पिता का नाम था अली ।

जायसी के साक्ष्यानुसार अलहदाद शेख बुरहान के गुरु है—''तै उन्ह दरस गोसाइँक पावा। अलहदाद गुरु पंथ लखावा। अहलदाद जग सिद्ध नेवला।'' एवं ''अलहदाद भल तिन्ह कर गुरू। दीन दुनिअ रोसन सुरखरू।' बदाऊनी के अनुसार वारी के मियाँ इलहदाद और शेख बुरहान की कुल तीन दिनों तक संगति रही।'' उसने दोनों के गुरु-शिष्य-संबंध का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु, इस सम्बन्ध में जायसी का प्रमाण सर्वाधिक प्रामाणिक होना चाहिए। बदाऊनी ने मियाँ इलहदाद लखनवी, मौलाना इलहदाद अमरोही, मौलाना इलहदाद सुलतानपुरी, एवं मौलाना इलहदाद-ए-लंगरखानी का विवरण दिया है। किन्तु इनमें से किसी एक के साथ जायसी के अलहदाद की संगति नहीं बैठती। 'मआसिर-उल्-उमरा' के अनुसार सैयद अलहदाद महदवी मत के प्रवर्त्तक सैयद मुहम्मद जौनपुरी के वंशज थे। वे अपने पुत्र सैयद अबुल फ़तह के साथ दक्षिण गये। सैयद अलहदाद अपनी तपस्या और आचरण की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे और इनका बड़ा सम्मान था।

३७. द्रष्टच्य: बदा०, भाग ३, पृ० १२। ३८ बदा० (अं०), भाग ३, पृ० १२१। ३९. ब्लाक, भाग १, पृ० ५४९। ४० तब० (डे० कृत अनु०), भाग २, पृ० ७०९। ४१. बदा०, भाग ३, पृ० १२।

बदाऊनी ने जिसे दाँज्-उल्-हिदिया कहा है ", वे ही जायसी के अलहदाद हैं। शेख निजामुद्दोन असेटीवाल, जिन्हें जायसी का शेख हाजी समझना चाहिए, और शेख इलहिया दोनो घनिष्ठ मिन थे। वदाऊनी" ने शैस्कृ हिदया के उल्लेख में इनका मिन्दिर वर्णन किया है और इन्हें खैरावादी नहा है, उसके अनुसार ये शेख सफी के जिप्य थे और शेख मईद (सैयद) की परम्परा में थे। वदाऊनी के अनुसार शेख अबुल फतह गुजराती, जिसे मआसिर-उल्-उमरा ने दकनी लिखा है, मीर मैयद मुहम्मद जौनपुरी के जामाता थे। " हमने देखा है कि अबुल फतह बलहदाद के पुत्र थे और अलहदाद मीर सैयद मुहम्मद के शिप्य। शेख अलहदाद की मृत्यु सन् ९९३ हि० (१५८५ ई०) में हुई।" शेख अबुल फतह के प्रमम में यह भी वदाऊनी का उल्लेख है कि भीर सैयद मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात् यह विवाह हुआ था और इन्होंने मीर के दशन नहीं किये थे।

अहलदाद (मृ० ९९३ हि०) के दीक्षा-गुरु हैं मीर सैयद मुहम्मद जीनपुरी और इन्होंने लम्बी आयु पायी थी। इनके शिष्य बुरहान की मृत्यु ९७० हि० मे हुई थी। बदाऊनी के अनुसार मीर सैयद मुहम्मद विलयों में श्रेष्ठ थे और इन्होंने महदी होने का दावा किया था। मक्के से लौटते समय वलूचिस्तान के फरहू -नामक स्थान मे इनकी सन् ९१० हि० मे मृत्यु हुई थी। " 'मआसिर् उल्-उमरा' के अनुसार महदवी मत का प्रवर्त्तन सन् ९०६ हि० मे हुआ था।" सैयद मुहम्मद जौनपुरी के पिता का नाम था मीर मैयद खाँ। कुरान शरीफ मे महदी की चर्चा है और मीर सैयद मुहम्मद ने महदी होने का दावा किया। शिप्यो की मण्डली जुटती गयी और फिर उनका अभाव नहीं रहा। उनके शिष्यों में सुलतान महमूद भी था जिसकी अनुरोध-रक्षा के लिए इन्होंने मक्ते की यात्रा की थी और उस यात्रा से लौटते समय इनकी मृत्यु हुई थी। वदाऊनी ने सैयद की जीवन-चर्या का इस प्रकार वर्णन किया है--वे बैरागियो का-सा जीवन व्यनीत करते हैं, दिन मे सतो की समाधियों की परिक्रमा करते हैं और अपनी छोटी-सी कुटिया मे रात्रि-यापन करते हैं। वे कुलीन और पविवात्मा हैं और सामरिक कला मे निपुण और दक्ष । भी भीर सैयद मुहम्मद की उपाधि नूर-बङ्गी है। " शेख मुहम्मद-अल्-अहजी (जो अपने को मीर सैयद का शिष्य कहता है) ने क्षेत्र मुहम्मद तबरीजी कृत 'ग्लक्षन-ए-राज' की टीका लिखी थी जिसमे महदवी सिद्धान्तो की व्याख्या थी। अल्-अहजी की मृत्यु सन् ९८३ हिजरी मे हुई थी। मियाँ अब्दुल्ला, जो नियाजी अफग्रान था, मीर सैयद मुहम्मद के साथ मक्के की यात्रा मे गया था। वहाँ से लौटकर उमने वियाने को अपना निवासस्यान बनाया। पहले वह शेख सलीम विस्ती

४२ बवा० भाग १, पृ० ५४६—इसमे भी अबुल फतह को शेलुल हिविया का पुत्र कहा गया है। ४३ भाग २, पृ० ४५-४६। ४४ बवा०, भाग २, पृ० ७७-७८ ४५ बवा०, भाग २ पृ० ४७। ४६ बवा०, भाग १, पृ० ४२०। ४७ म० उ०, (अ० अ०), पृ० ११६। ४८ आईन, भाग १, जीवन-वृत्त। ४९ बवा०, भाग २, पृ० ५८-५९। ५० अ० अनुवादक ने 'नूर-बह्हों' को उपाधि नहीं माना है और इसे भिन्न व्यक्ति मानने का भ्रम किया है।

का जिष्य था। पीछे चलकर सैयद के प्रभाव में आया। "प्रार्थना के समय जो भी मार्ग में मिलना चाहे, वह मजदूर, नौकर अथवा साधारण-से-साधारण व्यापारी ही क्यों न हो, उसे नमाज पढ़ने के लिए विवश करता था। "शे शेख अलाई, जो स्वयं प्रसिद्ध परम्परावादी था, महदवी मत में दीक्षित हुआ और कुछ समय के पश्चात् उसने अपने आप को 'महदी' घोषित किया। अपने शिष्यों के दल को इसने सैन्य-संगठन का रूप दिया, जो सदा अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहता था। यदि किसी को उसके अनुयायी अधार्मिक कृत्यों में संलग्न देखते तो अनुनय-विनय द्वारा पहले सुधारने की चेष्टा करते, किन्तु अनुनय-विनय द्वारा असफल होने पर अस्त्र-शस्त्र प्रयोग से भी नहीं चूकते थे। "इस्लाम शाह शूर (शेरशाह के पुत्र सलीम शाह) के समक्ष यह आक्षेप किया गया था कि शेख अलाई क्रान्तिकारी है और महदी होने का दावा करता है एवं महदी ही सारे संसार का सम्प्राट् होगा। "इस्लाम शाह की सभा में जो विवाद हुआ उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय महदी के आगमन की चर्चा सर्वाधिक प्रबल थी। मीर मियाँ सैयद मुहम्मद नूर-वस्त्री की मृत्यु सन् ९१० हि० में हुई। क्रांजी हसन और शेख मुबारक दोनों ने तारी खें कही हैं। शेख मुबारक द्वारा कथित तारीख थी 'मजा महदी'। ""

जायसी ने सैयद मुहम्मद के गुरु-रूप में शेखा दानियाल का उल्लेख किया है—''दानियाल गुरु पंथ लखाए। हजरित ख्वाज खिजिर तिन्ह पाए। भए परसन ओहि हजरित ख्वाज। लइ मेरइ जह सैयद राजे।" 'अखरावट' का कथन सीधा और इससे अधिक स्पष्ट है—''अलहदाद जग सिद्ध नवेला। सैयद मुहमद के वै चेला। सैयद मुहमद महँदी साँचा। दानियाल सिख दीन्ह सुवाचा।" इससे स्पप्ट तात्पर्य प्रकट होता है कि सैयद मुहम्मद के गुरु का नाम दानियाल था। 'मआसिर-उल्-उमरा' का कथन है कि "वहुत से लोग यह भी समझते हैं कि वह (सैयद मुहम्मद जौनपुरी) शेख दानियाल का शिष्य तथा उत्तराधिकारी था, जो राजी हामिद शाह मानिकपुरी का शिष्य था।" इस कथन मे स्पष्ट संकेत है कि 'मआसिर-उल्-उमरा' के लेखक को इस जनश्रुति में विश्वास नही। 'अखरावट' और 'पदमावत' दोनों में दानियाल तक की परम्परा समान है। ख्वाजा खिज्ज और उनकी पौराणिकता के कारण दानियाल और 'सैयद राजे' की सम्बद्धता सिद्ध करने के लिए राजी हामिद शाह मानिकपुरी को जायसी का 'सैयद राजे' मानना पड़ता है।

'अखरावट' में ख्वाजा खिज्र के पौराणिक व्यक्तित्व के संकेत हैं—''जुग जुग अमर सो हजरत स्वाजे। हजरत नवी रसूल नेवाजे। दानियाल तौं परगट कीन्हा। हजरत ख्वाजा खिजिर किन चीन्हा।" जायसी को दानियाल तक की गुरुपरम्परा का ज्ञान 'अखरावट' की रचना-काल तक हैं और ख्वाजा खिज्र केवल पौराणिक व्यक्ति तक रहते हैं। 'पदमावत' की रचना के समय दानि-याल के गुरु ख्वाजा खिज्र और उनके मार्ग-प्रदर्शक सैयद राज, राजू, रजा, अथवा राजी की परम्परा

५१ बदा०; भाग ३, पृ० ८४। ५२. बदा०; भाग १, पृ० ५०९। ५३. बदा०; भाग १, पृ० ५११। ५४. बदा०; भाग १, पृ० ५१३। ५५. बदा०; भाग १, पृ० ४२१। ५६. पदमावत; ११२०१५-६। ५७. हिंदी अनुवाद; भाग २, पृ० ६४; अं० अनुवाद; पृ० ११६।

तक का परिचय हो जाता है। 'अखरावट' 'आखिरी कलाम' और 'पदमावत' के बीच की रचना, ज्ञात होती है।

रवाजा खिद्य एक प्रसिद्ध सूफी सत हो गये हैं, जिनकी दरगाह मोनपय नामक स्थान में हैं। उसके उत्कीण अभिलेख के अनुसार उस दरगाह के निर्माण का प्रारभ १५वी सब्बाल ९२८ को हुआ या और समाप्ति हुई १५वी रज्जव ९३० हि० को। '' टवाजा खिद्य के पिता का नाम दरिया खाँ शिरवानी था। दरिया खाँ शेख अहमद का पुत्र और शेख मडूकी दरवेश का पौत्र था। क्वाजा खिद्य का पूरा नाम था मिर्या टवाजा खिद्य। निज्ञामुद्दीन ने 'सवकाल-ए-अकवरी' में जिम टवाजा खिद्य विदित्यार का उल्लेख किया है, वह जायसी के ट्याजा खिद्य से अभिन्न है। '' दिल्ली मे यमुना के दूसरे तट पर द्वाजा खिद्य की समाधि थी। जिसके समीप सन् ९८६ हि० में अकवर की सेना उत्तरी थी।' 'अकवरनामा' में जिन ख्वाजा खिद्यियान का उल्लेख है। उनका सवय इन्ही टवाजा खिद्य से होना चाहिए।

वेख सदरुद्दीन राजू कत्ताल, सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम-ए-जहाँनियाँ (मृत्यु ७८५ हि॰) के छषु भाता थे, जिनकी मृत्यु ८२७ हि॰ (१४२४ ई॰) मे हुई थी। मैयद अशरफ जहाँगीर की मृत्य सम्भवत ८४० हि॰ मे हुई थी, इम प्रकार दोनो समकालीन है। जायसी के 'सैयद राजे' ये नहीं है। जायसी ने जिस सैयद राजे की चर्चा की है वे हैं सैयद राज वोदारी जिनकी समाधि और दरगाह वारी मे है। किम्बदन्ती के अनुसार इन्होंने ही वारी की स्थापना की थी। पन्द्रह्यी शताब्दि के मध्य मे इनका वर्तमान रहना कहा जाता है।" इनकी दरगाह ९४४ हि० मे बनवायी गयी थी। ग्रेंड कार्ड लाइन पर मैयद राजे नामक जो स्टेशन है उसके समीपवर्ती ग्राम मे भी इनकी छोटी-सी दरगाह है। किम्बदन्ती के अनुसार इनका नाम मैयद रजा था, जो सैयद राज् हो गया है। इनसे जायसी सम्बद्ध थे, ऐसी जनखुति उस ग्राम मे है। सैपद राजू ने हुसैनशाह जौनपुरी के राजत्व-काल मे कन्नौज मे मसजिद बनवायी थी। उस पर जो अभिलेख उत्कीण है, उसके अनुसार उनके पिता का नाम जलाल था। उसका सयोजक फतह खाँ का पुत्र हरि खाँ या एवं उस अभिलेख के लेखक की दृष्टि में सैयद राजू की योग्यता से सारा संसार प्रकाशित हुआ था। '१ 'मआसिर-उल्-उमरा' में उल्लेख है कि कुछ लोग मीर सैयद मुहम्मद को दानियाल का शिष्य और उत्तराधिकारी मानते हैं और दानियाल को राजी हामिदशाह मानिकपुरी का। इसके ग्रथकार ने किसी प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है, जिससे इसके सत्य की परीक्षा की जा सके एव स्वय उसे भी इस कथन की वास्तविकता में सदेह ज्ञात होता है। शिरेफ ने इस उल्लेख को प्रामाणिक मान लिया है। शेख मुहम्मद गीस के गुरु का नाम था हाजी हामिद। मीर मियाँ

५८ जे० ए० एस० बी० (प्रोसिडिग्स, जन—िवस०, १८७३, पू० ९४-९५) मे उद्भत सोनपुर मसजिद का अभिलेख। ५९ सव०, अ० अ०, भाग २, पू० ७०७। ६० तव० अ०, भाग २, पू० ५१३। ६१ राजपूताना गर्नेटियर, भाग १, पू० २७६। ६२ जे० ए० एस० बी०, प्रोसिडिग्स १८७३, पू० २०४। ६२ ब्राटट्य—अ० अनु०, प्०११६।

मुहम्मद महदी के नाम के साथ भ्रम उत्पन्न होने के कारण हाजी हामिद मानिकपुरी ही राजी या राजू हामिदशाह बन गये है। 'मआसिर-उल्-उमरा' के हिन्दी अनुवादक श्री ब्रजरत्नदास ने काजी हामिद शाह मानिकपुरी लिखा है। हैं

'अखरावट' और 'पदमावत' की परम्पराओं में दानियाल तक समानता है। ख्वाजा खिज्ञ का दोनों में उल्लेख है, किन्तु उनके रूपों में भिन्नता है। 'पदमावत' में सैयद राजे तक की चर्चा आयी है और संभवतः जायसी के पश्चात् जोड़ी गयी है। चिश्तिया सम्प्रदाय के साथ संबंध जोड़ने के प्रयास से कुछ भ्रमों की सृष्टि होती रही है।

इस अपेक्षाकृत सविस्तर चर्चा से हमें कई निष्कर्षों पर पहुँचने में सहायता मिलती है।

- (१) जायसी का जन्म सन् ९०० हिजरी में हुआ और वे शेख बुरहान के शिष्य थे। वे नियाजी अफ़ग़ान एवं महदवी मत के अनुयायी थे।
- (२) जायसी ने शेरशाह के पक्ष से युद्ध किया और अपनी वीरता के कारण 'मिलक' की उपाधि प्राप्त की। शेरशाह ने ऐसा नियम बनाया था कि प्रत्येक सशक्त अफ़ग़ान को सैनिक का कार्य करना पड़ता था। आदेशोल्लंघन का दण्ड था प्राणवध। शेर खाँ (बाद में शेरशाह) जिस समय बाबर के पक्ष में युद्ध कर रहा था, उस समय जायसी उसके साथ थे। 'तुजुके बावरी' में संकलित सूचनाओं के मूल स्रोत से उनका परिचय था।
- (३) 'पदमावत' की प्रतीकात्मकता एवं ऐतिहासिकता के अन्तराल में तत्कालीन घट-नाओं का समावेश है। 'चूड़ामणि' ब्राह्मण हीरामन है। रतनसेन केवल अलाउद्दीनकालीन नहीं है, सिसोदिया वंश के राणा साँगा के पुत्र रायसेन अर्थात् रत्नसेन के साथ इनका साम्य है। पदमावती राजा विक्रमादित्य की कन्या भी है। सूरजमल ही कुंभलनेर नरेश देवपाल है। डोली वाली कथा के भी ऐतिहासिक आधार उपलब्ध हैं।
- (४) जायसी समकालीन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी है। 'पदमावत' की रचना शेरशाह के राज्यारोहण की स्मृति के रक्षार्थ हुई। इसका प्रारंभ १०वी मुहर्रम—हुमायूँ और शेर ख़ॉ के कनौज-युद्ध की तिथि, जिसमें शेर ख़ॉ ने विजय पायी और फलस्वरूप दिल्लीश्वर हुआ—के पश्चात् ही हुआ। 'पदमावत' की प्रतीकात्मकता का आयोजन शेरशाह की मृत्यु के पश्चात् हुआ, जिस समय वे सांसारिकता का पूर्ण त्याग कर धार्मिकता का आवेश ग्रहण करते हैं। सलीम शाह की सभा में इनका वह सम्मान नही रहा होगा जो शेरशाह के काल में उपलब्ध था। सलीमशाह का राजकिव शेख मंगन है, जो मंझन बन गया है।
- (५) जायस इनका जन्मस्थान नहीं। मेरी धारणा है कि इनका जन्म सासाराम में हुआ था और वे शेरशाह के बाल्य सहचर थे। इनका वास्तिवक नाम मियाँ मुहम्मद था और पीछे चलकर शेख की उपाधि से विभूषित हुए। हाजी शेख के एक शिष्य का नाम था शेख मियाँ मुहम्मद। वह हुसैन शाह जौनपुरी का प्रिय-पात्र था; शेख हाजी की इस व्यक्ति पर पुत्रवत् ममता थी। हाजी शेख की मृत्यु ९७९ हि० मे हुई। बदाऊनी (जो प्रारंभ में सासाराय का

६४. हिन्दी अनु०; भाग २, पृ० ६४। ६५. बदा० (अ० अ०); भाग ३, पृ० ३४

निवानी था) और शेख मियाँ मुहम्मद का साक्षात्कार वारी में सन् ९७४ हि० में हुआ था। शेख अलहवाद और शेख बुरहान दोनों का सबध वारी और कालणी से रहा था। बदाऊनी ने शेख सुहम्मद की कवित्व-शिवत, प्रतिभा और धार्मिक प्रवृत्ति का सिवस्तार उल्लेख किया है। शेख हाजी के परिवार में इनके विवाह होने की सभावना है और 'तहाँ दिवस दस पहुने आएउँ में इसके सकेत देखे जा सकते हैं। शेख मुवारक के पाठान्तर रूप में शेख मुहम्मद भी मिला है, इस प्रकार शेख मुहम्मद और मिलक मुहम्मद जायमी में अभिन्नता मिलती है। जायसी की मृत्यु ९४९ हि० में नहीं हुई। सन् ९७४ हि० तक उनका जीवित रहना सभव है। जायसी ने दीर्घायु प्राप्त की थी और अत्यत वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हुई।

- (६) जायसी महदवी मत के अनुयायी थे, जिसका प्रवर्तन मीर मिया मुहम्मद जीनपुरी ने किया था। उनके गुरु का नाम था दोख बुरहान, जिनसे यौगिक क्रियाओं का मामान्य
  ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। महदवी मत के उत्थान मे राजनीतिक मकट की गन्य मानी गयी
  थी। इसके प्रवर्तक मे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य एव सास्कृतिक सगम की प्रेरणा एव भावना नहीं थी।
  इम्लाम की परम्परागत मान्यताओं से च्युति का विरोध करने के लिए इम मत का प्रवर्तन हुआ
  था। जायसी मे इस परम्परा के निर्वाह की आकाक्षा थी। सास्कृतिक सगम के उदार पक्षपाती
  की अपेक्षा वे इस्लाम की गौरववृद्धि के आकाक्षी थे। इस्लाम के गौरव की ही उन्होंने गाथा
  गायी है।
- (७) सैयद अदारफ जहाँगीर पीर अयवा कुल-मूज्य हैं और शेख बुरहान कालपीवाल वीं सान्ता है। हाजों शेख के पुत्र और सैयद अदारफ के पीत्र शेख मुवारक के माध्यम से इन्होंने शेख सुरहान का शिष्यत्व ग्रहण किया। इनकी गुरू-परम्परा शेख दानियाल तक ही प्रामाणिक है। त्वाजा जिष्य वास्तविक से अधिक पौराणिक व्यक्ति हो गये हैं। सैयद राजू का उन्लेख वाद में जोडा गया है। इस अदा वा आधार वही है, जिसने 'मवासिर-उल्-उमरा' के लेपक को अम में डाल दिया।
- (८) मनेर जरीफ वाली प्रति मे अकित तिथि (९११हि॰) भ्रामक है, यह प्रिन ९८१ हि॰ के पूर्व की नहीं हो सक्ती, अत उसके आधार पर निर्णय देना युक्ति-मगत नहीं।

### बच्चन सिंह

## अभिनय, नाटच और नृत्य

अभिनय नाटक का वह तत्त्व है जो इसे साहित्य की अन्य विघाओं से अलग कर देता है। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य—अभिनय के ये चार भेद माने गये हैं और नाटक के प्रयोगात्मक पक्ष की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन भेदों में समाहित नहीं हो जाती। संवाद, वेश-भूषा, रंग-सज्जा, गीत, नृत्य, वाद्य आदि सभी कुछ अभिनय के अंग है। 'अग्निपुराण' में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है—

आभिमुख्यं नयन्नर्थान्विज्ञेयोऽभिनयो वुधैः। चतुर्घा सत्ववागङ्गाहरणाश्रयः॥

अर्थात् नाटक के वर्ण्य विषय को अभिनय के माध्यम से ही दर्शकों के समक्ष लाया जाता है। भरत के 'नाटचशास्त्र' में इसकी व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की गयी है —

"अभित्युपसर्गः। णीवित्ययं घातुः प्रापणार्थः। अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य एरजित्य-च्यत्ययान्तस्याभिनय इति रूपं सिद्धम्। एतच्च घात्वर्थवचनेनावधार्यम्। अत्र रलोके —

> अभिपूर्वस्तु णीञ् धातुराभिमुख्यार्थनिर्णये। यस्मात्प्रयोगं नयति तस्मादभिनयः स्मृतः॥

अभि उपसर्ग है, णीञ् घातु। इसमें अच् प्रत्यय के लगने से अभिनय बना। अर्थात् नाटच प्रयोग को सामाजिकों तक ले जाने को अभिनय कहते हैं।

मिल्लिनाथ ने किरात की टीका में एक स्थान पर कहा है—'अभिनयो रसभावादि व्यञ्जक चेष्टाविशेषः।' डा॰ मनमोहन घोष ने 'अभिनयदर्पण' की भूमिका में लिखा है कि 'अभिनय नाटक के सौन्दर्य तथा उसके अनेक रसात्मक पक्ष के उद्घाटन का साधन है; नाटचग्रंथों को पढ़कर उनका पूर्ण रसास्वादन नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों पर विचार करते हुए अभिनय को पात्रों की अनेकानेक मनोदशाओं और संवेगों का व्यंजनात्मक अनुकरण कहा जा सकता है।' इन व्याख्याओं से स्पष्ट है कि 'अभिनय' का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में किया गया है।

१. नाटचशास्त्र, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, भाग २, पृ० ८१६-७।
२. मल्लिनाथ, किरात, १०-४२। ३. The word Abhinaya may be said to be the means for disclosing to the spectator the beauty for manifold pleasurable aspects of play which cannot be adequately appreciated by simply reading its texts. In consideration of all these facts, Abhinaya may be termed the 'suggestive immitation of the varying moods and

घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंदी-अनुशीलन

अप्रेज़ी के 'ऐक्ट' शब्द को कुछ लोग अभिनय का समानार्थी समझते हैं। प्राय अभिनेताओं का नाटम देखकर लोग कहते हैं कि अमुक की ऐविटग काफी सुन्दर थी। 'ऐक्ट' के सबध में विचार प्रकट करते हुए सुसेन के० लेगर का कहना है कि कोई मानवीय शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया 'ऐक्ट' कही जाती है। यह दृश्य भी हो सकती है और अदृश्य भी। नाटक में इन्ही प्रतिक्रियाओं का भ्रम-स्थापा 'ऐक्ट' कहा जाता है। कहना न होगा वि 'अभिनय' की अपेशा 'ऐक्ट' वहुत सीमित अय में प्रयुक्त हुआ है।

नाटघ और अभिनय का अन्तर भी यहाँ सक्षेप मे स्पष्ट कर लेना चाहिए। 'नाटय' नट धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नटन करना। सस्कृत नाटको मे प्राय 'नाटयित' रान्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द का प्रयोग जिन सदमों मे मिलता है उनके विक्लेषण से इसका अर्थ स्पष्ट हो जायगा। 'अभिज्ञानसाकुन्तलम्' से ही बुद्ध उदाहरण लीजिए — 'इति इरस्स्थान नाटयित', 'इति वृक्षसेचन स्पयित', 'इति श्रमरत्राया स्पयित', 'शकुनला शृङ्कारलज्जा स्पयित', 'वित्वस्य सस्पर्ध स्पयित्या', 'सत्यो विपाद नाटयित्वा परम्परमवलोकयत' — इन उदाहरणो मे 'नाटयित' या 'रूपयित्या', 'सत्यो विपाद नाटयित्वा परम्परमवलोकयत' का नही। और इनसे यह भी प्रयट होता है कि 'नाटयित' या 'रूपयित' न' द से अवस्था-विदोप को अनुकृति ना ही सकेत किया गया है। इन अवस्थाओं की अनुकृति जागिक अभिनय पर मुर्य स्प से और सात्यिक अभिनय पर गौण स्प ने निभर करती है। इस तरह के अन्य मस्कृत नाटको का अव्ययन हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है वि सामान्यत उनमे अभिनयों की प्रधानता रही है।

नाटचयास्त्रों में विशेष प्रवार के नाटच के लिए अनेवानेक मुद्राओं का विधान है। नाटघथास्त्रों में उदिल्खित निर्देश अभिनय क्हे जायेंगे पर रगमव पर उनके प्रयोग को नाटघ सज्ञा दी जायगी। 'वृक्षसेचन' का नाटच करने के लिए शिर को अवधूत मुद्रा में रखकर चेहरे को अधोमुख रखा जायगा। शरीर को थोडा झुकाते हुए क्षे के पास हाथों को निल्नी और पद्मकोश के ढग पर रलना चाहिए। 'शृङ्गारलज्जा' के लिए परावृत्त शिर और लज्जापूर्ण आँखों से काम लेना होगा। 'विधाद' के लिए धूत निर और विषण्ण आँखों का प्रयोग अपेक्षित है। इसी प्रकार और भी समक्षना चाहिए।

प्राचीन नाल का रामम आज के रामच की तरह यथायँवादी नहीं था। आज वृक्षसैचन किया के लिए शकुतला की भूमिका में नाम करने वाली स्त्री झारी लेकर उकत किया के समप्त करने का नाटय करेगी, पर मस्कृत-रामच पर इसका नाटय करने के लिए उसे कुछ विशिष्ट भिमाओं और मुद्राओं का सहारा लेना पडता था। यद्यपि उन भिमाओं और मुद्राओं से बहुत कुछ ययायता का बोध हो जाता था, पर कुछ कियाओं में वैसा नहीं हो पाता था। फिर भी उनके नाटय के लिए नाटय-शास्त्रों में निर्दिष्ट स्विधों का पालन करना पडता था। कभी-कभी ऐमा भी होता कि एन विशेष प्रकार के नाटय के लिए नाटय-स्विधा प्राय व्यर्थ सिद्ध होती थी। ऐसी स्थिति में आचार्यों को अपनी करना श्रवित से वाम लेना पडता था।

emotional states of characters,--मनमोहन घोष, अभिनय दर्पण, भूमिका, पृ० ९ !

नाटचशास्त्रों के अध्ययन से यह पता लगता है कि आंगिक अभिनय को प्राचीन काल से ही विशेष महत्त्व मिलता रहा है। 'नाटचशास्त्र' (भरत) में इसके संबंध में काफ़ी विस्तार से विचार किया गया है। निन्दिकेश्वर ने तो अलग से 'अभिनय-दर्पण' ही लिख डाला। इस ग्रंथ में यद्यपि उल्लेख तो चार प्रकार के अभिनयों का किया गया है फिर भी विवेचन-विश्लेषण आंगिक अभिनय का ही हुआ है। विद्वानों का विचार है कि निन्दिकेश्वर भरत की परंपरा में न पड़कर कृश्वाश्व और शिलालिन की परंपरा में पड़ते हैं, जो संभवतः आंगिक अभिनय पर विशेष जोर देते थे।

पर क्या नृत्य आंगिक अभिनय से भिन्न है ? नाटच से तो नृत्य भिन्न है ही—अन्य-द्भावाश्रयं नृत्यम् (भावाश्रय नृत्य विलकुल पृथक् वस्तु है)—धनंजय के इस सूत्र पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए धनिक ने स्पष्ट कहा है कि नाटच या रूप रसाश्रित होता है तो नृत्य भावाश्रित। वह 'गात्रविक्षेपार्थत्वेन' आंगिक अभिनय ही है। नृत्य में पदार्थाभिनय है तो नाटच में वाक्यार्थ रूप अभिनय। किन्तु आंगिक अभिनय और नृत्य को समानार्थी नही कहा जा सकता, फिर भी दोनों का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। अभिनय नृत्य का अनिवार्य अंग है, शास्त्रानुमोदित अनेकानेक अंगोपांग विक्षेप ही तो नृत्य है। शारंगदेव ने अपने 'संगीत-रत्नाकर' (७१२८) में नृत्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि नृत्य में आंगिक अभिनय द्वारा भावाभिव्यक्ति की जाती है। 'अभिनय-दर्पण' में नटन के तीन भेद माने गये है—नाटच, नृत्त और नृत्य। इससे भी स्पष्ट है कि कुछ अर्थों में तीनों में समानता है पर कुछ अर्थों में ये भिन्न है। दशरूपककार ने इनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

'अभिनय-दर्पण' में नृत्य-अभिनय का ही वर्णन किया गया है। निन्दिकेश्वर के अनुसार यह नर्तिकियों का ही कार्य है। पात्र-लक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है —

तन्वी रूपवती श्यामा पीनोन्नतपयोधरा।। प्रगल्भा सरसा कान्ता कुशला ग्रहमोक्षयोः। विशाललोचना गीतवाद्यतालानुवर्तिनी।। परार्ध्यं भूषा सम्पन्ना प्रसन्नमुखपङ्कजा।

एवंविधि गुणोपेता नर्तकी समुदीरिता।।—अभि० दर्पण, २३, २४, २५। नृत्य, अभिनय और मुद्राओं के संबंध में 'अभिनय-दर्पण' में जो वर्गीकरण किया गया है वह किन्हीं अंशों में 'नाटचशास्त्र' और 'अग्निपुराण' के वर्गीकरणों से मिलता-जुलता है।

'नाटचशास्त्र' में शिर, हस्त, उर, पार्श्व, किट और पाद छः अंग माने गये है तथा नेत्र, भ्रू, नासिका, अधर, कपोल, चिबुक उपांग। 'अभिनय-दर्पण' में अंग, उपांग के अतिरिक्त प्रत्यंग की भी एक कोटि है। अंग के अन्तर्गत जिन अवयवों का उल्लेख भरत ने किया है निन्दिकेश्वर ने भी उन्हीं के नाम गिनाये है। प्रत्यांगों में उसने स्कन्ध, बाहु, पीठ, उदर और जंघों की गणना की है। उसके अनुसार दृष्टि, भ्रूपुट, तारा, कपोल, नासिका, अधर, दशन, जिह्ना, चिबुक और वदन उपांगों में परिगणित होते है। 'अग्निपुराण' मे भी अंग और प्रत्यंग के ही उल्लेख है।

अभिनेय क्रियाकलापो का प्रतिपादन करना है, अत रगमच के लिए त्याज्य कामशास्त्रीय दृश्यो के विषय मे भी आचार्य भरत स्थान-स्थान पर चेतावनी देते गये हैं —

यदा स्वपेदयंवदादेकाको सहितोऽपि वा।
चुम्वनालिङ्गन चैव तथा गृह्य च यद् भवेत ॥
दन्त नलक्षत छेय नीवी सस्रनमेव च।
स्तनाधरविमदं च रगमध्ये न कारसेत्॥
—ना० शा० २४।२८६, २८७।

इन भव उल्लेखो से स्पप्ट हो जाता है कि नायक-नायिका-भेद सम्वन्वो प्रसग के निर्माण के समय भरत के समक्ष कामशास्त्रीय सिद्धान्तो का पुष्टाधार विद्यमान होगा।

इनी प्रकार रहट भी, जिनका नायक-नायिका-भेद-प्रसग सर्वप्रयम व्यवस्थित और शताब्दियो पर्यन्त अनुष्टत रहा है, अपने ग्रन्य के इमी प्रसग में कामशास्त्रीय घारणाओं वो उरिल-खित करने के लोभ को सवरण नहीं कर सके। उनके शब्दों मे—

- (क) सुकुमारा पुरुषाणामाराध्या योपित सदा तत्वे । तदिनिच्छ्या प्रवृत्त शृगार नादायेन्मूर्य ॥ वाग्मी समप्रवणक्वादुभिराराघयेन्नारीम् । तत्वामिना महीयो यस्माच्छूङ्गारसवस्वम् ॥ —का० आ०१४।१५,१६ ।
- (ख) सामप्रदानभेदौ प्रणतिरुपेक्षा प्रसगिवभ्रश ।
   अत्रैते पदुपाया दण्डस्तिव ह हिन्त प्रगारम् ॥—वही १४।२७ ।

कामशास्त्र और काव्यशास्त्रीय नायक-नायिका-भेद निरूपण

केवल इतना ही नहीं, एक और काव्यशास्त्रों तथा नाट्यशास्त्रों और दूसरी और काम-शास्त्रों की नायक-नायिका सम्बन्धी सामग्री की पारस्परिक तुलना की जाय तो इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि काव्यशास्त्री इस प्रसंग के लिए कामशास्त्र का अधिकाधिक ऋणी है। यह अलग प्रसंग है वि पारिभाषिक शब्दावली में वहीं-कही अन्तर हो, पर दोनों शास्त्रों के विषय-सामग्री विषयक दृष्टिकोण और स्वरूपाध्यान में विशेष अन्तर नहीं है। उदाहरणार्थ—काव्यशास्त्रीय नायक-नायिका के गुण लगभग वही है, जो कामसूत्र में उल्लिखित हैं, तथा नाटनशास्त्र का वैशिक (रिसक) कामसूत्र के ही रिसक का सक्षिप्त संस्करण-मात्र है। यास्यायन-मम्मत नायक के तीन प्रकार पति, प्रचटन और वैशिक वाव्यशास्त्रीय नायक-मेदो—पति, उपपति और वैशिक वा स्वरूप से हिन्दी आचार्यों में केशवदास ने प्रचटन और प्रकाश नायकों का उल्लेख किया है। उनका मूल रूप कामसूत्र में विणत अन्त पुरनामी प्रचटन और अप्रचटन भोगों के प्रयोवता नायकों में मिल जाता

२ का० सू० ६।१।१२, १३, १४।

३ ना० ज्ञा० २५।१-८, का० सु० १।४ (सम्पूर्ण)।

है। इसी प्रकार काव्यशास्त्रीय अनुकूल, दक्षिण, शठ और धूर्त नायकों का स्रोत भी कामशास्त्र में उल्लिखित पुरुप-व्यवहार में उपलब्ध हो जाता है, तथा उत्तम, मध्यम और अधम नायकों का भी।

काव्यशास्त्रीय नायिका भेदों में स्वकीया नायिका कामशास्त्रीय 'कन्या' नायिका का पर्याय सी है। 'परकीया और वेश्या नायिकाएँ भी 'कामशास्त्र' में उल्लिखित है। भोज-सम्मत पुनर्भू का स्रोत भी 'कामसूत्र' में मिल जाता है। 'इसी प्रकार स्वकीया के नवोढ़ा और विस्रव्धनवोढ़ा तथा ज्येष्ठा और कनिष्ठा नामक उपभेदों को भी 'कामसूत्र' के स्वतन्त्र अध्यायों अथवा प्रकरणों में स्थान मिला है। 'परकीया के उद्बुद्धा और उद्बोधिता नायिकाओं और इन्हीं के अन्तर्गत सुखसाध्या और असाध्या नायिकाओं का मूल स्रोत कामसूत्र के अयत्नसाध्य योषित्, परिचयसम्पादन-(बाह्य तथा आभ्यन्तर-) विधि और भाव-परीक्षा नामक प्रकरणों में सरलतापूर्वक मिल जाता है। ''

उधर रुद्रट और इधर केशव ने अगम्या नारियों की जो सूची प्रस्तुत की है, उसका स्रोत भी 'कामसूत्र' में उपलब्ध है। काव्यशास्त्रीय नायक-सहायों में से पीठमर्द, विट और विदूषक का स्वरूप-निरूपण कामसूत्र के 'नागरिक वृत्ता' नामक अध्याय में हुआ है। '' 'कामसूत्र' में निस्सृष्टार्था, परिमितार्था, पत्रहारी, स्वयंदूती, मूढ़दूती, भार्यादूती, मूकदूती और वातदूती—इन आठ दूतियों का उल्लेख हुआ है। इधर काव्यशास्त्रीय तीन दूतियों में से 'निस्सृष्टार्थी' तथा 'परि-मितार्थी' तो वही है और 'सन्देशहारिका' में वात्स्यायन-सम्मत शेष सभी दूतियों का समावेश हो जाता है। ''

कामशास्त्रीय ग्रन्थों—'कामसूत्र', 'रितरहस्य', 'अनंगरंग' और 'पंचसायक' में कामशास्त्र के निजी नायक-नायिका-भेदों का उल्लेख भी हुआ है। प्रमाण, भाव और काल के आधार पर नायक-नायिका के प्रमुख तीन-तीन भेद माने गये है, <sup>१३</sup> पर ये भेद संभवतः विशुद्ध रूप में रितिक्रिया से सम्बद्ध होने के कारण काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में उल्लिखित नहीं हुए। नारी के शारीरिक गठन, अंगविन्यास तथा गित, रुचिभिन्नता, प्रकृतिभिन्नता और यौन-वासना को लक्ष्य में रखकर इसे चार भेदों में विभक्त किया गया है—पिद्मनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। <sup>१४</sup> संस्कृत-काव्यशास्त्रियों में श्रीकृष्ण किया अकवरशाह को छोड़कर किसी भी अन्य आचार्य ने इन भेदों का उल्लेख नहीं किया। हिन्दी आचार्यों में भी केशव देव, सोमनाथ, दास, तोप आदि इने-गिने आचार्यों ने इन भेदों की चर्चामात्र की है।

४. शृं० मं०;पृष्ठ ५०; र० प्रि० २।८, ९, १२, १३, १५, १७। का० सू० १।५।२८, २९, ३१; ५।१।५०। ५. वहीं; ४।५।८५; ७।२, ५८, ५९; १।५।३०। ६. वहीं; १।५।१, ४। ७. वहीं; १।५।५, ४। ८. अ० पु० ३३९।४१; स० क० म० ५।११२; का० सू० १।५।४। ९. वहीं; ३।२ सम्पूर्ण; ४।२ (पृ० २०९-२१३)। १०. वहीं; ५।१।५१, ५२; ५।२।४-१७; ५।३।१-३०। ११. वहीं; १।४।४४, ४५। १२. वहीं; ४।४।४४; सा० द० ३।४७। १३. का० सू० २।११-४, ९, १३-१५, १७, १८; रितरहस्य; पृष्ठ ३६-३८; अनंगरंग १।१-१५। १४. रितरहस्यजात्यिकार १०-१९।

#### रामकुमार वर्मा

### हिन्दी साहित्य में प्रतीक-योजना

साहित्य मानव-जीवन की सवेद-जन्य अनुभूतियों की अभिव्यक्ति वा सबसे अधिक सम्पन्न माध्यम है। वनी-वभी उसकी अनुभूति इतनी तीव्र होनी है कि अध्युधारा भी उसकी अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो सकती। यह साहित्यकार की कुसलता पर ही निर्भर है कि वह किस प्रनार अपनी अनुभूतियों को भाषा के परिवान में सजा दे। किन्तु प्राय भाषा सवेगजन्य अनुभूतियों को भाषा के परिवान में सजा दे। किन्तु प्राय भाषा सवेगजन्य अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में असमय रहती है। जब लेखक अपनी भावना और भाषा को समानान्तर नहीं पाता है, तो वह ऐसी कलात्मक युक्ति की खोज करता है, जो उसकी अनुभूति को सफलतापूर्वक व्यक्त कर चिरस्थायों बना सके। प्रतीकों की भाषा एक ऐसी ही युक्ति है, जिसे कुशल लेखक अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को व्यापम एव पूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त करता है।

प्रतीव-योजना या इतिहास बहुत प्राचीन है। ऋषेद में किब जब प्रकृति की महानता और विकरालता से आकात हुआ, तब उसने ऐसे मन उच्चरित किये, जो पहेली से थे। उन मनो की कूट भाषा में ही प्रतीको का आदि स्वरूप सुरक्षित है। आज भी वे मन उल्ले हुए लगते हैं और विज्ञ टीकाक्षार उनका अर्थ स्पष्ट करने में अनमर्थ हैं। यह मन तत्वज्ञान के मून सिद्धानों का भी निरुपण करते हैं। बहुत सी ऐसी वन्तुएँ हैं जिन्हें नेनों में नहीं देना जा मकता, सूर्य और बन्द्र, भेष और झज़ाबात अपने अन्तराल में मानव के भविष्य का गरेना लिपाये हुए हैं। प्रकृति के अद्भुत रहस्य साधारण भाषा में व्यक्त नहीं किये जा गनते। 'ऋषेद' के प्रथम मण्डन में एक कूटक्लोक है—'अन्यकारमय रजनी ने सुन्दर शिधु को जन्म दिया, जी आनाश में विचरण कर रहा है।' स्पष्ट है कि यहाँ रिव के उदय होने वा मवेत है।

उपनिषद् में प्रतीकों का उपयोग दार्शनिक मिद्धान्तों के स्पटीवरण के लिए हुआ है। वृह्दारण्यव' उपिषद् में अक्वत्य वृक्ष के प्रतीक वा प्रयोग हुआ है, जो चिरन्तन है, जिमकी गामाएँ अयोमुन्ती हैं और मूल कच्चों मुखी। इस प्रतीव वा अभिप्राय ब्रह्म से है, जो इस मृष्टि में निभिन्न रुपों में विद्यमान है।

महाकाव्य-पुग (Epic Age) में 'महाभारत' की प्रतीक-योजा। सर्वेशेष्ठ है। 'महा-भारत' में प्रतीका की सन्या ८८०० बतायी जाती है। ये प्रतीक जलकारों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन प्रतीको का मौन्दय उपमाओं और रूपकों के माध्यम से निकर उठा है। यह परम्परा 'श्रीमद्भागवत' में भी अपुष्ण रही है, जिसमें अनेकानेक दार्गानक सिद्धान्त प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ह। अपन्नम तथा हिन्दी की प्रारम्भिक बोलियों में प्रतीकों की भाषा को 'सधा- भाषा' की संज्ञा से अभिहित किया गया। सिद्धों ने, जिनकी संख्या ८४ है, वज्जयान सम्प्रदाय की विचित्र साधना-पद्धित की अभिव्यक्ति में अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है।

भुसुिकपा ने जीवन को एक अँधेरी रात माना है और मृत्यु को एक चूहा, जो निरन्तर हमारे जीवन को नष्ट करता रहता है। धीरे-धीरे इन प्रतीकों ने उलटबाँसियों का रूप ले लिया, जिनमें परस्पर विरोधी लगने वाले प्रतीकों द्वारा गंभीर और दार्शनिक भाव-भूमि को स्पष्ट किया गया। वैसे देखने में यह उलटबाँसियाँ निरर्थक सी लगती हैं, किन्तु व्याख्या करने पर इनका अद्भुत अर्थ-सौंदर्य साकार हो उठता है। कुक्कुरिपा ने लिखा है—'बलद विआअल गविया बाँझ।' अर्थात् बैल ने बछड़ा जना और गाय बन्ध्या रही। इसका अर्थ है कि बैलरूपी संदर्भ से ज्ञान का प्रसार होता है, किन्तु मायारूपी गौ असत् और निरर्थक है। नाथ-योगियों और संत किवयों ने इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। हिन्दी के सगुणोपासक किवयों ने भी प्रतीकों की यह भाषा प्रयुक्त की है।

रीति-युग में प्रतीक-योजना ने दो रूप ग्रहण किये: एक तो 'किव-पिरपाटी' का और दूसरी 'रूपक-योजना' का। इन दोनों रूपों में कलात्मकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी है। किव-पिरपाटी से उन मान्यताओं का बोध होता है, जिन्हें परम्परा से किव-गण सत्य मानते आये हैं। किवियों ने ऐसे प्रतीकों का प्रयोग भावानुभूति को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया है, जो अपनी विशेषता के कारण किसी भावना के मूर्त-स्वरूप की भाँति स्वीकृत हो गये है। चातक प्रेम की अनन्यता का, हंस नीर-क्षीर विवेक का, जल-रिहत मीन प्रेम की दृढता का प्रतीक बनकर उन भावनाओं के प्रतिनिधि से बन गये है। अपने गुणों के कारण प्रकृति की अनेक वस्तुएँ सौन्दर्य का उपमान बनकर कियों की लेखनी का आभूषण बनीं—मीन, मृग और कमल नयनों के उपमान बने, भ्रमर और व्याल काले केशों की शोभा के लिए प्रयुक्त हुए, केहिर के किट की समानता प्रेयिस के क्षीण किट से की गयी और गंभीर चाल के कारण प्रेयिस को गजगामिनी कहा गया। इन, उपमानों का प्रयोग प्राचीन समय से आज तक के किवयों ने अनेक बार किया है और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप प्रदान करने की चेष्टा की गयी है।

आधुनिक काल में प्रतीक-योजना ने छायावाद और रहस्यवाद की दार्शनिक भावधारा की अभिव्यक्ति में सहायता दी है। छायावादी तथा रहस्यवादी किवयों ने फूलों की कान्ति में असीम और चिरन्तन शक्ति की मुस्कान का व्यक्त रूप देखा और लहरों के आवर्तन-प्रत्यावर्तन में प्रकृति के फैंले हुए हाथों के दर्शन किये, जो शाश्वत सत्य के दोनों कूलों का स्पर्श करते हैं। प्रयोग-वाद और अभिव्यंजनावाद में झोपड़ी निर्जन का प्रतीक बनी और महल पूँजीपितयों के के प्रतीक हुए। परम्परागत शास्त्रीय प्रतीकों का स्थान नवीन प्रतीकों ने ले लिया, जो अपने व्यंजना-क्षेत्र में अधिक व्यापक बने। कभी-कभी उनकी व्यंजना केवल भावात्मक होती है। अकेले रहना घृणा का सूचक समझा जाता है और मोटा होना तुष्टि का। इस प्रकार आज हिन्दी साहित्य में प्रतीक-योजना मूर्त से अमूर्त की ओर उन्मुख हो रही है।

प्रतीक-योजना के प्रमुख तत्वों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जावेगा कि प्रतीकों का उपयोग किन-किन अवस्थाओं में किया जाता है। हमें यह भी ज्ञात हो जावेगा कि प्रतीक-योजना का धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

विकास किस प्रकार हुआ। यह देखा जा चुका है कि प्रतीव-योजना का उद्भव अनुमूर्ति की सवल और अधिक व्यजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए ही हुआ। विस्मय की भावना और आनन्द की कामना का योग प्रतीको के प्रयोग मे अन्तर्निहित है। प्रतीकात्मक शैली की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं, यह शैली नी रम और अलकार की महायता से आनन्द और चमत्कार की सृष्टि करती है। प्रतीकात्मक शैली को निम्नलिखित ल वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, इन्हीं अवसरी पर प्रतीकात्मक शैली का उपयोग किया जाता है—

- १—सौन्दर्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए,
- २-किसी भाव को छिपाकर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए,
- ३--दार्शनिक भावधारा की अभिव्यक्ति के निमित्त,
- ४—रहस्यात्मक अनुभूति की परस्पर विरोधी (उलटवाँसियो के रूप में) अभिव्यक्ति के अवसर पर,
- ५-कवि-सत्य को आदश रूप देने के लिए, तथा
- ६---मनोवैज्ञानिक भावना के क्षेत्र-विस्तार के लिए।

सक्षेप मे इन विभिन्न वर्गों की व्यास्या की जा सकती है। सौन्दर्यात्मक अनुभूति अपनी अभिव्यक्ति के लिए ऐसे दो शब्दों का आश्रय लेती है जो उपमेय या वस्तू से पूर्ण समानता रखते हो। इस प्रकार एक शब्द-चित्र का निर्माण होता है। यह शब्द-चित्र कुछ शब्दो और अलकारो की सहायता से ऐसे भाव की व्यजना कर सकता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, किन्तु व्याख्या करने पर सहज चमत्कार और आनन्द की सिष्ट करना है। जब दर्शन साहित्य-क्षेत्र मे प्रविष्ट होता है, तो निसी दूसरे प्रकार के शब्द-मण्डार नी आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्य प्रकार के रूपको का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकृति के मजीव और जड तत्वो से किसी दार्शनिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के हेतु लिये जाते हैं। व्यक्तिगत दार्शनिक अनुभूति से जिस अद्भुत आनन्द की सृष्टि होती है, उमे 'रहस्यवाद' की सज्ञा दी जाती है। यह रहस्यात्मक अनुभूति इन्द्रिय-जन्य मात्र नहीं होती, वह तो सहज अनुभृति है, जिसमे कार्य-कारण-सम्बन्य का प्रश्न नहीं रहता। इस अनु-भूति की अभिव्यक्ति में जिन रूपको का प्रयोग किया जाता है वे कार्य-कारण-सम्बन्ध से मुक्त होने के कारण परम्पर विरोधी हो जाते हैं, इमीलिए रहस्यात्मक अनुभृति की अभिव्यक्ति-रौली 'उलटवाँमी' कहलाती है। योग की पचम अवस्था 'प्रत्याहार' मे योगी अथवा रहस्यवादी कवि इन्द्रियों के प्रभाव से पूर्णत मुक्त हो जाता है और वह अपने शरीर की पार्थिव सीमा से दूर होकर अपनी इद्रियों की गति उलटी वर देता है, वे वहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही उसकी अनुभतियों की अभिव्यक्ति सामान्य अनुभूतियों की विरोधी जान पडती है, इसलिए उसे उलटवाँसी बहते हैं।

जब प्रतीको का प्रयोग आदत्त को सिद्धि के लिए होता है तो उन सब विषयों का वर्गी-करण किया जाता है जो किसी गुण के लिए प्रयुक्त हो सकें। वस्तु और गुण इतने अधिक समान होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। इससे साहित्यिक अभिव्यक्ति में सींदर्य और मक्षिन्तीकरण दोनों को एक साथ मुख्ट होनी है। वर्तमान युग में मनोविज्ञान भी विज्ञान की एक ज्ञाखा का रूप ग्रहण करता है, जब काव्या-त्मक जैली के द्वारा बाह्य जगत् का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। चित्रित वस्तुएँ अपनी पार्थिवता त्याग कर आत्मा के रूप में ही हमारे सम्मुख आती हैं। इस भाँति प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मनो-भावों की गहराई को बाह्यतत्वों के मापदण्ड से मापती है।

प्रतीकात्मक शैली को साहित्यिक अभिव्यक्ति के सबल माध्यम के रूप में ग्रहण किया जाता है। संस्कृति और सम्यता के विकास के साथ-साथ यह शैली और अधिक परिपुष्ट होकर सौन्दर्यात्मक अनुभूति को साहित्यिक सौंदर्य देती रहेगी।

#### मनोहरलाल गौड

### शेख़ आलम

शुक्त जी के हिन्दी साहित्य के इतिहाम में दो आलम किव दिये हुए है। एक भिक्तिल की फुटकल रचनाओं का कर्ता जिसका समय उन्हीं के अनुसार सवत् १६३९-४० वि० है। इसका प्रमाण है किव के द्वारा 'माधवानल कामकदला' में दिया गया रचनाकाल हिजरी सन् ९९१। उसने इस रचना के प्रारम्भ में सूफी किवयों की परम्परा से अपने समकालीन शासक अकबर की प्रशासा की है, साथ ही टोडरमल का भी स्मरण किया है---

जगपति राज कोटि जुग कीजे, साह जलाल छत्रपति जीजे। दिल्ली पति अकवर सुल्ताना, सप्त दीप मेंह जाकी आना।। आगे रहे महामति भन्नी, नृपराजा टोडरमल खत्री। सन नव से इकानवे आहि, करीं कया अब बोलो ताहि।।

इससे स्पष्ट रूप से आलम का काव्यकाल ईमा की सोलहवी जताब्दी का अतिम पाद निश्चित होता है। इसका जीवनचरित्र अज्ञात है।

दूसरा आलम रीतिकाल के फुटकल कवियों में माना गया है। इनका समय बहादुरशाह के समकालीन स॰ १६८३ के आसपान स्थिर हुआ है। वहादुरशाह का शासनकाल सन् १७०७-१२ है। आलम को इनका समसामयिक मानने का आधार शिवसिंह सरोज में दिया हुआ एक सर्वैया है जिसमें बहादुरशाह (मुअच्चम) की यह कह कर प्रशसा की गयी है कि वह आलम कवि ना पालन करते हैं—

जानत औलि किताबन को जे निसाफ के माने कहे है ते चीन्हे। पालत है इत आलम को उत नीके रहीम के नाम को लीन्हे।। मौजमशाह तुम्हें करता करिंबे को दिलीपति हैं वर दीन्हे। गांबल हैं ते रहें कितहूं कहूँ काबिल होत हैं काबिल कीन्हे।।

पद्म की दूसरी पिनत में स्पष्ट कहा गया है कि, हे 'मुअरजमशाह, तुम इधर आलम विन को आश्रय देकर उसकी पालना करते हो और दूसरी और रहीम का नाम-स्मरण करते हो'। इसमें 'आलम' और 'रहीम' दलेप द्वारा ससार और आलम किन एन परमेश्वर और रहीम विन के दुहरे अथ देते हैं। इससे भी आलम का मुअरजमशाह वा समवालीन होना निर्वाध सिद्ध है।

पहले इस सबैया के प्रमाण पर मत्रहुवी घताब्दी ईसवी के अतिम पाद मे एक ही आलम माना जाता था। 'मिश्रवन्दु विनोद' और 'हिन्दी दाब्दसागर' की भूमिका मे एक ही आलम स्वीकार निया गया है। पर उत्तरकाल में 'मायवानलनामकदला' के प्रकाश में आने पर अकवरकालीन एक और पृथक् आलम माना गया। शुक्ल जी के एति द्विषयक इतिहास का यह इतिहास है। रीतिकाल के आलम के विषय में दो किंवदिन्तियाँ भी थीं। एक थी उनके शेख नाम की रंगरेजिन के साथ प्रेम-विवाह की और दूसरी थी मुअज्जम के साथ हास-परिहास की। इन्हें भी सहायक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार हिन्दी संसार में दो आलम माने जाने की परम्परा बन गयी। पर बाद में सन् १९५० और ५२ में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आलम के विषय में दो लेख प्रकाशित किये और उनमें तर्क देकर यह प्रमाणित किया कि आलम एक ही किंव है। विद्वानों ने इस स्थापना को स्वीकार कर लिया। परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक 'नव निबंध' के आलम विषयक लेख में यही बात मानी है।

मेरा निवेदन यह है कि आलम की विभिन्न रचनाओं के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता। उनसे तो दो ही आलम सिद्ध होते है। अपनी बात कहने से पहले मैं मिश्र जी की उक्तियों को प्रस्तुत करूँ। ये चार भागों में बाँटी जा सकती है--(१) 'जानत औलि कितावन कौं' आदि सवैया आलमकृत भूल से समझ लिया गया है। यह मुअज्जम के आश्रित कवि जैतसिंह महापात्र का है। उन्ही के 'आजमप्रकाश' में यह मिला है। (२) अनेक संग्रहात्मक हस्तलेखों में प्रवन्यकार और मुक्तककार आलम के पद्य साथ-साथ संगृहीत मिलते है। (३) आलम के पद्यों का संग्रह संवत् १७१२ से होने लगा था। यह हस्तलेखों के लिपिकाल से प्रमाणित होता है। कवि का काव्यकाल इससे पूर्व का अवश्य होना चाहिए। (४) मुक्तककार आलम के एक पद्य में कामकंदला का नाम आया है। इससे संकेत मिलता है कि कवि कामकंदला की कथा से परिचित है। इससे यह अनुमान करना सम्भव हो जाता है कि मुक्तककार आलम ही प्रबंधकार है। ये युक्तियाँ पर्याप्त बलवती है। पर प्रबंधकार आलम की भाषा-शैली मुक्तककार की भाषा-शैली से इतनी भिन्न है कि उन्हें एक मानना अत्यन्त असंगत लगता है। तुलसीदास जी के निदर्शन पर यह तो कह सकते है कि मुक्तक और प्रबंधों के लिए क्रमशः जजभाषा और अवधी के प्रयोग की परम्परा थी, पर भाषा-भेद हो जाने पर भी एक किव की अभिन्यंजना-शैली एक ही रहती है। अवधी और व्रजभाषा दोनों में गोस्वामी जी के भाव. अलंकार और अभिव्यंजना की प्रणाली एक सी है। आलम की रचनाओं में समानता कम और असमानताएँ बहुत है।

'सुदामा चिरत्र' की भाषा तो कथमिप सोलहवी शताब्दी की नहीं हो सकती। वह बहुत अर्वाचीन है। मुक्तककार आलम अलंकृत एवं कल्पनाप्रवण शैली के भावविभोर पर चमत्कार-प्रेमी कि है। प्रबंधकार आलम इतिवृत्तात्मक ढंग से सरल कथाकार है। एक सरल सत्यान्वेषी है तो दूसरा सजावट का शौकीन। एक की प्रेमानुभूति गंभीर हैं तो वेगवती नहीं। दूसरे की अनुभूति सान्द्र, वेगवती और कुत्हलयुक्त है। इसलिए यही तथ्य प्रामाणिक लगता है कि आलम दो हैं—एक ईसा की सोलहवी शताब्दी के अंत में था और दूसरा सत्रहवी शताब्दी के अंत में। 'सुदामाचरित्र' दूसरे आलम की प्रारम्भिक कृति लगती है।

मिश्र जी की युक्तियों को भी इस वदली दृष्टि से परखा जा सकता है। 'जानत औलि' आदि सवैया के जैतिसह कृत माने जाने पर प्रस्तुत मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। आलम का मुबर्जिम की छुपा का पात्र होने का तथ्य तो हर दशा मे प्रमाणित हो जाता है। पद्य मे 'आलम' अन्य पुरुष के रूप मे गृहीत है। यह आलम द्वारा भी तथा अन्य किसी के द्वारा भी हो सकता है। पद्यों का सग्रह रसिकता के आधार पर हुआ करता है। भिन्नकालीन दो आलमों के पद्यों का एक साथ सगृहीत होना सभव है। प्रसग्वश या प्रसिद्धि के कारण जीवन-काल से ही आलम की रचनाओं का सग्रह प्रारम्भ हो गया होगा, अत सबत् १७१२ वि० मे उनके पद्यों का दूसरे के पद्यों के साथ सग्रह कोई आपत्ति की वात नहीं। वास्तव में आलम मुअर्ज्य में समकालीन होकर भी समवयस्क नहीं थे, उनसे आयु में वडे होंगे। दूसरे सवैया की रचना के समय 'मुअर्ज्य 'राज्याधिरूड नहीं लगते। 'मौजमशाह तुम्ह करता करिये को दिलीपति है वर दीन्हें 'से यही प्रतीत होता है। औरगज्यें ने उन्हें 'दिरलीपति करिये को' वरदान दिया था, राज्याधिकार नहीं। 'माववानल कामकदला' की कथा इतनी प्रचलित थी कि उसका परिचय आलम जैसे प्रेम-श्रुगार के किय को होना सभव है। इसलिए उपयुंक्त तर्क दोनो मान्यताओं में समाहित हो सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण और विशेष विचारणीय वात 'सुदामाचरित' को रेखता भाषा की है। ऐसी भाषा सत्रहवी शताब्दी में ही साहित्य में प्रयुक्त हुई थी, अकबर के काल में नहीं। इघर रेखता वा प्रयोग 'आलमकेलि' के कुछ पद्यों में भी मिलता है। 'सुदामाचरित्र' में 'आलम' नाम दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों जगह ससार के शिल्प्यार्थ के साथ है जैसा कि 'जानत औलि' वाले सबैया में है। फठत यही अनुमान निर्दोष लगता है कि आलम दो हैं और 'आलम-केलि' तथा 'सुदामाचरित्र' रीतिकालीन आलम की रचनाएँ हैं, भिक्तकालीन आलम की नहीं।

साधवानल कामकदला—सिवतनालीन वालम की दो रचनाएँ प्राप्त हैं—'माधवानल कामकदला, और 'स्थाम सनेटी'। पहली मे उत्तरभारत की प्रसिद्ध माधवानल तथा कामकदला की प्रेम-क्या है जो बालम के अतिरिक्त अनेक किवयो द्वारा हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, सस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के काल्यो का विषय वनी है। इसकी एक वडी सुद्ध हस्तिलिखित प्रति नागरी-प्रचारिणी-सभा के सप्रहालय मे है। ऐमा ही सुद्ध एक दूसरा हस्तिलेख लखनऊ के डॉ॰ भवानी-प्रचार याजनीक के पास है। अतर इतना है कि लखनऊ चाली प्रति का पाठ अपेक्षाकृत वडा है। इसमे पाधवानल के पिता का पूरा विवरण, माधवानल-कामकदला के पूर्व जन्म की कथा आदि के अश बढे हुए हैं। प्रत्येक दोहें के साथ उसीने अर्थ का एक सोरठा भी साथ में रहता है। उसकी अनावस्य कता स्पष्ट सिद्ध करती है कि वह बाद में बढाया गया है।

लेपिन प्राचीन रचनाओं में छोटो और वडी दोनों प्रकार की कथाओं की परम्परा मिलती है। गणपित ने 'माघवानल कामकदला प्रवध' में वडा ही रूप अपनाया है। इसी रूप को वोघा ने 'विरह्वारील' में प्रयुक्त किया है। छोट रूप को लेकर लिखे गये गय हैं—माघव शर्मा का प्रजमापा में लिखा हुआ 'माघवानलकामकदलारसिवलास' (भवत १६०० वि०), कुशललाम की राजस्थानी में लिखी 'माघवानलकामकदलाचउपई' (सवत् १६१६ वि०), दामोदर की 'माघवानल वया' एवं आनन्दधर या अनुमानत १० वी शताब्दी का मस्कृत 'माघवानल नाटक'।

अधिक संख्या में कथा का छोटा रूप ही अपनाया गया है। आलम की रचना में बढ़ा हुआ अंश वाद का परिवर्तन लगता है।

यह रचना है तो सूफियों के अनुकरण पर मसनवी शैली में दोहे-चौपाइयों में लिखी हुई, कथा का विभाजन भी खण्डों में हुआ है, पर सूफियों का सा साम्प्रदायिक रहस्य इसमें नहीं निहित हुआ है। सीधे सरल ढंग से प्रेमकथा का आख्यान किन देया है। इस शैली की दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्व है। इससे अनुमान होता है कि पहले लोक प्रसिद्ध प्रेमकथाओं का सूफी मार्ग तथा सरल इतिवृत्तमार्ग दोनों प्रकार से साहित्य में प्रयोग होता था।

स्यामसनेही—'स्यामसनेही' की रचना भी 'माधवानलकामकंदला' की भाँति मसनवी शैली में दोहे चौपाइयों में हुई है। इसकी एक शुद्ध हस्तलिखित प्रति लखनऊ के डॉ॰ भवानीशंकर याजनीक के पास है। श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की प्रसिद्ध कथा इसका विषय है। 'स्याम-सनेही' शब्द का प्रयोग रुक्मिणी के लिए हुआ है—

हरित पीत भई स्यामसनेही, तामें हरही मीन हुइ देही।

कथा के स्रोत की चर्चा करते हुए किव ने स्वयं प्रारम्भ में बताया है कि यह 'भागवत' के दशम स्कंध में उसने सुनी थी। सुनकर चित्त में इस प्रकार शान्ति हुई जैसे हवा चलने पर तालाब की काई फट जाती है। पर व्यास की वाणी ठीक-ठीक समझ में नहीं आयी, इसलिए यह कथा दोहे-चौपाई में लिखी। इन सरस दोहे-चौपाइयों से लोहे का हृदय भी पिघल जाता है।

'भागवत' में यह कथा दशम स्कंघ उत्तरार्घ के ५२-५४ अध्यायों में आयी है। आलम ने उसमें थोड़ा अन्तर भी कर लिया है। 'भागवत'कार ने कर्ण परम्परा से श्रीकृष्ण और रिक्मणी दोनों के हृदयों में प्रेमांकुर उत्पन्न कराया है। आलम ने सखी के द्वारा रिक्मणी के हृदय में ही प्रेमभाव दिखाया है। श्रीकृष्ण के मन में रिक्मणी का पत्र पढ़कर स्नेह जगा। 'स्यामसनेही' में प्रजाजनों की प्रार्थना पर माता के द्वारा रिक्मणी के लिए राजमंदिर में गौरी-मंदिर बनवाने की बात है। 'भागवत' में यह नहीं है। 'भागवत' का रिक्मणी-संदेश व्यवहारिक है। उसमें गौरी-पूजन के समय मिलने का संकेत है। आलम का प्रेम-संदेश भावात्मक है।

गहसन लाओ तिया जन को संताप जानि, संकट हरन जानुकी ते जानि पाये हो। आलम सरूप स्याम करुणा के सिधु स्वामी, तेरे गुन तारा हूँ अहल्या नीके गाये हो। मेरी जो बिपति सुनि धारे नाथ पाव पीड, ऐसे पाँव धारो जैसे हाथी काज धाये हो। पाती दीजौ पंडित संदेसो मुख ऐसो कहि, आवन की आस बढ़ी मेरे जान आये हो।।

'भागवत' कार ने राजा भीष्म को पुत्रस्नेह के कारण शिशुपाल के लिए कन्या दे देने को उद्यत दिखाया है। यह बात 'स्यामसनेही' में नहीं है। यहाँ तो वह प्रारम्भ से अंत तक श्रीकृष्ण के सस्नेह और शिशुपाल के प्रति द्वेषपूर्ण है। 'भागवत' कार ने कथा के अंत मे भाग्य की बलवत्ता वतायी है पर आलम ने घटनाओं का मूलकारण प्रेम भाव माना है। हिम्मणी का प्रेम-पत्र पढ़ते समय श्रीकृष्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए किव ने कहा है—

जो यह प्रलय पयोधि न भीजैं, सो पल मौह प्रेम रम भीजैं। रोम रोम भरि पुलक पसीजा, कोटि स्र के तपनि तपीसा।। पूरन ब्रह्मा प्रेम में जानहु, सब ऊपर प्रेमीह् पहिचानहु।।

यह रचना भी सूफियों के रहस्य और भक्तों के भिक्त-मम्प्रदाय की छाया से मुक्त है। इसमें रस कथा का है वर्णनों या किवत-नैपुष्य का नहीं। चारता की दृष्टि से ये वर्णन विशेष रोचक है। इिमणों का प्रेम-पत्र इस रचना का प्राण है। श्रीष्टरण के रूप का वर्णन, द्वारका के राज-महल और प्रभात का वणन, लडाई में हाथियों के युद्ध का वर्णन, रिक्मणों को लेकर श्रीष्ठरण का द्वारका में प्रविष्ट होने का वर्णन, विवाह और स्त्रियों का द्वयवक भाषा में श्रीकृष्ण को गालियाँ सुनाना आदि इसके रोचक प्रसग है।

ये दोनों रचनाएँ भित्तकालीन आलम की हैं। रीतिकालीन आँलम की दो रचनाएँ है—
फुटनल पद्यों का सम्रह 'आलमकेलि' और 'सुदामाचरित्र'। पहले में ४०० से ऊपर पद्यों में प्रेमफुरार, विरह-व्यया, ऋतु आदि का वणन है। नायिका-भेद के भी कुठ पद्य है। कुछ पद्य रेखता
भाषा में लिखे मिलते हैं। रचना-शैली दोनो प्रकार की है—रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। कही
पर भावविभोर हृदय के प्रेमोद्गार परिमाजित भाषा में व्यक्त हुए है, तो कही अलकारिक
सजावट और चमत्कार-लोभ प्रकट हुआ है।

'मुदामाचिरित' ६० पद्यों को छोटी रचना है और रेखता भाषा में लिखी नायी है। दो बार आलम का नाम आता है। हस्तलेख पर भी 'आलम कृत सुदामाचिरत्र' लिखा है। इसका हस्त-लेख नागरी-प्रचारिणी-सभा के सम्रहालय में विद्यमान है। भाषा और भावों से रचना किसी मुसलमान की ही लगती है। श्रीकृष्ण और सुदामा के विषय में जो भावनाएँ व्यक्त हुई है वे साम्प्रदायिक नहीं हैं। भाषा की वृष्टि से दो पद्य देखे जा सकते हैं—

बहुत गरीय मुदामा ब्राह्मन निषट खिलाफ़्त मे जब अटका, सद पैवद लगे चादर मे सिर जबू सा बाँच्या पटका। जूती गई ट्टि वरि टुकडे घोती लई घाटि कर कटका, रेप अपनी किस्मत पर वह राजी किसी तरफ सो दिल नही लटका॥

इनमें 'अटका', 'बाँच्या', 'किसी तरफ', 'लटका', 'तिस खातिर', 'तुझ कू', 'मुझ कू', 'रहना है', 'मिलना' लादि शब्द स्पष्टतया भित्तवाल के नहीं हो सकते। इस प्रकार की जर्दू समहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में साहित्य में प्रयुक्त हुई थी। ऐसी ही भाषा 'आलमनेलि' के पुज पद्यों में है। अत यही अनुमान होना है कि ये दोनो रचनाएँ रोतिवाल के मुक्तकशार आलम की है।

आलम के विषय में एक समस्या और है। वे 'शेख' के प्रेमी पित बताये जाते हैं। शेख़ रंगरेजिन थी। इसके साथ विवाह होने की रोमानी घटना का उल्लेख शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किया है। मुअज्जम के साथ उसके परिहास-विनोद की भी एक घटना बतायी जाती है। इनका आधार किंवदन्तियाँ ही है।

अन्तःसाक्ष्य के आघार पर इसकी परख की जाय तो संदेह अधिक उत्पन्न होता है, निश्चय कम। मुक्तक पद्यों में कुछ पद 'सेख' छाप के हैं और कुछ 'आलम' छाप के। 'आलमकेलि' के ३९७ पद्यों में से ५२ पद्यों पर 'सेख' की छाप है। लाला भगवानदीन ने 'आलमकेलि' के समस्त पद्यों को विषय के आघार पर भिन्न-भिन्न शीर्षकों में बाँटा है। इनमें 'सेख' छाप के पद्य प्रायः सभी शीर्षकों में प्राप्त होते है। रचनाओं से यह पता लगाना कठिन है कि 'सेख' का मनोऽभिनिवेश किन-किन विषयों पर विशेष था। वह आलम के साथ एकमना होकर आयी है।

वहि:साक्ष्य के दो प्रमाण ऐसे मिलते है जिनसे 'सेख' को पृथक् व्यक्ति समझ सकते है; (१) संग्रह की पुस्तकों में 'सेख' और 'आलम' के पद्य पृथक्-पृथक् संग्रहीत मिलते है। 'शिवसिंह-सरोज' तथा नवीनकृत 'सुधासार' में यही व्यवस्था है; (२) किंवदन्ती। पर इसके विपरीत ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 'सेख' आलम का ही दूसरा नाम है; वह कोई अन्यतर नहीं है। वे प्रमाण निम्नलिखित हैं—

१—'सेख' नाम मुसलमानों में स्त्रियों का नहीं होता। शेख, सैयद, मुगल, पठान ये जातियाँ है और पुरुष इन्हें अपने नामों के साथ जोड़ते हैं। २—'शेख' और 'आलम' नाम से मिलने वाले छंदों में भाव, भाषा और शैली आदि का कोई तात्विक अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ३—आलम ने एक छप्पय में सच्चे 'सेख' का लक्षण बताया है जो योगी के लक्षणों के समान है। उसमें किसी स्त्री का संकेत लेशमात्र भी नहीं है। छप्पय 'आलमकेलि' के अनुसार इस प्रकार है —

जपन नाम सोइ जिपय निहंन बावन अक्षर महँ, तब सुदरस दरिसये चित्र अपने प्रतच्छ तहँ। सुन्न पवन बिन उठें सवद तहँ उठें श्रवन बिन, तहँ मँह चित संचरें न तहँ जुग संधि रैन दिन। जल पर जु वरन आलम सुमित, लिखि मेंटत पढ़ि लिखत पुनि, सोइ सिद्ध सेख जापर सुमित यह बिवेक बूझे सु मुनि।।

४—आलम ने 'सेख' नाम देकर किसी स्त्री का रूप-सौन्दर्य और उसके प्रति अपना प्रेमभाव नहीं व्यक्त किया। घनानंद ने अपनी किवता में प्रेयसी 'सुजान' के रूप, नाच, सोना, उठना, वैठना, हंसना, रूसना आदि सभी चित्रित कर अमर बना दिये। आलम जैसा प्रेमोन्मत्त किव यह न करे, इस पर विचार करना चाहिए। ५—पुरानी प्रतियों में 'शेख आलम' एक नाम मिलता है जो एक ही व्यक्ति का प्रतीत होता है, जैसे—(अ)—काँकरौली की प्रति ७५।५, अक्षरानुक्रम से संगृहीत, आदि भाग—'अय किव शेख आलमकृत किवत्त'। अंत भाग—'इति श्री किव शेखआलम के समाप्त।' (आ)—काँकरौली की प्रति ७३।२८; लिपिकाल संवत् १७१२; चार

हिंदी-अनुशीलन

#### घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

सौ छदो का सम्रह, पुष्पिका—'इति शेखआलम के छद सपूर्णम्'। (इ)—मवानीशकर याजनीक, लखनक की प्रति १४०। २२ रस कवित्त आलम को सम्रह, आदि—'शिख आलमकृत रसकवित्त लिस्यते' अत—'इति श्री शेख आलमकृत रसकवित्त समाप्त सपूर्णम्'।

६—'बालमकेलि' मे 'दोख' ठाप का एक कवित्त है जिसमे देवी की स्तुति की गयी है। स्तुति करने वाला पुरुष हैं —

सेख मित सेख ही सुमेख की सी दीन तुम, रावरे मिखाये सिख ढिंग थानि लयी हों।
युर्गा देवी तेरी ई दाया ते दुर्ग नींधि आयौ, पारवती तुम्हें सुमिरत पार भयो हों।
यहाँ पर 'शानि लयौ हो' तथा 'पार भयो हों' क्रिया पद पुरुप के साथ ही जुड
सकते हैं। स्तुति करने वाला स्वय 'सेख' है, अत यह आलम के लिए ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत
होता है। अत यही प्रतीत होता है कि 'सेख' और 'आलम' दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। 'थालम'
नाम है और 'सोख' उसका जातिनाम। दोनो को वह निर्विभेष भाव से प्रयुक्त करता है। हो

लाम है और 'शेंख' उसका जातिनाम । दोनों को वह निर्विशेष भाव से प्रयुक्त करता है। हो सकता है कि आलम ब्राह्मण से मुसलमान वनने पर 'शेख' जाति मे ले लिये गये हो। विद्वान् तो वे थे ही। रगरेजिन की घटना सही हो सकती है, पर उसका नाम 'शेंख' था—यह बाद मे लोगों ने मूल से समझ लिया।

## बदरीनारायण श्रीवास्तव

## उत्तर भारत का मध्यकालीन रामकाव्य (१८००-१८०० ई०)

आदि किव द्वारा 'रामायण' की रचना हो जाने के पश्चात् रामचिरत भारतीय साहित्य का न केवल एक प्रमुख विषय ही बन गया, वरन् इसने साहित्य की अनेक विधाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित भी किया। डॉ० बुल्के ने (रामकथा, पृ० १७९) यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि संस्कृत लिलत साहित्य में अनेक महाकाच्य, नाटक, श्लेष, विलोम, चित्र एवं खंड काच्यों की रचना रामचिरत को लेकर की गयी है। वस्तुतः रामचिरत इतना रोचक, आदर्शमय एवं पारिवारिक है कि भारतवर्ष का कोई भी महान् किव उसे अपनी रचना का विषय बनाने के लोभ का संवरण नहीं कर सका। आगे चलकर रामभिवत का विकास हो जाने पर तो रामकथा के विविध भावुक प्रसंग अनेक भक्तों एवं किवयों के कंठोद्गार ही बन गये। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में रामकथा के ये दोनों ही पक्ष—वर्णनात्मक तथा आध्यात्मक—रामकथा द्वारा अपनाये गये हैं। यह अवश्य है कि विभिन्न प्रदेशों एवं अंचलों में जाकर रामकथा ने अनेक स्थानीय विश्वास एवं मान्यताओं को अपने में समेट लिया है, फिर भी उसकी मौलिकता कहीं भी नष्ट नहीं हुई है। प्रस्तुत निबंध में उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं के मध्यकालीन रामकाव्य का विवर्ण प्रस्तुत करते हुए उसकी कितपय सामान्य विशेषताओं का उल्लेख प्रयास किया जायगा।

महाराष्ट्र में १५वीं शताब्दी से ही रामकाव्य की उपलब्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। इस शताब्दी के प्रमुख मराठी किव है: एकनाथ (भावार्थरामायण, रामगीता, कौशल्या-स्वयंवर, सीतामंदोदरीसंवाद), केशवराज (रामायण), और जनार्दन पंत (रामस्तुति)। इसी काल के गुजराती किवयों में हैं (रामलीला ना पदो), मंत्री कर्मण (सीताहरण), भीम-किव ('हरिलीलाषोडशकला' में दसवीं कला में रामलीला), लावण्यसमय (रावणमंदोदरी-संवाद), श्रीधर (रावणमंदोदरीसंवाद), मीठा (रामप्रबंध), स्वयंभूदेव (रामायणपुराण),

१. संदर्भ प्रन्य—Third All India Writers Conference at Chidambaram; Ramayana: Influence on regional languages, प्०५०-१२९।

आसामी—प्रो० यू० सी० लेखरू, बँगला—श्री नरेन्द्र देव; उड़िया—श्री लक्ष्मीनारायण महंती; गुजराती—श्री पी० सी० दीवान जी; मराठी—प्रो० के० पी० कुलकर्णी; पंजाबी— म० मोहन सिंह; मैथिली—डॉ उमेश मिश्र।

भालण (रामवालचिन्त, रामविवाह या सीतास्वयवर) आदि प्रमुख हैं। वगाल मे इसी समय हित्तवास (रामायण, जटायुर्षिडदान, शिवरामेर युद्ध, अगदेर रायवार, वीरवाहुर युद्धपाला, इन्द्रजितेर पाला, लक्ष्मणेर शिन्तदोल, महिरावणेर पाला, देशागमन, लक्ष्मणेर चतुर्देश वर्ष अनिद्रा वो अनाहार, ययातिर नरमेथयज्ञ, अगूरीसवाद ) और द्विज अनत (अनतरामायण) ने अपने रामकाल्यों की रचना की।

१६वी शताब्दी मे मराठी मे अच्युताश्रम (रामनीविया), जच्युताश्रम शिप्य (राम-स्तुति), जयराम स्वामी (मीतास्वयवर), नामा पाठक (भरतमेट), मल्हारी (भरतमेट), मुक्तेश्वर (रामायण, हनुमन्नाटक), रगनाय (रामजन्म), रामदाम (रामगीत, सुन्दर व युद्धनाड लघुरामायण) विट्ठल (शवरी आख्यान, सीतास्वयवर), विष्णुदास नामा (अगद-शिष्टाई, लबकुशास्थान, सीतास्वयवर) तथा वेणी स्वामी (सीतास्वयवर) ने रामकाव्य की रचना की। इसी शताब्दी के गुजराती रामकवियों में नाकर (रामायण, लवकुशाख्यान), कहान विव (रामायण के ६ काड), उद्भव व विष्णुदास (रामायण ६ काड), विष्णुदास (सातवा काड, अगदविष्टि, लबकुशास्यान), तुलमीसुत वैकुठ (रामविवाह), काशीसुत (हनुमतचिन्त), वुलसी (सीताजी नो सोहलो), शिवदास (परशुरामाल्यान), हरिराम (सीतास्वयवर, सीता ना सदेशा, रणजग, सीतावेल, सीयरामडप), मडण (सीतानी सदेश), प्रभाशकर (रावणमदी-वरीसवाद), देवविजयमणि (रामचरित्र), चद्रमणि (रामरास), गुणशील (अजनासुन्दरी-भवीध), बाल कवि (सीतारामरास), कनक मुन्दर (अगदविष्टि), समय सुन्दर (रामसीता-प्रवध), देशराज (रामयशोरसायनरास) आदि प्रमुख हैं। वँगला के १६ वी शताब्दी के प्रमुख किव हैं रामदास, द्विज दुर्लम (रामनिर्वासन, लक्ष्मणशक्ति), द्विज दुर्गाचरण (रामलीलापद), द्विज मयुकठ (सीतार अग्निपरीक्षा, रामचन्द्रेर बनयात्रार उपलक्ष्ये सीता के प्रवीधदान), पष्ठी-वर और गगादास (सिक्षप्त रामायण, रामायण-आदि व उत्तर काड)। डॉ॰ सुकुमार सेन इस काल के आसामी रामकवि माधवकदली (श्रीरामपाचाली) तथा शकरदेव (उत्तरकाड, श्रीराम-विजय नाटक) को वँगला कवि ही मानते हैं।

१७वी शताब्दी के महाराष्ट्री रामकवियों मे अमृतराय (रामचद्रवर्णन, रामजन्म, लका-वर्णन), आनदतनय (रामायण, मीतास्वयवर), आनन्दमूर्ति (रामचरित्र), उद्धव निद्घन (जानकीवर्णन), कान्हा हरिदास (अनुभवरामायण), गिरिघर (सप्तरामायणें), गोसावीनदन (सीतान्वयवर), जगजीवन प्रमु (कुभवर्णवध, जटायुआस्थान, रामकथा, बाल व उत्तरकाड, अनेक सवाद), जगजीव (रामायण), नयनारमज सुत (रामजन्म), नरहरि मोरेस्वर (रामजन्म), नागेश (सीतान्वयवर), माधैव (ओवी तथा क्लोवरामायण), माघव सुत (रामनामतरग, रामपचरत्न, रामामृततरग), मुकुद (सुन्दरकाड), मृद्गल (युद्धकाड), मेर स्वामी (रामसोहला, श्रीरामपचरत्न), वामन पडित (अहस्थोद्धार, रामगीता, सकलित रामायण, लोपामुद्धानवाद, सीतास्वयवर), रिवराम (अध्यात्मरामायण), श्रीधर (रामविजय, राममगुण-

२ वांगला साहित्येर इतिहास-प्रयमखंड, पु० ३३८-४३।

ध्यान) आदि प्रमुख हैं। इस शताब्दी के गुजराती रामभक्त कि हैं: प्रेमानन्द (रणयज्ञ, रामायण, लवकुशाख्यान, ऋष्यप्रगंगख्यान), रत्नेश्वर (लंकाकांड), वल्लभ (सीताहरण, सीताविलास), वैकुंठ (रामिववाह), तुलसी (रामचन्द्रजी ना घोला), हरिदास (सीताविरहिणी चतुरिओ), भावना भक्त (रावणमंदोदरीसंवाद), सामलभट (रावणमंदोदरीसंवाद, अंगदिविष्ट), विराजी (अंगदिविष्ट), गोविन्दराम (रावण अने विभीषण), मेघा जी काशी (हनुमान्चरित)। बंगाल में इस काल में अद्भुताचार्य (अरण्य, किष्किधा, मुन्दर, लंका, उत्तरकांड, मायामुंड निर्माण, मकराक्षेर युद्ध, बीरबाहुर युद्ध, रामायणशतस्कंघ रावणेर पाला, लक्ष्मणइन्द्रजितेर युद्ध), वैद्य रामशंकर दत्त (श्रीरामपंचाली), द्विज भवानीनाथ (रामाभिषेक, लक्ष्मणदिग्वजय, रामायणेर वंदना, श्री रामेर दुर्गापूजा, रामेर स्वर्गारोहण, राम दिग्वजय, रामचन्द्रेर स्वर्गारोहण), द्विज दुर्गाराम (रामायण, कालिकापुराण का अनुवाद), द्विज लक्ष्मण (रामायण आदि व अरण्य कांड, रामेर नागपाश, शिवरामेर युद्ध, सीतार उद्देश, अंगदेर रायबार, महिरावणेर पाला) चन्द्रावली (सीतार बारमासि, रामायण, चन्द्रावतीर पाला, मनसामंगल) और घनश्याम दास (सीतार बनबास) आदि ने रामकाव्य की रचना की। १८वी शती तथा १९वी शताब्दी के पूर्वार्ढ्य में मराठी में गणेश आत्माराम (रामगीता),

चिंतामणि (सीतास्वयंवर), देवनाथ (श्रवणाख्यान, रामायण), पांडुरंग (रामगौरव), प्रह्लाद व्वा (अहल्योद्धार, सीतास्वयंबर) और मोरोपंत (अष्टोत्तरशतरामायण तथा कुशलवाख्यान) ने रामकाच्य की रचना की। गुजराती रामभक्त कवियों में दिवाली बाई (रामबाललीला, रामविवाह, रामजन्म, राम-राज्याभिषेक), रघुनाथ दास (रामायण), रणचोद जी (रामायण, रावण मंदोदरी संवाद), भानो (रामचरित्र), राजाराम रणछोड़ (रामकथा), पुरीबाई (सीता-मंगल), घीरोभक्त (रणयज्ञ), कालिदास (सीतास्वयंवर), गोविन्द राम (रामजी ना पदो), वल्लभ भट्ट (रामविवाह), विजओ (रणयज्ञ, सीतानो संदेशो, सीतामंडप), थोभन (रामजी-ना विवाह, हनुमाननी गरबी), प्रीतमदास (अध्यात्मरामायण), छोटम (जानकीविवाह), हरिराम (सीतास्वयंवर), बापू साहब गायकवाड़ (रामराजिओ), मुकुन्द (रामलीला), मीठो (रामप्रवंध), कृष्णावाई (सीताजीनी कांचली), मनहर स्वामी (रामगीता), गिरिधर (रामा-यण, हन् मन्नाटक) और दयाराम (हनुमानगरुड़संवाद) आदि प्रमुख हैं। इस शती में बँगला में शंकर चक्रवर्ती कविचन्द्र (रामायणपांचाली, अंगदेर रायबार, हरिश्चन्द्रेर पाला, लक्ष्मणेर शक्तिशेल, शिवरामेर युद्ध, नरमेधयज, कुंभकर्णेर रायबार, शक्तिशेलेर पाला, अंगूरी संवाद, ययातिर नरमेर यज्ञ, हरिश्चन्द्र उपाख्यान, ययातिर उपाख्यान, सीताहरण, अतिकायेर पाला, वालिर पिडदान, रावणकुभकर्णसंवाद, भरतेर पितृश्राद्ध); रायवार ग्रन्थों में 'अंगदेर रायवार' के लेखक फकीरराम कविभूषण, द्विज तुलसी, खोशालशर्मा, मितराम, जगन्नाथदास, हिज दुलाल; 'विभीषणेर रायबार' के लेखक रामचन्द्र; 'विभीपणेर खोट्टा रायवार' के लेखक रामनारायण ; 'कालनेमिर रायबार' के लेखक कालीराम आदि प्रमुख कवि हुए। अन्य छोटे-छोटे पाला ग्रन्थों में 'शिवरामयुद्ध' (कृत्तिवास, लक्ष्मण, कविचन्द्र), लक्ष्मणभोजन (कृत्तिवास), 'तरणी सेनेर युद्ध' (कृत्तिवास, द्विज दयाराम, रामगंकर), 'महिरादणवड'

(रामशकर, द्विज सर्वाणीनन्दन), 'नरमेघयज्ञ' (कृत्तिवास, लक्ष्मण), 'ययातिर पाला' (कृतिवास) और 'वष्त्रपातवय' (कृतिवास) आदि प्रमुख हैं। इस काल के अन्य वैंगला कवियों में राम हाजरा (रामायण पाचालों), द्विज सीतामुत (वाल्मीकिपुराण), कृष्णदास (सक्षिप्त श्रीरामपाचाली), गुणराजलान (सक्षिप्त रामकहानी), राम गोविन्ददास, भवानी शकर (विष्कित्वाकाड), रामशकर (अरण्यकाड), शिवचन्द्रसेन (सक्षिप्त श्रीरामपाचाली, शारदामगल), गगाराम दत्त (वृहत्तर रामायण), द्विज साफन्य तथा द्विज धनजय (श्रीराम-पाचाली), गगामेन तथा द्विज राजीव (उत्तरकाड), कुमुदानद दत्त (रामेर अध्यमेष), द्विज पचानन्द (उत्तरकाड), द्विज माणिकवन्द (लकाकाड), रामचन्द्र (मुन्दरकाड), द्विज शिवराम (लध्मणशक्तिक्षेल, रामायण लकाकाड), द्विज यभुसूत (रामायण आदिकाड), उत्सवानद (सीतार बनवास, लबकुशेर युद्ध), रसिक कवि (ताडकावध), रामनारायण (खड रामारायण), जयदेवदास (पद्मलोचनवध), द्विज मयुक्तठ, द्विज रामचद्र, द्विज दर्पनारायण, कृपाराम, भिलन शुक्लदाम, कठमणिदास (रामस्वर्गारोहण), द्विज कानूराम, द्विज निधिराम, खुदुराम, हटुशर्मा, द्विज गगादास, द्विज पचानन, द्विज दुर्गाराम आदि आते हैं। कूचविहार के रामकवियों मे लक्ष्मीराम (अयोध्याकाड), रघराम (अयो०, उ० काड), द्विज रुद्रदेव (अरण्यकाड), देवीनदन (किप्कियाकाड), द्विज प्रजमुन्दर (छ० का०), द्विज जगन्नाय, छोकनाय शर्मा (सु० व कि० काड,) बारदारद (उ० का०), वशीमोहन, महाराज हरेन्द्र नारायण आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त रामानद यति, रामानद घोष, जगद्राम व रामत्रसाद, रघुनदन गोस्वामी तया राम-मोहन बन्द्योपाच्याय ने सपण 'रामायण' की रचना की है।

उपर्युक्त यातां हैं यो (१४वी-१८वी) में हिन्दी में भी पर्याप्त रामकाव्य की रचना हुई है, किन्तु यहाँ तुलमी के प्रस्त प्रताप के समझ कोई भी अन्य कवि टिन नहीं सका, सब की प्रतिभा वीनी पढ़ गयी। 'हिन्दी साहित्य कोप' में दी हुई डॉ॰ बुल्के जी की सूची तथा 'रामानद-सप्रदाय' में दी हुई अपनी सूचियों के अनुसार में हिन्दी रामकाव्य का एक परिचय यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। यह परिचय तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होगा। यो तो हिन्दी रामकाव्य का प्रारम तुलसी से ही होता है, किन्तु उनके पूर्व 'पृथ्वीराजरासी' के द्वितीय समय में दशावतार का वर्णन करते हुए १०० छन्द राम के विषय में लिखे गये हैं। सूर ने भी दशमस्कन्य में रगभग डेंढ सौ छद राम के विषय में लिखे हैं। अन्य कवियों में ईश्वरदास (रामजन्म, मरतिमिलाप, अगदर्पज) तथा अग्रदास (ध्यानमजरी, ज्यद्याम, कुटलिया) आदि प्रमुख है।

१७वी शताब्दी में नामादा (अष्टयाम), मुरतिलाल (रामप्रशात), तुलसीदास (मानस, नह्यू, लानकीमगल, रामाजाप्रश्न, वरने, दीहावली, विनय गीतावली, कवितावली आदि), केशव (रामचित्रका), सोढी मेहरवान (लादिरामायण), हृदयराम (हृतुमन्नाटक) रामानन्द (लक्ष्मणायन), मावीदास (रामरासो), अह्यरायमल (हृतुमताोष्यगामीकथा), लालदास (अवधिवलास) आदि प्रमुख कवि हुए।

१८वीं प्रताब्दी में सेनापति (रामरसायन), नरहरिदास (रामचरित), भूपति (राम-चरित्तरामायण),गोविन्द सिंह (गोविन्दरामायण), मुखदेव मिश्र (दश्वरयराय), केशव (वालि- चरित), झामदास (श्रीरामायण); सेनापित (रामरसायन), पद्माकर (रामरसायन), रुद्र-प्रताप सिह (सुप्रसिद्ध स्तोत्र), शिवदत्त (सीताहरण) आदि प्रमुख हैं। राजस्थानी कवियों में मुरली, नागरीदास, सुन्दर कुँविर, उम्मेददास, सोमनाथ, मंछाराम, किशन जी आदि ने राम-काव्य की सृष्टि की है।

रामानंदी हिन्दी किवयों में अवधभूषणदास, कृपानिवास, कामदेन्द्रमणि, गोमतीदास, चित्रनिधि, जनकराज किशोरीशरण, जनकलाड़िली शरण, जानकीचरण, जानकीप्रसाद महंथ जानकी रिसकशरण, जीवाराम, दाशरथीदास, धर्मदास, बनादास, प्रेमसखी, बालअली, बालकृष्ण मधुरअली, युगलानन्दशरण, युगलप्रिया, रत्नहरि, रघुवरशरण, रघुराजिसह, रमणिबहारी, रिसकगोविन्द, रसरंगमणि, रिसकवल्लभशरण, रसमालिका जी, रामकांताशरण, रामगुलाम शरण, रामचरणदास, रामनाथ ज्योतिषी, रामनाथ प्रधान, रामानुजदास, रामप्रियाशरण, राम-रत्न, रामसखे, लक्ष्मणशरण, लिखराम किव, ललनिया, लालदास, लाल विजयिसह, विदेहजा-शरण, श्रीकांत शरण, श्रीनिवास, श्रृंगारलता, सुधामुखी, सूरिकशोर आदि प्रमुख हैं। इन पर माधुर्य भाव का प्रभाव पड़ा है। इनकी रचनाओं के लिए 'रामानंद-संप्रदाय' ग्रन्थ देखें।

अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का राम-साहित्य इस प्रकार है ---

आसामी—माधव कंदली (वाल्मीकि का अनुवाद), दुर्गावर (गीतिरामायण), अनंत-कंदली (अनंतरामायण) शंकरदेव (उत्तरकांड), रघुनाथ दास (शत्रुंजय), चन्द्रभारती (महि-रावणवध), गणक चरित।

मैथिली में मध्यकाल में कोई रामकाव्य नहीं लिखा गया। नेपाल के नाटक-साहित्य में 'रामायण नाटक' नाम की मैथिली रचना मिलती है। शिवदत्त का 'सीताहरण' भी ऐसी ही रचना है। आधुनिक काल में चन्दा झा ने रागरागिनियों में रामायण की रचना की, लालदास (रामेश्वरचरित, रामायण), अनंत झा (सीतास्वयंवर नाटक) ने भी रामकाव्य लिखे। उड़िया—आदि जुग—सरलदास (विलंकारामायण), अर्जुन दास (रामविभा); पंचसखा जुग (१६-१८वीं शती)—वलरामदास (रामायण), शंकरदास (बारामासी कोइलीया-कौशल्या का विरह-वर्णन), हलधर दास (आध्यात्मरामायण); भंज जुग (१८-१९वीं शती)—धनंजय भंज (रघुनाथविलास), उपेन्द्र भंज (वैदेहीविलास), पीताम्बर राजेन्द्र (रामलीला), विश्वनाथ खुन्तिया (विचित्ररामायण), सर्व मणि पटनायक तथा कृष्ण चरण पटनायक (रामायण अनुवाद)।

पंजाबी—गुरु नानक (अनेक पदों में राम का वर्णन किया), हिरदयराम (रामायण, हनुमन्नाटक), कपूरचन्द्र (लहेन्द्रनाटक) गुरुगोविन्द सिंह (रामकथा या रामचरित्र), गुलाब सिंह (अध्यात्मरामायण), मानिसह (रामायण), भाई गुरदास (फुटकल पद), सौन्धतपा दास (रामायण)। १९वी शताब्दी में पंजाबी में सन्तोखिंसह (वाल्मीिक-अनुवाद), ज्ञानी संत सिंह (तुलसी का अनुवाद), अमर सिंह (अमररामायण) आदि ने अपनी रचनाएँ की।

मराठी, गुजराती, पंजावी, हिन्दी, मैथिली, उड़िया, बँगला तथा असमिया के मध्यकालीन रामकाव्य के उपर्युक्त विवरण से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते है— घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

(१) उपर्युक्त भाषाओं के रामकाव्य पर वाल्मीकि, अध्यात्म, अद्भुत, योगविदाष्ठ, पजमचरिय (गुजरात मे) का विदोप प्रभाव पडा है। कयावस्तु का ढाँचा वाल्मीकि पर ही आधारित है।

- (२) सत्तरहवी शताब्दी के पश्चात् और विशेषकर आधुनिक काल के रामकाव्य पर तुलसीदास का भी पर्याप्त प्रभाव मिलता है। वगाल मे रघुनन्दन गोस्वामी कृत 'रामरसायन' तथा जगद्राम राय कृत 'राभायण' पर कथावस्तु के विवेचन-क्रम तथा दशन दोनो ही दृष्टियो से यह प्रभाव विशेषरूपेण परिलक्षित होता है। राममोहन वन्द्योपाध्याय ने तो 'तुलमीदानेरपद करि-यावन्दन' कहकर ही अपने ग्रन्य का प्रारम किया है। राममोहन का वर्षा-वणन और रघुनन्दन वा शरत-वर्णन तुलमी की ही भाति है। तुलसी से ही हनुमतोपासना, एकनिष्ठ रामोपामना, पतिभक्ता के रूप मे नारी सौन्दर्य आदि की परपराएँ चली। जगद्राम ने तो वाल्मीकि द्वारा राम-निवास क्यन या राम द्वारा शवरी को नवधा-भक्ति क्यन आदि तुलसी के ही आधार पर किया है। इसी प्रकार उन्होंने राम का जन्म के समय चतुर्भुज रूप घारणा वरना, वामोपारयान, धनुभँग के समय लक्ष्मण का काल, कमठ, दिग्नजो बादि को सहेजना, कैकेयो की जिह्वा पर सरस्वती का आकर बैठना, राम के प्रति द्विव की अनन्य भिवत आदि को तुलसी से ही पाया। यहो नही उनके रामायण मे दो क्लोक—'मूल धर्मतरोविवेक' इत्यादि और 'सान्द्रानदपयोद मौभगतन् 'इत्यादि भी तुलसी के हैं। गुजराती मे भी तुलसी के पाँच अनुवाद हुए, गिरिधर ने तुलसी से पर्याप्त प्रेरणा पायी है। मराठी में हमुमानभिन्त तुलसी के ही माध्यम से गयी। उडिया मे जगमोहन महापात (पद्य), काप्ति पदाधीश (गद्य) तथा हरे कृष्णदास (पद्य) ने तुलसी का अनु-वाद क्या है। पजाबी में गरमखी लिपि में मानस की सैवडो प्रतियाँ मिलती हैं। अमरसिंह पर तुलसी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। पुराने पजावी पदसग्रहो मे तुलसी के पद मिलते है। गद्य मे भी उनता अनुवाद किया गया है।
- (३) उपर्युवत प्रभावों के अतिरिक्त स्थानीय प्रभाव भी इन रामवाच्या पर मिलते हैं। आसाम में राम को कृष्ण के ही रप में देखा गया है और रामकाव्य के माध्यम से कृष्णभिवत का ही प्रचार किया गया। वगाल में विष्णु को कृष्ण कहा गया है और राम को उनका अवतार माना गया है। गरुड की प्राथना पर राम द्विभुज मुरलीघर का भी रूप धारण करते हैं। रघुनन्दन ने राघावृष्ण के प्रेम की ही भाँति राम-सीता प्रेम वा वर्णन विया है, हुर्गा को सीता का रूप धारण कर लिज्जत होने वा प्रसम लावर वैष्णव धम का शावतो पर प्रभुत्व स्थापित वरना उनका अभीष्ट था। किर भी वैगला रामकाव्य शावत प्रभावों से पूर्णतया प्रभावित हैं। राम द्वारा चंडी की उपासमा, चंडी की सहायता से महिरावण व रावण का वय, शतस्क्रध रावण को मारक वे लिए भीता का चंडी की सहायता से महिरावण व रावण का वय, शतस्क्रध रावण को मारक वे लिए भीता का चंडी क्या धारण करना आदि ऐसे ही प्रभाव हैं। इसी प्रकार रामकथा पर दौव, श्राह्मण एव वौद्ध प्रभाव भी पड़ा। उडीसा में शावत प्रभाव के साथ ही राम को (अर्जुनदास) पुर्मोत्तम पुर्रा के जनवाथ की प्रभाव रामकाव्य पर पड़ने लगा। फलत १८-वी-१९वी शती का सारा रामकाव्य श्री ररम-पूर्ण हो गया। गुजरात में जनवम ने रामकाव्य को प्रभावित विया है।

महाराष्ट्र में रामकथा ही विशेष अपनायी गयी, फिर भी एकनाथ, मुक्तेश्वर, मोरोपन्त पर वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है। १८वीं शती तथा उसके बाद अधिकांश अंचलों में रामकथा में माध्यप्रभाव प्रधान हो गया। जगद्रामी रामायण में 'रामरास' पर एक अध्याय भी जुड़ गया।

- (४) मध्यकालीन रामकाव्य पर स्थानीय प्रचलनों एवं परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है। कथावस्तु और पात्र दोनों ही इस प्रभाव से प्रभावित हैं। बँगला में रघुनंदन ने सीतास्वयंबर के समय आये राजाओं का परिवेश (बनाए दाँत पहनना, दाढ़ी में काला रंग लगाना) आदि युगानु- रूप ही रखा है। उनके गहने तथा भोजन (मोतीचूर, पीठा, खाजा, कचुरा) आदि भी बंगाली हैं। कृत्तिवास की अनेक उपमाएँ स्थानीय हैं: केतकी के फूल की भाँति दाँत, केला के पेड़ की भाँति गिरना, हाँडिया मेघ आदि ऐसी ही उपमाएँ है। डा॰ दिनेशचन्द्र सेन के अनुसार कुछ बंगाली प्रथाएँ भी रामायण में प्रवेश कर गयी हैं—रात में दहीभात न खाना, नाक पकड़ कर आश्चर्य प्रकट करना, बंगाली घोती का पहना जाना, राक्षसों के हाथ सीता का चावल खाने से इनकार करना, भृगुराम द्वारा राम को पुनः धनुष देकर उसे तोड़ने के लिए कहने पर सीता का राम के पुनिववाह की आशंका करना आदि।
- (५) रामकथा ने भी बहुविध प्रभाव ग्रहण करने के साथ ही विभिन्न साधना-प्रणा- िलयों एवं काव्य-पद्धितयों को प्रभावित किया है। श्री नरेन्द्र देव ने बँगला पर इस प्रकार के प्रभाव का विस्तृत विवेचन किया है। उनके मत से रामायण ने बँगला-काव्य की तीनों शैलियों—पदावली, पांचाली तथा संदर्भ को प्रभावित किया है। कृष्णकाव्य में कृष्ण के मथुरा-गमन पर गोपियों की विरह-व्यथा रामवनगमन से प्रभावित है। काशीरामी महाभारत का वनपर्व अरण्यकांड से प्रभावित है, मंगलकाव्यों में 'रायमंगल' के दक्षिणाराय तथा पीरगाजी खाँ के युद्ध पर लंकाकांड का प्रभाव है, 'चंडी मंगल' में फुल्लीरा की अग्निपरीक्षा सीता की अग्निपरीक्षा से प्रभावित है और कालकेतु के चिरत्र पर राम का प्रभाव है। पांचाली काव्यों में दिज रघुनाथ की 'अश्वमेध पांचाली' पर रामाश्वमेध (अर्जुन का अपने पुत्र बभ्रुवाहन से युद्ध राम और लवकुश-युद्ध के समान है) का प्रभाव है। लोकगीत एवं लोकगाथाओं पर भी रामायण का प्रभाव मिलता है। श्वेतवसंत का राक्षसों के हाथ से एक सुन्दरी राजकुमारी की रक्षा करना राम का रावण से सीता की रक्षा करने से प्रभावित है। गाँवों में रामलीला और पुतुल नाच रामायण से ही प्रभावित हैं। आधुनिक काल पर भी रामायण का प्रचुर प्रभाव मिलता है। यही स्थित अन्य भाषाओं की भी है। किव गुरु रवीन्द्र के शब्दों में भारतवर्ष और रामायण एक ही हैं।
- (६) रामकथा काव्य के सभी रूपों—प्रबंध (महाकाव्य, खंडकाव्य), मुक्तक और नाटक—की विषय-वस्तु वनी है। अनेक मधुर स्थल विभिन्न राग-रागिनियों के विषय वन गये है। कृत्तिवासी रामायण, मानस, भावार्थ रामायण के साथ ही छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर भी कवियों ने अपने को गौरव-मंडित किया है।
- (७) रामकथा के जिन सुन्दर स्थलों का कियों ने गुणगान किया है, उनमें कुछ प्रमुख ये है: मराठी में पुत्रेष्टियज्ञ, कौशल्या की पुत्रेच्छा, ताड़कावध, धनुर्भग, सीता-स्वयंवर, सीता-परित्याग, लवकुश-युद्ध; गुजराती में इनके अतिरिक्त लक्ष्मण, इन्द्रजित युद्ध, इन्द्रजीत की पत्नी

का गुणगान, अगद, मदोदरो, विभीषण, हनुमान का चिरशाकन, उडिया में इन विषयों के अतिरिक्त भौशल्या विरह, बँगला में सीता का बारहमासा, शिव-राम युद्ध, राम-नागपाश, अगद-विभीषण, कुभक्ण के रायवार, मिहरावण, मकराक्ष, वीरवाहु आदि के पाला, अगूरी-सवाद आदि अनेक छोटे-छोटे विषयों को लेकर कवियों ने अनेक स्वतंत्र रचनाएँ की हैं, जिनमें कथात्मक्ता का पूरा विकास मिलता है। हिन्दी में इस प्रवार की रचनाओं का पर्याप्त अभाव है। तुल्सी की दार्शनिक प्रतिमा से हमारे कवि प्रकास न्या स्वय अपने में इतनी रोचक है कि राम क्या स्वय अपने में इतनी रोचक है कि उसकी एक-एक छोटी घटना काव्य-विषय वन सकती है।

३ अन्य सदमं प्रन्य १ दि बगाली रामायण, डी० सी० सेन माइल स्तोरीज ऑफ गुजराती लिटरेचर, झावेरी, मराठी बाद्धमया चा इतिहास, पागारकर हिन्दी साहित्य कोडा, रामक्या।

## प्रभुदयाल मीतल

# चैतन्य मत के ब्रजभाषा साहित्य के शोध

हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रंथों में चैतन्य मत के केवल १०-१२ किवयों का नामोल्लेख हुआ है, किन्तु हमारे पास इस मत से संबंधित जो सामग्री और सूचनाएँ संगृहीत है, उनमें प्रायः १२५ किवयों के नाम, उनमें से अधिकांश के जीवन-वृत्तांत और रचना-काल तथा उनकी सैकड़ों रचनाओं की जानकारी मिलती है। इन रचनाओं में वृन्दावन निवासी श्री यमुनावल्लभ गोस्वामी की सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यमुनावल्लभ चैतन्य मतानुयायी सारस्वत ब्राह्मण है और अपने को महाकवि जयदेव का वंशज मानते है।

चैतन्य मत के ब्रजभाषा साहित्य का सिंहावलोकन करने से ज्ञात होता है कि इसमें रूप, सनातन, रघुनाथदास, कृष्णदास, किवराज, नरोत्तमदासठाकुर प्रभृत्ति चैतन्य मत के आरंभिक भक्तों की रचनाओं के आधार पर किथत अनेक सरस काव्य-कृतियाँ है, 'गीतगोविद' और 'भागवत' के कई अनुवाद है, श्री चैतन्य महाप्रभु की वन्दना, जन्म बधाई एवं उनकी लीलाओं से संबंधित बहुसंख्यक पद और छंद है, 'भागवत' दशम स्कंघ में विणित श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का कथन करने वाली अनेक छोटी-बड़ी रचनाएँ है, ब्रज-वृन्दावन के माहात्म्यसूचक अनेक मुक्तक पद और छंद है, तथा चैतन्य मतानुयायी संतों की अनेक नामाविलयाँ और भक्त-गाथाएँ हैं। इनमें किव-छाप और रचनाकाल का उल्लेख होने से उनके रचियताओं के नाम और समय का बोध तो हो जाता है, किन्तु उनके जीवन-वृत्तांत की प्रामाणिक सूचनाएँ उनसे कम प्राप्त होती है। ऐसे किवयों की जीवन-घटनाएँ कुछ बाह्य साक्ष्य और कुछ अनुमान से निश्चित की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार के निश्चय सर्वथा निर्भात नहीं कहे जा सकते। बहुत सी रचनाएँ ऐसी उपलब्ध हुई हैं, जिनमें किव-छाप के साथ ही साथ चैतन्यदेव और उनके आरंभिक भक्तों का गुणगान है, किन्तु उनमें रचना-काल का उल्लेख नहीं है। इनसे रचिताओं के नाम और उनके चैतन्य मतानुयायी होने का तो निश्चय हो जाता है, किन्तु वे किस काल में हुए, इसे जानने का कोई साधन प्राप्त नहीं होता।

इस मत के ब्रजभाषा साहित्य की सबसे अधिक रचनाएँ गोपाल भट्ट गोस्वामी और नित्यानंद के तथाकथित शिष्य रामराय के परिकर द्वारा वृन्दावन में हुई हैं। इनके बाद गंगाधर पंडित गोस्वामी और वृन्दावन के रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गण के शिष्यों द्वारा तद्विषयक साहित्य का निर्माण हुआ है। चैतन्य मत के ब्रजभाषा साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसे भक्त कियों की रचनाएँ भी मानी जाती है, जो विभिन्न भक्त-परिकरों से स्वतंत्र ज्ञात होते है और जिनके चैतन्य मतानुयायी होने के निश्चित प्रमाण भी उपलब्ध नही है। हम पहले इन भक्त-

विविद्यों के सबध में विचार वर फिर परिवरों के जमानुसार इस मत के यजभाषा-साहित्य का सिंहावलोकन करेंगे।

माधवदास जगताथी प्रजभाषा के पुराने भात-कवियों में एक उरलेग्यनीय कवि हुए हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु थीं माधवेन्द्रपुरी से माध्व सप्रदाय की दीक्षा प्रान्त की यी। उन्होंने स्वय भी सुप्रीमद्ध भक्त चिव थी हरिराम व्याम के पिता थी सुमोग्यन युग्छ को माध्व मप्रदाय में दोक्षित किया था। इस प्रकार माधवदास को माध्व सप्रदायी भक्त विव समझना चाहिए।

परन्तु वे चैतन्य महाप्रम् के गुर ईव्वरपुरी के गुरभाई होने मे नाते चैतन्य के गुर तुल्य थे। जिस प्रकार ईव्वरपुरी के अन्य गुरुमाई नित्यानद और अद्वैताचार्य बाद में चैतन्य के मतानुयायी हो गये थे, उसी प्रवार मभवत माववदास भी हुए होंगे। हिन्दी साहित्यकारों ने उनके जन्म और रचनावाल के सवत् प्रमदा १५८० और १६०२ वि० के लगमग माने हैं, निन्तु उनका कथन ठीक नहीं मालूम होता है। माववेन्द्रपुरी ने शिष्य और मुमोगन शुक्ल के गुरु होंने से मायवदास वा अस्तित्व-वाल वाफी पहले वा होना चाहिए। वदाचित् उनका जन्म सवत् १५४० वि० के लगमग मानना उचित होगा।

माघवदास के सबय मे प्रसिद्ध है कि वे पूर्वी क्षेत्र के निवासी विरस्त ब्राह्मण थे और मायवेन्द्रपुरी के शिष्य होकर प्राय जगन्नायपुरी में रहा करने थे। श्री जगन्नाय जी के परम मनत होने के बारण वे 'मायवदास जगनायी' के नाम में विख्यात हैं। उनकी रचनाओं में भी जगनाय जी की स्तुति विषयर पद अधिक मिले हैं। उनसे सवधित अनेक चमत्वारपूर्ण दतकयाएँ प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख प्रियादास ने 'मक्तमाल' की टीका मे किया है। वे सम्वृत के प्रकाण्ड विद्वान, भिवत शास्त्रों के ज्ञाता और अनेक प्रयों के रचियता थे। नामादास के कथन से ज्ञात होना है कि भाषा-साहित्य मे उनका वही स्थान है, जो सस्कृत साहित्य मे वेदव्यास का। जिस प्रकार वेदव्यास ने वेद-विभाग कर 'महाभारत' और भगवतादि अठारह पूराणो की रचना की थी, उमी प्रकार मायवदास ने अनेक ग्रथो को झोब कर उनके भाषानुवाद प्रस्तुत किये थे। <sup>१</sup> कहते हैं, उन्होंने 'महाभारत' और 'इतिहास वयासार समुच्चय' जैसे विशाल संस्कृत प्रयो का व्रजभाषा में वाव्या-नुवाद किया था। इस समय ये प्रथ और नाभादास के कथन को प्रमाणित करने वाली उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। नेवल निम्नलिखित छोटी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं— 'इतिहास क्यासार समन्वयं' का खडित अश, 'नारायणलीला,' 'प्रतीतिपरीक्षा,' 'जगनाय-माहात्म्य', 'ग्वालिन भगरी' और 'मदालसा आख्यान'। इनके अतिरिक्त 'वाललीला', 'जानराय-जीला', 'जनमकरमछीला', 'ध्यानलीला', 'र्यलीला', 'स्वयवरलीला', 'रघुनायलीला' मी एक हस्तप्रति वृन्दावन के थी जी कृज मे है, जो म० १७७६ में लिपिवद्ध हुई थी। इनके साय ही जनके पद, जगनाय जी की स्तुति के गीत और ठोककाव्य की विविध रचनाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। उनकी वाणी का प्रचार उड़ीमा मे बहुत अधिक है।

१ भवतमाल, छप्पय स० ७०।

माधवदास नाम के अन्य भक्त किव भी हुए हैं, जिनकी रचनाएँ आपस में मिल गयी हैं। उनमे से इन माधवदास की रचनाओं को पृथक् करना किठन है, फिर भी जन्ननाथ जी का अधिक उल्लेख होने से उनकी कुछ रचनाएँ वहुत कुछ पहिचानी जा सकती है।

आनंदघन नाम के अनेक किव हुए है। उनमें सबसे प्राचीन व्रज के नंदगाँव निवासी आनंदघन थे। चैतन्य महाप्रभु के जीवनवृत्तांत से ज्ञात होता है कि उन्होंने सं० १५७२वि० में व्रज-वृन्दावन की यात्रा की थी। उस समय वे नंदगाँव भी गये थे, जहाँ उनका आनंदघन से साक्षात्कार हुआ था। ऐसा समझा जाता है कि उसी समय आनंदघन श्री चैतन्यदेव के अनुगत हुए थे। सं० १५७२ वि० में उनकी विद्यमानता से उनका समय सं० १५५० से १६०० वि० के लगभग अनुमान किया जाता है।

वे नंदगाँव के निकटवर्ती खरोट ग्राम के निवासी ब्राह्मण थे। उन्होंने नंदगाँव में मंदिर वनवाकर उनमें देव-विग्रहों की प्रतिष्ठा की थी, जिनके दर्शन श्री चैतन्यदेव ने किये थे। आनंद-घन के वंशज अब भी खरोट और नंदगाँव में रहते है और चैतन्यदेव में श्रद्धा रखते है। नंदगाँव मंदिर के वर्तमान पुजारी अपने को आनंदघन के वंश का बतलाते है।

आनंदघन के रचे हुए बहुत कम पद प्राप्त होते है। उनमें से कुछ नंदर्गांव के मंदिर में गाये जाते है। चैतन्यदेव की वंदना का एक पद जो उनका रचा हुआ माना जाता है, कुछ पाठ-भेद के साथ सुजान प्रेमी घनानंद की पदावली में भी संकलित मिलता है।

चैतन्य मत में नित्यानंद और अद्वैताचार्य का महत्व चैतन्यदेव के बाद सर्वोपिर माना जाता है। वंगाल में उनकी शिष्य-परम्परा के अंतर्गत अनेक भक्त किव और विद्वान् हुए है जिनकी रची हुई संस्कृत और बँगला भाषाओं की अनेक रचनाएँ उपलब्ध है। जहाँ तक ब्रजभाषा साहित्य का संबंध है, नित्यानंद के परिकर में रामराय और उनके वंशजों की रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्री यमुनावल्लभ की सामग्री के अनुसार रामराय का जन्म सं० १५४०वि० है और उन्होंने स्वयं नित्यानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। परन्तु 'चैतन्य भागवत', 'चैतन्य चरितामृत' और उसके बाद के ग्रंथों में चैतन्य मत के भक्तों की जो बृहद् नामावली मिलती है, उनमें से किसी में रामराय का नामोल्लेख नहीं हुआ है। नाभादासकृत 'भक्तमाल' के जिन अंतिम छप्पयों में रामराय का उल्लेख है, वे नाभादासकृत नहीं जान पड़ते है। फिर, उनसे संबंधित छप्पय में भी उनके नित्यानंद के शिष्य होने का उल्लेख नहीं है। 'भक्तमाल' के बाद रची हुई ध्रुवदासकृत 'भक्तनामावली' में, यहाँ तक कि चैतन्य मतानुयायी प्रियादासकृत 'भक्तमाल-टीका' में भी, रामराय का नामोल्लेख नहीं हुआ है। इसके विरुद्ध 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में रामराय को गोसाई विट्ठलनाथ का सेवक बतलाते हुए उनका रचा हुआ गोसाई जी की वन्दना का एक पद भी उद्घृत किया गया है, जो वार्ता के अतिरिक्त 'रागकल्पद्रुम' में भी मिलता है।

२. विश्वनाथ प्रसाद शिश्र कृत 'घनानंद' के वाङमुख में आनंदघन का उल्लेख पृ० ६७ पर और उक्त पद का संकलन पृ० ४४९ पर हुआ है। ३. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता, द्वितीय खंड, पृ० ३७० और रागकल्पद्रुम, भाग, २ पृ० १००।

इसके अतिरिक्त वरलभमत की कीर्तन-पोवियों में रामराय के अनेक पद सकलित हैं, जो वल्लभ-सप्रदायों में मदा से वर्ड आदरपूर्वक गाये जाते रहे हैं। इससे उनका सबध चैतन्य मत की अपेक्षा वल्लभ मत में अधिक सिद्ध होता है। हमारा अनुमान है कि रामराय पहले वल्लभ-मतानुयायी थे और बाद में चैतन्य मत की ओर आकर्षित अवश्य हुए। लेकिन उनका सबध वल्लभ मत से वरावर वना रहा। इसीलिए समवत चैतन्य मतानुयायी भक्तों में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। रामराय के अनुज चद्रगोपाल निश्चित रूप से चैतन्य मतानुयायी थे। वे रामराय की प्रेरणा से ही गीर चरणाश्चित हुए थे, जैसा उन्होंन स्वय स्वीकार किया है—

गौर-चरन की रित दई, दई दास-गित मोय। विल्हारी ता वधुकी, जा सम कोऊ न होय॥

इस प्रभार रामराय का स्वय श्री नित्यानद जी से दीक्षा लेना सिद्ध नहीं होता है। यह सभव है कि अपने उत्तर जीवन में उन्होंने अथवा उनकी प्रेरणा से चद्रगोपाल ने नित्यानद की पिप्य-परपरा के किसी महानुभाव से चैतन्य-मत की दीक्षा ली हो। रामराय को नित्यानद का साक्षात् शिप्य सिद्ध करने के लिए ही सभवत उनका जन्म सबत् १५४० में बतलाया जाता है। वस्तुत वे उसके बाद उत्पन्न हुए ज्ञात होते है। उनका रचा हुआ 'गीतगोविंद' का अजभापा पदानुवाद है जिसके अन्त में उसके रचना-काल के रूप में स० १६२२ वि० था उल्लेय हुआ है।

रामराय का जन्म सबत् १५४० वि० मानने से 'गोतगोविंद भाषा' वो रचना के समय उनकी आयु ८२ वर्ष की होती है, जो साधारणतया स्वीकार योग्य नहीं है। अनुमानत उनका जमस० १५४० ने प्राय ५० वर्ष बाद का होना चाहिए। वे नाभादासकृत 'मक्तमाल' और ध्रुवदासकृत 'मक्तनामावली' के अनुमानित रचना-काल स० १६५० से १६६० तक इतने प्रसिद्ध हुए ज्ञात नहीं होते वि उक्त प्रयों में उनके नामोल्लेख को आवस्यवता प्रतीत होती। रामराय का मत और उनका जन्म-बाल विवादम्रस्त होने पर भी यह निष्चित है कि उनका घराना नित्यानन्य के परिकर में सदा से चैतन्य मताबलम्बी रहा है।

रामराय और च द्रगोपाल दोनो सस्ट्रन के विद्वान् और बजमापा के उत्कृष्ट वाणीकार य। उनको काव्य-रचना प्रौढ और भाषा परिमाजित है। उन्होंने अत्यन्त मनोहर शैली मे राधा-मायव की मरम निकुल लोलाओं का वणन किया है। रामरायहत 'गीतगोविद' का पदानुवाद और 'आदिवाणी' नामक उनके पदो का सकलन दोनो प्रकाशित हो चुके हैं। चन्द्रगोपाल के पदा का हस्तलिखित सम्रह 'चन्द्रचीरासी' के नाम से उपज्वन है।

रामराय के १२ शिष्य थे। वे सव के सव भक्न और कि कहे जाते हैं। उनमें भगवानदास और च द्वापोपाल के पुत्र राधिकानाथ प्रमुख थे। चन्द्रगोपाल के ४ शिष्यों में रसिकमोहन मुख्य थे। उन सवको क्रजमाया-वाब्य-रचनाएँ लिखित रूप में उपलब्ध हैं। रामराय के प्रमुख शिष्य मगवानदास कौन थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा भक्तता है। 'वार्ती' में उनको आगरा के सूचेदार वा दीवान वतलाया गया है। यमुनाबल्लभ जी के घराने की सामग्री के अनुसार वे आमेर के राजा भगवानदास थे जिन्होंने गोवधन में श्री हरिदेव जी का मदिर बनवाया था। 'मक्तमाल' छप्पय सर्या १८८ में मयुरा निवासी एक भगवानदास वा उल्लेख हुआ है। वे भागवत-

ज्ञाता एक भक्त जन थे। प्रियादास ने 'भक्तमाल-टीका' में उन्हें तिलक-माला के प्रति निष्ठावान और मथुरा का स्थायी निवासी वतलाया है। उनके आमेर नरेश होने का उल्लेख न तो नाभादास ने किया है और न प्रियादास ने। प्रियादास ने उनके द्वारा हरिदेव का मन्दिर बनवाया था, किन्तु वे स्थायी रूप से मथुरा, वृन्दावन अथवा गोवर्धन में कभी नहीं रहे। वे अकबर के शासन-काल में लाहौर के सूवेदार थे। उनका अधिकांश जीवन काश्मीर, गुजरात और पंजाब में रहकर युद्ध करते हुए बीता था। रामरायकृत 'आदिवाणी' में उसका माहात्म्य सूचक भगवानदासकृत एक छंद है, जिसमें वताया गया है कि उक्त वाणी स्वयं रामराय ने भगवानदास के लिए कही है—

कहे सेवक भगवानदास, सुन्दर सुखदानी। अनुपम श्री गुरुदेव, दयाकर बोली बानी।।

आमेर के राजा भगवानदास को राजनीतिक झंझटों से इतना अवकाश कहाँ था कि वे रामराय के पास रहकर उनकी वाणी लिखते और स्वयं भी रचना करते? अनुमानतः रामराय के शिष्य भगवानदास आमेर नरेश नहीं, बिल्क इसी नाम के कोई अन्य भक्त-कि थे। वल्लभमत की कीर्तन-पोथियों में 'भगवान हित रामराय' की छाप के अनेक पद मिलते हैं। रामराय कृत 'आदिवाणी' और 'गीतगोविंद' के अनुवाद में भी इस छाप के कई पद हैं। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता' के अनुसार इस छाप के समस्त पद भगवानदासकृत हैं, रामरायकृत नहीं। केवल भगवानदास की छाप के भी उनके अनेक पद मिलते हैं। उनकी रचना उच्चकोटि की है। वे रामराय और चन्द्रगोपाल के समान ही उत्तम वाणीकार थे।

चन्द्रगोपाल के वंशजों में राधिकानाथ और ब्रह्मगोपाल नामक दो-दो भक्त कवि विभिन्न कालों में विद्यमान कहे जाते हैं, जो बड़े और छोटे के नाम से स्पष्ट किये गये है। बड़े राधिकानाथ चन्द्रगोपाल के पुत्र और रामराय के शिष्य थे। वे ब्रजभाषा के उत्तम वाणीकार थे। उनकी 'महावाणी' नाम की रचना लिखित रूप में प्राप्त है । छोटे राधिकानाथ की 'भावसिंघ' नामक रचना वतलायी जाती है। वड़े ब्रह्मगोपालकृत 'हरिलीला' नामक काव्य बाबा कृष्णदास द्वारा प्रकाशित हो चुका है। छोटे ब्रह्मगोपाल चंद्रगोपाल के वंश में वड़े प्रतापी महानुभाव हुए हैं। उन्होंने १९ वी शती में वृन्दावन में ब्रह्मपुरी नामक बस्ती स्थापित कर उसमें अपने पारिवारिक और सजातीय जनों को वसाया था। उन्होंने 'बारह वैष्णवन की वार्ता' नामक ग्रन्थ मे रामराय के १२ शिष्यों का वृत्तान्त लिखकर अपने पूर्वजों की गौरव-वृद्धि का प्रथम प्रयास किया था। उन्होंने 'ब्रह्म' उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य-रचना भी की है। ऐसा जान पड़ता है कि रामराय और चन्द्रगोपाल के अस्तित्व-काल को प्रायः ५० वर्ष पूर्व का वतलाने से जो बाद के वंशजों के समय में व्यवधान पड़ा है, उसे दूर करने के लिए ही एक नाम के दो व्यक्तियों की कल्पना की गयी है। तथ्य यह मालूम होता है कि राधिकानाथ और ब्रह्मगोपाल एक-एक व्यक्ति ही थे, दो-दो नहीं। राधिकानाय चन्द्रगोपाल के पुत्र थे और ब्रह्मगोपाल ब्रह्मपुरी के निर्माता एवं 'हरिलीला' के रचयिता। ब्रह्मगोपाल के पौत्र श्री नंदिकशोर गोस्वामी थे, जो संस्कृत के विद्वान् और 'भागवत' के अद्वितीय वक्ता हुए हैं। उनके संबंध में श्री राधाचरण गोस्वामी ने कहा है—

भयो न नोई होयगो, वनता निभुवन रध्न मा, श्री नदिवशोर पूरन कला, भए भागवत-चन्द्रमा।

नदिक्योर गोम्बामी ने मम्मृत में वर्ड बढ़े काव्य-प्रयो की रचना की है, किन्तु ब्रजभापा-काव्य की उनकी छोटी और माधारण रचनाएँ ही उपलब्ध होनी हैं। उन्होंने 'भागवत' की कथा को प्रजमापा गद्य में भी लिखा है। नदिविशोर गोम्बामी के अनुज ब्रजकिसोर गोस्बामी थे। उन्होंने 'उद्धवमदेश' की टीवा और श्री राधामाधव की मेवा मंत्रधी एक छोटी राज्य-रचना की है। प्रजिक्शोर के पुन बाधुदेव गोस्बामी और उनके पीत्र प्रियतमलाल गोस्वामी थे। वे श्री यमूनाव राम गोम्बामी के रमश पितामह और पिता थे। बासुदेव गोम्बामी ने अपनी 'प्रणालिका' नामन रचना में जयदेव में अपने समय तक के पूत्रजो के नाम और जन्म-सबत् कोज पर लिये ह। वे कहते हैं—

> वित्रम सवत जन्म को, जाकों जा विधि मोय। वासुदेव देखी लिखी, खोज करी सव होय॥

प्रियतमलाल गोम्बामी ने 'श्री रसिताचार्य चरितावली' की रचना वर जयदेव का विशेष म्य में और उनके बाद होने वाले अपने पूर्वजो वा सिक्षिप्त रूप से ब्रज-भाषा वाल्य में वृत्तान्त लिया है। उनके बाद श्री यमुनावल्लभ गोस्वामी ने इसे जोर भी व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत विया है। इसने जान होना है नि श्री यमुनावल्लभ की यह मान्यता कि जयदेव और रामराय उसके पूर्वज में, अविश्वर वामुदेव गोम्बामी और प्रियनमलाल गोम्बामी की रचनाओ पर आधारित है। उन दोनों ने अपने पूर्वजो के सबय में जो कुछ लिया है, वह परम्परागत प्रचलित अनुश्रुतियो पर आधारित जान पडता है। उन्होंने उन मचके जो जन्म-मवत् निर्देचत किये हैं, वे अधिवनर अनुमानिक हो है। इस प्रचार जयदेव और रामराय से कई मौ वर्ष बाद इस २० वी गती में लिखित उनने तथाविका को जन्म-नात को जन्म-नात की स्थापित हो। कि प्रमान की स्थापित है। किर भी चैतन्य-मत के ग्रजमापा माहित्य में इस सामग्री का विशेष महत्व है, क्योपित इससे अनेक नमें विवाय महत्व है, क्योपित इससे अनेक नमें विवाय का अज्ञात रचनाएँ प्रवास में आधी हैं।

नित्यानन्द के परिकर मे पिनद्ध भक्त कि इयामानन्द हुए हैं? उन्होंने बगाल और उडीसा के मोमावर्ती क्षेत्र में चैतन्य मत का प्रचार किया था। उन्होंने मुख पद बेंग रा मिश्रित ब्रजभाषा में लिले हैं। इनकी शिष्य-परम्परा में एव सायुचरण नामक नक्त किव की 'रिमिक-विलाम' नाम में ब्रजभाषा क्ष्य-रचना प्राप्त हुई है। इसमें स्थामनद तथा उनके शिष्य रिसिकानद और गिनकमुरारी ने निग प्रकार भिन्त-तत्व का प्रचार किया, इसका वर्णन है। इसका गचना-वाल सबत् १७९८ वि० है।

अर्द्वताचार्य ने परिकार में एक यु चावनवास नामय भनत कवि की ब्रजभाषा रचनाएँ उप-लन्य हुई है। ये रचनाएँ श्री देवकीनदनदान कृत बेंगला 'वैष्णववदना' और श्री नरोत्तमदास शकुर इन बेंगला 'ग्रेमभिवतचित्रचा' के ब्रजभाषा के पद्मानुवाद है। उन्होंने रघुनायदाम गोस्यामी इत मम्हत-रचना 'विलापनुमुमाजलि' का भी ब्रजभाषा पद्मानुवाद किया है। पिठले दो अनुवादों के रचना-बान्त्र नमस म० १८१३ और १८१४ वि० हैं।

चैतन्य मत में चैतन्यदेव, नित्यानंद और अद्वैताचार्य के पश्चात् गदाधर पंडित गोस्वामी का महत्व माना जाता है। वे चैतन्यदेव के अंतरंग पार्षद थे और उनके साथ जगन्नायपुरी में रहकर उन्हें 'भागवत' सुनाया करते थे। उनके शिष्यों में अनंताचार्य और श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारी मुख्य है। उन दोनों की शिष्य-परंपरा में ब्रजभाषा के अनेक भक्त कवि हुए हैं। अनंताचार्य के शिष्य हरिदास थे, जो गोविन्ददेव के सेवाधिकारी और सुप्रसिद्ध भक्त थे। उनके आग्रह से कृष्णदास कविराज ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'श्री चैतन्यचरितामृत' की रचना की थी। वे गौड़ीय महात्मा ज्ञात होते हैं, किन्तु उनकी एक ब्रजभाषा काव्य-रचना 'युगल प्रेमरसबोधिका' कही जाती है। इसे उन्होंने रूप गोस्वामी की रचना के आधार पर उन्हीकी आज्ञा से लिखा था। उनके शिष्य माघवमुदित और उनके पुत्र भगवतमुदित थे। माघवमुदित आगरा निवासी भावुक भक्तजन थे। उनकी कुछ थोड़ी सी ब्रजभाषा रचनाएँ उपलब्ध होती है। उनके पुत्र भगवतमुदित उच्चकोटि के भक्त और विख्यात कवि थे। हिन्दी ग्रंथों की खोज-रिपोर्टी में उनके चार ग्रंथों का नामोल्लेख हुआ है । ये ग्रंथ हैं—-१—-'हितचरित्र', २—-'सेवकचरित्र', ३—-'रसिकअनन्यमाला,' और ४—-'वृंदावनशतक' । वास्तव में उनके रचे हुए चार नहीं, बल्कि दो ही ग्रंथ हैं-- 'रिसिकअनन्य-माला' और 'वृंदाबनशतक'। 'हितचरित्र' राघावल्लभीय कवि उत्तमदास कवि की कृति है। यह रचना प्रायः 'रिसकअनन्यमाला' के आरम्भ में लिखी हुई मिलती है। इसी से हिन्दी साहित्य के अनेक विद्वानों ने इसे भ्रमवश भगवतमुदित की कृति समझ लिया है। 'सेवकचरित्र' स्वतंत्र रचना नहीं है। 'यह 'रसिकअनन्यमाला' का ही एक अंश है। इस प्रकार भगवतमुदित की रचनाओं के रूप में 'रसिकअनन्यमाला' और 'वृंदावनशतक' इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त २०७ स्फुट पद भी उपलब्ध हुए हैं। चैतन्य मतानुयायी होते हुए भी उन्होंने राधावल्लभीय भक्तों का सर्वप्रथम चरित्र-ग्रंथ 'रसिकअनन्यमाला' की रचना की है। इसलिए मिश्रबंधु आदि हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने उन्हें भ्रमवश हितहरिवंश का अनुयायी समझ लिया है। उनका दूसरा ग्रंथ 'श्री वृंदाबनशतक' प्रवोधानंद सरस्वतीकृत इसी नाम के विख्यात संस्कृत काच्य का व्रजभाषा पद्यानुवाद है। इसकी रचना सं०१७०७ वि० में हुई थी। गदाघर पंडित गोस्वामी की शिष्य-परम्परा के दामोदरदास की 'स्मरणमंगल' नामक एक रचना उपलब्ध है। इसे उन्होंने रूप गोस्वामीकृत इसी नाम की संस्कृत रचना के अनुवाद रूप में लिखा है। दामोदरदास का निश्चित समय और जीवनवृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सका है।

गदाघर पंडित गोस्वामी के परिकर में श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य नारायण भट्ट हुए हैं। उन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रथों की रचना द्वारा ब्रज की गौरव वृद्धि का महान् प्रयास किया था। नारायण भट्ट की शिष्य-परंपरा में ब्रजभाषा के कई किव हुए हैं। उनके शिष्य नारायण-दास श्रोत्रिय का रचा हुआ गुरु-वंदना का एक पद प्राप्त हुआ है। इसीसे उनके किव होने की बात ज्ञात होती है। नारायण भट्ट की चौथी अथवा पाँचवीं पीढ़ी में गोपाल भट्ट नामक एक भक्त कि हुए हैं। उनके कुछ पद उपलब्ध है। इन्हें भ्रमवश वृंदावन के सुप्रसिद्ध गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट की रचना समझ लिया जाता है। वँगला ग्रंथ 'पदकल्पद्रम' में गोपाल भट्ट के नाम से ब्रजभाषा

धोरे द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

के जो तीन पद मक्लित हैं, वे इन्हीं के रचे हुए ज्ञात होते हैं। गोपाल भट्ट १८ वी दाती के पूर्वार्द्ध में विद्यमान थे।

नारायण भट्ट के बराज यदुपित भट्ट के शिष्य सुज्ञकश्याम कृत प्रजमापा रचना 'चैतन्य-चिरतामृत' उपलब्द हुई है। यह इसी नाम के वित्यात गैंगला प्रथ का प्रजमापा पद्यानुवाद है। मूल प्रथ मे तीन खड हैं, किन्तु मुंबल व्याम कृत केनल आरिभिन दो खड ही उपलब्द हुए है। इन्हें बाबा कृष्णदाम ने प्रकाशित किया है। नारायण भट्ट की शिष्य-सरपरा मे दो भवन किय चित्त सखी और लाडिलीदास की भी कुछ रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। लिलत मखी कृत 'कहानी-रहित' और 'कुँवरकेलि' नामक दो छोटे प्रथ हैं। इनमे से दूसरे की रचनातिथि स॰ १८३६ वि० की शावण कृष्णा ६ है। लाडिलीदास बरमाने के गोस्वामी नारायणदास श्रोत्रिय के वगज ये। उनके रचे हुए कुछ पद बरसाने के मदिरों में गाये जाते हैं। वे १९ वी शताब्दी में विद्यमान ये।

चैतन्य मत के सर्वमान्य आचार्यों में वृदावन में निवास वरने वाले गौडीय गोस्वामियों का अन्यतम महत्व है। उन्होंने स्वय तो प्रजमापा में रचना नहीं की, विन्तु उनके द्वारा ब्रज-सस्कृति और व्रज-माहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । इन गोम्बामियो मे मनातन सबसे अधिक वयोवृद्ध और आदरणीय थे। उनके परिकर के ब्रजभाषा कवियों में सर्वप्रथम नाम सुरदास मदनमोहन का आता है। अपनी सरम और भावपूर्ण पदावली के कारण वे अजभाषा के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं। पदावली के अतिरिक्त उनका रचा हुआ 'भागवत दशमस्कर्य' का प्रजभाषा पद्मानुवाद भी प्राप्त हुआ है। इसकी एक अपूर्ण प्रति कौकरौली विद्या विभाग में है। सनातन गोस्वामी के परिकर में विश्वीरीदास और गौरगणदास नामक दो भक्त कवियों की ब्रजमापा रचनाएँ भी मिली हैं। गोस्वामी विशोरीदास सनातन गोस्वामी की पाँचवी पीढी मे वृदावन के ठाकुर थी मदनमोहन की गद्दी के आचार्ण थे। वे वगाली ब्राह्मण और गोस्वामी वशी-दास के शिष्य थे। उनका अस्तिन्व काल १८ वी शती का पूर्वाई है। वे वाव्य और सगीत के प्रेमी थे। उनका रचा हुआ बसत का एक पद 'श्री गौडेश्वर मप्रदाय का सचित्र इतिहास' नामक पुस्तक मे प्रकाशित हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने कीतन सबधी स्फूट पदी की रचना की थी। हमारी खोज में 'किशोरीदास की वानी' नामक एक हन्तिलिखत पुस्तक प्राप्त हुई है। इसमे कवि का परिचय नहीं दिया गया है, किन्तु इसके आरम में दिए हुए बदना के पदो से वह चैतन्य मता-नुयायी सिद्ध होता है। किशोरीदास नाम के कई कवि हुए हैं। इससे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह रचना विस किशोरीदास की है। यदि यह गोस्वामी किशोरीदास की ही रचना है, तो वे उत्तम वाणीकार सिद्ध होते हैं। विशोरीदास नामक एक रावावल्लभीय भक्त विव ने रूप गोस्वामी कृत ग्रय के आधार पर 'राधाकृष्ण गणोहेश दीपिका' की रचना की थी। गौरगणदास कृत 'गौराग भूषण मझावली' नामक एक छोटी सी रचना प्राप्त हुई है। इसे वावा कृष्णदास ने प्रकाशित किया है। इसके सक्षिप्त प्राक्तयन में बाजा जी ने गौरगणदास को 'श्री सनातन गोस्वामी चरणो के आश्रित प्रिय निष्यं वतलाया है, विन्तु रचना के अध्ययन से गौर-गणदास का अस्तित्व-काल सनातन गोस्वामी के वहत बाद का जान पहता है।

हिन्दी काव्य में मंज या माँझ काव्यरूप की एक परंपरा है। इसमें हिन्दी शब्दों के साथ फ़ारसी शब्दों का प्रचुरता से मिश्रण किया जाता है। कभी-कभी पूरी शब्दावली ही फ़ारसी भाषा की होती है। किया का रूप खड़ी बोली जैसा होता है। १८ वीं शती के वल्लभ रिसक और १९ वीं शती के सीतलदास और सहचरिशरण इस शैली के प्रसिद्ध किव हुए है। मिश्रबंधुओं ने सीतल के काव्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें खड़ी बोली का प्रथम किव माना है। गौरगणदास ने भी माँझों की रचना की है।

गौरगणदास निश्चित रूप से सीतलदास से बहुत पहले हुए। अनुमानतः वे वल्लभ रिसक के समकालीन और १८ वीं शती के आरंभ में विद्यमान थे। 'गौरांगभूषण मंझावली' में माँझों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाएँ भी हैं।

रूप गोस्वामी के परिकर में माधुरी नामक एक उत्कृष्ट किव हुए है। बाबा कृष्णदास ने उनकी रचनाओं को संकलित कर उन्हें 'श्री माधुरीवाणी' नाम से प्रकाशित किया है। इसमें उनकी निम्नलिखित रचनाएँ संगृहीत हैं: १—उत्कंठा माधुरी, २—वंशीबट माधुरी, ३—केलिमाधुरी, ४—वृदावन माधुरी, ५—दान माधुरी, ६—मान माधुरी, ७—होरी माधुरी, ८—प्रिया जू की वधाई।

माधुरी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर संयोग शृंगार का भावपूर्ण वर्णन किया है, किन्तु उनकी 'उत्कंठा माधुरी' में असह्य विरह वेदना और मिलन की उत्कट चाह भी दिखलायी देती है। 'माधुरी' उनका उपनाम है। काँकरौली विद्या विभाग में उनकी रचनाओं की कुछ हस्त-प्रतियाँ है जिनकी पुष्पिका से ज्ञात होता है कि उनका नाम माधवदास कपूर था।

रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के परिकर में गढाधर भट्ट और बल्लभ रसिक नामक दो विख्यात भक्त कवि हुए हैं। उनसे हिन्दी जगत् भली-भाँति परिचित है।

गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिष्य-परंपरा में सदा अनेक विद्वान् साहित्यकार और किंव होते रहे है। उनके उपास्य ठाकुर श्री राधारमण की गद्दी वृंदावन में है। उनके परिकर में व्रजभाषा के सबसे अधिक भक्त किंव हुए हैं। इनमें सर्वप्रथम नाम मनोहर राय का आता है। वे श्री गोपाल भट्ट की शिष्य-परंपरा में रामशरण चट्टराज के शिष्य थे। उनके रचे हुए ग्रंथ 'श्री राधारमण रससागर' की पूर्ति सं० १७५७ वि० में वृन्दावन में हुई थी। इसे बाबा कृष्णदास ने प्रकाित किया है। इसके अतिरिक्त 'रिसकजीवनी' और 'संप्रदायवोधिनी' नामक दो अन्य रचनाएँ भी उनकी कही जाती है। बाबा कृष्णदास के मतानुसार ब्रजभाषा ग्रंथ 'क्षणदा गीति चितामणि' भी उनके द्वारा संपादित है। हमने 'संप्रदायवोधिनी' की एक हस्तिलिखित प्रति देखी है। हमारा अनुमान है कि यह किसी अन्य मनोहर किंव की रचना है। मनोहरदास के शिष्य प्रियादास थे। नाभादास कृत 'भक्तमाल' के टीकाकार होने के कारण उनका नाम भक्तजनों में विख्यात है। उसकी मुख्य रचना 'भक्तमाल' की 'भक्त रस बोधिनी' टीका है, जो नाभादास कृत 'भक्तमाल' के साथ कई स्थानों से प्रकाितत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उनकी छोटी-छोटी चार रचनाएँ और प्राप्त हुई है। उनके नाम है: 'रिसकमोहिनी' 'अनन्यमोहिनी', 'चाह वेली' और 'भक्त सुमरिणी'। इन्हें बाबा कृष्णदास ने एक जिल्द में प्रकाित किया है। प्रियादास के पौत्र वेष्णवदास रसजाित

ये। उन्होंने प्रियादास इत 'भवनमाल' टीका वा माहात्म्य लिया है। इसरा प्रवासन र पवला की 'भवनमाल टीवा' के अत में हुआ है। इन्होंने 'गीतगोविंद' और 'भागवत' के अजमापा अनुप्राद भी विचे थे। इनवा प्रवासन वावा कृष्णदाम द्वारा हो चुरा है। 'भागवत' जैसे विशाल
भवित-अथ वा सरल प्रजासा में इलोकों के प्रमानुसार करने का उनवा प्रयास अत्यत सराहतीय
है। इसकी रचना चौपाई ठद में हुई है। बाजा कृष्णदास के ग्रथ-मगह में एक बृहत् मग्रह की अपूर्ण
प्रति मिली है। बाजा जी ने इसको विक्षी पुरानो फटी हुई पुस्तक में नव क किया था। पुन्तक
में आरमिव और अतिम अश नहीं हैं तथा उसमें मर्गलत ८९३ छदों में में विमी में कवि-छाप नहीं
है। इसमें पुस्तक और ज्विता के नामों के साथ उमके रचना-काल वा भी बोध नहीं होता।
फिर भी उसवी अतरग परीक्षा करने पर कुछ ऐसी सूचनाएँ मिलती हैं, जिनसे इस बृहत् ग्रंथ का
ज्विता भी वैप्णवसम अनुमानित होता है। इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण को दैनदिनी जीलाओ
वा रमपूर्ण शैली में गायन किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है, इसकी रचना कृष्णदास कविराज
के 'गोविदलीलामत' ग्रंथ के आचार पर हुई है।

गोपाल भट्ट गोम्बामी के परिकर में बैलाबदान के प्राद से अब तब अनेव साहित्य-मनीपी हुए हैं। उन्होंने अपनी साहित्य-मनीपी हुए हैं। उन्होंने अपनी साहित्य-मायना से ब्रजमापा के नदार को भरा है। उनकी बहुसत्यव रचनाएँ खोज मे उपल्य हुई हैं। गुणमजरी, दक्षतको, रानहरि, गोपाल, दक्षतिथि, हरिदेव, रूप्ण चैतन्य, ल्य्लू जी, बल्बतराय आदि बीसो सन्त विवा की मैन डो रचनाओं ने हिन्दी जगन् प्राय अपरिचित है। इस परिकर के जिन साहित्यकारों से हिन्दी जगत् सुपिनित है, उनमे राज्य किसोरी, लिल्कामायुरी और गोस्पानी रावाचरण प्रमुख है।

इनके अतिरिक्त हमारे सप्रह में चैतन्य मत के लगभग ५० ऐसे कवियों की रचनाएँ ह जिनके रचियताओं के नामों के अतिरिक्त उनके निश्चित वृत्तात अभी तक जात नहीं हो सके हैं। उनमें से कुठ प्रमुख नाम अजारादि तम में इस प्रकार हैं —

हृष्ण, बृष्ण जीवन, कृष्णचरण, कृष्णदास, किद्योरीगरण, गोरचरण, चद, दयालदाम दीनदाम, देवनीनदनदास, नवचैनन्य, नवडीम प्रमाद, नवल विहारिणी, नायगरण, प्रियालाल, प्रियालरण, वनिहारिणी, विहारिणिदाम, व लभ, भनतराज, मदन, मुकुददाम, रिमक, रिमकदास, रुलित लहैती, लाल मणि, बीर बल्लभदाम, शर्ण विशोरी, शिवपददास, मदानद, सरम मावुरी, पूर्ण और हाँग्वल्लम ।

### दीनदयालु गुप्त

# परमानन्ददास की भक्तिभावना एवं काव्य-प्रतिभा

कृष्णभक्त किवयों में अष्टछाप की प्रतिभा अद्वितीय है। इनमें सूरदास और परमानन्ददास अग्रगण्य है। ये परमभक्त, परम दार्शनिक, परग संगीतज्ञ तथा परम प्रतिभासम्पन्न किव है। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में भाव स्पष्ट करते हुए श्री हरिराय जी उक्त दोनों भक्तों के विषय में कहते है— ''वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के कृपापात्र है परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर भये। इन दोउन के कीर्तन की संख्या नाही सो दोऊ सागर कहवाये।'' वार्ताकार ने उक्त 'चौरासी वैष्णन की वार्ता' में एक स्थान पर और कहा है कि 'ताते वाणी तो सब अष्टकाच्य की समान है और ये दोऊ परमानन्द स्वामी और सूरदास जी सागर भये।' इस प्रकार परमानन्ददास जी का किव और भक्त रूप सूरदास जी के समान ही वताया गया है और दोनों को सागर के समान भिक्त-काव्य-गुणाकर कहा गया है।

अष्टछाप के भक्त किव परमानन्ददास जी की ख्याति उस स्थिति में भी थी जब उनका काव्य प्रकाश में भी नहीं आया था। किसी किव अथवा लेखक की ख्याति तभी मिलती है जब उसके काव्य में लोकरंजन और लोक-कल्याण के गुण होते है। अष्टछाप भक्तों के काव्य में लोकरंजन का तो गुण अपनी चरम सीमा पर है ही, उसमें लोक-कल्याण की भावना भी निहित है। परमानन्ददास के काव्य में भगवत प्रेम के विविध भावों से उद्भूत भिक्त रस के साथ उच्च कोटि का काव्यानन्द भी है जो जनमन को रसमग्न कर देता है। उस काव्य में वात्सल्य, हास्य और माधुर्य की अविरल प्रसन्नकारिणी धारा प्रवाहित है। उसमें प्रेम की बहुरूपिणी अवस्थाओं के मनोरम चित्र अंकित हुए हैं। भाविवभोरता के साथ उसमें विचारात्मकता भी है जो आचार्य वल्लभ की चिन्तन प्रणाली के अनुकूल है। भिक्त रस, काव्यानन्द और दार्शनिक ज्ञान-गरिमा इन तीनों गुणों का समावेश सूरकाव्य की तरह परमानन्ददास के काव्य में भी है।

भिवत रस के अनेक भाव परमानन्ददास जी के पदों मे व्यक्त हैं। आनन्द स्वरूप कृष्ण के चरण-कमलों का मकरन्द पान करते हुए परमानन्ददास जी कहते है—

आनन्द की निधि नंद कुमार।

परब्रह्म नट भेप नराकृत जगमोहन लीला अवतार।। स्रवनिन आनंद, मन महि आनंद, लोचन आनंद आनंद पूरित। गोकुल आनंद गोपी आनंद, नंद जसोदा आनंद मूरित।। सुर मुनि आनंद संतिन आनन्द, निज गुण आनंद रास विलास। चरण कमल मकरंद पान कों अलि आनंद परमानंद दास।। इस प्रकार के पदो मे परमानन्ददास की प्रेम-भिक्त के साथ यह मान्यता भी प्रकट है कि वे ब्रह्म के आनन्द अथवा रसरूप के उपासक थे। एक पद मे वे कहते हैं—

रसिक सिरोमनि नदनदन।

x x x

जिहि रस मत्त फिरत मुनि मयुकर सो रस सचित वज वृन्दावन। स्याम धाम रस रसिक जपासत प्रेम प्रवाह सु परमानन्द मन॥

परमानन्ददास ने ससार के लोकव्यवहार से विरक्त होकर अपनी समस्त लौकिक मावनाओं को कृष्णार्पण कर दिया था और वे जीवनमुक्त भजनानन्दी भक्त रूप मे गोवढ़ाँन-नाय जी के चरणों में रहते थे। प्रेम और सौंदर्य के स्वरूप आनन्दकद कृष्ण की भिवत के आनन्द के सामने भनतों ने सायुज्यादि मुक्तियों की भी अवहेलना कर दी है। भजनानन्द ही उनके लिए मुक्ति की अवस्था है। "सेवा मदन गोपाल की मुक्ति ह तें मीठी।"

एक पद मे परमानन्ददास जी गोपी रूप मे कहते हैं "मैं न तो योगाम्यास के आमन, प्राणायाम, घ्यान आदि अप्टागयोग जानती हूँ, न ज्ञानियो का सन्यास मार्ग, और न कर्ममाणियो का धर्ममचय । भगवान् सन्यासियो को मुक्ति दें, लोक-कामना करने वाले सावको को लौकिक कामराशि दें, मर्यादा-माणियो को धार्मिक सुख दें, परन्तु मुझे तो सदैव कृष्ण के पद-पक्को के रस-पान में ही परमानन्द हैं। लोग कहते हैं कि योगाम्यास से ज्योतिर्ब्रह्म को ल्यात्मक मुक्ति मिलती है तो मुझे वह मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो केवल स्थाम रग गे रेंग कर एकरस हो गयी हूँ, और उसी अवस्था में मैं रहेंगी।"

भगवान् के प्रेम और सौन्दर्य स्वरूप के ध्यान मे भक्त अनेक मानसिक अवस्थाओं का अनुभव करता है। स्वरूप-सेवा से भक्त जब ऊपर उठ जाता है तो फिर उसे अपने मानसी जगत् में ही भगवान् के बहु भावमय रूप दीखते हैं और उन्हीं के साथ सानुभव अवस्था में वह सयोग-वियोग की अनुभूतियाँ करने लगता है। श्री गोवर्द्धननाथ की स्वरूप-सेवा करते-करते परमान द-दास मानसी सेवा में पहुँच गये थे। गोपी रूप परमानन्ददास सयोग-वियोग की ध्यानावस्था में गाते हैं—

हरि तेरी लीला को सुधि आवति।

कमल नैन की मोहिनी मूर्रात, मन मन चित्र वनावति।।

एक वार जेहि मिलत मया करि, सो कैसे विसरावति।

मृद्र मृसिकानि वक अवलोकनि, चालि मनोहर भावति।।

कपहुँक निविड तिमिर आलिगति, कवहुँक पिक स्वर गावति।

कवहुँक नैन मूँदि अन्तरगति, वनमाला पहिरावति।

परमानन्द प्रमु स्थाम घ्यान करि, ऐसे विरह गैँवावति।

उनत पद में अत्यधिक भाव-विभोरता और भनित की रसात्मकता है। वातिकार ने कहा है कि परमानन्ददास जी से इस पद को सुनकर आचार्य बल्लभ तीन दिन मूछित हो भगवान् के सानुभव में रहे थे। परमानन्ददास की वाणी अनुभृति से सिक्त थी, इसीलिए उसमें इतनी प्रभावा- त्मकता और भावसंक्रमणता है। बाल, सख्य, दास्य और मधुर—इन चार भावों में से परमान्द-दास की भिक्त बाल और मधुर भाव की थी। वैसे साधन रूप में नवधा भिक्त के साथ उक्त सभी भावों का उन्होंने अनुकरण किया था।

परमानन्ददास की भिवत-भावना के अतिरिक्त उनकी काव्य-प्रतिभा के भी अनेक ऐसे मनमोहक भाव-चित्र है जिनमें रसात्मकता है और मुग्धकारी काव्य की सहज कला प्रस्फुटित है। परमानन्ददास का भाव-क्षेत्र सूर की तरह प्रेम-भाव तक ही सीमित है जिसमें ये दोनों कि गहरे उतरे हैं। बाल-चित्रण में सूर की भाँति परमानन्द स्वामी ने भी बाल-स्वभाव, बाल-चेष्टा और बाल-कीड़ाओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। इन चित्रों में सहज स्वाभाविकता के साथ सार्वजनीनता है। बाल-चेष्टाओं के साथ मातृहृदय की विविध मनोरम भावनाओं का भी सुन्दर चित्रण है।

"एक ग्वालिन ने बालक कृष्ण को उठाकर अपनी स्नेह भरी छाती से लगा लिया। यगोदा डरी, कही उसके प्यारे बालक पर ग्वालिन कोई जादू टोना न कर जाय। इस शंका के आते ही यशोदा ने ग्वालिन को हटक दिया। बिचारी ग्वालिनि मन मार कर उठी और वेमन से चल दी। कृष्ण उस ग्वालिनि की गोद के लिए मचलने लगा। यशोदा ने देखा कि ग्वालिनि कोई टोटका कर गयी है। बच्चे को ग्वालिनि की गोद के लिए रोते देख यशोदा गयी और बड़े निहोरे और खुशामद से उस ग्वालिनि को लौटा लायी। ग्वालिनि का मिलन मन खिल उठा और अपने अंचल की ओट में मुसकराती हुई बालक कृष्ण के पास आयी। उसे देख कर बालक चुप हो गया।" वात्सल्य भाव के इस प्रकार के अनेक चित्र परमानन्ददास के काव्य में द्रष्टच्य हैं। बालक और माता के भावों का यह शब्द-चित्र अपने स्वाभाविक और सजीव रूप में नीचे के पद में अंकित है—

रहि री ग्वालि जोबन मदमाती।

मेरे छगन मगन से लालींह, कत लैं उछंग लगावित छाती।।
खीजत ते अब ही राख्यो है, नान्हीं उठत दूध की दाँती।
खेलन दे, घर जाय आपने, डोलित कहा इतो मदमाती।।
उठि चली ग्वालि, लाल लगे रोवन, तब जसुमित ल्याई बहु भाँती।
परमानन्द ओट दै आँचर, फिरि आई नैनिन मुसकाती।।

इस प्रकार देहात के अकृत्रिम और भोले-भाले जीवन, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के पशुपक्षी तथा वहाँ के वातावरण के अनेक आकर्षक तथा स्वाभाविक चित्र परमानन्ददास ने अपनी लेखनी से खीचे है।

काछिन की आवाज सुनते ही आँगन में सूखते हुए धानों को अपनी छोटी-छोटी उँगलियों की अंजुलि में भर कर बालक कृष्ण को उत्सुकता के साथ ठुमुक-ठुमुक दौड़ने का दृश्य और उस समय उँगलियों की अंजुलि में धान देखकर माता के तुरन्त गोद में उठा कर चूमने तथा बेर पाकर बालक कृष्ण के अत्यन्त प्रसन्न होने का भाव-चित्र निम्नलिखित पद में द्रष्टव्य है—

हिंदी-अनुशीलन

कोछ मैया बेर बेचन आई।

मुनत ही टेरि नद रावरि में, भीतर लई बुलाई॥

सूरत घान परे आंगन में, कर अजुली बनाई।
टुमुक ही टुमुक चलत अपने रंग, गोपी जन विल जाई॥
लिए उठाय उछग भीति करि, मुग चुबत न अघाई।

परमानन्द स्वामी आनन्दे, बहुत बेर जय पाई॥

वाल-स्वभाव और वाल-विनोदों के कीडास्थल मातृ हृदय के चित्र उतारों में सूरदास तो सिढहस्त है ही, परन्तु परमानन्ददास के काव्य में भी इस प्रकार के सजीव चित्र प्रचुर हैं।

वाल और सस्य भावों के चित्रण के अतिरिक्त प्रगार-भाव की भी, जिमे भिक्तगास्त्र की भाग में 'मसुर भाव' कहा गया है, मनोरम अभिव्यजना परमानन्ददास ने अपने पदों में की है। इच्ण के अपार सौन्दय और अपार सिन्त के गुणों पर गोगी-जन मुग्ध है। इस आक्ष्यण में जन्य पूर्वराग की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण परमानन्ददास जो ने किया है। मिलन की कामना, प्रिय का ध्यान में मयोग का सुख और विधोग की विकलता तथा फिर तन्मयना आदि भाव अनेक प्रकार से उन्होंने व्यक्त किये हैं। उनके इन बणनों में भक्त के ह्वय की वेदना से मिथित प्रेम पुलकाविल है। इनमें प्रलाप, व्याधि, जड़ना और उद्गेग आदि प्रेम-दशाओं का चित्रण है, परन्तु इनका काव्य शास्त्रीय हग का कृत्रिम रूप नहीं है। इनमें भाव की अनुभूति है, भाव की कन्तुमूति है, भाव की कन्तुमूति है। प्रेम-मीर से प्रताहित परमानन्ददास की एक गोगी कहनी है—

जब ते प्रीति स्थाम सौं कीनी। ता दिन ते मेरे इन नैनिन, नैक्ट्रुँ नीद न लीनी॥ सदा ग्हत चित चाक चढपो सौं, और कछू न सुहाय। मन मे रहे उपाय मिलन कों, इहै विचारत जाय॥ परमानद पीर प्रेम की, काहू सौं न कहिए। जैमे विया मुक बालक की, अपने तनमन सहिए।

पूर्वराग प्रेम की विभोरता और विकलता के चित्रों के बाद परमानन्ददास के सयोगावस्था के भावचित्र कुछ अधिक रगीन है। यहाँ सयोग-प्रेम की वहुरूपा मनोददाओं का वणन काव्यसास्त्र में कथित प्रेम-ददाओं से मिलता-जुलता है। गोपियाँ वासकसज्जा, अभिसारिका, खण्डिता, स्वाधीनपतिका, मम्भोगमुखहाँपता, मानवती आदि रूपों में चित्रित की गयी है। इन अवस्थाओं के स्रोतक अनेक पद 'परमान दसागर' में हैं।

उत्तर सयोग-सुप भावो के उत्कर्षवद्धन, उद्दीपन विभाव और अनुभावो के वणन भी परमानन्द के बाव्य मे प्रचुर हैं। अनेक आमोद-प्रमोद परम्परागत होते हुए भी अपनी भावगहनता और प्रमावात्मवाना मे नूतन है। तीनी ऋतुओं के उल्लास और उमग से भरे आनन्दोत्सवों के वर्णन में भी मूर और परमानन्दात्स की प्रतिभा और कला अदितीय है। तीनो ऋतुओं के आन-न्दोत्सवों को 'रास' (रमसम्ह) की मजा दी गयी है। सूर की तरह परमानन्दादास ने भी तीनो रासो वा वर्णन किया है। इन रामों में रसिन मन की सहगामिनी रंगीली तीनो ऋतुओं का वर्णन

भी रसिस्तत है। वर्षा में हिंडोला और वर्षा-विहार का रास, शरद में विमल चाँदनी और पुष्पों से सुसिज्जित छबीली रात्रि की शोभा के बीच नर्तन, वादन और गायन का उल्लासपूर्ण शारदी रास तथा प्रकृति की विविध मनोरम प्रफुल्लताओं के बीच होली का रंग भरा वासन्ती रास, इन तीनों रासों का सुखद चित्रण सूर की भाँति 'परमानन्दसागर' में भी है।

अष्टछाप-काव्य के सभी किवयों ने गोपी-कृष्ण के संयोग सुख की विविध लीलाओं का चित्रण किया है; परन्तु विरह का आत्मविषयात्मक प्रभावपूर्ण चित्रण तीन ही किवयों ने किया है: सूरदास, परमानन्ददास तथा कुम्भनदास ने। करुण वियोग का भिक्त के क्षेत्र में कोई स्थान नही है। पूर्वराग और मान-वियोग की दशाएँ वस्तुतः संयोग अवस्था की ही अंगस्वरूपा है। परमानन्ददास के काव्य की इन दो भाव-अवस्थाओं का संकेत पीछे हमने किया है। प्रवास-वियोग की अनुभूति बहुधा भक्त लोगों ने बड़े गहन रूप में की है, और उसमें विरह की चरम वेदनापूर्ण आत्मविस्मृति की अवस्था का परमानन्द ने अनुभव किया है।

परमानन्ददास ने 'परमानन्दसागर' में कृष्ण-चरित्र के कथात्मक अंशों को बहुधा छोड़ दिया है, प्रसंगों को पकड़ कर भाविचत्रों के सहारे कथा को केवल इंगित किया है। 'गोपी-परस्परवार्तालाप' रूप में गोपी-विरह तथा 'गोपीउद्धवसंवाद' रूप में 'भँवरगीत' के प्रसंग मुक्तक ढंग से 'परमानन्दसागर' में विद्यमान है। इन पदों में गोपी और ब्रजजनों की विकल वेदना का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। इन वर्णनों में काव्यशास्त्र में गिनायी हुई अनेक दशाओं के भाव-चित्र हैं। परन्तु वियोग की जिन अवस्थाओं का चित्रण परमानन्ददास ने किया है वे कृत्रिम अथवा शास्त्रीय ढंग के चित्रण नहीं हैं, उनमें भी किव की स्वानुभूति है। वैसे परमानन्ददास जी काव्यशास्त्रोक्त विरह-दशाओं से भली प्रकार परिचित थे। एक पद में उन्हों ने कहा है— "परमानन्द स्वामी के विछुरे दशमी अवस्था आई"। दशवी अवस्था 'मरण' की होती है।

मथुरा-गमन के समय एक गोपी विवशता में हाथ मीड़ कर बिसूरती है और अपनी आँखों को कोसती है कि ये दुष्ट लोचन कृष्ण के जाते समय जलमग्न हो गये, भली प्रकार से प्रिय के देख भी नहीं पाये —

चलत न देखन पाये लाल।
नीके करि न बिलोक्यो हरिमुख, इतनो रह्यो जिय साल।।
लोचन मूँदि रहे जल पूरित, दुष्ट भये तिहि काल।
दूर भएँ रथ अपर देखे, मोहन मदन गोपाल।
मींड़ित हाथ बिसूरित सुंदिर, आतुर बिरह बिहाल।
परमानन्द स्वामी फिरि चितयो, अंबुज नैन बिसाल।।

अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, उद्देग, प्रलाप आदि अनेक मानसिक विरह-दशाओं के संवे-दनशील वर्णन 'परमानन्दसागर' में है। इनके अतिरिक्त मिलनता, कृशता, अरुचि आदि शारी-रिक अवस्थाओं के भी सजीव चित्र है। उसी प्रकार गोपी-उद्धव-संवाद के प्रसंग में भी गोपियों की विरह-दशा के मार्मिक भावों की व्यंजना हुई है। नीचे के पद में किव संदेशवाहक उद्धव के ब्रज आने पर गोपियों की विरह-दशा का वर्णन करता है— पतियाँ वर्षि हू नींह आवै । देखत अक नयन जल पूरे, गद्गद प्रेम जनावै ॥ नन्द किशोर सुहय अच्छर लिखि, ऊवो हाय पठाए। समाचार मधुवन गोकुल के, मुखही वाँचि सुनाए। एसी दशा देख गोपिन की, भिन्न मरम तव जान्यो। मन कम वचन प्रेम पद अनुज, परमानन्द मन मान्यो।

परमानन्ददान की भाषा-भैंठी माबानुकूल प्रमावदािलनी है। उसमे सरमता, विश-मयता, सजीवता और प्रसादगुणपूर्ण अलकारिता है। हमने अपने प्रन्य 'अप्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' के अन्तर्गत परमानन्ददास की भिक्त और काल्य-कुसलता पर विस्तार से प्रकास डाला है। सूरदास का 'सूरमागर' तो बहुत समय से उपल्ट्य है, यद्यपि लाख सवा लाल पदो का 'सूरमागर' तो अभी तक क्ल्पना-जगत् की बस्तु ही बना हुआ है। 'परमानन्दसागर' के भी अभी बहुत समय तक हिन्दी जगन् को छपे रूप मे दर्शन नहीं हुए थे। कांकरी जी-विद्या-विभाग ने तथा अलीगड़ वि० वि० के डाँ० गोवद्धंन लाल शुक्ल ने इस अमूल्य प्रन्य के प्रकाशन का प्रवन्य कर वास्तव में बहुत उपयोगी कार्य किया है। यह भिक्तभाव एव कविन्वपूर्ण प्रय हिन्दी-मसार के सामने आ गया है जिसके आधार पर अब समृचित रूप से परमानन्ददास की प्रतिभा एव मिकत का परिचय मिल सकेगा।

# 'रस' शब्द का ग्रर्थ-विकास

भारतीय सौन्दर्य-दर्शन का मूल आधार है काव्यशास्त्र । यद्यपि दर्शन में भी, विशेपकर आनन्दवादी आगम-ग्रंथों में, आत्म-तत्व के व्याख्यान के अंतर्गत सौन्दर्य की अनुभूति के विषय में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं, फिर भी सौन्दर्य के आस्वाद और स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन काव्यशास्त्र में ही मिलता है । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सौन्दर्य-चेतना एक मिश्र वृत्ति है—इसके योजक तत्व हैं (१) प्रीति अर्थात् आनन्द और (२) विस्मय। भारतीय काव्यशास्त्र इस रहस्य से आरम्भ से ही अवगत था : उसके दो प्रतिनिधि सिद्धान्त—रस और अलंकार कमशः प्रीति और विस्मय के ही शास्त्रीय विकास हैं। सौन्दर्य के आस्वाद में प्रीति ताव का प्राधान्य रस-सिद्धान्त में प्रस्फुटित और विकसित हुआ और उधर विस्मय तत्त्व की प्रमुखता ने वक्रता, अतिशय आदि के माध्यम से अलंकारवाद का रूप धारण किया। इन दोनों में रस-सिद्धान्त केवल कालक्रम की दृष्टि से ही नहीं, वरन् प्रभाव और प्रसार की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है—वास्तव में भारतीय काव्यशास्त्र की आधार-शिला यही है।

रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से है। सामान्य व्यवहार में इसका चार अर्थों में प्रयोग होता है: (१) पदार्थों का रस अर्थात् सौहित्य का रस—अम्ल, तिक्त, कपाय आदि; (२) आयुर्वेद का रस; (३) साहित्य का रस; और इसी से मिलता-जुलता (४) मोक्ष या भिक्त का रस। सौहित्य के रस में रस का अर्थ है पदार्थ (वनस्पित आदि) को निचोड़ कर निकाले हुए द्रव का, जिसमें किसी-न-किसी प्रकार का स्वाद होता है। इस प्रकार सौहित्य के प्रसंग में रस का प्रयोग पदार्थ-सार और आस्वाद दोनों अर्थों में होता है। पदार्थ का सार (या सार-भूत इव) भी रस है और उसका आस्वाद भी रस है। आगे चलकर ये दोनों अर्थ स्वतंत्र रूप में विकसित हो गये। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद—यह अर्थ सौहित्य के रस का ही विकास है। यहाँ पदार्थ-सार तो अभिप्रेत है ही, किन्तु उसके साथ उसके आस्वाद का नहीं वरन् गुण (शक्ति) का ग्रहण किया जाता है। सौहित्य का रस जहाँ आस्वाद-प्रधान है, वहाँ आयुर्वेद का रस शक्ति-प्रधान है। आयुर्वेद में रस का एक और अर्थ है देह-धातु—अर्थात् शरीर में अंतर्भूत ग्रंथियों का रस जिस पर शरीर का विकास निर्भर रहता है। यहाँ भी शक्ति का ही प्राधान्य है। तीसरा प्रयोग है साहित्य का रस जहाँ रस का अर्थ है (अ) काव्य-सौन्दर्य और (आ) काव्यास्वाद —तथा काव्यानन्द भी। मोक्ष-रस या आत्म-रस ब्रह्मानन्द अथवा आत्मानन्द का वाचक है; भिक्त-रस का अर्थ भी, सिद्धान्त-भेद होने पर भी, मूलत: यही है।

रस के उपर्युक्त सभी अर्थों में आस्वाद का अंतर्भाव तो स्पष्ट है, चाहे उसको ग्रहण करने

हिंदी-अनुशीलन

का माध्यम ज्ञानेन्द्रिय रसना हो या सूक्ष्मेन्द्रिय मन हो, मस्तिष्क हो या आत्मा, द्रवत्व और सार अथवा प्राण-तत्व का भाव भी प्राय किसी-न-िवसी रूप में सर्वत्र मिलता है। रम शब्द का पहला अर्थ—अर्थात् पदार्थों का सारभूत द्रव—वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वनस्पतियों के रमों का वैदिक युग में प्रचुर प्रयोग होता था। मानव-सम्यता के उस प्रभात-युग में यह स्वामाविक ही या, उदाहरणतया—

'महे यत्पित्र ई रस दिवे करवत्सरत्' (ऋ० १। ७१,५)

(अर्यात् जिस समय यजमान महान् और पालक देवता को हव्य रूप मे रम देता है)। इसके अतिरिक्त दूप और जल के अर्थ मे भी रस वा प्रयोग है 'यो नी रम दिन्सति पित्नी अपने यो अदवाना यो गवा यम्तनुनाम्। (ऋ० ७, १०४, १०)

(हे बर्गिन <sup>1</sup> जो हमारे अन्न का सार विनष्ट करने की इच्छा करता है और जो अस्वो, गायो और सतानो का सार नष्ट करने की इच्छा करता है)।

किन्तु इन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, सोमरस के अर्थ मे रम का प्रयोग । 'ऋग्वेद' मे नोमरस का अत्यत उच्छ्वसित वाणी मे स्तवन किया गया है—

'त गोमिर्वृपण रम मदाय देववीतये। सुत भराय स सृज।' (ऋ० ९, ६, ६) (देवो को मत्त करने के लिए उस अभियुक्त और अभीष्ट वर्षक सोमरस मे गव्य मिलाओ)। 'सोमो अपेति घर्णसिर्दधान इन्द्रिय रमम्। सुवीरो अभिशस्तिपा।' (ऋ० ९, २३, ५) (ससार को घारण व रनेवाले सोम इन्द्रिय-पोपक रस को घारण करते हुए उत्तम बीर और हिंसा से रक्षा करने वाले हैं)।

इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि रस वा मूल अयं कदाचित् द्रवस्य वनस्पति-सार ही था।
यह द्रव निश्चय ही आस्वाद-विशिष्ट होता था—अतएव 'आस्वाद' रूप में भी रस वा अयं-विवास
स्वन ही हो गया, यह निष्कर्ष सहज निकाला जा सकता है। सोम नामक औपिध का रस अपने
आस्वाद और गूण के कारण आयों को विशेष प्रिय था, अत सोमरस के अयं में रस का प्रयोग और
भी विशिष्ट हो गया। सोमरम का आस्वाद अपूर्व था, उनमें ऐसे गुण थे जिनसे शरीर और मन में
म्पूर्ति, शक्ति तथा मद का सचार होता था और उसके पान से एक विचित्र बाह्नाद की प्राप्ति
होनी थी। अत सोमरस के ससगं से रस की अर्थ-पिरिध में क्रमश शक्ति, मद और अत में आह्नाद
का समावेश हो गया। आह्नाद का अर्थ भी सुक्षतर होता गया। वह जीवन के बाह्नाद से आत्मा
के आह्नाद में परिणत हो गया और वैदिक युग में हो आत्मानन्द का वाचक वन गया, 'अथवंवेद'
में उपर्युक्त अर्थ-विकास के स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हैं—

अकामो धीरो अमृत स्वयभू रसेन तृप्तो न कुतस्व नोन । तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम्॥ (अर्यवैवेद १०,५,४४)

(अकाम, घीर, अमृत स्वयम्भू ब्रह्मा अपने रस से आप तृप्त रहना है। वह किसी विषय में भी त्यून नहीं हैं, उस घीर अंजर सदा-तरुण आत्मा को जाननेवाला मृत्य से नहीं डरता।) इसके उपरान्त उपनिषद्-काल का आरम्भ होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपनिषद् काल को वेदान्त-काल अथवा वैदिक काल का अंतिम चरण भी कहा जाता है। वेद में जहाँ अंतर्जगत और बहिर्जगत, आत्म-तत्व और ब्रह्म-तत्व तथा अनुभूति और तर्क दोनों का महत्व है, वहाँ उपनिपद् की प्रवृत्ति एकांत अंतर्भुखी है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि रस के अर्थ में भी इस युग में आकर सूक्ष्म-तत्वों का समावेश हो गया। उपनिषद् में रस का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में तो इतना नहीं है; हाँ द्रव्य की पोषक शक्ति और आस्वाद—द्रव्य से प्राप्त ऊर्जा और आह्नाद के अर्थ में अनेक संदर्भों में मिलता है—

'ओषधीक्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।' (तैत्तिरीय उपनिषद् २, १ क)

(ओषि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न हुआ। यह शरीर अन्न-रसमय है अर्थात् अन्न के रस से बना है)।

यहाँ रस का अर्थ केवल द्रव्य नहीं है वरन् द्रव्य-जन्य देह-धातु और शक्ति आदि का है। अर्थात् यहाँ सौहित्य के रस की अपेक्षा आयुर्वेद के रस (देह-धातु) की विवक्षा अधिक है। द्रव्य और द्रव्य-जन्य ऊर्जा आदि से सूक्ष्मतर प्रयोग है, तन्मात्रा के अर्थ में यह प्रयोग भी वैदिक ही है। उपनिषद् में इसका स्पष्ट व्यवहार है—

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, एतद्वैतत्। (कठ, २;१,३)

(रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन का ज्ञान (या अनुभव), उसी आत्मा के कारण होता है। यदि वह न रहे, तो (फिर) क्या कुछ बच रहता है?)।

वाह्य दृष्टि से रसनेन्द्रिय के विषय का नाम रस है, और तत्व दृष्टि से यह रस तन्मात्रा है। यही से यह शब्द, गुण, द्रव्य आदि का नाम धारण कर सांख्य, वैशेषिक आदि दर्शनों में गया, जहाँ इसका सूक्ष्म, गहन विश्लेषण किया गया। आत्मा की भौतिक अभिव्यक्ति में ही तन्मा-त्राओं की स्थिति रहती है: शांत आत्मा इन सबसे मुक्त हो जाता है —

'अशन्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्यवच्च यत्।' (कठ० १; ३,१५)। किन्तु भौतिक अर्थ में ही वह परम तत्त्व अरस है, पारमार्थिक अर्थ में वह सर्वरस है—'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः ....................।' (छान्दोग्य ३;१४;२)

(वह ब्रह्मज्योति मनोमय है, प्राणशरीर है, प्रकाशरूप है, सत्यसंकल्प है, आकाश उसका आत्मा है। वह सर्व-कर्म-समर्थ है, पूर्णकाम है, सर्वगन्य और सर्वरस है . . . . . . )।

रस के अर्थ-विकास के प्रसंग में उपर्युक्त दोनों (अथवा इस प्रकार के अन्य भी) उद्धरणों का विशिष्ट महत्व है—यहाँ रस के भौतिक और आध्यात्मिक अर्थों की सीमाएँ परस्पर मिल जाती है अथवा यह कहा जा सकता है कि रस भौतिक अर्थ की सीमा पार कर आध्यात्मिक अर्थ की सीमा में प्रवेश करता है। वह परम तत्व अरस भी है और सर्वरस भी है—'अरस' में रस का भौतिक अर्थ अभीष्ट है और 'सर्वरस' में आध्यात्मिक, क्योंकि भौतिक अर्थ में ही वह रस से विहीन और

आध्यत्मिक अर्थ मे ही रसमय हो सकता है। लक्षणा की शक्ति से इस प्रकार का अर्थान्तर-मश्रमण सहज ही सिद्ध हो जाता है। रम का यह आध्यात्मिक अर्थ उपनिषद् के निम्नलिखित प्रसिद्ध वाक्य में और भी स्पष्ट हो जाता है 'रसो वें स। रस होवाय लब्ब्यानन्दी भवति।' (तैत्तिरीय उपनिषद् २,७) (वह रस-रूप है, इसीलिए रस को पा कर, जहाँ कही रस मिलता है उमे प्राप्त कर, मनुष्य आनन्दमन हो जाता है।)

रस शब्द के अर्थ-विकास ना कम यहाँ आकर एक मजिल पूरी वर लेता है। उपर्युक्त उद्धरणों के विरलेपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि रस के किसी सर्वेषा नवीन अर्थ की उद्भावना नहीं हुई, एक ही अप क्रमश सूक्ष्मतर होता चला गया है। रस का मूल अर्थ या अत ना रस—बनस्पतिया ना रस, अर्थाव 'हव्य' रूप रम। 'द्रव्य' से फिर वह द्रव्य के 'आस्वाद' ना वाचक बना और फिर विशिष्ट आस्वाद युक्त सोम रस का। सोम रस में आस्वाद के अतिरिक्त अर्या गुणों का भी वैशिष्टम या—अर्जा, स्फूर्ति, मस्ती आदि। अत रस की परिधि में विगामका से आम्बाद के अतिरिक्त अर्जा और तन्मयता आदि गुणों का भी समावेश हो गया। मामान्य अत-रम जहाँ आस्वाद विशिष्ट ही होते थे, वहाँ सोमरस में आस्वाद के साथ एक विशेष प्रवार की तन्मयता और आह्वाद में या—अर्थात् सोमरस के आस्वाद में प्रकारान्तर से मानिक तस्त्व का भी विशेष रूप में समावेश हो गया। विवार के क्षेत्र में आस्वाद ही रस-तात्रा और अध्यादम के क्षेत्र में मोनाक्स स्वार सामहित्य की परिधि में ही परी कर लेता है।

रसो गन्धरमे स्वादे तिनतादौ विषरागयो शृगारादौ द्रवे वीर्षे देहघात्वम्बुपारदे ॥ (इति विस्व)

रम के उपर्युक्त अवों मे से श्रृङ्कारादी' अर्थात् 'काव्य-रम' को छोड प्राय अन्य सभी प्रमुख अर्थों की उद्मावना इस युग में हो चुकी थी ('प्राय' में पारद आदि परवर्ती अर्थ-विवृत्तियों का अन्तर्भाव हो सकता है—वैसे 'पारद' के रूप में भी रस का प्रयोग 'देहबातु' आदि का ही अर्थ-विकास है)। वाव्यरस के शास्त्रीय अर्थ में रम का स्पष्ट प्रयोग वैदिक वाड्मय में नहीं मिलता। डा॰ शकरन् का यही मत है (देखिए—दी व्योरीज ऑफ रस एड ध्विन, सम एस्पेक्स ऑफ स॰ अल०, पृ० ५) और हम भी छानवीन के बाद अन्तत इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। परन्तु 'फ्यें के ही अनेक ऋचाओं से यह मकेत मिलता है कि अलक्ष्य रूप से लक्षणा ऋषियों की चित्रविन्दता शक्ति 'वाक्' के लिए भी रस का अर्थ-प्रसार करने लगी थी। वाणी के लिए 'पीना' किया और 'स्मादु', 'मधु' आदि विशेषणों का प्रयोग इसका असदिष्य प्रमाण है। स्वय डा॰ शवरन् डारा उद्धत 'ऋषेव' के कतिपय वाक्य हमारे मन्तव्य को एट्ट करते है—

'पिया स्व १ स्य गिर्वण' (ऋ० ८, १, २६)। (हे गीत-रिसक देव ' तू इस (गीत के रस) का पान कर)। 'वच स्वादो स्वादीयो न्द्राय वर्धनम् ,' (ऋ० १, ११४, ६)।

(रुद्र को प्रमन्न करो के लिए स्वादु से भी स्वादु वचन (गीत)

'मघ्व ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिष्युषी'..... (ऋ० ५, ७३, ८)। (मधु-प्रेमी रुद्रगण ! मधुवर्षिणी वह (वाक्) तुम्हारे लिए प्रस्तुत है....)। 'वाचो मधुपृथिवि! देहि मह्मम्।' (ऋ० १२, १, १६) (हे पृथिवी! मुझे वाणी का मधु प्रदान कर)।

'वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसन्दृशः' (पूर्वार्द्ध-ऋ० १०, २४, ६)।

(यहाँ वाणी के लिए न केवल 'मधुमती' वरन् 'मधु के समान दीखने वाली' विशेषणों का प्रयोग किया गया है)।

वाणी के चमत्कार से वैदिक ऋषि पूर्णतः परिचित था-उसकी विभूतियों का उसने अनेक स्थलों पर भाव-विभोर होकर उद्गीथ किया है। 'ऋग्वेद' के उपर्युक्त उद्धरणों में प्रयुक्त 'पीना' किया और स्वादु तथा मधुर विशेषणों से यह स्पष्ट है कि इस चमत्कार की 'मधुर पेय रस' के रूप में भी वैदिक ऋषि कल्पना करते थे और सोमरस के प्रति अवाध आकर्षण होने के नाते यह बिम्ब कदाचित् उन्हें प्रिय भी था। मेरी अपनी धारणा है कि वाणी के चमत्कार के लिए पहले 'आस्वादे' शब्द और फिर आस्वाद्य 'रस' शब्द के लाक्षणिक प्रयोग के बीज कदाचित् यहीं मिल जाते हैं--ऋषि वाणी का पान करते थे और वे वाणी की मधुर एवं स्वादु रूप में भी कल्पना करते थे अर्थात् वाणी उनके लिए मधुर पेय अथवा 'रस' रूप में काव्य थी।

डा० शंकरन् के ही ग्रंथ में उद्धृत 'ऋग्वेद' का वाक्य हमारे अनुमान की पुष्ट कर देता है:

यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्। सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना।।

... तस्यै सरस्वती दुहे क्षीरं।(ऋ० ९, ६७, ३१-३२)

(जो पवमान ऋचाओं के रूप में ऋपियों द्वारा सम्भृत रस का अध्ययन करता है, वह पवित्र और स्वादिष्ट अन्न का आनन्द लेता है.... उसके लिए सरस्वती क्षीर आदि का दोहन करती है)।

यहाँ रस का प्रयोग निश्चय ही ऋचाओं के अर्थात् वाणी के रस के लिए किया गया है। इस प्रकार वैदिक युग में ही रस शब्द का प्रयोग वाणी के शब्दार्थ के लिए होने लगा था : किन्तु यह भी व्यावहारिक प्रयोग मात्र था, शास्त्रीय नहीं।

इसके बाद रामायण-महाभारत काल आता है। यों तो 'वाल्मीकि-रामायण' के प्रचलित संस्करणो में वालकाण्ड के चतुर्थ सर्ग में नवरस का अत्संत स्पष्ट उल्लेख है,

पाठचे गेये च मधुरं प्रमाणौस्त्रिभरन्वितम्। जातिभिः सन्तिभवंद्धम्, तन्त्रीलयसमन्वितम्।।८। शृङ्गारकरणहास्यरौद्रभयानकै:। वीरादिभिश्चसंयुक्तं

काव्यमेतदगायताम् ॥९॥

परन्तु बालकाण्ड का यह अंश निश्चय ही प्रक्षिप्त है; किसी भी प्रामाणिक संस्करण में ये श्लोक नहीं मिलते। व्लूमफील्ड और मोनियर विलियम्स के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'रामायण' और 'महाभारत' में रस शब्द के अर्थ मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। 'रामा- यण' मे रस का प्रयोग जीवन-रस (अमृत), पेय आदि साधारण अर्थों में ही हुआ है। 'महामारत' में भी वह जल, सुरा, पेय, गध आदि का ही पर्याय है केवल दो-एक प्रयोग थोडे नवीन हैं जैसे, काम और स्तेह के अर्थ में। महाभारत-काल के परवात (भरत के 'ताट्यशास्त्र' की रचना तक) सुत्रकाल आता है यह मूल दर्शन-सूत्रों की रचना तथा बौढ़ एव जैन दर्शनों के प्रथम आविर्माव वायुग है। इसी युग में वैयाकरण पाणिनि और उनके प्राचीन भाष्यकार हुए, कौटिल्य का 'अप-शास्त्र' तथा वात्यायन का 'कामसूत्र' लिखा गया। इनमें से अधिकाश प्रयोग रस शब्द का विशेष अर्थ-विकास नहीं हुआ। दर्शन-सूत्रों में तन्मात्रा के अथ में और अर्थशास्त्र आदि में द्रव्यादि के रूप में ही उसका प्रयोग होता रहा।

शास्त्रीय अर्थं का आविर्भाव—हमारे अनुसभान में सहायक इस युग का एक प्रथ है 'कामसूत्र'। वात्सायन के नाम से प्रचलित 'कामसूत्र' का जी प्रसिद्ध सस्मरण 'जयमगला टीका' के साथ इस समय मिलता है उनमें 'रस' शब्द का प्रयोग रित, वाम-शक्ति आदि के अर्थ में प्राम हला है—

'रमो रति प्रीतिर्भावो रागो वेग समाप्तिरिति रतिपर्याय ।' (नामसूत्र, २,१, ६५) 'शास्त्राणा विषयस्तावद्यावन्मन्दरमा नरा ।' (का० २, २, ३२) एक स्थान पर सास्त्रीय अर्थ मे भी रस वा स्पष्ट प्रयोग है—

'तदिप्टभावलीलानुवर्तनम्।' (६, २, ३५) ।

इस पर 'जयमगला' टीना है नायनस्य श्रृङ्गारिदियु य इष्टो रमो भाव स्थायिमचारि-सारिवकेषु, लीलाचेष्टितानि तेपामनुवर्तनम् ।' (अर्थात् यहाँ रस और भाव से अभिप्राय शृङ्गारादि रस और स्थायी-सचारी आदि भावो का है)।

उपर्युवत सूत्र विशेष की रचना कितनी प्राचीन है—वह वास्तायन-इत मूलसूत्रों में से हैं या नहीं, यह कहना कठिन है। किन्तु वास्तायन के ही युग में, या उसके आसपास, 'रस' शब्द के शास्त्रीय अर्थ का आविर्माव हो गया होगा, ऐसा अनुमान कर लेने के लिए पर्याप्त प्रमाण मिल जाते है। अधिकाश विद्वानों का आज यहीं मत है कि वास्त्यायन के 'कामसूत्र' की रचना क्वाचित् ईमा पूच चौथी शती के लगभग हुई थी यह युग सूत्रकाल वहलाता है और इसका विस्तार ५-६ शती ई० तक माना जाता है—इस कालावधि में ही मूत्र-शैली का पूर्ण प्रसार हुआ। 'कामसूत्र' की रचना इसके पूर्वाद्व में और 'तरत-सूत्र' की कवाचित् उत्तराथ में हुई। एवं तो भरत-मूत्रों में ही प्रतिपादित रस-सिद्धान्त इतना सागोपाग और परिपूण हैं और इसरे स्वय भरत ने अपने पूचवर्ती आचार्यों वा उल्लेख तथा अनुवस्य स्लोकों में उनके मन्तव्य वा प्रयोग इतने प्रमुर हण में किया है कि रस की शास्त्रीय परस्परा को भरत से लगभग दो शताब्दी पहले ले जाना अनिवाय हो जाता है। इस प्रकार 'रस' शब्द के शास्त्रीय अय के आविर्माव का समय 'वामसूत्र' वी रचना के आवपासही पहुँच जाता है। इस दो शताब्दियों में शास्त्रीय अय वा इतना विकास हो चुका था कि भरत को या भरत नाम से रचना करनेवाले सूत्रवार को उसका पूण विस्तार वरने में कोई विज्ञाद नहीं हुई।

उपर्युक्त ऐतिहामिक विवेचन के फलस्वरूप हमारे निष्कर्प इस प्रकार है-

- (१) 'रस' का मूल प्रयोग निश्चय ही वनस्पतियों के द्रव के लिए होता था, जिनके अपने-अपने आस्वाद और गुण थे।
- (२) 'द्रव्य के लिए गुण और गुण के लिए द्रव्य वाचक शब्द के लाक्षणिक प्रयोग' के नियमानुसार लक्षणा के द्वारा 'आस्वाद और ऊर्जा' आदि के अर्थ में उसका विकास हो गया।
- (३) सोमरस के वर्धमान प्रचार ने 'रस' शब्द के अर्थ में आनन्द, मस्ती और तन्मयता— 'चमत्कार' आदि का समावेश कर दिया। प्रत्येक 'रस' या उसका 'आस्वाद' आनन्दप्रद नहीं होता, किन्तु सोमरस के प्रभाव से 'रस' आनन्द और तन्मयता—चमत्कार आदि का वाचक वन गया।
- (४) लक्षणा का व्यापार इसके बाद भी चलता रहा और रस का प्रयोग एक ओर वाणी के चमत्कार (ऋचाओं के रस आदि) के लिए होने लगा, और दूसरी ओर,
  - (५) सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता हुआं आत्मानन्द या ब्रह्मानन्द के लिए होने लगा।
- (६) 'वाणी का रस' काव्य-रस का ही समानार्थक है। यों तो वेद में किव और काव्य शब्दों का भी प्रयोग है, पर वह वर्तमान पारिभाषिक प्रयोग से थोड़ा दूर है, काव्य की अपेक्षा वाक् वर्तमान अर्थ के अधिक निकट है। अतः वाक्-रस को काव्य-रस का वाचक मानना सर्वथा युक्ति-संगत है।
- (७) किन्तु उपर्युक्त प्रयोग सर्वथा व्यावहारिक ही है, रस का पारिभाषिक या बास्त्रीय प्रयोग वैदिक साहित्य में नहीं है।
- (८) अतः रस के शास्त्रीय अर्थ का विकास रामायण-महाभारत-काल के पश्चात् भरत के नाटच-सूत्रों से बहुत पहले—'कामसूत्र' के प्रभाव के फलस्वरूप, अनुमानतः चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसा-पूर्व से लेकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक हुआ होगा।

#### जगवन किशोर वलवीर

### संस्कृत नाटचशास्त्र में सम्वोधन-निर्देश

वाय्यप्रकाशकार मम्मटाचार्यं ने काव्य के अनेव प्रयोजन बताये हैं। उन्होंने वहा है वि वाव्य के उत्पादन व आन्वादन में महृदय इसिलए प्रयत्नांगल होते हैं कि अन्य लाम होने के साय-माय वाव्य से लोक-व्यवहार वा ज्ञान भी होता है। लोक-प्यवहार से अभिप्राय न केवल वैयिक्तक आचार से है बिल्क अन्य व्यक्तियों के प्रति मानव का आचरण विस प्रवार वा हो यह भी अभीष्ट है। में मारत में यह विवय धर्मशास्त्री व नीतिशास्त्रा ना रहा है, पर वाव्य इनमें विलक्षण है। विदेशों में पिष्ट समाज में वैयिक्तिक आचरण के प्रयप्तदर्गनार्य विशेष पुस्तकों की रचना होती है, जैसे इंगलण्ड में उपचार सम्बन्धी नियमों के संप्रह विषयन प्रयो की और फास में सुबुआर- बीच वर्षात् जीवन ज्ञान विषयक प्रयो की शै समान्यतया जीवन में व्यक्तिविशेष की बात-चीन इत्यादि में उनके ममाजिन व सास्ह तिक स्तर का बोध होता है। उसी प्रकार वाव्य के अनुरूप हो होना चाहिए।

समी नाटघशास्त्रकारों ने रूपको की कल्पना दृश्यताव्य के रूप मे की और रूपको, विशेषकर नाटकों, प्रतरणों व नाटिताओं, की गठन के निमित्त प्राय पूर्वकाळीन प्रया के आधार पर धनजय ने भी 'दृश्यम्' को 'नृत्यम्' व 'नृत्तम्' से विळक्षण बताने के लिए कहा—"रूप दृश्य-तयोच्यते'" अर्थात् नाटघ केवल श्रव्य काव्य न होक्र रागाळा मे अभिनय भी है। देखे जाने के कारण ही इसे दृश्य कहते हैं। नाटच नृत्य मे भी मित्र है, क्योंकि नृत्य तो 'मावाश्रय' होने के कारण श्रीकामित्य की वहळता होने से मावो का अभिव्यजक है जब कि नाटच मे पात्रों के सरीण प्रदर्शन के द्वारा रस को परिपुष्ट किया जाता है। नाटघ नृत्त से भी विळक्षण है। स्पष्ट

१ तुलनीय — काव्य यशसेऽयंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्य परिनर्वृतये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥ काव्यप्रकाश १, २ तथा 'व्यवहारविदे' सम्ब घी उनकी वृत्ति—"राजा विगतोचिताचारपरिज्ञानम्।"

२ इन ग्रयों मे प्राय दैनिक जीवन में शिष्ट सामाजिक व्यवहार कैसा हो यह बताया जाता है। सामा यतया इन ग्रयों के कुछ विषय निम्नवत् होते हैं—परिचय कराने की विधि, अभिवादन तथा हाथ मिलाने का ढग, मेज पर खाने व अतिथियों को बैठाने का ढग, सम्बोधन निर्देश इत्यादि। ३ धनजयकृत-दशस्पक (द० रू०) १, ७—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९९०। ४ वही, १, ७, व ९।

है कि पात्र रंगमंच पर प्रस्तुत हों और सात्विक, आहार्य, वाचिक तथा आंगिक चारों प्रकार के अभिनय द्वारा तथा वस्तु के निर्वाह के लिए अग्रसर हों। परन्तु भरत ने कहा है कि इनमें से वाचिक अभिनय का अधिक महत्व है—

वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाटचस्येयं तनुः स्मृता।

अङ्गनेपथ्यसत्त्वानि वाक्यार्थं व्यंजयन्ति हि॥ (ना० शा० का०, १५, २)

अर्थात् (नाटच की रचना के समय किव द्वारा और अभिनय के समय पात्रों द्वारा—अभिनव गुप्त) वचनों का ध्यान रखना चाहिए। शब्द ही नाटच का शरीर है, आंगिक, आहार्य व सात्विक अभिनय इसके अर्थ के अभिन्य ज्जक ही हैं।

इससे स्पष्ट है कि कथोपकथन की पद्धित का विशेष अध्ययन होना चाहिए। अतः रूपकों में प्रस्तुत विभिन्न पात्रों के परस्पर सम्बोधन-निर्देश भी अध्ययन के कम महत्वपूर्ण विषयं नहीं है। नाटचशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में नाटकों इत्यादि में प्रयुक्त आमंत्रणा-विधि की विवेचना की गयी है और कदाचित् इसीलिए कोश ग्रंथों में, विशेषकर अमरकोश में, भी नाटचवर्ग के अन्तर्गत, यद्यपि संक्षेप में ही सही, भरत के 'नाटचशास्त्र' अथवा अन्य ग्रंथों के आधार पर नाटचोक्ति का विवरण दिया गया है। पर रूपगोस्वामी ने तो नाटचोक्ति के अन्तर्गत 'प्रकाशम्', 'आत्मगतम्' इत्यादि का विवरण दिया है। उपलब्ध कई रूपकों में आमंत्रणार्थ प्रयुक्त शब्दों को व्याख्याकारों ने समझाया है और यत्र-तत्र तत्सम्बन्धी लक्षणग्रंथों के उद्धरण दिये है। सम्बोधन-निर्देश के

घ--त्रिपुरारि--मालतीमाघवम् पर (उपर्युक्त संस्करण)

ङ—-पृथ्वीधर—-मृच्छकटिकम् पर (नि० सा० प्रेस, बम्बई १९२२) च—-रंगनाथ—-विक्रमोर्वशीयम् पर (वही, १९२५)

छ—-राघवभट्ट—अभिज्ञानशाकुन्तलम् पर (वही, १९५८)

ज—रुचिपति—अनर्घराघवम् पर (वही, १९३७)

झ—–वासुदेव—–कर्पूरमंजरी पर (वही, १९२७)

५. भरत कृत नाट्यशास्त्र (ना० शा० गा०—नाट्य-गायकवाड़ ओरियेंटल सीरिज, बड़ौदा, संख्या ६८, जिल्द २; ना० शा० का०—नाट्यशास्त्र, शास्त्र, काशी संस्कृत सीरिज, संख्या ६०। ६. नामलिङ्गानुशासनम् (अमरकोश), भानुजी दीक्षित की व्याख्या सुधा—शिवदत्त तथा नारायण राम आचार्य द्वारा सम्पादित—निर्णय सागर प्रेस, १९४४, दे०—१, ७, ११-१५। ७. रूप गोस्वामी कृत नाटकचिन्द्रका, पृ० १९३- १९५, कासिम बाजार, कलकत्ता संस्करण।

८. वर्णानुक्रमतः व्याख्याकरों के नाम नीचे दिये जाते हैं—
क—काट्यवेम—मालविकाग्निमित्रम् पर (निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९३५)
ख—जगद्धर—मालतीमाधवम् पर (वही, १९२६)
—वेणीसंहारम् पर (वही, १९३५)
ग—ढुण्ढिराज—मुद्राराक्षसम् पर (मो० रा० काले सम्पादित, १९१६)

समानस्तर वाले को 'वयस्य' तथा अपने से हीन पात्र को 'ह हो' कह कर सम्बोधित करना चाहिए (ना॰ शा॰ ना॰ १९, १०)। 'मुदाराक्षस' (अन ६, पृ० १३९) मे समानस्तरीय सिद्धार्यक व समिद्धायक परस्पर 'वयन्य' और (अक १, पु॰ २७) चाणन्य का गुप्तचर शिष्य की 'ह ही बह्मण' से सम्बोधित करता है। भरत ने कहा है (ना० भा० गा० १७, ७२) कि समान पात्र एक दूसरे वा नाम भी ले सकते है, जैसे 'मुद्राराक्षस' (अक ७,पृ० १६२) मे चाणक्य और राक्षस का परस्पर सम्बोधन। अपने से श्रेष्ठ पान को अपेक्षाकृत हीन पान अधिकार प्राप्त होने पर उसके नाम मे सम्बोधित कर सकता है (ना० शा० गा०, वही), जैसे 'उत्तररामचरित' (अक १, प० १०) मे कचुकी राम को रामचन्द्र कहता है। अपने से हीन पात्रो को 'सौम्य' तथा 'भद्रमख' तथा ऐसे ही अन्य निर्देशों से पूर्व हि' का प्रयोग कर के सम्बोधित किया जा सकता है (ना॰ शा॰ भा॰ १७, ७६)। नाटचदर्पण' म भी यही नियम मिलता है और शिङ्ग भुपाल ने डगी नियम का पालन करते हुए कहा है (र० सु० ३, ३२०) कि छोटे पात्र को या तो उसके अधिनार अर्थात् कार्य की दृष्टि से या 'भद्र' अथवा 'भद्रमुख' कह कर सम्बोधित किया जाय। नाटको मे 'सौम्य' का प्रयोग अप्राप्य है पर 'भद्र' का प्रयोग होता है, जैसे 'शाकुन्तल' (अक २ पू० ६६) मे दुष्यन्त ने सेनापति को 'भद्र' कह कर सम्बोधित किया है। 'मुद्राराक्षस' (अक ४) मे वरभक दौवारिक को 'भद्रमुख' वहता है और राक्षस करभक को 'भद्र'। इसी प्रकार 'मुच्छकटिक' मे विदूषक चाण्डालो को (अरु १०, पृ० २३४) और चारुदत्त के पुत को (वही पु० २३२) 'भद्र-मुख' वह वर सम्बोधित करता है। पर इन निर्देशों के पूर्व 'हे' का प्रयोग अप्राप्य है।

ऊपर वहा गया है कि भरत ने समान पात्रों का 'वयस्य' से सम्बोधित करने का विधान किया है। नाटघदपणकारों ने यह स्पष्ट किया कि 'समानता' अवस्था, आयु और गुणों की हो सकती है और एक समान पात्र 'सखा' या अन्य ऐसे ही निर्देशों का प्रयोग कर सकते है, तथा मध्यम पात्र परस्पर एक दूसरे वा नाम भी लेकर सम्बोधित कर सकते हैं। ता० द०, पृ० २१२)। शिङ्क भूपाल (र० सु० ३, ३१८) भरत के विधान से सर्वथा सहमत हैं। पर जारदातनय (भा० प्र० ९, पृ० २७७, प० १४) ने तीन निर्देशों अर्थात् 'वयस्य', 'संसे' व 'हण्डे' का प्रयोग निर्धारित किया है। कदाचित् इसीलिए विद्वनाथ ने (सा० द० ६, १४८) यह विलक्षणता ला थी कि केवल उत्तम पात्र ही परस्पर 'वयस्य' निर्देश का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त 'नाटघशास्त्र' (ना० शा० गा०१७, ७४) तथा 'नाटकलक्षण' (पत्रा १०) में भी निर्देश है कि अधम पात्र टापने समान पात्र को 'हहो' या 'हण्डा' वह वर सम्बोधित करता है। 'नाटघदपंण,' 'नाटकलक्षण' रत्नकोश' (प० २२३३), 'रमाणवम्याकर' व विद्यनाथ ने इन निर्देशों का भी उल्लेख किया है। सर्वेश्वर ने (सा० सा० ३, ६९) यह तो कहा ही है कि केवल नीच पात्रों के आह्वान में ही 'हण्डे' निर्देश का

नहीं मिलती। पर भरत-परवर्ती नाटचझास्त्रकारों के आघार पर काशी के (द्वितोढूत) सस्करण को ही मा पता देनी होगी। 'नाटक लक्षण' की हस्तिलिंप से भी इसी पाठ की पुष्टि होती है और तभी मूल सार्थक होता है। राघवभट्ट ने भी इसी पाठ को उद्धृत किया है, दे० 'ख—आमुखा-न्वर्गत पात्रों से सम्बन्धित निर्देश'।

प्रयोग किया जाय और साथ में एक नये निर्देश 'वड्ढे' का विधान भी किया है जो ऐसे नीच पात्रों के विषय में है जो शिष्टाचार-विहीन हों (वही ७१)। सर्वेश्वर ने यह भी कहा है कि शवर, आभीर, शूद्र इत्यादि सम्बोधनार्थ 'हीमाणु ह' (हीमाण हे?) का प्रयोग करते हैं (सा० सा० ३, ३४-३५)। हम आगे चल कर देखेंगे कि स्त्रीपात्रों में चेटी के लिए 'हञ्जे' का निर्देश है और ये प्रयोग 'अमरकोश' द्वारा सम्मत भी है।

# §ख . आमुखान्तर्गत पात्रों से सम्बन्धित निर्देश

यह सर्वविदित है कि संस्कृत रूपकों के अभिनय से पूर्व पूर्वरंग का विधान है। पूर्वरंग को सम्पन्न करने के पश्चात् सूत्रधार या अन्य कोई नट, नाटकादि के प्रणेता, अभिनय-सम्बन्धी अवसर व उनकी कथावस्तु इत्यादि की सूचना देता है। यह नट कथावस्तु की प्रस्थापना के कारण स्थापक भी कहला सकता है। धनंजय के अनुसार नाटक के आमुख अथवा प्रस्थापना की यह सूचना चार प्रकार की हो सकती है अर्थात् वस्तु-सूचना जो श्लेष की सहायता से भी हो सकती है, बीज-सूचना तथा पात्र-सूचना। इस प्रकार सूत्रधार, नटी, पारिपाश्विक या विदूषक (इसके उदाहरण नहीं मिलते) के साथ बात करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत वस्तु का संकेत अथवा उल्लेख करता है (दे० द० रू० ३, २ तथा ७)। अतएव इन पात्रों के रंगमंच पर सर्वप्रथम उपस्थित होने के कारण इनकी परस्पर सम्बोधन-विधि का हम अब अध्ययन करेंगे।

भरत के 'नाटचशास्त्र' में इस बात का कोई विशेष उल्लेख नहीं कि नट व नटी परस्पर किस सम्बोधन-निर्देश का प्रयोग करें; इसीलिए कि वे 'आर्य' शब्द से सम्पन्न 'आर्ये' व 'आर्यपुत्र' का ठीक वैसे ही प्रयोग करते है जैसे कोई पित-पत्नी (ना० शा० गा० १८,८३ व ९४)। अभिनव-गु-त ने कहा है कि पत्नी तो सहधर्मचारिणी है और नाटचवेद के रहस्य से अभिज्ञ सूत्रधार नटी को 'आर्ये' कह कर ही सम्बोधित करेगा (वही, पृ० ३८२-३८३)। भरत-परवर्ती नाटचशास्त्रकारों में से सभी ने भरत के इस नियम का पालन किया है। 'शाकुन्तल' में नटी द्वारा सूत्रधार के लिए प्रयुक्त 'आर्यपुत्र' की व्याख्या करते हुए राघव भट्ट ने (शाकुन्तल, पृ०८) इस प्रसंग में भरत द्वारा विहित पित-पत्नी के निर्देश को उद्धृत किया है।

हम ऊपर देख आये है कि 'नाटचशास्त्र' में मान्य पात्रों के लिए 'भाव' और उनसे कुछ न्यून पात्रों को 'मारिप' कह कर सम्बोधित करने का नियम दिया गया है; पर 'भाव' सम्बोधन का प्रयोग नाटकों के आमुख के अतिरिक्त अन्यत्र भी उपलब्ध है; जैसे 'शाकुन्तल' (अंक ६, पृ० १८९) में सछेरा दोनों सिपाहियों को 'भाविमक्शे' (भाविमश्राः) और 'मृच्छकिटक' (अंक ५, पृ० १२४ इत्यादि) में वसंतसेना विट को तथा (अंक ८, पृ० १८४-१८५ में) शकार विट को 'भाव' से सम्बोधित करते है, पर 'मारिष' का प्रयोग केवल आमुख में ही होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि भरत के पश्चात् रचे नाटकों में 'मारिष' का प्रयोग पारिपाश्वक के लिए ही सीमित कर दिया गया हो। तभी तो भरत-परवर्ती नाटचकारों ने कम से कम 'मारिप' के प्रयोग को केवल सूत्रधार 'अनुग' के लिए निर्धारित किया। इसे कदाचित् 'प्रयोगसंकोच' का उदाहरण माना जा सकता है। इन परवर्ती सभी लेखकों में मतैक्य है कि सूत्रधार (अथवा 'सूत्री' द०००,

'काब्य प्रस्थापक नट' ना० र०) को 'माय' से सम्बोधित विया जाय और यह अपने सायी को 'माय' अथवा 'मारिय' कह पर चुलाये। ' 'मालिकाग्निमित्र' (अक १, पू० २) और 'उत्तरराम-चित्त' (अक १, पू० ५ क ६) में ये प्रयोग उपलब्ध हैं। 'मालतीमाध्य' (अक १, पू० ५) में भी इसी नियम वा अनुकरण विया गया है और व्यान्याकार त्रिपुरारि ने इमकी पुष्टि में एक उद्धरण भी विया है, उरलेखनीय बात यह है कि यही उद्धरण काटयवेम ने 'मालविकाग्निमित्र' के उपरिलिखत प्रयोग की व्याख्या में भी विया है। एतद में 'अनर्धराधव' व व्याच्यावार रुचिपति (पृ० १७) ने जो नियम भरत के नाम में उद्धत किया है वह 'नाटघशास्त्र' में उपल्टा नहीं, यद्यपि उमका अभिप्राय घनजय इत्यादि नाटचशास्त्रकारों वे नियम से भिन्न नहीं है।

#### ६ग प्रमुख तथा तत्सम्ब घी पात्रों के निर्देश

मस्ट्रत नाटको मे, विशेषकर प्रकरणो व नाटिकाओं में, कई नाटकीय परिस्थितियों की करपना नायक व नायिका के परम्पर व्यवहार पर भी आश्रित रही है। भरत ने इमीलिए वहा कि नाटचयम पर आश्रित वामीपचार दो प्रकार का है-- बाह्य तथा आम्यन्तर। आम्यन्तर कामी-पचार नाटको मे तथा वेश्या से सम्बन्धित बाह्य कामोपचार को प्रकरण मे प्रस्तुत करना चाहिए। (ना० गा० ना० २४, १३९-१४१)। नायक-नायिकाओ के 'समागम' के दृश्यो को रगमच पर . प्रस्तुत वरने का निषेध है और वदाचित् इसीलिए उस ममयोपयोगी मम्बोधनो का उल्लेप भरत ने सम्बोधनविषयक अध्याय में न कर सामान्याभिनय विषयक अध्याय में किया। भरत का अनुकरण बरते हए शारदातनय ने भी इस प्रकार के सम्बोधित निर्देश दिये हैं जिनसे नायक-नायिका के परस्पर व्यवहार का ज्ञान हो सकता है कि नायक दक्षिण है या राठ अथवा धप्ट। इन सम्बोपन-निर्देशो ना यहाँ उरलेख करना इसलिए भी प्रामिषक है नि इन विविध पदो का यत-तत्र नाटको मे प्रयोग हुआ है, तो व्यान्याकारो ने तत्मम्ब यी लक्षण अयवा नियम वताये हैं। दक्षिण नायक के सम्बोधन के लिए भरत ने अनेक पदो था जैसे 'प्रिय', 'बान्त', 'बिनीत', 'नाय', 'स्वामिन्', 'जीविन', तथा 'नन्दन' का विधान किया है (ना० शा० का० २४, २९२)। शारदा-तनय ने इसी सूची मे 'प्रणियन्', 'दियत', 'सुहत्', 'सुभग' तथा 'रुचिर' को सम्मिलित किया है, 'जीवित' के म्यान पर 'जीवितय' का प्रयोग बताया है और 'विनीत' का पग्तियाग कर दिया है (मा० प्र० ५, प्० १०७ प० ७-८ इत्यादि)। भरत के अनुसार मानिनी नायिका शठ अथवा घृष्ट नायक को 'दु शीलं, 'दुराचार', 'शठं, 'वाम', 'विरूपक', 'निलंज्ज' तथा 'निष्टुर' कह कर सम्बोधित वरेगी। जारदातनय ने इस सूची में 'घुप्ट' को भी सम्मिलित किया और 'विरूपक' वे स्यान पर 'विरूप' पढा है। यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि 'भावप्रकारा' मे लेखक ने कही-वहीं इन पदो की व्याख्या की है और कही-कही भरत की ही व्याख्या में संशोधन भी किये हैं।

'मालतीमाघव' (अक २, पू० ६४) मे त्रिपुरारि ने काम दर्श द्वारा प्रयुक्त 'प्रिय' तथा 'मुहत्' शब्दों की व्याख्या देने के लिए 'माबप्रकाशन' के नियम को उद्धृत किया है। पर यह

२० दे०द० रू० २, ६९, ना० द० ४, २०४, सा० सा० ३, ४९ व ४, ८३, सा० द० ६, १४७, भा० प्र०९, पृ० २७७ प० १३, ना० र०, प० २१६५।

उद्धरण सर्वथा अस्थानिक है। शायद त्रिपुरारि ने सोचा हो कि 'प्रिय' तथा 'सुहृत्' सम्बोधनों को कामोपचार के प्रसंग से हटाया जा सकता है, और इन सम्बोधनों के लक्षण के आधार पर इनका व्यापक प्रयोग किया जा सकता है।

'नाटचशास्त्र' (गा० १७, ८७) में 'गम्या' अर्थात् सम्बन्ध योग्य कन्या के लिए 'भद्रा' सम्बोधन निर्धारित है। इसी का अनुकरण 'नाटचर्द्पण' (पृ० २११) में मिलता है, यहाँ कहा गया है कि 'भोक्तव्या' अर्थात् उपभोग योग्य कन्या के लिए सर्वप्रथम दर्शन पर 'भद्रा' निर्देश उचित है, यद्यपि प्रिया पत्नी का सम्बोधन 'प्रिया' है, जैसा कि 'नाटचशास्त्र' (गा० १७, ९३) में कहा गया है कि राजा के अतिरिक्त अन्य नायक श्रृंगारमय अवसरों पर अपनी पत्नी को 'प्रिया' कह कर सम्बोधित करें। इसका, यद्यपि यथार्थतः नहीं, उदाहरण 'शाकुन्तल' (अंक ७ पृ० २५९) में प्राप्त होता है, जहाँ दुष्यन्त शकुन्तला को 'प्रिये' कह कर सम्बोधित करता है। 'भावप्रकाशन' (पृ० २७१) के आधार पर 'साहित्यसार' (३, ६०) में दक्षिण नायक, अपनी प्रियतमा के लिए 'कान्ता' का प्रयोग करता है, पर शठ नायक 'प्रिया' का प्रयोग उस नारी के लिए भी करेगा जो उसे वस्तुतः प्रिय न हो। सागरनन्दी (ना० र० पं० २२५६-२२५७) ने बताया कि नवयुवक नायक अपरिचित नायिका को 'महाभागे' अथवा 'वरोष्ठ' कह कर सम्बोधितं करे और यह उसे 'सुभग' अथवा 'महाभाग' कहे। यह प्रयोग 'मालतीमाधव' (अंक २, पृ० ५४) में उपलब्ध है, यद्यपि यहाँ त्रिपुरारि ने इस सम्बोधन की व्याख्या में कोई उद्धरण नहीं दिया।

# १--राजा, राजकुल तथा सहायक पुरुषपात्रों के निर्देश

राजा---राजा के सम्बोधन-निर्देश अप्रत्यक्षतया विविध पात्रों के स्तर के अनुसार दिये गये है। 'नाटचशास्त्र' में कहा गया है कि पाथिव को 'महाराज' कहकर सम्बोधित करना चाहिए (ना० शा० गा० १७, ६९) । यद्यपि पत्नियों द्वारा पति के लिए निर्देश पृथक् है पर वे पति के राजा होने पर उसे 'महाराज' शब्द से सम्बोधित करती है (ना० शा० गा० १७, ८३)। इसका उदाहरण 'विक्रमोर्वेशी' में (अंक ३,पृ० ८०) मिलता है जहाँ उर्वशी राजा को 'महाराज' कहती है। विश्वनाथ (सा० द० ६,१५३) तथा रामचन्द्र व गुणचन्द्र इस नियम से सहमत है, पर इस े लेखकयुग्म ने कहा है कि रानी उसे 'महाराज' तो कहे पर यौवनावस्था में 'आर्यपुत्र' के निर्देश से सम्बोधित करना चाहिए। (ना० द० ४, १९८)। ब्राह्मणपात्र तथा ऋषि राजा को या तो नाम से या 'राजन्' कहकर या अपत्यार्थ प्रत्यय का प्रयोग कर सम्बोधित करें और राजाओं को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि द्विजों को पूज्य कहा गया है (ना० शा० गा० १७, ७०, ८१)। शिङ्गभूपाल ने (र० सु० इ० ३०९-३१०) इस नियम का पालन किया है, पर सागर-नन्दी के अनुसार ब्राह्मण राजा को 'आयुष्मान्' कहकर सम्बोधित करे (ना० इ० पं० २२५८)। अपने नियम को विस्तार देते हुए भरत ने यह भी कहा है कि राजा के समान पात्र, बल्कि कुछ नीच पात्र भी उत्तम राजा का नाम लेकर उसे सम्बोधित कर सकते है (ना० शा० गा० १७,७२)। इसकी व्याख्या में अभिनवगुप्त ने कहा है कि ये पात्र राजा को नामानुसार 'वत्सराज', अथवा 'सोमवंशमौक्तिकमणे' कह सकते है। मूल के पाठान्तर के आधार पर इन काश्मीरी व्याख्याकार

ने वहा है कि परितुप्ट होने पर चाटुकारिता के कारण भी यही निर्देश लागू हो सकता है, जैसे "उदयने मही शासति को विपदामवकाश" मे (वही, पृ० ३८०)। नाटभदर्पणवारो ने अपनी च्याख्या मे (पृ० २१०) 'नाटघशास्त्र' द्वारा विहित राजा के निर्देश पर अभिनवगुप्त की विवृति का अनुकरण करके उसे अति व्यापक बना दिया और कहा कि सभी मान्य व्यक्तियो की प्रशंसा मे उनके नाम के अतिरिक्त अन्य सम्बोधनों का प्रयोग किया जा मकता है, जैसे विभिन्न पात्रों को 'अमात्य', 'श्रेष्ठि', 'बत्सराज', तथा 'मोमवशमीवितकमणे' बहुतर मम्बोधिन किया जा सकता है । सर्वेश्वर ने (सा॰ सा॰ ३ ६६) ज्येष्ठ व्यक्तियो, उपाध्याय, पिता इत्यादि अथवा तत्तुल्य पानो द्वारा राजा के लिए 'विमु' सम्बोधन का विधान किया है और (वही ३४८-४९ में) कहा है कि नाटक मे उच्च जाति के लोग, विख्यात ब्राह्मण तथा तपस्वी इत्यादि राजा को 'राजन्' कहरूर सम्बोधित करें। सागरनन्दी के अनुसार तपम्बी (ना० र०, प० २२५९), शिङ्गमूपाल के अनुसार मुनि (र० सु० ३,३११) अथवा विश्वनाय के अनुसार ऋषि (सा० द० ६,१४५) राजा को 'राजन्' अथवा अपत्यार्थ प्रत्यय के प्रयोग से सम्वोधित करते हैं। 'शाकुन्तल' मे (अक १. पु०२१) वैस्तानस दुप्यन्त को 'राजन्' वहकर सम्बोधित करते हैं। सागरनन्दी के अनुसार क्षपणक व मिक्षु उसे 'धर्मोपासक' कहते हैं (ना० र०, प० २२६०। विदूषक द्वारा राजा के 'राजन्' वयवा 'वयस्य' तथा इमके पर्याय 'संखे' (र० सु० ३,३१२) सम्बोधन-निर्देश के भरत द्वारा विहित नियम का पालन प्राय सभी परवर्ती लेखको ने किया है। " 'मालविकाग्निमिन' (अक ५, पु॰ ९१) तथा 'शाकुन्तल' (अक २,पु॰ ६१) में 'वयस्य' का प्रयोग उपलब्ध है। 'रत्नावली' (अक १, प० ३३) में 'वयस्य', 'महाराज', तया 'मट्टा' का प्रयोग हुआ है। रथ को चलाने वाला सूत राजा को 'आयुष्मन्' तथा सागरनन्दी के अनुसार 'आयं' वहेगा। प्राय अन्य नाटचशास्त्र-कारो ने 'आयुप्मन्' का पक्ष लिया है।<sup>३३</sup> इस नियम का प्रधानतया प्रयोग 'अभिज्ञानगाकुन्तल ' में उपलब्ध है (दे० अ० १व७) और इस नियम का प्राय सभी लेखको द्वारा उल्लेख इस बात का निश्चित प्रमाण है कि कालिदास का यह नाटक सर्वमान्य था।

भरत में अनुसार राजा के लिए 'देव' का प्रयोग प्रजा तथा मृत्यो द्वारा होता है (ना० चा० गा० १७-८०)। शिङ्गभूमाल इससे सहमत हैं (इ० सु० ३,३१०)। अन्य भरत-परवर्ती लेखको ने इस नियम ने परिवर्तित रूप का विघान विया है। घनजय के अनुसार भृत्य राजा को न केवल 'देव' अपितु 'स्वामिन्' भी कहते हैं (द० रू० २,६९) । विश्वनाय ने धनजय

२१ दे० ना० शा० गा० १७, ८१, ना० द०, पू० २११, सा० सा० ४, ८२, र० सु० ३, ३१२, सा० द० ६, १४५। २२ दे० ना० शा० गा० १७, ७५, द० रू० २, ६८, सा० सा० ३, ७६, र० सु० ३, ३१३, सा० द० ६, १५०। २३ दे० "ब्रॉन सम टर्म्स एम्प्लीयेड इन वि इन्स्टियास ऑफ दि क्षत्रप्त"—इ० ए० ३३, पू० १६३ इत्यादि (जूर्नाल आजियातिक (१९०२, पू० ९५-१२५) मे प्रकाशित सिल्वें लेवि के फ्रांसोसी निवय का अग्रेजी अनुवाद)। इस निवय मे फ्रांसोसी विद्वान् ने 'स्वामी', 'भद्रमुख' व 'सुगृहीतनाम' का ऐतिहासिक अभिलेखों व नाटयशास्त्र की दृष्टि से आलोचनास्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

का अनुकरण किया है (सा० द० ६.१४४)। पुण्डरीक ने 'देव' सम्बोधन केवल नौकरों द्वारा (ना० ल०, पत्रा १० क) और नाटचदर्पणकारों ने उत्तम, मध्यम व अधम सभी प्रकार की केवल प्रजा द्वारा (ना॰ द॰, पृ॰ २११) प्रयोजनीय माना है। सर्वेश्वर के अनुसार राजा के प्रधान अधिकारी उसे 'देव' कहकर सम्बोधित करते हैं (सा० सा० ३,६५) और यदि राजा चक्रवर्ती है तो सेनापति, अमात्य तथा जनता के नेता उसे 'स्वामी' कहते हैं (वही ३.४५)। 'शाकुन्तल' (अंक २, पृ० ६४) में सेनापति राजा दुष्यंत के लिए 'देव' का प्रयोग करता है। राघव भट्ट ने इसकी व्याख्या में 'दशरूपक' के नियम को उद्धृत किया है। 'अनर्घराघव' (अंक ७, पृ० ३६५) में सुग्रीव ने राम के लिए 'देव' का प्रयोग किया है और व्याख्याकार रुचिपति ने इसकी पुष्टि में 'अमरकोश' (१,७,१३)—"राजा भट्टारको देवः"—को उद्धृत किया है। कंचुकी राजा को 'महाराज' अथवा 'देव' कहकर सम्बोधित करता है; जैसे 'मालविकाग्निमित्र' (अंक १, पृ० १४) में तथा 'मुद्राराक्षस' (अंक ३, पृ० ७६ इत्यादि) में। 'उत्तररामचरित' में भी (अंक १, पृ० १०) कञ्चुकी अपने अभ्यासानुसार राम को 'रामचन्द्र' कहता है, और शी घ्र ही जब उसे ध्यान आता है कि वे राजा हैं तो उन्हें पहले 'महाराज' और फिर 'देव' से सम्बोधित करता है। इसी प्रकार 'कुन्द-माला' में (अंक १, पृ० ५) जब लक्ष्मण सीता के साथ अरण्य के समीप आते हैं तो मन ही मन सोचते है कि सीता को छोड़ जाने का यह अप्रिय आदेश बड़े भाई ने दिया है, पर शीघ्र ही वे अपना विचार बदल कर कहते हैं कि बड़े भाई का नही, यह तो 'स्वामी' का आदेश है।

राजा के लिए 'देव' तथा 'स्वामिन्' के अतिरिक्त, भरत ने 'भट्ट' का सम्बोधन भी विहित किया है—सार्वभौम राजा को उसके परिजन 'भट्ट' कहते है (ना० शा० गा० १७, ८०)। धनंजय तथा तदनुसार विश्वनाथ ने इस निर्देश का अधम पात्रों द्वारा विधान किया है (द० स० २, ६९; सा० द० ६-१४४)। 'नाटचर्दर्ण' (पृष्ठ २११) के अनुसार नीच प्रकृति के पात्र राजा को 'मिट्टन्' कहकर सम्बोधित करते है। शिङ्गभूपाल (र० सु० ३,३११) ने भट्ट के साथ-साथ 'मट्टारक' का भी विधान किया है। सागरनन्दी (ना० र० पं० २१८९-९०) ने भी राजा के लिए 'महाराज' तथा 'देव' के साथ-साथ 'मट्टारक' का प्रयोग दिया है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' (अंक २ पृ० ६३) में दौवारिक राजा को 'मट्टा' कहकर सम्बोधित करता है और इसकी व्याख्या में राघवभट्ट ने 'दशरूपक' का नियम उद्धृत किया है।

रानियाँ—भरत ने नाटकों में रानियों के लिए 'स्वामिनी', 'देवी' व 'मिट्टिनी' सम्बोधनों का निर्देशन किया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजा तथा नौकर प्रमुख रानी (मिट्टिषी) को 'देवी' कहें, तथा अन्य रानियों या उनको जो 'भोगिनी' हों अर्थात् सहधर्मचारिणी न हों 'स्वामिनी' कहकर सम्बोधित किया जाय (ना० शा० गा० १७,८७—८९)। 'दशक्ष्पक' तथा तदनुसार 'साहित्यदर्पण' (द० र० २,७०; सा० द० ६,१५५) में ये विशिष्ट सम्बोधन न देकर यही कहा गया है कि सभी स्त्रियाँ उत्तम, मध्यम तथा अधम पात्रों द्वारा वैसे ही सम्बोधित की जाती है जैसे उनके पति। इस नियम का कदाचित् प्रस्तुत प्रसंग में यह अभिप्राय हो सकता है कि जिस प्रकार राजा के लिए विभिन्न पात्रों द्वारा स्वामी, देव तथा भट्टा अथवा भट्टारक का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार रानियों के लिए भी इनके स्त्रीरूप प्रयोजनीय हैं। परिणामस्वरूप इन दोनों

लेखकों ने भरत का ही अनुकरण किया। 'नाटचदर्गण' (४,२००) में भी भरत द्वारा विहित तीनों सम्बोधनों को स्वीकार किया गया है, पर 'महिषो' के स्थान पर 'मुख्या' शब्द का प्रयोग करके जसकी व्यास्या में "मुख्या रुताभिषेका" से जात होता है कि भरत की तरह इस प्रथ में भी राजा के लिए अभिषिकता प्रिया रानी के लिए 'देवी' सम्बोधन का ही विधान है। सर्वेस्वर (सा॰ सा॰ ३,६८) ने सभी राजपुरुणे द्वारा सभी रानियों के लिए 'राजदारिका' और सिहासनाख्डा के लिए 'स्वामिनी' का तथा पुण्डरीक ने राजपत्नी के लिए 'स्वामिनी' तथा 'नन्दिनी' का प्रयोग निर्घारित किया है (ना॰ ल॰, पता १०)। शिङ्गभूषाल ने भरत के सम्बोधनों में थोड़ा सा विकास यह किया कि राजा महिषी को तो 'देवी' ही कहें पर अन्य रानियों को 'प्रया' कह कर सम्बोधित करें और परिचारकगण भरत के सीनों निर्देशों के अतिरिक्त रानियों को 'मट्टारिका' भी कह सत्तते हैं (र॰ सु॰ ३, ३१५-३१६)। सागरनन्दी ने कहा है कि 'नायकपत्नियों' के लिए 'महादेवी', 'देवी' तथा 'महिषी' सम्बोधन को प्रयुक्त किया जाता है (ना॰ र॰, प॰ २१९१)।

'नाटचसास्त' के अनुमार विदूषक रानी को 'भवती' क्हेगा (ना॰ गा॰ गा॰ १७,८२)। इसका अनुकरण प्राय सभी परवर्ती लेखको ने तिया है।<sup>स</sup> पर सर्वेदवर ने इस विधान को अधिक व्यापक बना दिया और कहा कि विदूषक सभी नायिकाओं को (चाहे वे रानियाँ हो या नहीं) तथा राजमाता को भी 'भवती' से सम्बोधित करेगा (सा॰ सा॰ ४,८१)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रो के स्तर तथा राजा व रानियों के परस्पर सम्बन्ध के अनुसार इनके लिए 'देवी', 'स्वामिनी', 'निन्दिनी', 'सिट्टिनी', (अम कोश १,७,१३), 'भट्टारिका' तथा 'भवती' सम्बोधनो का निर्देश है। 'विक्रमोर्बशीयम्' (अक २ पृ० ५३) में निपुणिका, तथा 'रत्नावली' (अक १, पृ० ३६) में काचनमाला रानीको 'भट्टिनी' कहकर सम्बोधित वरती है। 'मालतीमाधव' की व्याख्या (अक ४, पृ० ५४) में भी जगद्धर ने ऐसा प्रतीत होना है कि स्मृति के आधार पर 'नाटचशास्त्र' की कारिका को उद्धृत किया है। उपलब्ध नाटको में 'स्वामिनी' का प्रयोग प्राप्त नही।

युवराज तथा राजकुमार—भरत के अनुसार युवराज को 'स्वामी' और राजकुमार को 'मत्वारक' कहना चाहिए (ना० घा० गा० १७,७६)। पर युवराज के लिए 'स्वामी' वा प्रयोग नाटको मे उपलब्ध नहीं। धनजय ने केवल राजा व राती के लिए मम्बोधन-निर्देश दिये पर राज-कुमार ने लिए नहीं। पुण्डरीन तथा विद्वाभूषाल (र० सु० ३ ३१४) ने भरत का अनुकरण किया, पर 'नाटचवर्षण' के अनुरूप (पृ० २१२) वालपन मे युवराज तथा अन्य कुमारों के लिए 'भर्तृदारम' तथा 'कुमार' सम्बोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मागरनत्वी ने भी कहा कि युवराज को 'कुमार' या 'मतृंवारक' दोनों ही प्रकार से सम्बोधित किया जा सकता है (ना० र०, प० २१९२)। पर विद्वनाथ ने 'नाट्यशाहन' की कारिका को अन्यया पढ़कर नये ही अर्थ का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार युवराज के लिए 'स्वामी' और राजकुमार के लिए 'भर्तृदारक' का सम्बोधन तो ठीक 'नाटच शाहन' के अनुस्तर हो होना पर छोटे कुमार (कुमारक)

२४ दे० द० रू० २, ७१, ना० द० ४, १९९, सा० छ०, ता० द० ६, १४९।

को अधम पात्र 'भद्र', 'सौम्य' अथवा 'भद्रमुख' इत्यादि कहकर सम्वोधित करेंगे (सा० द०, छं० १५:४)। 'अमरकोश' (१-७-१२) में 'नाटचदर्पण' के अनुसार नियम दिया है।

राजकुमारी—भरत (ना० शा०, गा० १७, ८९), रामचन्द्र व गुणचन्द्र (ना० द० ४, पृ० २१२) तथा सागरनन्दी (ना० र०, पं० २१९३) के अनुसार परिचारकों द्वारा, तथा विश्वनाथ (सा० द० ६,१५४) के अनुसार जनता द्वारा अविवाहिता राजकुमारी 'भर्तृदारिका' से सम्बोन्धित की जानी चाहिए। सर्वेश्वर के अनुसार 'भर्तृदारिका' सम्बोधन की अधिकारी वह अविवाहिता राजकुमारी है जो राज्यश्री-संयुक्त हो, व सभी व्यक्तियों द्वारा पूज्य हो (सा०-सा० ३,५९)। 'मालतीमाधव' (अंक १) में परिचारिकाएँ मालती को 'भर्तृदारिका' से सम्बोधित करती है—जगद्धर इसका अपनी व्याख्या में (पृ० २२) अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि यद्यपि यह विधान तो राजकुमारी के लिए है पर नियम में 'राज' पद ऐश्वर्य का द्योतक है और इस सम्बोधन का प्रयोग मंत्री की पुत्री के लिए भी किया जा सकता है।

सिचव—सिचव (अर्थात् राजमंत्री—अभिनवगुप्त) के लिए भरत तथा अधिकतर भरत-परवर्ती लेखकों ने ब्राह्मणों द्वारा 'अमात्म' तथा 'सिचव' का और अन्य पात्रों तथा हीनपात्रों द्वारा 'आर्य' का निर्देश किया है। 'पर शारदातनय ने (भा० प्र०, पृ० २७७, पं० १२) 'भाव' तथा सागर-नन्दी (ना० र०, पं० २१९८) ने 'अमात्य' का निर्देश किया है। सर्वेश्वर ने इस अत्यधिक प्रयुक्त 'आर्य' निर्देशके सम्बन्ध में कहा है कि विणक, पुरोहित, अमात्य, विट, विप्र, तथा विदूषक को सम्बो-धित करने के लिए मध्यम पात्र इस पद 'आर्य' का प्रयोग करते है (सा० सा० ३, ६४-६५)।

राष्ट्रिय तथा सेनापति—'शाकुन्तल' में 'श्यालः' पात्र को प्रस्तुत किया गया है (अंक ६)। उसके साथी उसे 'आवृत्त' कहकर सम्बोधित करते है। जैसा कि हम देखेंगे, शिङ्गभूपाल (र० सु० ३,३१४) तथा सागरनन्दी (ना० र०, पं० २१९५) के अनुसार वहनोई के लिए इस सम्बोधन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही 'मृच्छकटिक' में भी शूद्रक ने 'राजश्याल' शकार का अद्वितीय चित्र खीचा है और वहाँ (अंक १ व ८) विट उसे 'काणेलीमातः' (काणेली कन्य-कामाता इति देशी प्रकाशः। असती काणेली इत्येके—पृथ्वीधर, पृ० २३), चेट उसे 'भट्टके' तथा 'मट्टालके' और चारुदत्त (अंक १०) उसे 'राष्ट्रियश्याल' कहकर सम्बोधित करते हैं। विचित्रता यह है कि इतने सर्वप्रिय नाटकों में इन प्रसिद्ध पात्रों की सत्ता के बावजूद किसी नाटच शास्त्रकार ने 'राजश्यालः' के लिए सम्बोधन-निर्देश निर्धारित नहीं किये। बल्कि शिङ्गभूपाल (र० सु० ३,३१४) तथा शारदातनय (भा० प्र०, पृ० २७७, पं० १२) ने सेनापित के लिए 'स्याल' सम्बोधन का निर्देश दिया है। पर 'शाकुन्तल' में (अंक २, पृ० ६६) हम देखते है कि राजा सेना-पित को 'भद्र सेनापते' कहकर सम्बोधित करता है।

विदूषक—विदूषक को सम्बोधित करने के लिए राजा या तो उसका नाम ले सकता है या 'वयस्य' (ना० शा० गा० १७,८२; सा० द० ६,१४६) तथा अन्य ऐसे ही मैत्रीपूर्ण पदों

२५. दे० ना० शा० गा० १७, ७१; द० रू० २, ६७; ना० द०, पू० २१०; र० सु० ३, ३१२; सा० द० ६, १५१।

का (ता० द०, पृ० २१२) प्रयोग करेगा या उसके नाम के पूर्व 'वयस्य' भी जोड सकता है (सा० सा० ४,८२), या केवल 'वयस्क' तथा 'सहचर' कहकर पुकार सकता है (ना० र०,प० २१९९)। 'साकुन्तल' में सेनापति उसे 'सस्ये' से (अक २,पृ० ६५), 'मृच्छकटिक' में विट (अक १,पृ० २९,३०) व 'मालविकाग्निमिन्न' (अक २,पृ० ३०) में गणदास उसे 'महाब्राह्मण' कहकर और 'विक्रमोवंशी-यम्' (अक २,पृ० २०) में चेटी उसे 'ब्रह्मवन्यु' कहकर पुकारती है। इस अतिम नाटक के व्याख्याकार रङ्गनाय ने 'विदवलोचन' का आधार लेकर 'ब्रह्म वन्यु' को 'दुष्टवित्र' का पर्याय वताया है। और यिवप 'शाकुन्तल' तथा 'मालविकाग्निमित्र' में विदूषक का फिर भी कुछ आदर प्रतीत होता है पर 'मृच्छकटिक' के 'महाब्राह्मण' प्रयोग से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पद आक्षेप का धोतक होने लगा था जैसा कि आजकल हिन्दी मापा में इसका व्यगार्य ही प्रयुक्त होता है।

सूत--राजा रय चलाने वाले सूत को 'सारिय' अथवा 'सूत' शब्द से ही सम्प्रोधित करता है (सा० सा० ३,६७-६८), अथवा उसके प्रसग में 'असी' मर्वताम वा प्रयोग वरेगा (ना० र०, प० २२२९)।

#### २--- बेक्या तथा गणिकामाता इत्यादि के निर्देश

वेहया—भरत ने कहा है कि वेहया को (उसके—अभिनवगुष्त) सेवक 'अज्जुका' कहकर सम्बोधित करें (ना० सा० गा० १७,९२)। यद्यपि धनजय ने इसका अनुकरण किया (द० रू० २,७०) तथापि कदाचित् सक्षेप की दृष्टि से यह स्पष्टतया नहीं कहा कि केवल परिजन ही उसे इस प्रकार सम्वोधित करेंगे अथवा सभी पात्र। नाटधदर्गणवार भरत का अनुकरण करते हैं और 'वेस्या' शब्द की व्याख्या देते हुए कहते हैं—"वेहया पण्यस्त्री यौवनवती इष्टब्या, बृद्धाया नामान्तर विधानात परिजनेनाज्जुकेति सेति वेहया" (ना० द०, पृ० २११) अर्थात् यौवनवती वेस्या को ही उसके नेवक 'अज्जुका' कहते हैं, क्योंकि बृद्धा वेह्या के लिए सम्बोधन-निर्देश पृथक् है। 'अञ्जुका' शब्द को प्रस्तावित 'आर्यका' के स्थान पर 'अज्जुका' का प्राक्वत रूप मानना अधिक मान प्रतीत होता है। "इस निर्देश के विषय मे सारदातनय (मा०,प्र०,प्० २७१,प० १९-२०) तथा सर्वेस्वर (सा० सा० ३,७५-७६) वा विधान समान शब्दों मे हैं—

भर्तृमाताङ्गनाभिवीं चेटीभिगीणकायवा। वार्तासु सर्वदा कायमञ्जुकेति निगद्यते॥

इसमे प्रथम पाद रा अर्थ अस्पन्ट है। यहाँ यदि यह अर्थ लगाया जाय कि भरण बरने घोले पुरुष को माता (?) अन्य स्नियो तथा चेटी इत्यादि के द्वारा प्रत्यक्ष तथा तद्विषयक बातचीत में वेदया को 'अञ्जूका' वहचर सम्बोधित किया जाता है तो 'अञ्जूका' शब्द के प्रयोग में कुछ विकास हुआ प्रतीत होता है। शिद्व भूपाल ने इस सम्बोधन को पूज्यनिर्देश के अन्तर्गत लिया है जिससे यह ज्ञात

२६ दे॰ घोषकृत 'नाटचशास्त्र' का अनुवाद, कलकत्ता १९५१, अध्याय १९, २८ पर पादिटप्पणी २, पृ॰ ३४४। पुलना करो, भानुजी वीक्षित—अमरकोश की व्याख्या-सुषा मे—"अर्ज अर्जने स्वादिगण 'प' से बाहलकादकण'।

होता है कि निश्चय ही नीचपात्र अथवा परिचायक इत्यादि (अपनी पूज्या) वेश्या को 'अज्जुका' कहकर सम्बोधित करे (र० सु० ३, ३०९)। भरत के इस सर्वमान्य विधान के साथ-साथ सागर-नन्दी ने कहा है कि नागर वेश्या को 'वासू' कहकर सम्बोन्धित करेगा (ना० र०, पं० २२२७-२२८)। इस सम्बोधन का एकमात्र उदाहरण हमें 'मृच्छकटिक' (अंक १ पृ० २७) में मिलता है जहाँ शकार अन्धकार में वसन्तसेना समझकर रदिनका को पकड़ लेता है और उसे 'एशाशि वाशू'...(सं० एषासि वासू...) बताता है।

गणिका माता—केवल भरत (ना० शा० गा० १७, ९३), रामचन्द्र व गुणचन्द्र (ना० द०, पृ० २११) तथा सर्वेश्वर (सा० सा० ३, ७३) ने वृद्धा वेश्या अथवा गणिका माता के लिए सेवकों द्वारा प्रयुक्त 'अत्ता' सम्बोधन का निर्देश दिया है। दूसरी ओर धनंजय (द० ६० २, ७१) ने कुटनी के लिए जो 'अम्बा' का निर्देश दिया है उसे जैसा का तैसा विश्वनाथ (सा० द० ६, १५६) ने भी दिया है। 'मृच्छकटिक' (अंक ४ श्लोक ३०) में गणिका माता का उल्लेख 'अत्तिआ' द्वारा हुआ है। तत्पश्चात् (अंक ९) वसंतसेना की माता की स्वयं उपस्थित हुई है। प्रकाशित संस्करण के अनुसार वह शोधनक (पृ० २०७), व श्रेष्ठी तथा कायस्थ द्वारा (पृ० २२२) 'अज्जा' (आर्या), अधिकरणिक द्वारा 'भद्रे' (वही, पृ० २०७), शकार द्वारा 'वुड्ढ-कुट्टणि' (वृद्धकुट्टनि—वही, पृ० २०८ व २२२) और चारुदत्त द्वारा 'आर्ये' (पृ० २१२) और 'अत्रभवती' (पृ० २२३) से सम्बोधित की गयी है। 'देशीनाममाला' (१, ५१) में अत्ता के चार अर्थों में से 'माता' भी है।

विविध—यह स्पष्ट नहीं कि सर्वेश्वर (सा० सा० ३, ७३) ने गणिका के प्रिय व्यक्ति के लिए 'आवृत्त' सम्बोधन किस आधार पर निर्दिष्ट किया। यह सम्बोधन तो 'बहनोई' के लिए निर्धारित और 'शाकुन्तल' में राजश्याल के लिए प्रयुक्त हुआ है।

## ३—स्त्रयों के परस्पर निर्देश

भरत के अनुसार समान वय की सिखयाँ आपस में 'हला' सम्बोधन का प्रयोग करती है (ना॰ शा॰ गा॰ १७, ९१)। धनंजय ने इसको अधिक व्यापक बना दिया और कहा कि सभी समान स्त्रियाँ आपस में 'हला' कह सकती है (द॰ रू॰ २,७०)। पुण्डरीक ने यहाँ पर 'नाटचशास्त्र' का अनुकरण किया, 'दशरूपक' का नही। रामचन्द्र व गुणचन्द्र ने 'समानता' की व्याख्या करते हुए कहा कि वह कुलीनता शील, वय तथा अवस्था पर निर्भर है (ना॰ द॰, पृ॰ २११)। शिङ्ग-भूपाल ने सिखयों के लिए 'हला' तथा 'सिख' दोनो ही सम्बोधनों को स्वीकार किया (र॰ सु॰ ३,३१८)। सर्वेश्वर के अनुसार नाटक में नायिकाएँ चेटी को और कही-कही गणिका भी राज-कुमारी को 'हला' कहकर सम्बोधित करती है (सा॰ सा॰ ३,३३), पर रूप, सम्पत्ति, शील इत्यादि गुणों में समान नारी अन्य नारी को 'सिख' कहती है (वही; ३,३५)। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भरत द्वारा निर्धारित पात्रों के लिए इन्होंने 'हला' नहीं बिल्क 'सिख' का निर्देश किया है। सागरनन्दी के अनुसार महादेवी अपनी सहेली को 'हला' कहकर सम्बोधित करती है (ना॰ र॰, पं॰ २२३२)। जहाँ तक नाटकों का सम्बन्ध है, 'शाकुन्तल' (अंक १, पृ॰ २६) में अनस्या

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

ने अकुन्तला को 'हला' कहकर सम्बोधित विया है और व्यारयाकार राघवभट्ट ने भरत के नियम को उद्धृत विया है। इसी प्रकार 'विक्रमोवशीयम्' (अक १, पृ० १३) में सहजन्या ने मेनका को 'हला' और उसने उसे 'सिंव' कहकर सम्बोधित विया है। पर रगनाथ द्वारा सागरनन्दी के नियम वा उद्धरण अस्थानिक और अशुद्ध है—अस्थानिक इसलिए वि यह महादेवी द्वारा चेटी को 'हर्न्ज' मम्बोधित करने के विषय में है और अशुद्ध इसलिए कि वह 'नाटकलक्षण रत्नकोश' में उपलन्ध नहीं। 'च व्यवहार को दृष्टि से नाटकों में प्रयुक्त 'हला' तथा 'सिंव' मम्बोधिन में कोई मेद नहीं, क्योंकि प्रवाशित सरकरणों में 'हला' तथा 'मिंव' साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं और कही-करी प्राष्टन मृल में 'हला' और छाया में 'सिंव' का अन्त परिवतन मिलता है। 'मिंवहेमशब्दानुशासन' (अध्याय ८, पूना १९५८) में 'हला' वा प्रयोग सिंव के आमत्रण में दिया है (२, १९५)।

सम्बोधन-निर्देश 'हुञ्जे' के प्रयोग मे कुछ विकास प्रतीत होता है , भरत के अनुसार यह सम्बोधन-निर्देश 'उत्तमा प्रेप्या' अर्थात् दूती के लिए प्रयुक्त होता है (ना० शा०, गा० १७-९२) । अनजय ने केवल 'प्रेप्या' के लिए इसका प्रयोग बताया (द० २० २,७०) और विश्वनाथ ने इनका शब्दञ अनुकरण किया है (सा० द० ६, १५५)। पर रामचन्द्र व गुणचन्द्र के अनु-सार 'अनुत्तमा' अर्थात् उत्तमा से भिन नारी तथा प्रेप्या के लिए 'हज्जे' का प्रयोग होना चाहिए (ना॰ द॰ ४, २०१)। सागरनन्दी ने वहा है कि महादेवी अपनी चेटी को 'हरूजे' कहकर सम्बोधित करती है (प० २२३२)। झिद्धभूपाल ने 'हज्जे' को अतिनीच पात्रा के लिए सीमित कर दिया (र० सू० ३, ३२१)। पर सर्वेश्वर के अनुसार 'हप्जे' का प्रयोग गणिका तया अय न्त्रियो द्वारा परिचारिका के लिए होता है। 'विक्रमोर्वशीयम्' (अब २, पृ० ५३) मे जब औशी-नरी चेटी को 'हरूजे निपुणिके' कहती है तो रगनाथ ने बताया है कि 'हरूजे' चेटी के लिए प्रयुक्त होता है। 'मृच्छकटिक' (अक २ पू० ४२) में वसतसेना के चेटी को इस निर्देश से सम्बोधित करने पर पृथ्वीधर कहते हैं 'हज्जे नीचे' अर्थात् नीचपात के सम्बोधन करने में 'हज्जे' का प्रयोग होता है। इससे यह प्रतीत होता है नि नाट्यशास्त्रों के मतानुसार भरत के मीलिक विधान मे कमश 'प्रयोग-सकोच' होता गया। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि 'नाटचशास्त्र' के अनुसार तो विद्रपन चेटी को भी 'भवती' निर्देश से नम्बोधित करता था। (ना० शा० गा० १७,८२)। 'सिद्ध हेमगब्दानुजासन' (वही ४,२८१) में भी इस 'हुञ्जे' का प्रयोग चेटी के अह्वान के लिए दिया है और इसे शीरनेनी का शब्द बताया है।

§घ अन्य पात्रो से सम्बच्चित निर्देश

१—कुटुम्ब के सदस्यों के निर्देश—इपको को दृष्टि से पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रमुख है और नाट्यशास्त्रकारों ने यही म्बीकार विया है कि पत्नी पति को 'आर्यपुत्र' और पति उमे 'आर्या' वहनत्र नम्बीवित करे। 'नाट्यशास्त्र' (गा० १७,८३) में बताया गया है कि पति के लिए

२७ तुल्ना कीजिए---विकसोर्वेशीयम्, पृ० १४ तया नाटकलक्षणरत्नकोश, प० २२३१-२२३३।

'आर्यपुत्र' का सम्वोधन यौवनावस्था में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए अन्यथा केवल 'आर्य' ही उसका सम्बोधन है। अभिनवगुप्त ने न जाने किस आधार पर इसका अपवाद बताया है कि यौवन के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में केवल श्वशूर ही 'आर्यपुत्र' कहकर अपने जामाता को सम्बोधित करता है (ना० शा० गा० १७, ८३ पर नाटचवेदिववृति, पृ० ३८१)'। पित के लिए 'आर्यपुत्र' का प्रयोग सभी नाटकों में विद्यमान है। इसकी पुष्टि रंगनाथ (मालविकाग्निमित्रम्, अंक २, पृ० ५५) ने भी सागरनन्दी के उद्धरण से की है, जिसके अनुसार नारी अपने पित को 'आर्यपुत्र', 'जीवितेश' अथवा 'नाथ' कहकर सम्बोधित करती है—अंतिम दोनों निर्देशों के प्रयोग उपलब्ध नहीं के बराबर ही है। 'अनर्घराघव' (अंक ७, पृ० ३१९) में रुचिपित ने और 'उत्तर-रामचरित' में वीरराघव ने भी 'आर्यपुत्र' के प्रयोग का उल्लेख किया है, यद्यपि एक स्थान पर (अंक १, पृ० ३५) 'उत्तररामचरित' में सीता ने राम को 'प्रियंवद' कहकर भी सम्बोधित किया है।

'नाटचशास्त्र' के अनुसार ही (ना० शा० गा० १७,९१) पत्नी को 'आर्या' अथवा पितृनाम या पुत्रनाम लेकर बुलाया जा सकता है। श्रृंगार की परिस्थिति में उसके लिए 'प्रिये' प्रयुक्त होना चाहिए (वही १७,९३)। प्रथम विधान के उदाहरण अभिनवगुष्त ने क्रमशः माठरपुत्री, व सोमशर्मजननी दिये हैं (वही, पृ० ३८३)। 'नाटचदर्पण' (पृ० २१०, २११) में भरत के नियम तथा अभिनवगुष्त के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। शिङ्गभूपाल ने भी भरत का अनुसरण किया है। (र० सु० ३,३१६) सर्वेश्वर के अनुसार 'विद्याधरी' का प्रेमी उसे 'सौदामिनी' कहकर सम्बोधित करेगा (सा० सा० ३,७१)। सागरनन्दी के अनुसार पति अपनी पत्नी को 'देवि' या 'दियते' कहकर सम्बोधित करता है (ना० र०, पं० २२५४-२२५५)।

केवल सागरनन्दी व शिङ्गभूपाल ने पिता के लिए सम्बोधन-निर्देश दिये हैं। इस सम्बन्ध में 'आवुक' तथा 'तात' का प्रयोग किया जा सकता है (ना० र०, पं० २१९५)। कदाचित् इस-लिए अन्य लेखकों ने इनका उल्लेख नहीं किया कि पूज्य निर्देश के अन्तर्गत तो 'तात' का विधान किया ही गया है। 'मृच्छकटिक' में हम देखते हैं कि रोहसेन बराबर 'आवुक' का प्रयोग करता है और इसकी संस्कृत छाया 'पितृ' (पिता) शब्द के रूपों से की गयी है। सम्भव है कि 'हला' तथा 'हञ्जे' शब्दों के समान 'आवुक' का प्रयोग भी स्वीकार्य हो गया और 'अमरकोश' तथा उपर्युक्त ग्रंथों में इसको मान्यता प्रदान की गयी। शिङ्गभूपाल के अनुसार पिता को 'तातपाद' भी कहकर सम्बोधित किया जाता है (र० सु० ३,३१७)। यह केवल आदरसूचक प्रयोग है जैसे 'मुद्राराक्षस' (अं० ६ पृ० १५२) में राक्षस की बात करते हुए चाणक्य 'अमात्यपाद' कहता है और हिन्दी में 'पूज्यपाद' का प्रयोग किया जाता है।

भरत ने माँ के लिए सम्बोधन-निर्देश नहीं किया, और धनंजय तथा उनका अनुकरण करते हुए विश्वनाथ ने पूज्या नारियों के लिए 'अम्बा' शब्द का विधान किया है (द० रू० २२, ७१ तथा सा० द० ६,१५६)। सागरनन्दी ने कहा है कि माता के लिए 'अम्बा' का प्रयोग किया जाना चाहिए (ना० र० पं० २१९६)। शिङ्गभूपाल भी इसी मत के है (र० सु० ३,३१७)। 'नाटचदर्पण' में 'अम्बा' के साथ 'आर्या' सम्बोधन का भी विधान है (ना० द०, पृ० २१०)। देशी-कोश के आधार पर राधवभट्ट ने (शाकुन्तल, पृ० २५५) माता के लिए 'अज्ज', 'अज्जू' का

घोरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंवी-अनुशीलन

प्रयोग बताया है। सागरनन्दी ने 'अञ्जुना' का प्रयोग 'सास' के लिए दिया है (ना० र०,प०-२१९६), यद्यपि इसका प्रयोग प्राय वेश्या के लिए म्बीकृत है, और स्वय इन्होंने भी माना है (बही, प० २२२७-२२२८)।

पुत्र का सम्बोधन 'वत्स', 'तात', 'पुत्रक' या उसका नाम केर्कन अथवा गोत्रनाम से हो सकता है (ना॰ द्या॰ गा॰ १७,७८), पर धनजय ने उसके लिए 'वत्स', 'तात' व 'आयुप्पान्' ना विधान किया है (ना॰ द० ४,२०४) यद्यपि 'शाकुन्तल' मे दुष्यन्त भरत को 'पुत्रक' वहत्तर सम्वोधित करते हैं (अक ७, पृ० २५७) । सर्वेद्दवर ने (सा॰ सा॰ ३,६६–६७) केवल 'वत्स' ना प्रयोग वताया है, वद्यपि माता उसे 'जात' निर्देश से भी सम्वोधित करती है (वही ३,७४)। यही विधान 'भावप्रनामन' (पृ० २७१, प० १५) में भी है। शिङ्गभूषाल ने सामान्य नियम ही दे दिया कि पुत्र तथा सब छोटे व्यक्तियों को 'वत्स', 'पुत्रक', 'दीर्घायु', 'तात', 'जात' इत्यादि कहकर सम्बोधित किया जाता है (र० सु० ३, ३१९)। विद्वनाय ने भरत का अनुकरण किया है (सा॰ द० ६,१५०-१५१)।

छोटे मार्ड वडे भाई को 'आर्य' वहकर मध्योघित करते हैं<sup>11</sup> और उसकी पत्नी को 'आर्या' कहकर बुलाते हैं (ना० र०, प० २१९७)। वडे भाई छोटे भाई को उसी प्रकार बुलायेंगे जैसे बेटे को।

वडी वहन को 'स्वसा' और छोटी को 'बत्सा' कहरूर सम्बोधित करते हैं (ना० शा० गा० १७, ९०)। सागरनन्दी तथा शिद्धुभूपाल के अनुसार मिंगनीपित के लिए 'आवृत' निर्दिष्ट है (ना० र०, प० २१९५, र० सु० ३, ३१४)। पर इन दोनों लेखको ने वहिन के लिए कोई निर्देश नहीं दिया। वहिन की लडकी के लिए सागरनन्दी ने 'अन्तिया' (ना० र०, प० २१९६ और गोद ली लडकी के लिए 'कृतिमा' सम्बोधन-निर्देश दिये हैं (वही, प० २१९४)। अन्य सभी सम्बन्धियों के लिए शिद्धुमुपाल ने 'आर्य' का विधान किया है (र० मु० ३, ३१७)।

२—मगवन् व भगवती निर्देश का अधिकारी पात्र—मरत ने कहा है कि जो देवताओं के भी 'देवता' (अर्वात् 'स्नुत्य'—अभिनवगुष्त) हैं, महात्मा व महाँप हैं, देवता व सम्प्रदायिक मतावलक्ष्मी, अयवा अनेक श्रुतियों के ज्ञाता हैं उनको नर वा नारी सभी 'भगवान्' कहकर सम्बोधित करें (ना० रा० गा० १७-६७-६८)। पुण्डरोक ने भरत की वाणियों का केवल साराश दे दिया है (ना० ल०, पत्रा १०)। धनजय ने विद्वान्, देविंप और तमस्वी पात्रों के लिए इस निर्देष को केवल उत्तमपात्रों द्वारा प्रयोजनीय कहा है (द० रू० २,६७)। शारदातनय व शिङ्गभूपाल ने 'भगवन्' निर्देश को देवताओं तथा मुनियों तक ही सीमित रखा और इनमें से पहले लेखक ने विद्वानों के लिए 'आर्व' निर्देश का और दूसरे ने 'भाव' वा प्रयोग निर्धारित किया (भा० प्र०, प०९, र० सु० ३,३०९)। 'अमरकोर्य' (१,७,१२) में भी इस प्रसग में 'भाव' वा प्रयोग विया गया है। सर्वेदवर ने, कदाचित् ज्ञात नाटकों के आधार पर, धनजय के नियम का ही विकास किया और वहा कि रगमच पर उपस्थित पात्रों द्वारा विसी ऐसे वर्ग विद्वान के पात्र को, जो सारे 'आध्यमों' में से होकर आया हो, अथवा इनके वेप में हो तो उसे भी 'भगवन्' कहनर सम्बोधित करना चाहिए (सा० सा० ३,५०)। मरत के

'नाटचशास्त्र' के निर्देशों का विश्वनाथ ने भी अनुकरण किया (सा० द० ६,१४९), पर इन सव के प्रतिकूल, सागरनन्दी का कथन यह है कि राजा ब्राह्मणों को 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करे (ना० र०, पं० २२५९)।

साथ ही भरत ने स्वयं तपस्विनियों व देवियों के लिए 'भगवती' निर्देश का विधान किया है (ना० शा० गा० १७,८६), और इससे पहले जिन पात्रों के लिए 'भगवन्' का विघान किया या (वही, १७,६७) वहाँ उनकी पत्नियों के लिए भी 'भगवती' का ही प्रयोग होता है (अभिनव-गुप्त) । इस नियम का अनुकरण धनंजय ने किया (द० रू० २,७०) । 'नाटचदर्पण' में बताया है कि सरस्वती जैसी देवियाँ या किंसी विशेष व्रत को पालन करने वाली व सुपूज्य और अत्यधिक विदुषी नारियाँ 'भगवती' निर्देश की अधिकारिणी हैं (पृ० २११)। पर भरत ने तो साम्प्रदायिक मतावलम्बी नारी और व्रतिनी के लिए 'आर्या' का प्रयोग निर्धारित किया है (ना० शा० गा० १७,९०)। जिस प्रकार वर्ण विशेष के आश्रमागत पुरुषमात्र के लिए 'भगवन्' उसी प्रकार तद-नुरूप स्त्रीपात्र के लिए सर्वेश्वर ने 'भगवती' का प्रयोग निर्धारित किया है (सा० सा० ३,७०)। पर नाटकों में 'भगवती' का प्रयोग उपलब्ध नही। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में काश्यपमुनि को उनके शिष्य (अंक ४, पृ० १३८) और मारीच को दुष्यंत (अंक ७, पृ० २६७) 'भगवन्' कहकर सम्बो-धित करते है। इसकी पुष्टि में व्याख्याकार ने 'नाटचशास्त्र' के नियम का उल्लेख किया है। 'मालतीमाधव' में माधव मेघ को 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करता है (अंक ९, पृ० २१४) और इस अनियमितता का आभास होने पर जगद्धर ने अपनी व्याख्या (पृ० १०९) में कहा है कि ऐसा विशेष दु:ख के कारण है, क्योंकि माधव ने मेघ को देवता तुल्य माना है। 'महावीरचरित' में विश्वा-मित्र का सम्बोधन प्रायः 'भगवन्' से हुआ है और दो स्थानों पर (पृ० २८ व १४१) वीरराघव ने एक ही कारिका के द्वारा स्पष्ट किया है कि इस सम्बोधन के अधिकारी पात्र वे ही हैं जो प्राणियों की उत्पत्ति या नाश को, उनके उत्थान व पतन को तथा विद्या व अविद्या को जानते हैं। वस्तुत: विश्वामित्र की गणना 'नाटचशास्त्र' के महर्षियों में है। यद्यपि 'अनर्घराघव' के प्रारम्भिक दृश्य (पृ०३५) में भी वामदेव ने विश्वामित्र को 'भगवन्' कहकर सम्बोधित किया है, किन्तु व्याख्याकार रुचिपति ने एक ऐसे नियम का उद्धरण किया है जो अप्रासंगिक है और इसे भरत द्वारा प्रति-पादित बताया है। वस्तुतः पाठभेद के साथ यह नियम 'नाटकलक्षणरत्नकोश' में प्राप्त है जिसके अनुसार राजा ब्राह्मणों को 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करता है।

३—(क) ब्राह्मणिनर्देश—प्रायः सभी लेखकों ने यह विधान किया है कि ब्राह्मण को 'आर्य' कहकर सम्बोधित करना चाहिए। सर्वेश्वर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण के नाम के साथ 'हे शर्मन्' भी लगाया जा सकता है, पर तब ही जब कि वह व्यक्ति विद्या व विनय से युक्त हो। सर्वेश्वर के अनुसार केवल मध्यमपात्र ही उसे 'आर्य' कहते हैं

२८. दे० ना० ज्ञा० गा० १७, ६९; द० रू० २, ६७; ना० द० पृ० २१०; ना० ल० पत्रा १०——"आर्या विप्राग्रजामात्याः"; भा० प्र० पृ० २७७ पं०९; र० सु० ३, ३०८; सा० स० ३, ५४-५५।

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

(सा॰ सा॰ ३,५४-५५ व ६४-६५)। सागरनन्दी के अनुसार केवल राजा ही ब्राह्मण को इस प्रकार सम्बाधित वरता है (ना॰ र॰, प॰ २२५८)। विश्वनाथ का मत है कि ब्राह्मणपान अन्य ब्राह्मण को या तो उसके नाम में या अपत्यार्थक प्रत्यय वा प्रयोग करके, पर अन्य सभी पान उसे 'आय' से ही सम्बोन्धित करें (सा॰ द॰ ६,१४६)। सर्वेश्वर ने साथ में पुरोहित के लिए भी 'आय' निर्देश का विधान विया है (वहीं)। पर शार्जुंग्व ने 'शाकुन्तल' (अक ५, पृ॰ १६७) में पुरोहित को 'महाब्राह्मण' कहकर सम्बोधित किया है और इसको राषवमष्ट अनुचित नहीं वताते। पर जैमा हम ऊपर देख चुके हैं, 'मृच्छकटिक' में यह निर्देश विद्वपत्र के लिए प्रयुन्त हुआ है। इमसे यह प्रतीत होता है कि कालिदास ने इस निर्देश का अवस्रयं प्रयोग किया है, व्यन्य में नहीं। रगनाथ ने उन सामा य गुणो का उल्लेख किया है जिससे कोई व्यक्ति 'आयं' निर्देश का अधिकारी हो, पर एतदर्थ जो कारिका उल्होंने मरत सम्मत वतायी है वह 'नाटभणास्त' में उपलब्ध नहीं। उनका क्या है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को 'आयं' कहा जा सकता है जो 'कुल', 'शील', 'दया', 'दान', 'धम', 'सत्य', 'कृतज्ञता' तथा 'अद्रोह' से युक्त हों (विक्रमोर्वेशीयम्, पृ॰ ८)।

'नाटघराम्त्र' (ना० शा० गा० १७,९०) तथा 'नाटघरपँण' (पृ० २१०) मे बताया गया है कि 'ब्राह्मणो' को 'आयों' कह करके सम्बोधित करना चाहिए और पुरोहित तथा सार्य-वाहों की पिलयों भी सदा ही 'ब्रावों' से सम्बोधित होती हैं (ना० शा० गा० १७,९४)। पर नाटयदर्भणकारों ने इसना अभिप्राय अभिनवगुन्त के कथनानुसार एक तो यह निकाला कि पुरोहित अपनी पत्नी को सदा (बौबनेऽपि) 'आयों' कहकर बुलायेंगा और अन्य पान भी उसे 'आयों' ही कहेंगे (ना० द०, पृ० २१०)।

३—(स) गुरु शिष्य निर्देश — भरत के अनुसार 'आचाय' को 'उपाध्याय' कहकर सम्बोधित करना चाहिए (ना० गा० गा० १७,६९)। धनजय वा नाट्यदर्षणकारों ने गुरु के लिए पृथक् निर्देश नहीं दिये हैं, क्दाचित् उनके अनुसार गुरु के लिए भी वे ही निर्देश प्रयुवत किये जा सकते हैं जो 'पृज्य' या 'वृद्ध' अथवा 'विद्वान' के लिये हैं। शारदातनय भी इस विषय मे मौन हैं, उन्होंने सामान्यतवा यही कहा है कि 'विद्वानो, ब्राह्मणों तथा 'गुरुजनों' को 'आय' कहकर सम्बोधित करना चाहिए (भा० प्र०, पृ० २७७ प०९)। शिङ्गभूपाल तथा विद्यनाथ ने भरत का अनुकरण किया हैं (ग० गुरु ३,३०९, सा० द० ६,१५३)। 'मुद्राराक्षस' (अक १, पृ० २०) मे शिष्य चाणक्य को 'उपाध्याय' कहकर ही सम्बोधित करता है। वैमे तो 'नाट्यसास्त' (या० १७,८६) मे 'गुरुभायों' वे लिए 'मवती' जब्द का प्रयोग विहित है पर यदि अभिनवगुप्त की व्याख्या को माना जाय तो यहाँ पर गुरुप्तनी नहीं, कोई भी मा य नारी अभिन्नत हो सकती है। गुरु की पत्ती के आदरणीय स्थान को देखते हुए यहाँ पर बहु भी 'भवनी' निर्देश की अधिकारिणी है, ऐसी कल्पना की जा सकती है।

'नाटचसास्त्र' (१७,७८) के अनुसार पिता पुत्र को और गुरु सिप्य को 'बत्स', 'तात', 'पुत्रक' अघवा उसका नाम लेकर या गोतनाम का प्रयोग करके सम्बोधित करता है। घनजय के अनुसार पूज्यजन अर्वात् गुरु इत्यादि जिप्य को 'आयुष्मान', 'बत्स' व 'तात' कहकर सम्बोधित करते है और पुण्डरीक के अनुसार केवल 'वत्स' व 'तात' ही कहकर (द० र० २६८; ना० ल० पन्ना १०)। यद्यपि 'नाट्यदर्पण' में 'दीक्षित' तथा 'अध्यापित' शिष्यों का उल्लेख तो किया है, पर सम्बोधन की दृष्टि से उन दोनों के लिए 'पुत्र', 'वत्स' अथवा 'तात' निर्देश का प्रयोग होता है (ना०, द०, पृ० २१२)। सर्वेश्वर के अनुसार उपाध्याय तीनों वर्णों के शिष्यों को केवल 'वत्स' से सम्बोधित करता है (सा० सा० ३,६६—६७), पर शिङ्गभूपाल ने 'नाटचशास्त्र' व 'दशरूपक' के विधान के आधार पर शिष्य के लिए पुत्र के समान, 'वत्स', 'पुत्रक', 'दीर्घायु', 'तात', तथा 'जात' का प्रयोग दिया है (र० सु० ३,३१९)। शारदातनय (भा० प्र०, पृ० २७७, पं० १५—१६) तथा विश्वनाथ (सा० द० ६,१५०-१५१) ने भरत का अनुकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप हमें ज्ञात होता है कि सभी लेखकों का मंतव्य यही है कि उपाध्याय व शिष्य का सम्बन्ध पिता व पुत्र का सा है।

३-(ग)पूज्य-पुरुष-भरत ने कहा है कि प्रशांत अर्थात् वीतराग व्यक्ति अथवा तपस्वी को 'साधो' कह कर सम्बोधित करना चाहिए (ना० शा० गा० १७,,७५)। यद्यपि परवर्ती लेखकों में से शिङ्गभूपाल (र० सु० ३, ३१३) व विश्वनाथ (सा० द० ६, १५२) ने इस नियम का पालन किया है, पर किसी भी नाटक में 'साधो' सम्बोधन रूप में प्राप्त नहीं होता। 'नाटचशास्त्र' (गा॰ १७, ६९) के अनुसार वृद्ध पुरुष को 'तात' कहना चाहिए और प्रायः सभी लेखक इससे सहमत हैं। १९ पर धनंजय ने 'तात' के साथ-साथ 'सुगृहीताभिधः' का विधान भी किया है (द० रू० २, ६८)। इस नियम की व्याख्या विश्वनाथ ने की है--जो व्यक्ति अर्थात् शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाई गुरुजनों द्वारा उपरि निर्दिष्ट सम्वोधनों के अधिकारी हैं वे ही पूज्यजनों को इन दोनों निर्देशों से सम्बोधित करते है। 'मुद्राराक्षस' (अंक १, पृ० २७) में चाणक्य का शिष्य अपने गुरु के नाम के पूर्व 'सुगृहीतनाम 'शब्द का प्रयोग करता है जिसकी व्याख्या में दृण्ढिराज ने कहा है--"स सुगृहीत-नामा स्यात्प्रातर्यः स्मर्यते जनैः", अर्थात् वह व्यक्ति जिसका लोग प्रातःकाल ही स्मरण करे 'सुगृहीतनामा' होगा। इसी आशय की व्याख्या वीरराघव ने (महावीरचरितम्, पृ०८) दी है--- "स सुगृहीतनामा स्याद्यः प्रातः सुखदः स्मृतः", अर्थात् जिस व्यक्ति का प्रातः स्मरण सुखकर हो वही सुगृहीतनाम होगा। सेंटपीटर्सवर्ग-कोश में त्रिकाण्डशेष के आधार पर वीरराघव द्वारा दिया अर्थ ही पुष्ट होता है, पर सिल्वे लेवि का यह प्रस्ताव कि यहाँ पर 'प्रातः' के स्थान पर 'प्रेतः' (अर्थात् 'दिवंगत व्यक्ति') पाठ अधिक ठीक रहेगा, साननीय नही रै क्योंकि जैसा कि हमने देखा, नाटक के कथोपकथन में 'सुगृहीताभिधः' का विधान प्रेतात्मा के लिए नही हुआ है।

सर्वेश्वर के अनुसार नाटक मे उस मुनि को सभी अन्य पात्र 'कुलपित' कह कर सम्बोधित करेगे जो सब विद्याओं में प्रवीण हो और आश्रम में सर्वोच्च पद पर आरूढ़ हो (सा० सा० ३, ७०)। पर कापालिक के लिए ही 'गुरु' पद का प्रयोग होता है, आचार्य के लिए नही (वही ३७३)। ३-(घ) पूज्यनारी—'नाटचशास्त्र' के अनुसार 'स्थानीया' (अर्थात् ईषद् वृद्धा पूज्या; कुछ

२९. दे० ना० द०, पृ० २१२; ना० ल०, पं० १०; र० सु० ३, ३०८; सा० द० ६, १५० ३०. दे० इं० ऍ० ३३, पृ० १६३। (उपर्युक्त पादिष्पणी २३)।

कम बृद्ध पूज्य नारी-—अभिनव गुप्त)का सम्बोधन 'भवती' है (ना० वा० गा० १७, ८६) पर वृद्धा को 'कम्या' कह कर बुछाते हैं (वही, १७, ८७)। धनजय ने 'नाटघवास्त्र' के इस विधान को म्बीकार किया है (द० रू० २, ७१)। पर 'नाटघवर्षण' (पृ० २१०) मे थोडी वृद्ध पूज्या नारी के छिए 'भवती' तथा 'आयी' दोनो का निर्देश किया है और वृद्धा के छिए 'अम्या' तथा 'आयीं वा (वही)। 'नाटकछक्षण' तथा 'साहित्यदर्पण' (६, १५६) ने भरत का अनुकरण किया है।

ब्राह्मणी के समान ब्रत घारण करने वाली तथा साम्प्रदायिक मतावलाग्निनो नारी का भी सम्बोधन 'आयों' है। भरत के इस निर्देश (ना० शा० ग० १७,९०) का अनुकरण 'नाटघदपंण' में भी हुआ है (ना० द०,प० २१०)।

#### ६ इ-विविध पात्रों के सम्बोधन-निवेंश

नाट नशास्त्रकारों ने वौद्ध तथा जैन भिक्षुओं में क्षपणकों के लिए 'भवन्त' सम्बोधन का निर्देश िया है। '' उल्लेखनीय बात यह है कि घनजय, जिन्होंने भरत के 'नाट घशास्त्र' वा सकों वरने का दावा किया, और विश्वनाय, जिन्होंने नाटच सम्बन्धों परिच्छेद में प्राय भरत की कारि-काओं को उद्भत विया है, इन दोनों ने ही इस विषय में कुछ नहीं वहा। हम देखते हैं कि 'मूहाराक्षस' (अक ४, पू० १११) में राक्षस और (अक ५, पू० ११६) सिद्धार्यक क्षपणक की 'भदन्त' कह कर ही सम्बोधित करते हैं, पर 'मूच्छकटिक' (अक ८, पू० १६५, १६५) में जब चारुदत्त का 'सवाहक' भिक्षु वन जाता है तो शकार उसे 'दुसूट्यापणका' (स० हुप्टक्षपणक) अथवा केवल 'शपणका' (म० क्षपणक) कह कर सम्बोधित करता है। यह स्पन्ट है कि वह बौद्ध भिक्षु है, क्योंकि 'मूच्छ-कटिक' में वह 'नमों बुद्धश्व' (स० नमों बुद्धाय) कहता है।

बन्य धर्मावलिन्ययों को उनके विशिष्ट धर्मानुसार सम्बोधित करना चाहिए(ना० धा० गा० १७, ७९)। पुण्डरोक (ना० छ०, पन्ना १०) व विश्वनाय (सा० द० ६, १५६) ने भरत की इस कारिका को अपने दाब्दों मे प्रस्तुत किया है। अभिनवगुन्त ने इसकी व्याख्या मे बताया है कि भरत के 'द्यापापण्डा' का अभिन्नाय पासुपतादि से है और इनके परम्परागत सम्बोधन-निर्देश निश्चित ही हैं जैसे पासुपतों का मम्बोधन 'भायूणन्' अयवा 'भासवैंन' इत्यादि से होता है। नाटनदर्गणकारों ने अभिनवगुन्त की व्याग्या का ही अनुकरण किया है (ना० द०, प० २१२) और समझाया है कि इन लोगों को सम्बोधित करते ममय 'भा' का प्रयोग किया जाता है।

उपयुक्त विभिन्न पात्रों के सम्बोधन-निर्देशों का उल्लेख कर देने के बाद भी विषय समान्त नहीं हुआ। यदि कोई अन्य पात्र किसी रूपक में सहयोग दे तो उसके लिए भी भरत ने निर्देश दिये हैं। 'कारक' अर्यान् जिल्पकार (जैसे स्तूपकार—अभिनवगुदा), शिल्पों (जैसे चित्रकार—बहीं) इत्यादि के लिए उनके नार्य के अनुरूप सम्बोधन होने चाहिए। महाभाष्य (पा० १, १,४८ पर १,१,७,पू० ११८ पूना सस्करण) में भी 'काहक' पाँच प्रकार से बताये हैं। 'उद्योत' में 'कुलाल-वर्षार-वर्षादि-नापित-रजका' की परिगणना की गयी है। इसके अतिरिक्त, भरत ने एक व्यापक

३१ देव नाव शाव गाव १७, ७९, नाव दव, पूब २१२, भाव प्रव, पूब २७७ पव ११, नाव रव, पव २२६०।

नियम भी दे दिया है कि नाटक इत्यादि में प्रत्येक व्यक्ति का सम्बोधन उसके कर्म, शिल्प, विद्या व जाति के अनुरूप होना चाहिए (ना० शा० गा० १७, ७७)। इसकी व्याख्या 'नाटचर्दर्पण' में विस्तार से दी गयी है और कर्म के अन्तर्गत वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, संगीत, नृत्य, वाद्यवादन, चित्र, राजसेवा, शस्त्र-व्यापार इत्यादि दिये गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार के से 'गान्धिक', 'ताम्बूलिक', 'कृषीवल', 'गोपाल', 'गान्धर्व', 'चित्रकार', 'सेवक' अथवा 'वैद्य' आदि शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए (ना० द०, पृ० २१२-२१३)।

सामान्यतया उत्तम, मध्यम तथा अधम पात्र स्त्रियों को उसी प्रकार सम्बोधित करें जैसे उनके पतियों को करते हैं (द० रू० २, ७०; सा० द० ६, १५५)।

उपर्युक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भरत ने नाटक व प्रकरण के जो लक्षण वताये और उनके अनुसार विविध पात्रों के सम्बोधन-निर्देशों का जो विवरण दिया, अधिक परवर्ती लेखकों ने उसीका अनुकरण किया है। नाटक 'दिव्याश्रयोपेत' था, उसमें रार्जीष के चरित का प्रदर्शन होता था (ना० शा० गा० १८, १०), और उसके अंकों में नायक की रानियों, उसके गुरुजन, पुरोहित, अमात्य, सेनापित इत्यादि के वचनों तथा कर्मों के परिणामस्वरूप कथावस्तु का प्रवाह होता था (वही १२,१८), अर्थोपेक्षपकों में विभिन्न पात्रों को प्रस्तुत कर के अप्रदर्शनीय कथावस्तु की सूचना देनी थी, अतएव इन पात्रों की उपस्थिति के कारण आवश्यक था कि उनके सम्बोधन-निर्देश दिये जाते। प्रकरण में भी इन विविध पात्रों के चरित का प्रदर्शन करना अभीष्ट था (वही, १८, ४८), उसमें वेश्या पर केन्द्रित कथावस्तु की कल्पना की गयी है। इसीलिए भरत ने इन सब पात्रों के कथोपकथन की विधि को स्पष्ट किया। दूसरी ओर, संस्कृत रूपकों में पात्रों के लिए विभिन्न भाषा व विभाषाओं का भी विधान है, इसलिए यह भी आवश्यक था कि उनकी भाषा के अनुसार भी सम्वोधन-निर्देश दिये जाते। उल्लेखनीय यह है कि भरत के 'नाटचशास्त्र' तथा प्रसिद्ध नाटकों व रूपकों की प्रामाणिकता होने पर भी सागरनन्दी व सर्वेश्वर ने कई ऐसे नवीन सम्बोधन-निर्देश दिये हैं जिनका आधार या तो अज्ञात नाटचशास्त्र ग्रंथ है या वे नाटक आदि जो अभी उपलब्ध नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य परवर्ती लेखकों ने किन्हीं लक्ष्य-ग्रंथों का अध्ययन न कर के केवल लक्षण-ग्रन्थों का ही अनुकरण किया है। बल्कि विश्वनाथ ने तो इस विषय में कोई विशेष परिश्रम ही नहीं किया, केवल भरत तथा धनंजय की कारिकाओं को एकत्र कर दिया, और भरत द्वारा प्रतिपादित कई ऐसे प्रयोग जो प्रचलित नहीं रहे होंगे उनको भी अनुकरण की चिंता से 'साहित्यदर्पण' में दे दिया। यदि संस्कृत नाटचशास्त्रकारों ने इस विषय का दिखमात्र निर्देश किया है तो कदाचित् इसलिए कि प्रमुख प्रयोगों के देने के पश्चात् यह ऐसा विषय है जो नाटककार को विशेषतया बताने की आवश्यकता नहीं, अधिकतर निर्दिष्ट सम्बोधन स्वाभाविक है। पर यह विषय महत्वपूर्ण अवश्य है क्योंकि रूपकों में विविध पात्रों के परस्पर सम्मुख होने पर सम्वोधन-विधि समस्याजनक हो सकती है। उपचार विधि के इस अंग की ओर आकृष्ट हो कर नाटचशास्त्रकारों ने नाटककार का ही नहीं अपितु 'सामाजिकों' अर्थात् प्रेक्षकों का भी पथप्रदर्शन किया और सामाजिक सुव्यवस्था तथा सुव्यवहार को रेखांकित किया है।

#### भगीरय मिश्र

## तुलसी का काव्य-दुर्शन

वाव्यवास्त्र के तीन अग होने हैं— १ काव्यदरान, २ विविश्या और ३ काव्य-शिल्पविधि। गोम्बामी तुरुमीदाम जी काव्याचाय के रूप में हमारे सामो नहीं आते, अतएय वाव्य-शिल्पविधि और कविशिक्षा में मबधित उनके विचार उनके प्रयो में नहीं मिलते। विद वा रूप उनकाश्रमुख नहीं या, अत विविश्याम मबधी वातो मो आशा वरना उनसे व्यय है, परन्तु वे जीवन और जगत् के अनुभवों में वाक्षी गहरे उतरे थे इम कारण में वाव्य-दर्शन (poetic philosophy) अयवा वाच्यादर्श (concept of poetry) से मंत्रिय उनकी उविनयों, उनवा दृष्टियोण मंश्रेमीति स्पष्ट वस्ती हैं। यहाँ विभिन्न इतियों में प्राप्त एव उवितयों में परिच्यान्न गोम्बामी जी के काव्य-इनंत मंत्रनी विचारों वा अध्ययन और विवेषन प्रस्तुत किया जा रहा है।

पाव्य के स्वरूप पर प्राप्त उनके विचारों में उनका दृष्टिकोण आदशवादी था। काव्य एक मीमित एउ कुछ विद्वानों द्वारा ब्राह्म बस्तु ही नहीं है वरन् वह मर्वोपयोगी वस्तु है। उनका क्यन है —

कीरति मनिति मृति मिल मोई। मुरमिर सम गव वर्रे हिन होई॥

मीत अर्थान् यस या सत्वायों का म्याति, भिनित अर्थात् उनित या नाव्य आर ऐस्वय अर्थान् मयित वहीं भन्नी है जिसमें छोनक न्याति, भिनित अर्थात् मयित वहीं भन्नी है जिसमें छोनक न्याति, कैसे वि यमा जो जो अनेन प्रवार से सभी वा दिन करती हैं। यहीं पर निश्वयत सुछसीदाम वा मन्तव्य यहीं है वि विमी कुएँ, भील या ताल वे पानों का सीमित उपयोग है, एकसेत्रीय हित ही उसमें होता है, परन्तु गंगा नदीं वा जल अनेन प्रनार से सर्वापयोगी है। यही मत्ताव्य वी भी विरोपता है। सस्वत या वेवल विद्वद्वर्ग की भाषा में लिखे बाव्य वा भी सीमित उपयोग है, अत बाव्य को बहुजनोपयोगी यानोने के हेतु उसे छोनभाषा में लिखा वाहिए। तुन्द्रसी ने काव्य वो मुरनिर माना है। साया-एण नदी नहीं, जो ग्रीप्म में मूल जाय, बरन् गंगा जो के समान वाव्य को होना चाहिए जिसमें प्रवादिन भाव-विचार को धारा युग-युग तक जीवन की सरस बनाती हुई बहती रहें। वाव्य विदेश सुद्र, सामयिव या सीमित भाव या विचार को छन्दर महान् नहीं हो सवता, उसमें चहि वितना उन्ति-वैविध्य हो और चाहे वह विभी भी उत्तम से उत्तम और सुन्दर भाषा में लिया गया हा।

असन्दिग्ध रूप में तुए मी बन्तु या बण्य विषय को महत्व देते हैं, भाषा या दौरी आदि को गरी। यद्यपि क्वीर के समान उन्होंने सस्वत की अपेक्षा भाषा को अधिक या विशिष्ट महत्व देने की चेष्टा नहीं की; क्योंकि वे उसे देववाणी मानते थे और उसके प्रति उनकी अगाव श्रद्धा थी; परन्तु उन्होंने काव्य की किसी विशिष्ट भाषा को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है—

और---

का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। काम जो आवे कामरी, का ले करे कमाँच।। हिरहर जस सुर नर गिरहुँ, बरनींह सुकिव समाज। हाँड़ी, हाटक घटित चरु, राँघे स्वाद सुनाज।। स्याम सुरिभ पय विसद अति, गुनद करिंह सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावींह सुनींह सुजान।।

यहाँ पर तुलसी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। भाषा साधन मात्र है और साधन जितना ही सुलभ और सुगम हो उतना ही अच्छा है। उससे साध्य के प्रति अधिक से अधिक ध्यान रहता है। काव्य में भाषारूप साधन यदि दुरूह या बोझिल हो गया, तो फिर 'हरिभजन के उद्देश में कपास बोटना' ही रह जाता है। ध्यान भाषा की दुरूहता और जिटलता में उलझ जाता है और वास्तिवक उद्देश्य पीछे पड़ जाता है। यदि कहें कि काव्य के लिए गैंवारू भाषा उपयुक्त नहीं, तो उसका भी उत्तर तुलसीदास जी यह देते है, कि यह वर्ण्य विषय और भाषा के प्रयोग पर निर्भर है। भाषा का कोई दोप नहीं; जैसा कि ऊपर के दूसरे दोहे से स्पष्ट है।

अपने उपर्युक्त दृष्टिकोण को तुलसी ने सिद्धान्त रूप में इस प्रकार रखा है — सरल कबित कीरति विमल, सुनि आदर्राह सुजान। सहज बैर विसराय रिपु, जो सुनि करें बखान।।

यहाँ वर्ण्य विषय या चित्र की उच्चता का प्रतिपादन है। विषय की उच्चता का वर्णन, सच्चे निर्मल चित्र वाले व्यक्तियों का चित्रण, सामाजिक हित के लिए महत्व रखता है। यह लोक को उच्च विचार रखने और उच्च जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि समाज में नीच कोटि का जीवन विताया जाय और दूषित चित्र का आदर्श ग्रहण किया जाय। इस भावना को लेकर तुलसीदास को एकांगी और आदर्शवादी मात्र कहना उचित नहीं, वरन् इसका निष्कर्ष यही है कि उनका दृष्टिकोण सामाजिक था। सभी कार्यों को वे सामाजिक पृष्ठभूमि में देखते थे। अतः काव्य का वर्ण्य विषय भी उच्च और निर्मल होना चाहिए। ऐसे काव्य का सुजान आदर करेंगे और विरोधी भी उसकी प्रशंसा करेंगे। परन्तु, निर्मल चित्र का सरल शैली में वर्णन करना तो सरल नही। गोस्वामी जी ने लिखा है—"सो न होय बिन् विमल मित।" अर्थात् इस प्रकार का काव्य बिना निर्मल या स्वच्छ प्रतिभा के नहीं हो सकता।

यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि तुलसी तो स्वान्तः सुखाय काव्य लिखने वाले व्यक्ति है। अतः उनको सुजानों के आदर की क्या चिन्ता थी? और स्वान्तः सुखाय लिखने वाले का सामाजिक दृष्टिकोण से क्या संबंध? वास्तव में तुलसी का 'स्वान्तः सुखाय' शब्द व्यंगपूर्ण है जिसका तात्पर्य यह है कि वड़े-वड़े लेखक और किव उच्च रचना और समाज का नविनर्माण एवं परिकार करने तथा सर्वश्रेष्ठ काव्य लिखने का संकल्प करके लेखनी उठाते है और परिणाम

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक

कुछ नहीं होता। यदि उसमें कुछ तत्त्व है, तो इस प्रकार के सकत्य द्वारा आत्मप्रचार की कोई आवश्यकता नहीं, वह रचना अपने आप अपना प्रभाव डालेगी। अत उन्होंने इस प्रकार का कोई महान् सकत्य प्रस्तावित नहीं किया। हाँ, उच्च और निर्मल चरित्र का चित्रण उनका घ्येय अवश्य है जिसे वह पूरा करना चाहते हैं और जिसका पूरा करना वे सरल नहीं समझते। परन्तु स्वान्त सुखाय लिखते हुए भी वे सज्जनों और विद्वानों द्वारा अपने कृतित्व के सम्मान की आकासा रखते हैं। उनकी सभी विवायों से याचना है —

होउ प्रसन्न देउ वरदानू । साघु समाज भनिति सम्मानू ॥

इसके अतिरिक्त भी काव्य को वे वैयेक्तिक अर्थात् केवल एक व्यक्ति या कवि तक सीमित वस्तु नहीं मानते वरन् उसके सामाजिक महत्व और प्रचार पर विश्वास रखते हैं। उनका सिद्धान्त है —

मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी।।
नृप किरीट तक्नी तन पाई। लहींह सकल सोमा अधिकाई।।
तैसेइ सुकवि कवित बुध कहईं। उपजींह अनत अनत छवि लहुईं।।
जो प्रवध बुध निंह आदरही। सो श्रम बादि बाल कवि करही।।

इस प्रनार तुलसी का काव्य-प्रयोजन और उसकी कसीटी दोनी ही स्पष्ट हो जाते हैं। काव्य का प्रयोजन तो सामाजिक हित है, पर वह केवल निव के द्वारा कह देने मात्र से सपत्र नहीं हो जाता, उसका यह पस तो समाज में उसके प्रचार और विद्वानों द्वारा उसके बादर के साथ सिद्ध होता है। मणि कैसी भी अच्छी वयो नहीं, उसका मृत्य और महत्व खान में नहीं, पारिवयों के पास जाकर ही उसका महत्व जात होता है और विशेषजों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर फिर सर्वसाधारण भी उसे मृत्यवान वस्तु समझते हैं। और यदि विद्वानों और सर्वसाधारण दोनों की ही दृष्टि में उसकी विशेषतार्थ अलग-अलग प्रतिभासित और गृहीत हुईं, तो फिर उसका कहना ही यया? वह तो सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी का अपना काव्य इसी कोटि का है, यह वे नहीं कहते। विद्वान तथा साधारण सभी जन स्वय उसे श्रेष्ठ कहते हैं।

काव्य की उत्पत्ति—यहाँ पर प्रश्न यह उठना है कि इस प्रकार के काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तुलसीदास का काव्य की उत्पत्ति के सबध में बडा ही स्पष्ट मत इस प्रकार का है—

हृदय सिंघु मित सीप समाना । स्वाति सारदा कहैं सुजाना ॥ जो बरपइ बर वारि विचार । होहि कवित मुक्तामिन चारू ॥

हृदय समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र विशाल और अगाथ होता है, अनेक प्रकार की छोटी वडी सरिताओं वा जल उसमें गिरता रहता है और छोटी-यडी अनेक वीचियाँ, क्रींमयाँ और लहरें उसमें उठनी रहती हैं उसी प्रकार हृदय में जीवन के अनेक अनुभव और माब भरे रहते हैं। उन भावनाओं के बीच बुद्धि इधर-उधर धूमती रहती है जैसे समुद्र में सीपी। यह मित या बुद्धि प्रतिमा-स्वरूपिणी है। इस प्रतिमा-स्वर्ण बुद्धि में जो अनेक अनुभव और भावनाओं से बोतप्रोत है—जब कोई नवीन सद्विचार आ जाता है, तो कवित्व

स्पी मोतियों का जन्म होता है। यहाँ पर किवता के कोई अलौकिक कृत्य होने का विश्वास प्रकट नहीं है। अलौकिकता का समावेश केवल स्वाति-सारदा के रूपक से होता है जो वर-वारि स्पी विचार की प्रेरक हैं। विचार जाग्रत होने की किया को हम चाहे अलौकिक या अदृश्य प्रेरणा मानें या भौतिक परिस्थितिगत किया; परन्तु भावनाओं के समुद्र के बीच प्रतिभारूपी बुद्धि के अंतर्गत जब वह विचार पड़ेगा, तभी किवत्व का जन्म होगा; यह तुलसी का काव्योत्पत्ति का सिद्धान्त है। सौन्दर्यशास्त्र का प्रसिद्ध मनीषी वेनेदेतो कोचे भी काव्य या कलाओं को कल्पना और भावना द्वारा प्राप्त ज्ञान मानता है; केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं। कल्पना का तुलसी की सुमित के अन्तर्गत समावेश माना जा सकता है। तुलसी ने काव्यांगों का प्रत्यक्षतः विवेचन नहीं किया है, परन्तु उनकी धारणा में संस्कृत काव्याचार्यों के काव्यांग-विवेचन से एक अधिक विशिष्ट बात देखने को मिलती है। तुलसी ने यद्यपि काव्यशास्त्रीय ढंग से काव्य की आत्मा खोजने और स्पष्ट प्रतिपादित करने का प्रयत्न नहीं किया; पर अपने ढंग से उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्य काव्य की आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है, अतः उसका वर्णन उनकी दृष्टि से आवश्यक है। किवता को यदि कामिनी माना जाय और शब्द-अर्थ को शरीर, गुणों को लज्जादि गुण और अलंकारों को आभूषण, तो उसके लिए भिक्तभावना वस्त्र या साड़ी के समान है जिसके बिना उसका सब प्रांगार-प्रदर्शन व्यर्थ है। उनकी उक्ति है—

किव न होउँ निहं बचन प्रबीन्। सकल कला सब बिद्या हीन्।। आखर अरथ अलंकृति नाना। छन्द प्रबंध अनेक बिधाना।। भाव भेद रस भेद अपारा। किबत दोष गुन बिबिध प्रकारा।। किवत बिबेक एक निहं मोरे। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे।। भनिति मोरि सब गुन रहित, विश्व विदित गुन एक। सो बिचारि सुनिहहं सुमित, जिनके बिमल बिबेक।।

उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने 'किबत बिबेक' से काव्यशास्त्र (या काव्यशिल्प विधि) के विविध अंगों का संकेत किया है। शब्द, अर्थ, अलंकार, छन्द, प्रबंध-मुक्तकादि, भेद, भाव, रस, गुण और दोष आदि जो अंग हैं उनके ज्ञान को अपने में तुलसीदास जी अस्वीकार करते हैं। वे इनके फर में पड़े बिना ही कोरे काग़ज पर स्वानुभूत सत्य लिख कर प्रकट कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि उनका अनलंकृत सत्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ 'रामचरितमानस' समस्त काव्य-विवेक को अपने कलेवर में छिपाये है। अतः उन्होंने उस सत्य को पकड़ा जिसका सहज स्वाभाविक कथन मात्र काव्य बन जाता है।

तुलसी का सत्य राम नाम के रूप में प्रकट हुआ। यह सत्यरूप रामनाम अथवा भिवत-भावना कान्य का सार है। यह राम या रामनाम की भिवत है जो अलौकिक आलंबन को लेकर चलने वाली किन्तु रसस्वरूपा है। मधुसूदन सरस्वती का मत है कि जिस प्रकार लौकिक आलंबन से सुख का आधार सामाजिक का हृदय हो जाता है, वैसे ही अलौकिक आलंबन से भी रस के सुखद स्वरूप की जाग्रति होती है। इस अलौकिक आलंबन स्वरूप भिवतरस का प्रतिपादन काफ़ी हुआ है। अतः भिवत रसस्वरूपा है और यदि इस रसस्वरूपा रामनाम-भिवत को तुलसी पुराण, श्रुति और साथ ही बाब्य का भी सार मानते हैं, तो वे आचाय-परपरा से प्रमाणित ही हैं, भिवन-रसाचार्यों से तो वे पूर्णतया सम्मत है। इसी कम मे ही उन्होंने कुछ अधिक ब्यापक एव व्यावहारिक काव्यदृष्टि से लिखा है —

एहिं महेँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति भारा॥ मगळ भवन अमगळहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥

इसके आगे तुरुसी प्रतिपादित करते हैं कि वास्तव में इस राम नाम की भिवनभावना के बिजा अर्थात् मत्यरूप ईश्वर के प्रति प्रेमभाव के विना चमत्कारपूर्ण काव्य भी सार्यक नहीं हैं-

भनिति चिचित्र सुक्वि इत जोऊ। रामनाम विनु सोह न सोऊ॥ विद्युवदनी सव माँति सँवारी।सोह न वसन विना वर नारी॥ सप्र गुन रहित कुकि इत वानी। रामनाम जस अकित जानी॥ सादर क्हींह सुनींह पुष ताही।मधुकर सरिस सत गुनग्राही॥

यहाँ पर उन्होंने भिन्त के लिए परपरा मे आये काव्य-रूपन में एक विशिष्ट और अवि-च्छित या अनिवार्य स्थान खोज निकाला है। कविता-कामिनी के शरीर, अलकार, गुणी-दोपो और यहाँ तक कि आत्मा की चर्चा तो अनेक आचार्यों ने की, पर वस्त्र पिहनाना सभी भूल गये। उन्होंने कविना रूपी स्त्री के लिए रामनाम को वसन रूप माना। वसन से युक्त नारी जिस प्रकार अन्य अलकरणों के अभाव में भी स्वामीविक एव सहज शोभा को प्राप्त होती है, वैसे ही काव्य-विवेक में हीन तुलमी वा काव्य भी भिन्तमावना से युक्त होने के कारण सहज ही प्रिय हो गया। इसी भाव को स्पष्ट करने वाली उनकी पिनतायाँ है—

> जदिष कवित रस एकी नाही। राम प्रताप प्रगट एहिं माही।। भनिति भदेस वस्तु भिंक वरती। रामकथा जग मगल करनी।। प्रिय लागिहि अति मर्वाह मम, भनिति राम जस सग। दारु विचार कि करह कोड, विदेश मलय प्रसग।।

इस प्रकार भिननभावना को तुलसी ने कविता में सार वस्तु माना है। एक और युक्ति में इस मिद्धान्त को सिद्ध करते हुए और क्षुद्र प्राक्कत चरितों का गुणगान करने के विरोध में अपने भाव प्रकट करते हुए तुलसी ने लिखा है —

मगति हेतु जिषि भवन विहाई । सुमरत सारद आवित षाई॥ राम चरिन सर बिनु अन्हवाये। सो सम जाय न कोटि उपाये॥ कवि कोविद अस हृदय विचारो । गार्वाह हरिजस किलमल हारो॥ कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना । सिर धुनि गिरा लगि पिल्ताना॥

इस नयन से वान्य ने सवध में तुलसी की उच्च और पिनत्र धारणा व्यक्त होती है। यह सत्य है वि यह दृष्टिकोण बाज के यथायंवादी युग में विचित्र जान पडता है, परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान की वृष्टि से यह वृष्टिकोण समाज का हित करने वाला है। तुलसी ने यह नहीं लिखा वि प्राप्टत या लौकिव व्यक्ति का चित्रण या वर्णन ही न होना चाहिए। उन्होंने स्वय ही अपो 'रामचरिनमान' में मन्यरा, कैकेयो, नेवट, सुग्रीव बादि वे चरित्र यथायं लोकभूमि पर

चित्रित किये हैं; अतः उनका तात्पर्य यह नहीं है कि काव्य में स्वर्ग लोक के अलौकिक व्यक्तियों का वर्णन ही करना चाहिए, लोक के व्यक्तियों का नहीं। वास्तव में उनका अभिप्राय उस समय की चारण वृत्ति से है जिसमें किव अपने आश्रयदाता से धन और वैभव की प्राप्ति की अभिलाषा में उनकी झूठी-सच्ची प्रशंसा करता था। निश्चय है कि लोक-हृदय इन अनेक अत्याचारी और दुराचारी व्यक्तियों की प्रशंसा में तन्मय न हो सकता था। अतः उन्होंने यह सिद्धान्त बनाया कि गुणगान करना है तो अलौकिक चरित्र वाले परमात्मा का ही गुणगान करना चाहिए। उनके समकालीन और पूर्ववर्ती अनेक किव लौकिक व्यक्तियों की झूठी-सच्ची प्रशंसा कर ही गये थे। चन्द, गंग, केशव आदि इनमें अग्रगण्य है। केशव ने तो इन्द्रजीत को इन्द्र ही बना दिया था और प्रवीण-राय को रमा और शारदा; उदाहरणार्थ—

रतनाकर लालित सदा, परमानंदिहं लीन। अमल कमल कमनीय कर, रमा कि रायप्रवीन।। राय प्रवीण कि शारदा, शुचि रुचि रंजित अंग। वीणा पुस्तक धारिणी, राजहंस सुत संग।।

निश्चय है कि इन अनेक च्यक्तियों के संबंध में लोक की घारणा ऐसी न थी। अतः उन्होंने प्राकृत जनों के गुणगान का निषेध किया है; उनके वर्णन का नहीं।

इस निषेध का एक और भी कारण है। भरत और राम जैसे कितने व्यक्ति है जो राज्य त्याग सकते हैं और अपनी प्रशंसा पर सकुचाते है। प्राकृत जनों का तो अपनी प्रशंसा से ऐसा अहं-भाव जाग्रत होता है कि वे उसके आवेश में न्याय-अन्याय सब कुछ कर सकते हैं। इसिलए कित्व जैसे प्रभावशाली माध्यम का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए। इसी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने किव के लिए यह नियम ही स्वीकार कर लिया कि प्राकृत जनों का गुणगान ही न किया जाय। इसके साथ ही साथ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तुलसी भिक्त को ही काव्य की आत्मा या सार मानते थे। निश्चय है कि लौकिक आलंबन को स्वीकार करने पर भिक्त प्रशस्ति हो जायगी और उसका उच्च, उदात्त रूप प्रस्फुटित नहीं हो सकता जिसकी सरस माधुरी में एक साथ लाखों मनुष्यों के हृदयों में स्निग्धता और आनंद का संचार हो सके। इसलिए किता में गुणगान का विषय उनके विचार से ईश्वर या ईश्वरीय अथवा अलौकिक गुणों से संपन्न व्यक्ति ही होना चाहिए, जिसे दूसरे शब्दों में हम ईश्वर का अवतार कह सकते हैं, सामान्य प्राकृत जन नहीं।

तुलसीदास भिक्त को जीवन का मूल तत्त्व या सार मानते है। इस भिक्त की दो अव-स्थाएँ होती है—साधना की और सिद्धि की । सिद्धि की अवस्था की पहचान ईश्वर का अनुग्रह है। इस अवस्था की भिक्त ही भक्त का साध्य है। जिस प्रकार उन्होंने लौकिक जीवन में यह कहकर भिक्त को सार वतलाया कि —

वहु मत मुनि बहु पंथ पुरानिन, जहाँ तहाँ झगरो सो। गुरु कह्यो रामभजन नीको, मोहि लगत राज डगरो सो।। उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी वे भिक्त से प्राप्त ईश्वर की कृपा को ही सर्वस्व मानते हैं। यद्यपि उनका विचार है कि सरस्वती जिब कृपा करती है तभी स्वाती के वृंदो के रूप में सुविचार मित रूपी सीप में वरसते हैं और कविता रूपी मोती की उत्पत्ति होती है, फिर भी वाणी कृपा किसी की प्रेरणा से ही करती है, यह बात तुलमीदास स्पष्ट रीति से प्रतिपादित करते हैं। उनका कथन है —

सारद दाक्नारि सम स्वामी। राम सूत्रघर अन्तरजामी॥ जेहि पर कृपा करीह जन जानी। कवि जर अजिर नचार्वाह वानी॥

इस प्रकार वाणी की कृपा, जैंदी तुलसी विव के लिए बावस्यक मानते हैं, मिनत से ही प्राप्त होती है। हिन्दी काव्य के प्रसाग में इस कथन द्वारा एक बहुत बढ़ा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत बहुत से ऐसे सन्तकि हैं जो बिलकुल निरक्तर थे और उर्नकों कोई कविता की विक्षा भी नहीं मिली और न सस्कार या प्रवृत्ति ही थी। इनमें ववींग ना नाम अग्रगण्य है जिन्होंने स्वय ही कहा है—'मित कागद छूपो नहीं, कलम गही निंह हाय'। साथ ही वि उनकी दृष्टि में बढ़ा ही हैय व्यक्ति है—(यहां स्पष्ट कर देना बावस्थक है कि यह कि सामान्य धारणा का कि है, तुलसी की धारणा का कि नहीं )। इसके सबध में उन्होंने स्वय ही कहा है—'क्वी कवींने किवता मूर्य कापड़ी केदारों जाई।" बत महात्मा कवींर की वृत्ति भी विव वनने की नहीं थी। यदि हम बाचाय दंडी का यह सिद्धान्त भी स्वीकार करें कि—

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धिप्रतिभानमुत्तमम्। श्रुतेन यत्नेन वागुपासिता ध्रुव करोत्येव किमप्यनुप्रहम्॥

जिसके अनुसार अम्यास और अयल से बाणों को हपा होती है, फिर भी इसके लिए सस्कार की आवस्यकता है। ये सस्कार भिक्त के द्वारा स्वत वन जाते हैं। इनीसे जितने भी पहुँचे हुए भवत हैं, वे हमारे सामने प्राय कविरूप में आते हैं। आधुनिक युग में भी महर्षि श्री अरिवन्द के लिए यह सत्य है और अन्य भाषाओं के रहस्यवादियों के लिए भी जिनकी रहस्यों कित्यों स्वय काव्य के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई हैं। वैदिक व्हिप-मुनियों के भी ऐसे अनुभव वाव्यातमक ही हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्यन्दर्गन में भिक्त का तत्व प्रधान है। तुलसी के अन्तर्गत स्वय भी कवि-श्रतिभा का स्फूरण भिक्त का ही परिणाम है—

शमु प्रसाद सुमति हिय हुलमी । रामचिरतमानस कवि तुलसी ॥ इनकी उत्तियों में कवि और काव्य के वास्तविक रूप का भी सकेत मिलता है। कवि की उक्ति को वे सत्य-र्गामत मानते हैं। स्वय वे याचना करते हैं —

> सपनेहु साँचेहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब, भाषा भनिति प्रभाउ॥

अत पिव को सत्य का चित्रण करना ही अभीष्ट है। काव्य मे वर्णित वस्तु सत्य हो, अमत्य न लगे यह आवस्यक है। यह वात दूसरी है कि किव का सत्य दार्शनिक या वैज्ञानिक के सत्य से भिन्न होता है। विव तो सत्य को सजीव और साकार रूप मे चिन्नित करता है। सत्य-चित्रण को इसी सिद्धि के लिए उसे शब्द और अर्य की साधना करनी पड़ती है। शब्द और अर्य का ही तो किव के पाम यल है और उसके पास कोई शक्ति नहीं, परन्त यह शब्द और अर्य की शक्ति जो प्रभाव डालती है, वह प्रभाव और कोई शक्ति डाल भी नहीं सकती। इसी शक्ति के संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन ने लिखा है—'Poet's speech is thunder, his thought is law, his words are universally intelligible as the plants and animals', किन की इस शक्ति को तुलसी बड़ी नम्रता से स्वीकार करते हैं—"किबिहि अरथ आखर बल साँचा" कह कर। अर्थ और अक्षर दोनों का ही बल होना पूर्ण किन्दि के लिए आवश्यक है। एक की ही सिद्धि होने पर उसका स्वरूप अधूरा लगता है।

अर्थ और अक्षर दोनों की सिद्धि होने पर जो रचना प्राप्त होती है, वही काव्य है। तुलसी ने वैसी वाणी को चित्रकूट के प्रसंग में भरत के मुँह से कहला कर, स्वयं उसकी टीका करते हुए कहा है —

सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथ अमित अति आखर थोरे॥ ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी। गहि न जाइ अस अदभुत बानी॥

यह विशेषता भरत की वाणी के लिए सत्य है और तुलसी की वाणी के लिए भी सत्य है। थोड़े अक्षरों में अमित अर्थ। अक्षर सीधे-साधे; पर अर्थ कितना गहरा है, यह सभी जानते हैं। काव्य का यह पूर्ण रूप है। थोड़े शब्दों में अर्थ एवं भाव की गहरी अभिव्यंजना करने वाली रचना ही काव्य है। काव्य के शब्द सामने होते हैं; पर उन शब्दों में परिव्याप्त अर्थ, प्रतिबिम्बित सौन्दर्य और निगूढ़ भाव-संपत्ति को कोई ही पूर्णत्या पकड़ सकता है; जितना ही गहरे उतिरए उतना ही और अद्भृत् चमत्कार दिखलायी देता है। काव्य के समग्र वैभव का उद्घाटन संभव नहीं—उसमें नित्य नव्यता है, अगाध रमणीयता है, अथाह रस है। उसके लिए यह सत्य है कि "जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ"।

संक्षेप में यह तुलसी की कान्य-संबंधी धारणा है। उनके कान्य-दर्शन में प्रतिपादित कान्य का यही स्वरूप उनकी अपनी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। हम कह सकते है कि उनका कान्य-दर्शन सामाजिक एवं न्यावहारिक होते हुए भी अत्यंत उदात्त एवं उत्कृष्ट है और सन्तोष की बात तो यह है कि अपनी रचनाओं में उन्होंने उसे उतारा है, उसका सिद्धान्त-प्रतिपादन मात्र नहीं किया।

#### उदय शकर शास्त्री

#### 'माथवानल कामकंदला' का रचयिता आलम सूफ़ी था?

हिंदी साहित्य में आलम नाम के किव की रचनाएँ सदा से वडे आदर के साथ पढी जाती रही हैं, इसका बारण उसकी रचनाओं वा लालित्य एवं माधुर्य है, परन्तु जहाँ उसकी रचनाएँ इतनी परिचित हैं वही उसका जीवनवृत्त उतना ही अपरिचित और अज्ञात है। 'शिवसिंह सरोज' में सेंगर जी ने लिखा हैं। ''कि आलम पहिले सनाढ़ न प्राह्मण थे, फिर एक मुमलमान रगरेजिन के चक्कर में पडे और मुसलमान हो। गये और एक अरसे तक औरगजेव के पुत्र (स० १६२२-१७०७) साहजादा मुलजुम साह की खिदमत में रहे, जो बाद में बहादुर शाह (१७०७-१२ ई०) हुआ।'' रामचन्द्र शुकल ने अपने इतिहास में लिखा हैं ''कि ये अकवर के समय के एक मुसलमान किव थे जिन्होंने सन् ९९१ हिजरी अर्थात् सवत् १६३९-४० वि० में 'माघवानल कामकदला' नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चौपाइयों में लिखी। पाँच पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) पर एक एक दोहा या सोरठा है। यह ग्रुगार-रस की दृष्टि से ही लिखी जान पडती है, आब्यात्मक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ र्शवरता है वह कहानी की है, 'क्स्तु-वर्णन, भाव-व्यजना आदि की नहीं। वहानी भी प्राकृत या अपभ्रश काल से चली आती हुई कहानी है।''

'मरोज' कार ने आलम की नविता के जो नमूने दिये हैं वे इस प्रकार हैं —

आलम ऐसी प्रीति पर, सरवस दीजै बारि।
गुप्त प्रकट केसी रहै, दीजे क्पट पिटारि॥१॥
जानत औलि क्तिवनि को जे निसाफ के माने कहे हैं ते चीन्हे।
पालत ही इत आलम को उत नीके रहीम के नाम को लीन्हे।
मौजम शाह तुम्ह करता करिये को दिलीपति है वर दीन्हें।
काविल हैं ते रहैं क्तिहूँ कहाँ काविल होत है काविल कीन्हें।

इस उदाहरण मे जो दोहा दिया गया है वह तो 'माघवानळ वामकदला' मे है, पर यह सबैया आळम क्षी प्राप्त रचनाओं मे तलाश करने से भी नही मिलता। इस सबैये के अतिम चरण में 'वाबिल' गब्द तीन बार आने से मेरा तो यह अनुमान है कि यह सबैया किसी 'काबिल' कवि का ही है। पर पडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसी हस्तलेख के आघार पर इसे जैतींसह का बताया है।

१ शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ८। २ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८५। ३ सरोज, पुष्ठ ८।

युह्नेससगीलार्गा शाहीतीस्त्रीमाथवी ताम्मद्सकत्मामानीयमकाञ्चलम् नलक्षित्रालमक्षिलपुर्णसमाप ब्दौष्त्र्यनीयावार्यवता श्रेट्टिक इंच्याकेर्या ने होशिसायय। नेत्रां अवार्ष्ट्याच्यां र अन्येनेनीचाध मदाद्या ग्रज्ञा ग्रम् मेन्डीकोसंब्र्एएकर्रीःमीतीम्ग्रीडः प्रज्यात् वायस्य वात्रायस्य गुन्ते सहगानिहिकहिकशाला म्गर्सहाः।।स्त्रसन्त्रोजेतगत्रोक्

स्वमेखरी गायट यह हिन्ते ये ली

माकामारिमतन्त्रीत्रांत्रापंति

करमानकरमानामानीहरा

म्म व्यावास्त्राहास्त्राहा

वाब्राफ्ताराह्मस्त्वन्त्रम्ताया

त्वभसार् ७ चर्तकार्यामायांत्रमञ संमा कासाराम्मात्वर्षस्तीयानाम् ज्यामाय समार्गाया मार्गिक मार्थ वयानात्यं स्वित्यं ने विद्याण ग्यञ्जत्रथमहोयात्त्रं इनक्विय्नवी मुनिक हुउमाति तितस्व वर्तनि । र्ज्ञ ज्या स्थातमस्यामी । इत्या र मन्म ता जानां माण्ड्णा जान्य जाहि

का अंतिम पत्र

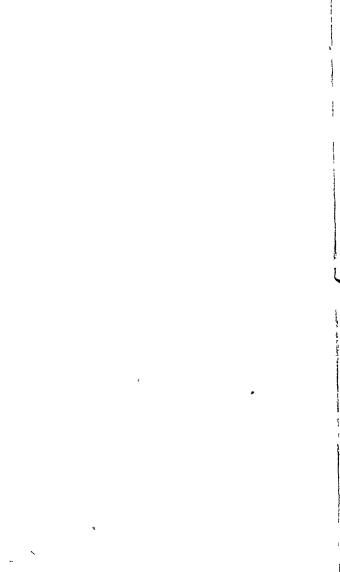

'माधवानल कामकंदला' में किव ने शाहेबकत की चर्चा करते समय जलालुद्दीन अकबर और टोडरमल के नाम लिये हैं—

> अदली कहै बखान, सुजस प्रगट चोह खंड में। बिद्या अरथ बिधांन, साही अकबर जगत गुरु। सिंघनपति जगनाथ सुहेला। आपन गुरू जगत सब चेला।।

अकबर को दो बार जगत्गुरु कहा गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि किव अकबर के 'दीन-इलाही' की बात जानता था। दीनइलाही के अनुयायियों को चेला कहा जाता था और गुरु तो एकमात्र अकबर था ही। अकबर के साथ ही टोडरमल का भी नाम लिया गया है। इतना ही नहीं उसकी जाति तक का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि किव टोडरमल से विशेष परिचित था—

आगे नौवि महाबल मंत्री । राजदीप टोडरमल खत्री।।

यह तो स्पष्ट ही है कि टोडरमल टंडन खत्री थे। टोडरमल की जाति और वैभव के वर्णन से विदित होता है कि आलम अकबर का नहीं, अपितु टोडरमल का आश्रित था। टोडरमल सीतापुर जिले के लहरपुर नामक कसवे में उत्पन्न हुए थे, और अपनी योग्यता से बढ़ते-बढ़ते सम्प्राट् अकबर के प्रमुख मंत्रियों में पहुँचे थे। आलम के इस ग्रन्थ की रचना के ठीक एक साल पहिले अर्थात् सन् १५८२ ई० में उन्हें 'दीवान कुल' का पद मिला था। अतएव सारे राज्य के वित्तमंत्री (दीवान कुल) ही नहीं, वरन प्रमुख सेनापित के आश्रय में रहकर आलम ने इस ग्रंथ की रचना की हो तो कोई आक्चर्य नहीं, और यह भी कि आलम सीतापुर के आसपास कहीं अवध प्रदेश का ही. जिन्नासी रहा हो? '

आलम ने अपने ग्रंथ को पूरी मसनवी पद्धित से लिखा है, पहिले उसने परब्रह्म या करतार की वंदना की है, उसके बाद मुहम्मद साहब, और उनके चारों खलीफ़ाओं की प्रशंसा करके फिर अपने गुरु की चर्चा की है। ये आलम के गुरु सैयद मुहम्मद ग़ौस, सैयद फ़तह मुहम्मद के पुत्र थे, जो सैयद अब्दुल क़ादिर सानी लाहौरी के पौत्र थे। ये लोग लाहोर के बड़े ही प्रतिष्ठित घराने के सूफ़ी थे। सैयद मुहम्मद अपने बाप की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर बैठे थे। ये अपने पिता के समान ही प्रख्यात थे, बहुत से लोग इनके शिष्य थे। सन् १००४ हिजरी में इनका देहान्त हुआ और लाहौर में ही अपने पिता की समाधि के पास ही दफ़न किये गये। बाद में अकबर के एक प्रसिद्ध दरबारी नवाव मुहम्मद जमाँ खाँ ने इनकी समाधि पर एक बड़ा गुम्बद बनवा दिया जो अभी तक विद्यमान है। गुरु की चर्चा के उपरान्त ही उसने अपने आश्रयदाताओं (अकबर,

४. दे० हरिश्चन्द्र कला, भाग २ में 'पुरावृत्त संग्रह' शीर्षक लेख, पृष्ठ ४३ पर यह टिप्पणी-क्षोणीशेकबरेप्रशाशितमहीं तिस्मन्नृपालाविलस्फूर्जन्मौलिमरीचिबीचिरुचिरोदंचत्पदाम्भोरुहे। तद्राज्येकधुरन्धरस्यवसुधासाम्राज्यदीक्षागुरोः श्रीमट्टंडनवंश मंडनमणेः श्री टोडरक्ष्मापतेः।

५. अकबर, राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ १३१।

६. ख़जीनतुल् असफ़िया, सं० गुलाम सरवर लाहौरी, जिल्द, २, पृष्ठ ३४०।

टोडरमल) का उल्लेख किया है। फिर कथा का आरम करने के पहिले कुछ पितर्षा रचना के विषय और पद्धति पर भी लिखी हैं। ग्रन्थ का आरम आलम ने इस प्रकार किया है—

प्रथमिह पारब्रह्म कहूँ परनौं। पुनि कछु जगत रीति सब वरनौं।। पारब्रह्म परसोतम स्वामी। घट घट रहे सो अतरजामी॥ जल यल रहे सरव में सोई। घट घट रहे लखे नींह कोई॥ ताकी आदि अत नहीं जानै।पडित यहै ग्यान कर मानै॥ ग्यानी होय सो खोजत पावै॥

दोहा--मन वच क्रम सोवत चलत, जागत चितवत चीत।।

मग लागा डोर्ल सदा, सो करता घर चीत।।

बालम महमद पीर, जो नर घाव हेत वरि।

जीवत सूख सरीर, जग समुद्र परि पाइ है।

चौपई--होति न गगन भौमि कर चहना। दूजा पुरिस महमद कहना।। ताकी प्रीति लगी ससारा। चाँद सूर लौ कीन्ह पसारा।। घरम रूप अवतार लीये आपु। अपने जन्म न कीन्हें पापु।। उनको नाम लेत जो रहिये। ततल्ल ताप जुरा नहिं गहिये।। चारि मीत बैंठे इक साथा। बोले थपन नोर के गाया।।

> दोहा—अवावकर उसमा उमर, चौया अली सुमान। जो इनकी सेवा करें, ताहि होय अति ग्यान॥

सोरठा-वरनौं चार्यो पीर, आलम प्रघट ससार तस। ग्यान मूल मति घीर, बस रसूलहि चीत घर॥

चौपई—गौस कुतुब्ब कादरी कहिया। जगमिन सैयद मुह्दी (मुह्मद) सहिया। बैस रसूल कीया परगासा। पुरवे नाम छेत मन बासा।। जो कोई चित उनसौ लावे। निरमें रहै सदा सुख पावे।। अपने जन को दिस्टि जब करें। रिधि सिध बहु सपित मरें।। जन आलम निर्म्य कर जाना। ताके चरन घ्यान मनमाना।।

> दोहा—सैयद मुहमद पीर सौं, जो मन लावे कोइ। तीन लोक की सपदा, मन वाछत फल होइ॥

> मोरठा-अदली कहै बलान, मुजस प्रगट चोह लड मे। विद्या अरथ विधान, साही अकवर जगत गुर।।

चौपई—जगपित राज कोट जुग कीजे। साहि जलाल छत्र पित जीजे।। दिल्लीपित अकवर सुलताना। सप्त दीप में जाकी आना।। सिंघन पित जगनाथ सुहेला। आपन गुरू जगत सब चेला।।

× × ×

आगे नौवि महा बल मंत्री। राज दीप टोडरमल खत्री॥ दोहा—जो मित विक्रम भोज के, मतो करत अरथाय। सुनत वेद सुमरत सदा, पुन्य करत दिन जाय॥

सोरठा—-उत्तम विरह वियोग, कहो कथा आलम सुमति। सुनि सिंगार संजोग, नल कंदल कारन कहति॥

चौपाई—सन नौसे इक्यावन जबहीं। कथा आरंभ कीन्ह यह तबही।।

काव करों सिंगार वियोगा। कहों वात सुनियो सब लोगा।।

कछ आपकी (नि) कछ परकी चोरी। जथा सकित यह है मित मोरी।।

आदि सोरठा एक वनाई। मध्य चौपई पांच लगाई।।

तबहीं एक दोहरा लेखा। इहि विधि पूरन ग्रंथ बिसेखा।।

दोहा—माघो परम पिवत्र अति, सुंदर सजल बिचित्र। काम कंदला कामनी, बरनो प्रेम चरित्र॥

जिस प्रति से यह उद्धरण लिया गया है उसका रचनाकाल तो सन् ९९१ हि० (१५८३ ई०) है और लिपिकाल सं० १८६७ (१८१० ई०) है। इस उद्धरण से ऊपर लिखी सारी सूचनाएँ प्राप्त हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने एक लेख में लिखा है, "कि माधवानल कामकंदला की जो प्रतियाँ मिली हैं इनमें शाहेबक़्त की प्रशस्ति कहीं-कहीं मिलती है जो मनसवी शैली के सूफ़ी प्रेमाख्यानों की नकल पर ही रखी गयी है।" परन्तु उसी प्रति का खोज-विवरण बताता है कि उसमें पृष्ठ १ से १० तक में गणेश-वंदना, ईश्वर-वंदना और रसूल का वर्णन, अकबर का वर्णन निर्माणकाल, प्रेम की महिमा का वर्णन, इन्द्र-सभा का वर्णन व जयंती अप्सरा को शाप देना भी वर्णित है। इस प्रति में रसूल और शाहेबक़्त अकबर की चर्चा तो है ही, पर गणेश आदि की जो वंदना है वह बाद का प्रक्षिप्त अंश है। यह जयंती अप्सरा के शाप वाला पूरा का पूरा प्रसंग 'माधवानल कामकंदला चउपई' से लेकर इसमें जोड़ दिया गया है, और यह भी संभावना है कि खोज के एजेंट ने इस बात पर घ्यान न दिया हो कि रसूल की वंदना के बाद मुहम्मद साहव

७. यह 'नौसे इक्यावन' सन् गणना करने पर ठीक नहीं बैठता, अतएव अधिक प्रतियों में पाया जाने वाला पाठ 'नौ सौ ईक्यावनवै' ही ग्रहण करना ठीक होगा। ८. नागरी प्रचारिणो पत्रिका, वर्ष ५, अंक १-२, पृष्ठ ५२। ९. खोज-रिपोर्ट, भाग १२, पृष्ठ १७५।

'सं प्रति उस शाला की है जिसमें हर पाँच अर्द्धालियों के बाद दोहा दिया गया है। दोनों के समय में भी पर्याप्त अतर है। प्राचीनता की दृष्टि से 'ल' प्रति अधिक महत्वपूर्ण है। उसका लिपिकाल मवत् १७४४ वि० है जो प्रय-रचना के १०४ वर्ष बाद का है और 'क' प्रति ना लिपिकाल सवत् १८६७ है जो प्रय-रचना में २२६ वर्ष बाद है। अतएव इन दोनों प्रतियों के आधार पर यह निविवाद कहा जा मकता है कि मूल प्रति ऐमी अवस्य रही होगी जो पूरी मसनवी-पद्धित से लिखी गयी होगी—आगे चलकर जिस प्रकार उसमें कई वडोतिरयों हुई, उसी प्रकार शायद कुछ बना छूट भी गये हो।

एक महत्त्वपूर्ण वात इस सवध में और है कि पडित विश्वनाय प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि "माववानल कामकदल में यह भी प्रमाणित होता है कि 'आलम' नाम के जिस कवि ने इस प्रय का निर्माण किया वह जन्मजान मुनलमान नहीं था तथा भरतपुर की जिस प्रति का उल्लेख है उसमें पहले गणेश की बदना की गयी है, फिर ईश्वर की बदना है। इससे यही जान पढता है कि यह किमी ऐसे व्यक्ति की रचना है जिसके सस्कार भारतीय थे पर जो किसी कारणवश मुसलमान हो गया था। यदि यह मार्ने कि दूसरे प्रकार की प्रतियाँ ही मूल प्रतियाँ हैं तो परप्रहा-बदना में यह निर्दिचत है कि यह विभी जन्मजात मुसलमान की रचना नहीं है। यह विसी ऐसे व्यक्ति की रचना है जिसके सस्कार हिंदू के थे। वह बाद में 'बालम' हो गया।"

पर प्रस्तुत प्रतियो की मासी इस कथन के मर्वया विपरीत है। एक तो यह कि "प्रथमहि पारब्रह्म क्हें प्रनवीं' इस अर्घाली से पूर्व गणेश की वदना है, जो निश्चय ही प्रक्षिप्त है। कारण कि जो समावना मुसलमान द्वारा परिवर्दन की हो सकती है वही सभावना हिन्दू के द्वारा भी तो हो सकती है। परन्तु जीवाराम वैष्णव लिखित प्रति में गणेश की घदना नहीं है और रसूल का नाम है। 'मायवानल कामकदला' की पूरी पोयी भर मे कही भी कोई बान्द ऐसा नहीं मिलता जिससे विदित हो सके कि इसका रचियता हिन्दू भावापत था। टोडरमल के प्रमग मे एक स्थान पर कृष्ण का नाम अवस्य आया है, विन्तु उससे विव का कोई सरोकार नहीं है। टीडरमल के विषय मे यह प्रसिद्धि है कि वह वडा भगवद्भक्त था। इतना ही नहीं, यात्राओं तक में अपने ठाकूर जी की साथ ले जाना था। कहा जाता है टोडरमल वडा पूजा-पाठ करते थे। एक बार वह वादशाह अकवर के साथ सफर में थे। किमी दिन कुच के समय जल्दी-जल्दी मे उनके ठाकूर जी का सिहासन छूट गया, या किसी ने वजीर का बहुमूल्य बटुवा समझकर चुरा लिया। टोडरमल विना पूजा किये न कोई काम करते थे, न अन्न मुँह में डाल सकते थे। उन्होंने खाना छोड दिया। वादशाह को भालुम हुआ तो बुलाकर समझाया- 'ठाकूर जी चोरी गये, तो अन्नदाता ईश्वर तो मौजूद है, वह तो चोरी नहीं गया? स्नान करके उमका ध्यान करके खाना खाओ, आत्महत्या विसी धर्म मे पुण्य नहीं है।' टोडरमल ने अकबर की बात मान ली।" बस्तुत जो आश्रय-दाता इतना घर्मन हो उसके आश्रिन कवि का यह वर्णन उचित ही कहा जायगा। इसके अतिरिक्त वदना उसने जिस ढग की की है प्राय मभी सुकी कवियों ने इसी प्रकार की वदनाएँ की हैं। यो

१० अकबर, राहुल, पृष्ठ १२७।

उसने पूरे ग्रंथ में कहीं भी सूफियाना कलाम नहीं कहा है और न लोक में परलोक की चर्चा की है। पर प्रेम ही सब कुछ है, इसे वह हर प्रसंग में दुहराता रहा है—कभी सीधे-सीधे तो कभी लक्षणा के द्वारा। आलम की इस कृति में स्थान-स्थान पर आयी हुई इस प्रकार की पंक्तियाँ उसे प्रेम की पीर वाला सूफ़ी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मानी जानी चाहिए—

आलम उत्तम सोइ, अपजस तैं संका करै। रहे ते हियरा खोइ, आप महाई स्रवन सुन॥

\* \* \*

प्रेम कथा कछु मोहि सिखावो।

\* \* \*

जानै नेह पतंग, मिलत नैन नहिं रहि सकै। देखत ही मै अंग, छूटै बिरह बियोग तै॥

\* \*

मै अजान रस नेह न जानु । अन जाने मैं कहा वखानु ।

\* \*

इस जुग मिलै न कोय, पूरबलौ सनबंध है। वुध भी वैसी होय, आजु न- बिछरो माधवा।। आलम विरह वियोग, बिछुरन सूल जु मन बसी। विरह बियोग संयोग, वैन बियोगी....।। खंड खंड तीरथ करौ, कासी करवत लेउँ। मन ईछा कर मिर जिऊँ, ढूढ़ि मीत तोहिं लेउँ॥ चंद न जाने पीर, ता बिन मरे चकोर दुख। व्याकुल रहैं। सरीर, निस अंधियारा सीस धुन॥

\* \* \*

विरह इसत न जीवे कोई। जो रे जिवे सो वर्डरो होई।
हिये हूक भर नैन जल, विरह अगन तन होम।
अंतर जर पिंजर करै, स्वॉस प्रघट नहिं धोम।।
रहै तास के ध्यान, स्रवन सुनै निह बकत मुख।
जिम जोगी गुर ग्यांन, मन माला हित मंत्र पढ़।।
हियरे अंतर दाह, पीर न कोऊ बूझई।
विरहा अगिन उमाहु, जिह व्यापै सोई सहै।।
अंध कूप ग्रह देह है, गुपत प्रगट कोऊ लखै।

जार दीपग देह, तब सो निरर्ग रूप गुन।। प्रेम नेम गहि रैन दिन, अग लगार्ग रास। सुनै घुनै सो सोम कूँ, दुद विरह अस भास।। फालकूट से फठिन है, जिह ब्यापै वह साज। जम आर्व नेरे जरे, विरह वाल को वाज।

ग्रय पूरी मसनवी पदाति वा है। इसकी अभी तीन प्रतियाँ उपल व हैं, सभव है आगे कोई और प्रति उपलब्ध हो जिसमे इन समस्याओं वा समाधान हो जाय।

इस समय प्राप्त सामग्री की सहायता से इतना तो मिद्ध है कि गौत मुतुत (गाहिरी) की शाखा के सैयदी मुहुदी या मोहिउई।न का शिष्य कोई नय मुस्लिम नहीं था। यदि यह वहां जाय कि जब इसने पोयी भर में कहीं भी सूफियाना बात नहीं वहीं, तो यह सूफी फैसा? इसके उत्तर में मीर हमन की वह मसनवी रंगी जा सब गी है जिसमें प्रारंभिक बदना के अतिरिक्त एक भी पित लोक में परलोज के लिए नहीं है, किन्तु सबत्र प्रेम की बचीं है। उसी भौति प्रेम की अदृद चर्चा इसमें भी मर्वत्र है, चाहे वह माचव के पदा की ही चाहे बामकदला के—'दोनों तरफ हैं आग बरानर लगी हुई।' यह भी तो सूफियों की पद्धति है।

# कुमाउँनी में मुक्तक वर्णिक छन्द-योजना

कुमाउँनी लोकगीतों और लिखित साहित्य में चार प्रकार के छन्दों का प्रयोग हुआ है: (१) मुक्तक वर्णिक छन्द (२) वृत्तात्मक वर्णिक छन्द (३) मात्रिक छन्द (४) अक्षर मात्रिक छन्द।

वृत्तों और मात्रिक छन्दों से हिन्दी संसार परिचित है, अतः इस लेख में उन छन्दों को स्थान नहीं दिया जा रहा है। वृत्तों और मात्रिकों के जितने भेद प्रस्तुत लेखक संगृहीत कर सका है, वे हिन्दी छन्दःशास्त्र के पूर्व परिचित छन्द है, और ऐसे छन्दों का प्रयोग यहाँ की शिक्षित जनता के किवयों ने ही किया है। मुक्तक विणक छन्द यहाँ की सामान्य जनता के छन्द हैं, जिनके दो छन्दों को लिखित साहित्य में भी स्थान मिला है। हिन्दी की बोलियों में मुक्तक विणक छन्दों की दृष्टि से कुमाउँनी बोली सर्वाधिक समृद्ध है, अन्य बोलियों के लोकगीतों में तो मात्रिक छन्दों का प्रयोग होता है। ब्रज और अवधी के एक मात्र मुक्तक विणक छन्द घनाक्षरी को लोकगीतों में कोई स्थान नहीं मिला है। जहाँ समस्त अ।यीवर्त की लोकवृत्ति मात्रिक छन्दों में रमी है, वहाँ हिन्दी के पर्वतीय भूभाग- -गढ़वाल और कुमाऊँ में लोकवृत्ति मुक्तक विणक छन्दों में रमी है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

कुमाउँनी के लोकगीतों (भग्नील, बैर, चाँचर, ऋतुरैण, जागर, बैसी) में मुक्तक वर्णिक छन्दों के गाने का ढंग विल्कुल अपना है और ऐसी पद्धित हिन्दी-प्रदेश में कही प्रचलित नहीं है। क्या यह मुक्तक वर्णिक छन्द वैदिक छन्दों की परम्परा में आते है? इन छन्दों के गाने में भी उदात्त, अनुदात्त, स्विरित एवं हुस्व, गुरु के अतिरिक्त लुप्त स्वर का प्रयोग स्पष्ट रूप से होता है। इन गीतों में भी वैदिक छन्दों की भाँति व्यंजनों में स्वरों का योग देकर व्यंजनसंख्या में विस्तार होता है और कभी व्यंजन का स्वर निकालकर वर्णसंख्या न्यून कर दी जाती है। मूलतः इन छन्दों में लिपि-वर्ण-मुक्त वाचिक लयात्मकता प्रमुख है और प्रस्तुत लेखक द्वारा कुमाउँनी के मुक्तक वर्णिक छन्दों का जो यह पहली बार शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें लक्षणों और उदाहरण का पूर्ण साम्य रखा गया है। इन छन्दों में कहीं-कहीं एक वर्ण का अपवाद भी मिलता है, जिसे विस्तार की आशंका से यहाँ नहीं दिया जायेगा।

छान्दिसक दृष्टि से इन छन्दों की गीत-पद्धित वैदिक छन्दों से भले ही मिलती हो, पर निर्भ्रान्त रूप से उन छन्दों की परम्परा में इन्हें रखना किठन है। तथाकथित वेदपाठियों के पाठ के आधार पर वेदों की गीत-पद्धित के विषय में ही अन्तिम निर्णय पर पहुँचना सन्देह से खाली नहीं है, और उस परम्परा की कड़ियों को मिलाना और भी किठन है। फिर, अलमोड़े और तिब्बत की सीमा पर भी तो यही गीत-पद्धित है। तो क्या यह ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य हो सकता है कि हुणो, खसो, मगोलो और भोटो की सन्तानो को वैदिक छन्दो का उत्तराधिकार मिला हो और जहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से आयंजाति की परम्परा है, वहाँ से वैदिक छन्द लोक-कण्ठ से विलोन हो गये हो। प्रस्तुत प्रक्त छन्द सास्य की दृष्टि से बहुत ठीक है और वडा महत्वपूर्ण है, पर इसका अनितम उत्तर केवल छन्द सास्य की दृष्टि से बहुत ठीक है और वडा महत्वपूर्ण है, पर इसका

कुमाऊँ-गढवाल के अतिरिक्त काँगडा-कुलू घाटी और पूर्व मे असम, बगाल और उडीसा मे लोकगीतो और लिखित साहित्य मे प्रचुरता से मुक्त वर्णिक उन्दो का प्रयोग होता है। हिमालय की इस पट्टों में विशेष तर्क से वैदिक प्रभाव सिद्ध करने में इस बात का उत्तर देना कठिन होगा कि गुजराती, मराठी और मलयालम भाषा मे मुक्त विणक छन्दी का प्रचुर प्रयोग क्यो होता है। छान्दसिक दुष्टि से भारत को विभिन्न भागों में बाँटना कठिन है, क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में भिन्नता की अपेक्षा एकता एव साम्य के तत्त्व अधिक विद्यमान हैं। विभिन्न प्रान्तों में शब्दों के प्रयोग की एकता का विशेष महत्त्व है, और उससे अधिक महत्ता छान्दसिक साम्य की है, क्योंकि अर्थ की अपेक्षा संगीत का मानव-मम से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतवप में छन्दों की एकता गजव की है। हिमालय की चोटो पर जो छन्द गाया जाता है, वही छन्द हिन्द महासागर के तट पर भी गाया जाता है। कुमायूँ का एक पचर्वाणक छन्द मलयालम और बँगला मे समानत प्रयुक्त होता है। कुमायू का चतुर्दशविषक 'मध्नौल' छन्द असम, वगाल और उडीसा के साहित्य में 'पयार' रूप में प्रचलित है, और गुजराती मराठी में भी इसका प्रचुर प्रयोग होता है। कुमायू के ६वर्णों के चरण के छन्द का प्रयोग बगाली में होता है और अप्टर्वाणक छन्द का प्रयोग वगाली और मराठी एव गुजराती मे। कुमाउँनी के ११ (६+५) वर्णों का छद समान रूप से बगाली और गुजराती मे प्रयुक्त होता है। ऐसे अनेक साम्यो का निर्देश किया जा सकता है।

'हिन्दी भाषा माजिक छन्दो मे भारत को सर्वाधिक समृद्ध भाषा है,' पूर्ण विस्वास के साथ मैं ऐसी घोषणा करता रहा हूँ। पर, मैं मुक्तक वर्णिक छन्दो में घनाझरी-परिवार के १० (३ प्राचीन + फनवोन) और सर्वेधा-परिवार के २० छन्दो का निर्देश करके भी हिन्दी के मुक्तक वर्णिक छन्दो को अन्य भाषाओं से न्यून ही मानता रहा। कुमायूँ के इन छन्दो के अध्ययन के वाद मुझे विश्वास हो गया है कि हिन्दी मुक्तवर्णिक छ दो में किसी से कम नहीं है और यदि कुमाउँनी लोन-साहित्य का विश्वेष अध्ययन किया जाय और मूळ लयो के आधार पर लिखित साहित्य में नवीन प्रयोग किये जाय, तो मुक्त वर्णिक छन्दो में भी हिन्दी सर्वाधिक समृद्ध हो सक्ती हैं। पर, नया खडी वोली कविता इन छन्दो को आत्मसात् कर सकेगी? इसना सकारात्मक उत्तर धावद ममय हो दे सकेगा। वणसन्या-कम से ये छन्द प्रस्तुत किये जाते हैं —

§**१ पश्चवरिं**क मालू छ द---पारी का भीडा। को छै घस्यारी॥ मालू वै मालू। नो वाटो मालू॥

(जस पार टीले पर कौन घिसवारिन है ? मालू के पत्तो को मत भाटो ।) (मालू के पत्ते जानवरों के साने के अतिरिक्त पुरइन-पत्तों की तरह भोजन-पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं।) (२) कालो छ जूतो। पिङली, छ घोती। नीली छ हस्ती। जर्द अम्बारी॥ (वी होलो दूल्हा, का बाबरे)।

(काला जूता है। पीली घोती है। नीली हाथी है। पीली अम्बारी है। वह दूल्हा का पिता है।)
पाँच वर्णों के चरण में, तृतीय वर्ण में लघु उच्चरित होने की प्रवृत्ति है। इस स्थिति
में इन्द्रवज्रा की सी लय का आभास होता है। तृतीय वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण लघु होने पर
भी दीर्घ से उच्चरित किये जाते है, जैसे 'कतुक जन्म। कतुक जून।। कतू बखत। डोक भरीण।।
(श्यामाचरण पन्त)।। इस छन्द का प्रयोग हीरावल्लभ शर्मा ने 'हिस्सेदार खायकर' (पृ०७);
'सास-व्वारी' (पृ०४), 'पहाड़ी-गीत' (पृ०२२) में किया है।

§ २. पष्टवर्षिक: राजुली छन्द-- नैखा सुवा नैखा। नारिङै की दाणी।। मैले धरी राखी। मालूसाही हुणी।।

(मालूशाही मौखिक प्रबन्धकान्य की नायिका राजुली सुए से कहती है —ए सुए! तू नारंगी की फाँकें मत खा, मत खा। मैने मालूसाही (नायक) के लिए रख छोड़ी है।)

यद्यपि इस छन्द के ६ वर्ण एक साथ गाये जाते है, पर ४ वर्ण पर लघु यित और ६ वर्ण के बाद पूर्ण विराम आता है। इस लय से अपिरिचित व्यक्ति दो-दो वर्णो पर रुककर इस छन्द को पढ़े, तो लय के समीप पहुँच जायेंगे। इसे खड़ी बोली छन्दों की तरह सरपट नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो १२ मात्राओं का सारक छन्द लगने लगेगा। इसी से मिलता छन्द रिव वावू ने 'नैवेच' में प्रयुक्त किया है—'यदि कोनो दिन। एजीनार तारे।।तव प्रिय नाम। नाहि झंकारे।।'

मशाल छन्द—इस छन्द में ३ वर्णो पर यति आती है। इसके प्रथम वर्ण में लघु और तृतीय वर्ण में दीर्घ उच्चरित होने की प्रवृत्ति है। इस छन्द में एक प्राचीन लोकगीत है—''बचुली रफौला, त्वील धरो बोल।। देशें कै, आजादी। बुलानि, किलै ने।। स्वतन्त्र, भारत। बड़ौनि, किलै ने।। (जलती मशाल, बच्ची राम आर्य)

§ रे. सप्तवर्णिकः उद्धव छन्द—इस छन्द में ३ वर्णी पर यति आती है और अन्त में लघु गुरु का प्रयोग होता है।

बाबा जी भी नी पढयाँ। डिप्टी नीन की वण्याँ।। क्या कमौण नी लग्याँ। मैं पढ़ौ तक्यू पढ़ौं।। मनमौजी, गढ़वाली-कवितावली, पृ०८४।

(पितामह जी ने नहीं पढ़ा, तो क्या डिप्टी नहीं बने: क्या कमाने नहीं लगे ? मैं पढूँ तो क्यों पढ़ूँ?)

§४. श्रष्टवर्शिक: ज्ञान छन्द--

न को जन मानिये वे। मैले तोकें देछ गाली।। मैं के माफ़ी कर देवे। तू छै मेरी प्यारी साली।।

(तू बुरा मत मान। मैंने तुझे गाली दी है। मुझे माफ़ कर दे। तू मेरी प्यारी साली है।) इस छन्द में चार वर्णों पर यति आती है। लय के निकट पहुँचने के लिए दो-दो वर्णों के बाद रुककर पढ़ना चाहिए और दो वर्णों का उच्चारण ४ मात्राओं के बराबर करना चाहिए। जतीन्द्रनाय सेन गुप्त की बिनता 'मोर हुरे एल' (जीवन रजनी शेषे। दाडाये शियर देशे॥) और वा॰ सी॰ मर्डेकर को 'आला आपाड श्रावण' किनता (आला पावसाच्या सरी। निनी चातक चोंची ने। प्यावा वर्षा ऋतु वडी॥) इसी छन्द मे है। इस छन्द मे ३,३,२ वर्णों के बाद यति आती है।

पूनो छाद-पून की पाल्छ जैसी। चैतकी कैरवा जैसी।
पूनी की चन्दा जैसी। भादों की भगवा जैसी॥

यह मानूसाही काव्य में राजुली ने रूप का वर्णन है। (शुनपति सौक की लडकी पूस नी पालक जैमी है। चैत के केंग्रवा (एक करने का माग) मी है। पूर्णिमा के चन्द्र जैसी है। माद्र पद के भगवा जैसी है।) छन्द में 'चन्दा' को 'चाँगदा' सा पडना चाहिए।

अनुष्ट्ष् छत्य सङ्कत वा प्रसिद्ध मुक्तक वर्णिय उन्द है। कुमाऊँनी जिसित साहित्य में प॰ चिन्तामणि ज्योत्मी ने 'दुर्गापाठसार' में (मन् १८९७) और सवजन प॰ जीलावर जोशी ने 'श्रीमद्भगवद्गीता' (मन् १९०८) में और गुमानी पन (मवत् १८४७-१९०३) ने म्फुट कविताओं में इसना प्रयोग विया है। खड़ी बोली में कैवल सियाराम शरण गुन्त ने गीता के समस्लोकी अनुवाद में इस उन्द वा प्रयोग किया है।

जो बुद्धी जो क्षुचा निद्रा, जो छाया शन्ति और जो । तृष्णा स्वरूप के व्यास्त, नमम्तेर्सू पुत पुत । ।८। (अ०५, दुर्गापाठसार) (छन्दलक्षण के लिए देखिए—'आचुनिक हिन्दी-बाब्य मे छ दयोजना,'पृ० १७०-७२) हुंप्र नवविंगुक मालुशाही छन्द—नाजन मे को नाज बडो । बुक्षन मे को बुद्ध बडो ।

u नववा@क 'मालूआहा छ व−्नाजन म का नाज वडा । वृक्षन म वा वृक्ष वडा राजन में को राज वडी । देशन में को देश वडो ॥(हुनेलो)

(मालूशाही भाष्य मे राजुली नायिका अपनी माँ से पूछनी है, अनो मे कौन अन वडा है ? वृक्षों मे कौन वृक्ष यडा है ? राजाओं मे कौन राजा वडा है ? देशों मे कौन देश वडा है ?)

इस छन्द में ५ वर्षों के बाद यति जाती है। हिनीय और सन्तम वर्ण के लघु होने पर भी दीर्ष उच्चरित होने की प्रवृत्ति है। इस छन्द में इन्द्रवच्चा के पूर्वाई की सी लय निकलती है— SSISS/SSIS के समान पढने पर इम लय के समीप पहुँचा जा सकता है।

झोटा छन्द---इस छन्द का प्रसिद्ध नाम 'झोडा' है। इस छन्द के दो रूप प्राप्त हैं। एव मे ३, ३, ३ वर्णो पर यति होनी है, दूसरे मे ४,५ वर्णो पर।

(१) शारदा त्रमरे की पाई। शारदा लमरे की पाई। सारदा कलम उठौनू। शारदा गणेश मनाई॥ (जमाना कहाल, पृ०१७)

(२) क्या छ तेरी दीदी को नाम। क्या छ तेरे मीना को नाम।। (तेरी दीदो का क्या नाम है? तेरे जीजा का क्या नाम है?)

लोनगीतो में झोडा में नय वर्षों के चरण के अन्त में एक टेक जोड देते हैं— वर्षिये की, चेठि जमाना। मिल कै तोल। डीकुली का, डाया जमाना। मिल कै तोल।। (बिनये की लड़की जमुना! तू अच्छी तरह तोल। ढिकुली की तरह समय परिवर्त्तन शील है, तू अच्छी तरह तोल।)

§ ६. दशविशिक: बुरूँश छन्द—इस छन्द में ४,६वर्णो पर यित होती है। प्रसिद्ध भग्नौल छन्द में ८,६ वर्ण होते हैं और अष्टक में दो चतुष्क होते है और पष्ठक में दो त्रिक वर्ण होते है। सम्पूर्ण छन्द में प्रथम चतुष्क न्यून करने से बुरूँश छन्द बनता है। इसमें एक चतुष्क और दो त्रिकों का योग होता है—

पारा भीड़ा, बुहरंशी फूली छ। मै जै कुन्यू, मेरी हीरू ऐछ। गाड़ा पार, बाँसुरी बजै छ। मेरो हिया, टोक्याल छोड़ छ।।

(माँ कहती है—भीड़ा (ढूह) के उस पार बुहुँ ग फूल का पेड़ लाल लाल फूला है। मैं समझी मेरी ही रू (पुत्री का नाम) आई है। नदी पार बाँसुरी बज रही है। मेरा हृदय सहम कर चीख उठा है।)

काफल पाको छन्द—इस छन्द में ५,५ वर्णो पर यति आती है। ५ वर्णों में ३,२ या २,३ का योग होता है। पंचक के तृतीय वर्ण में लघु होने की प्रवृत्ति है।

> धन छ भाग, गीता पढ़नी। तै का तन ह्वै, पाप छोड़नी।। जैल करछ, गीता क ध्यान। निश्चय मिला, विष्णु भगवान्।। (हीरावल्लभ शर्मा, सास-ब्वारी, पृ०५,)

(जो गीता पढ़ते हैं, उनका धन्य भाग्य है। उनके शरीर से पाप छूट जाता है। जो गीता का ध्यान करता है, उसे निश्चय विष्णु भगवान् मिलते हैं।)

रिवबाबू ने खेया (दु:खमूर्त्ति) में इस छन्द से मिलते-जुलते छन्द का प्रयोग किया है—
दु:खेर वेशे, एसे छ बोले। तोमार नाहि, तरिब हे।।

§ ७. एकादश वर्णिक: छाना-विलोरी छन्द—इस छन्द में ६,५ वर्णों पर यति आती है, कहीं-कही ५,६ वर्णों पर आती है इसका द्वितीय खण्ड मालू छन्द के बराबर है और प्रथम खण्ड भग्नील के द्वितीय खण्ड के बरावर है। इससे स्पष्ट है इन मुक्त वर्णिक छन्दों में भी मूल लयों के आधार पर संयोग-विनियोग से नवीन छन्द निर्मित होते है।

लागला विलौरी, का घामऽ बौज्यू। छाना विलौरी, झन दिया बौज्यू।।

(कन्या अपने पिता से कहती है — हे पिता जी ! छाना-विलौरी में मुझे मत देना (मत विवाह करना), वहाँ विलौरी की धूप लगेगी।)

इस छन्द का प्रयोग हीरावल्लभ शर्मा ने 'हिस्सेदार खायकर' (पृ०८) और 'सासु ब्वारी' में किया है, जिसमें वीच-वीच में १० वर्ण के चरण भी आते हैं। चिन्तामणि पालीवाल ने 'मछली मार मेला' (विलदान खण्डन, पृ० १४, १५) में इस छन्द का प्रयोग किया है। गुजरांती किव वालमुकुन्द दवे ने 'सहज संगम' में (तोय जोने पेलुं, घण रे ध्यानीं), रवीन्द्रनाथ ने नैवेद्य में (१२ वर्णों के चरण के वीच-वीच में) इस छन्द से मिलते-जुलते छन्द का प्रयोग किया है।

६८. ट्वादश विश्विक नैत्रेब छन्द—इस छन्द मे ६, ६ वर्णो पर यति आती है। इन दोनो पष्ठको का निर्माण दो त्रिको या तीन युग्मो से होता है—

> दै भलो नी जामो, अब करों छाँको। ६+६वण डोकिलो फूटिया, छ मैं ऑछ झाँको॥ धिनाली छ मस्त, पै बीकणि खाँको। रैट्टो रेछ ऊ, थुमो लैं छ बाँको॥ (रामदत्त पन्त, गीतमाला, पृ०५७,)

(दही ठोक जमा नहीं, अब मठा कौन बनायेगा। मथने का पात्र फूटा है, मुझे मृगी आती है। घी-दूभ तो बहुत है, पर उसको खाता कौन है। मथनी टूट गयी है, डडा टेडा हो गया है।) रवी द्रनाथ ने 'नैवेख' पुस्तक मे इस छन्द का प्रचुर प्रयोग किया है (कापाये आमार, हृदयेर सीमा। बाजिबे तोमार, असीम महिमा।)

\$ ह त्रयोदरा परिंक मखौली—मन्नील का बन्तिम वर्ण न्यून करने से यह छन्द वनता है। इन छन्द में ८, ५ वर्णों पर यति होती है। इसका बन्तिम वर्ण दीर्ण ही होता है, भागील का बन्तिम वण छषु भी होता है। भराठी में इने चन्द्रकान्त छन्द कहते हैं (अखडित असावेसें, वाटतें पार्थी—चुकाराम)

घन घोर बादल मे, जाणी को लुकी। C+4 वर्ण . तीला आवाधन रूप,ऽ चमकं दी॥ C+(?)+8 वर्ण मोर मुकुट पैहरी, क्ये भले देखी। C+4 वर्ण सुली लट लटिंग्या, सुटन लोटी॥'C+4(गीतमाला, पृ०  $^3$ )

(धनधोर वादल में जाने कौन छिपा है। नोले बाकाश में रूप चमक रहा है। मोर मुकुट पहिन बर स्था शोभा देता है। लटकती खुली लट पैरो में लोट रही हैं।)

\$ १० चतुर्दश विभिन्न भागील छन्द—यह बुमायू-गडवाल का सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक प्रयुक्त और श्रेप्ठ छन्द है। इसमें ८,६ वर्णों पर यति आती है। अप्टक खण्ड दो चतुष्को, चार युग्गों अथवा दो त्रिको और एक युग्ग से निर्मित होता है। पयार की भाँति २ + ३ + ३ वर्णों का योग कम दिखाई पडता है। दूसरे खण्ड मे दो त्रिको या तीन युग्गों का योग होता है। चरणान्त मे आठो गणों का प्रयोग मिलता है। इस छन्द की यह प्रवृत्ति इसे मुक्त वर्णिक छन्द का समस्त गौरव प्रदान करती है। पयार के चरणान्त मे भी सभी गण प्रयुक्त होते है।

कुमार्जू के लोकगोतो और प्रवत्यकाच्यों मे इस छन्द का प्रचुर प्रयोग होता है। कुमारू के मीखिन महाकाव्य 'मालूसाही' मे इसी छन्द ना प्रयोग है। ियमानन्द दार्मा ने मालूसाही के कयानक को ४८ पृ० की पुन्तिका 'बीर वालक हरू सिंह हीत' मे इसी छन्द मे निवद्ध निया है। चिन्तामणि पालीवाल ने 'बल्दिन त्यण्डन' (४८३ छन्द) 'दिल्ली की झलक' (१४८३ छन्द) में, हीरावल्लम दार्मा ने 'जमानाक हाल' (७८ छन्द), 'मित्र उपदेश' (८४ छन्द) में, बल्बीराम आर्य ने 'जलती मशाल' (३९३ छन्द) में और रामदत्त पन्त ने 'गान्धी गीत' (२० छन्द) में तथा स्थामाचरण पन्त ने 'मुक्ती वाजार' (अप्रकाशित) मे मग्नील छन्द का प्रयोग

किया है। असमी, बंगाली, उड़िया में इसका समकक्ष छन्द पयार बहुत प्रचलित है। तुकाराम और ज्ञानेश्वर ने अभंगों में इस छन्द का प्रयोग किया है। पटवर्द्धन ने मराठी में इसका नाम 'लवंगलता' रखा है।

उदा०--नायक : सर्ग रिट मुसी चील, भिमैं पड़ी छाया।

नायिका: जैसी तेरी पाणि तीस, तैसी मेरी माया॥

्नायक : वड़ा हानि भेलि सुवा, वड़ा हानि भैल।

नायिका: तुम जाला तिल हुणि, मैं किस कै रौल।।(लोकगीत)

(नायक—प्रिये ! आकाश में चील घूमती है, पर छाया घरती पर ही रहती है (मै कहीं जाऊँ, मन तुम्हारे पास रहेगा)। नायिका—मेरी ममता तुम्हारे प्रति इतनी तीव्र है, जैसे तुम्हारी पानी की तृषा। नायक—प्रिये ! (तुम मुझे रोकती हो), अतः बहुत बड़ी हानि होगी। नायिका—तुम नीचे (देश) चले जाओगे, तो मैं कैसे रहूँगी।)

है?. पञ्चदशवर्णिक: मैथिली छन्द—इस छन्द में ८,७ वर्णो पर यित होती है। खड़ी बोली में 'मेघनादवध', 'सिद्धराज,' 'नहुष' और 'विष्णुप्रिया' खण्डकाव्य (गुप्त जी) तथा 'गान्धी-चरित' महाकाव्य (अनूप शर्मा) में इस छन्द का प्रयोग हुआ है। भग्नौल छन्द के अंत में एक गुरु वर्ण जोड़ने से यह छन्द बनता है। इसके चरणान्त में मगण, रगण, सगण आते हैं, पर पहाड़ी गीतों में यगण भी आता है, क्योंकि उच्चारण में यगण का प्रथम अक्षर दीर्घ कर दिया जाता है—

तू च बूबा एक्र्तो लाडुलू अहा ! जीतू जी।
तू च बूबा सबूते स्वरूप कनू जीतू जी।
लोक-बोली कनी माली मैं इक हे जिया बै।
मेरि वैणूलि बाटुली, न्यालल् मेरी जिया वै।
जीतू, 'रसिक'—'गढ़वाली-कवितावली' पृ० १४१।

्र्मां कहती है—अरे जीतू ! तू ही तो एक मेरा लाड़ला बेटा है। जीतू ! तू सब में कैसा स्वरूपवान् बेटा है। जीतू कहता है, हे माँ मुझे लोग कैसी बोली मारेंगे। हे माँ ! मेरी बहिन मेरा रास्ता देखती रहेगी।)

§ १२. षोडशविश्वितः विनय छन्द—इस छन्द में ८,८ वर्णो पर यित होती है। यह ज्ञान छन्द का दुगुना है। मराठी में इसे वनहरिणी छन्द कहते है। प्रो० विष्णुभिकाजी कोलते और नारायण काले ने इस छन्द का प्रयोग किया है (छन्दोरचना)। गुजराती किव मनसुखलाल झवेरी ने 'विपर्यय' में इस छन्द का प्रयोग किया है 'मटकुंय नथी मार्युं, हजजी एक तहीं ज आ'। रवीन्द्रनाथ ने 'नैवेद्य' (१५) में इस छन्द का प्रयोग किया है—'प्रतिदिन तव गाथा, गाबो आमि सुमधुर।' हिन्दी में रूप घनाक्षरी की अर्द्धाली अर्चना छन्द को इसका एक भेद माना जा सकता है—'हे प्रजापते! त्रिलोक, में है एक तू अनन्य।' (चन्द्राकर)।

पापी छ कै जै हो अहो, दुक्यो दीनो भलो हुँछ। पै हो केले पापी ए तू, आश करी बैठ रूँछ।। खेल मेलै बीती गई, उमर लै वयनी रई।

तुमरा भजन जिना, अब गाला-गाला ऊँछ॥ (रामदत्त पत गीतामाला, प० १८) ्र (पापी समझकर किसी को वहिष्टुत कर देना नया अच्छा है।फिर, इतने पापी आगा बरके क्यों बैठे रहते हैं। उमर कुछ नहीं रही, खेल-खेल में ही बीत गयी। तुम्हारे मजन जिना अब गले-गले तक आ गयी है।)

§ १३ श्रर्द्धसम मुक्तविण क बोणई छ द-दमके प्रथम और तृतीय चरण में १२ वर्ण (६, ६ वर्णों पर यति) और द्वितीय-चतुय चरण मे ६ वण होते हैं। प्रयम-नृतीय एव द्वितीय-चतुर्य चरणो मे प्राप अन्यानुप्राम होता है। इस छन्द नो ६ वर्णों की पटपदी के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है---

पारा भिडा को छू, भागी मूर-सूर, मरली वाजिगे। पारा मीडा को छू, सुवा । रूड-भूड, चीणई वाजिगे ॥ (लोरगीत)

(उस पार के भीड़े (ढूह)पर कौन भाग्यशालिनी है <sup>7</sup>अभी स्वर-सायना के साय मुरली बजी है। उन पार ने भीडे पर कौन है ? हे प्रिये ! अभी वीणई (एन तार का बहुत छोटा बाजा, जिसे मुँह में दानकर एक उँगली से बजाया जाता है इसमे वडी सुन्दर लगें नियलती हैं, स्यानीय मेरो में एक दो आने का मिलता है) बजी है, मैं व्याकुल हो उठा हैं।

§ ?४ निषम विकाशीधार बेर छ द—यह छन्द नायक-नायिका के वार्तालाप के रूप मे जोनगीतों में प्रचलित है। एक जिखर पर एन धान नाटने नाला, दूसरे जिखर पर एक धास बाटनेवाली परस्पर दोन्दो पिनतयों के छन्द में प्रश्नोत्तर नग्ते हैं। प्रेमपूर्ण भावनता की अभिव्यक्ति, तार्षिकता एव विवेक जागरित करने की यह सुन्दर लोक-नैली है। यह विवादमय शृङ्गार बड़ा निर्मेल निरुटल और उदात्त होता है। स्थानीय मेलो या पर्वो के अवसर पर स्यानीय आग विव लोग इस छन्द में वह मून्दर प्रश्नोत्तर करते हैं। सैकडो स्त्री-पूरुप जय-पराजय का निषय देखने के लिए बैठते हैं (मैदान के विरहा-गीत गानेवालों से इसकी तुलना की जा सनती है)।

ं इस छन्द की प्रयम पन्ति या ध्रवक में ६ वर्ण होते हैं (बर्यात् भग्नौल छन्द का दितीयाई) और दूसरी पिनत में १४ वर्णों के भग्नील छन्द का चरण होता है, जिसमे ८, ६ वर्णों पर यति होती है। चरणान्न मे प्राय तुक भी होता है। कभी कभी पद शैली की भौति एक घुवक के बाद एकाधिक चरण समान अन्त्यानुप्रास मे आते हैं और कभी युग्मक अन्त्यानुप्रास के रूप में। लोवगीतो में 'दातुलै की धार' (हिमए की धार) इस छन्द मे प्रसिद्ध विद्या है। इसी आधार पर प॰ स्यामाचरण पन्त ने इसी छन्द में 'दातु है की घार' शीपक पुस्तक मे ४४ पद्य सन् १९४० मे सटीव प्रवाशित निये थे। यह विवता बुमाउंनी की श्रेष्ठ विवताओं मे एक है। भग्नील छन्द के बाद बैर छन्द का मर्वाधिक महत्व है। छोकगीतो मे 'जोड' (तुक)मिछाने के छिए क्सी-वभी ध्रुवव निर्यंव भी रखा जाना है।

(१) तिमुली की पात।

क्याल जैसी पाकि रईं, भूलि गैंछ बात।

(तिमुली के पत्ते जैसी हरी प्रिये! तुम यह भूल गयी हो कि तुम केले जैसी पकी हो)।

(२) गढ़वाली उदाहरण—गंगा जू को पौणों।

धूला माठी जखी कखी, जोग्यों को विछौणों।

(दयानन्द बहुगुना, गढ़वाली-कवितावली, पृ०१३७)

(गंगा जी के अतिथि है। जहाँ-तहाँ धूल-मिट्टी योगियों का विछौना है।)

(३) नवीन विकर्षाधार

दांतुलै की धार। दारमा-जोहार। बाकरोंक पुठ पर, वादि दियो भार। ६ वर्ण + ६ वर्ण .. ८ + ६ वर्ण

कतू हाथ पार।

'स्यूः स्यूः' कूनै उनी जानी, बूड़ा थोकदार।

८ 🕂 ६ वर्ण

श्यामाचरण पन्त, दातुलै की धार, पृ० २१।

इस विकर्ष में ६, ६, १४, ६, १४ वर्णों में क, क, क, क, क अन्त्यानुप्रास है। (दारमा-जोहार के, हिसये की धार के समान शिखर के सँकरे मार्ग में बकरियों की पीठ पर बोझ बाँधकर वृद्ध थोकदार (महाजन) 'स्युः स्युः' (शिव शिव, तथा वकरी भगाने का शब्द) कहते हुए हाथ में तकुली घुमाते हुए आते-जाते हैं।)

गोविन्दवल्लभ पन्त ने 'मदारी' उपन्यास में इस छन्द का खड़ी बोली में प्रयोग किया है। लक्षण और लय जानने पर यह पहाड़ी छन्द हिन्दी पाठकों को विशेष मनोरम लगेगा। नायक नवाब' नायिका 'तितली' से कहता है—

 उग गये धान ।
 ६ वर्ष

 आँखों में गड़ी है तेरी, मृदु मुसकान ।
 ८+६ वर्ण

 कानों में बसा है तेरा, विमोहक गान ।
 " "

 तूने बंदी किया मेरा, तन-धन-ध्यान ।
 " "

 तुझे तज अब कहाँ, जा सकूँगा प्राण ।।
 " "

 (मदारी, पृ० ३०४)

#### लोकतत्व: दुर्शन तथा अध्ययन

§१ छोक्तत्व की एक चर्चा यो को जाती है (अ) "अत हमे यह मानना ही चाहिए कि इन रूमानो वैदिक सवादो (उर्वशी-पुरुरवा तथा यम-यमी सवादो) मे उस माहिरियक शैछी का अवशेष हमे मिलता है जो अनिवायत छोक-चिता (folk-poetry) के स्वाभाव की थो, और जो सिहताओं की वट्टर धर्मानुष्ठानिक किवता से मिन थी, किन्तु जो परवर्ती वैदिक युग मे मर गयी थो।" (आ) "जायसी सच्चे पृथिवी पुत्र थे। वे भारतीय जनमानस के कितने सिधकट थे, इसकी पूरी कल्पना करना किठन है। गाँव मे रहने वाली जनता का जो मानियक घरातल है, उसके ज्ञान को जो उपकरण सामग्री है, उसके परिचय का जो क्षितिज है, उसी सीमा के भीतर हींबत स्वर से बिन अपने गान वा स्वर उनके वाव्य मे गुँथ गये। हैं। जनता को उविनयाँ, भावनाएँ और मान्यताएँ मानो स्वय छद मे वँघ कर उनके वाव्य मे गुँथ गये। हैं।"

§२ इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतत्व के विविध पर्त प्रतीत होते हैं। ऐसा होना स्वामाविक है क्योंकि लोकतत्व जीवनव्यापी हैं, और प्रत्येक मानव मे उसके जन्म से ही बढ़मूल हैं। ये उसकी प्रकृति के ही अग हो गये है। हमने लाक-मानस पर प्रवाश डालते हुए यह स्थापना की थी कि मानवी मानस पहले तो दो विभागों में बाँटा जा सकता है जिन्हें आज का मनोविजान चेतन तथा अवचेतन मानस कहता है। चेतन मानस की किया-प्रक्रिया का विवार सुद्ध मनोविजान का विपय रहा है। अवचेतन की किया-प्रक्रियाओं का अनुसंधान करने वाला नया विज्ञान मानीविरलेपण-विज्ञान कहलाता है। फ़ायड-जुग-एडलर के निगुट ने इस अवचेतन के विविध पहलुओं को स्पष्ट किया है, किन्तु वास्तविक वात यह है कि यह अवचेतन मानस भी दो स्तर वाला है (क) इसका चेतना-संपिकत अवचेतन मानस ऊपरी पर्त है। इसे ऐतिहासिक या उपाजित अवचेतन कह सकते है। मनोविरलेपण का अव तक का पक्ष वस्तुत इसी स्तर से मव-धित था। यह दमित और कुण्टित भावना का वह कोश है जो चेतना के अत्याचार से कुण्टित भावना का वह कोश है जो चेतना के अत्याचार से कुण्ड हो। पीछे छिप गया है, और धायल संप को भाँति वदला छेने के लिए परिकर अवसर की ताक में फुनरता रहता है।

(ख) इस अबचेतन का निचला स्तर उत्तराधिकारावतरित सहण मानस का है। मानव ने जिस दिन पहले-पहल आँख खोली उस दिन उसे जो दिव्यादिव्य अनुभूति हुई वह

१ डॉ॰ एस॰ के॰ डे॰, एन्झेन्ट एराटिक्स एण्ड एराटिक लिटरेचर, पृ० ६, १०।

२ डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, पद्मावत-सुजीवनी टीका, पू॰ ७।

उसके समस्त अस्तित्व में समा गयी। उसके शरीर का रोम-रोम और अणु-अणु उस प्रकृति से अभिभूत हो गया। इसे कोई चाहे तो आदिम मानस (primitive mind) कह सकता है। यह आदिम मानस प्रत्येक मानव को आज भी उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। इस पर हम अन्यत्र भली प्रकार विचार कर चुके है। यही लोक-मानस है।

(i) यहाँ हम इस बात की ओर संकेत करना चाहते है कि यह मानस दिमत या कुंठित चेतन का रूप नहीं बल्कि यह हमारे सहज मानस की तरह या हमारे समस्त मानवीय मानस के लिए बीज

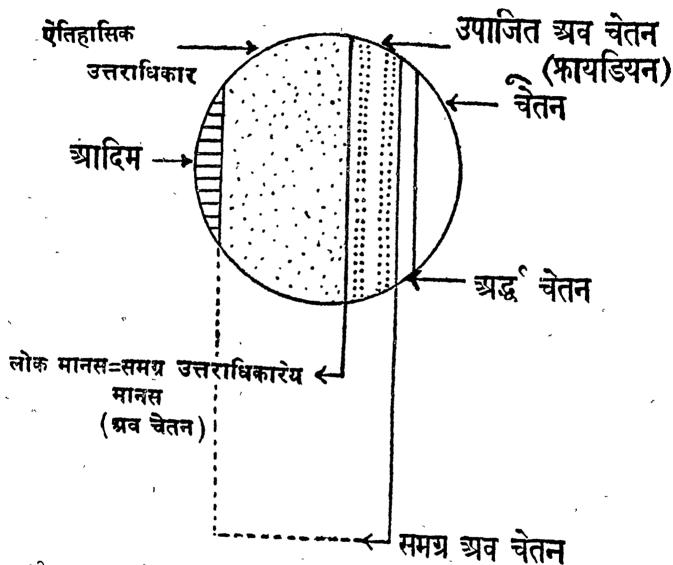

की तरह सहजात है। यह विश्व के समस्त मानव मात्र में विद्यमान है और वस्तुतः इसी की मौलिक अवस्थिति के कारण विश्व भर के मानव सामान्य प्रिक्याओं में समान प्रतीत होते है। यह मानस देशव्यापी भी है और कालव्यापी भी है।

(ii) इसकी देश-व्यापी स्थिति भौगोलिक सीमाओ में इसे विश्व भर में व्याप्त सिद्ध करती है। यह लोक-मानस का भौगोलिक पक्ष है। इस मूल या आदिम लोक-मानस में वे तत्त्व भी विद्यमान है जो भौगोलिक पृष्ठभूमि से सामग्री ग्रहण कर सकते है, और अपने प्रवृत्ति-मूल को अक्षुण्ण रखते

३. देखिए--मध्ययुगीन साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन।

हुए भी क्षेत्रीय मानव के स्वरूप को भौगोजिक बातावरण मे पनपने योग्य वना सकती हैं। इसी के कारण स्थानीय मस्कृतियों का निर्माण होता हैं। (111) इसकी कालव्यापी स्थित ऐतिहासिक पस को प्रकट करती है। मूल उद्भव के काल से लेकर आज पर्यन्त यह मानस मानव-मानव मे अवतरित होता चला आया है। इसके सहज आदिम मूल में वे तत्व भी विद्यमान हैं जो काल की गति से होने वाले सवातों से प्राप्त विपयों और सामग्रियों को प्रहण कर सकें, और उन्हें अपने अनुकूल रखते हुए भी, मानव के स्वरूप को विविध ऐतिहासिक युगों के अनुकूल डाल्ते रहें। (111) यह मानस ही मूलत लोकतत्व का निर्धारक है। यह मनुष्य की प्रत्येक अभिव्यक्ति में किसी न किसी प्रकार में विद्यमान अवस्य रहता है। यह न तो सप्रहीत मानस (collective mind) है, और न उपाजित ही। उपाजित की चर्चा तो कपर की जा चुकी है। सप्रहीत मानस से भी इसका मेद समझ लेना आवश्यक है।

वैसे तो सो॰ जी॰ ज्या ने लिखा है कि "आयुनिक मनोविज्ञान अवचेतन वल्पना की उद्भावनाओं को अवचेतन में घटित होते रहने वाले व्यापारों को आत्म-छिवियों के रूप में, अयवा अवचेतन मानम मूल (unconscious psyche) के निज विषयक कथन के रूप मे मानते हैं। ये दो कोटियो मे रखे जाते हैं। प्रयमत , ऊहाएँ (स्वज्नो को मिलावर), जो निजत्व गुणो से युक्त होने के कारण निविवादेन विगत निजी अनुभवो से विस्मृत या दिमत बातों से सर्वावत होती हैं, और इनको व्यक्तिगत विस्मृति(amnasis) से पूरी तरह समझाया जा सकता है। दूसरे, वे ऊहाएँ (स्वप्नो को मिलाकर) जो निर्वेयक्तिक प्रकृति की होती हैं, जिन्हें व्यक्ति के अपने विगत वालीन अनुमनो के रूप में नहीं परिणत किया जा सकता, और ऐसे ही जिन्हें व्यक्तिश उपाजित किसी वस्तु के रूप मे नहीं समझाया जा सकता। ये कहा-चित्र निविवादेन धर्मगायिक मानको (type) से अपना निकटतम साम्य रखते हैं। अत हमें यह मानना पडेगा कि ये सामा य मानव मूल मानसिकता के किसी संप्रहीत (और निजी नहीं) निर्माण-तत्वों के समवायी है, और, मानव शरीर के निर्मायक तत्वो की भाँति उत्तराधिकारावगत (inherited)। इसी को जुग महोदय ने 'सग्रहीत अवचेतन' ना नाम दिया है। ' जुग महोदय ने जिस रूप मे 'सग्रहीत मानस' की परि-भाषा दी है, वह एक प्रकार से प्राय वहीं है जो हमारे लोक-मानस की है। केवल एक महत्वपूर्ण अन्तर प्रतीत होता है, वे उसे निर्माण-तत्वों के समवायी मानते हैं। हमने उसे अरिभक आदिम मल मानिमक्ता के रूप मे ग्रहण किया है, यद्यपि हमने भी उनकी प्रवृत्ति में निरन्तर निर्मायक तत्वो का बील परिलक्षित किया है। ऐमा लगता है जैसे जुग उस मानस की पूर्णत अवचेतना-नुरूपी समझते हो, और चेतन प्रित्याओं के क्षीण होने पर ही इनका दिनत भावनाओं की तरह उद्धरण होता हो। हमने यह माना है कि यह मानव मे अबनेतनस्य होते हुए भी मानव की प्रत्येक अभिव्यक्ति को किसी-न-किसी रूप मे वेधित रखते हैं। चेतन में भी एक विशिष्ट व्यापार रहना है जिसे मनोविज्ञान की व्याख्या से नहीं समझाया जा सकता।

वस्तुत यह अन्तर मार्गों का ही अन्तर प्रतीत होता है। हम मानवीय अभिव्यक्तियों की

४ इन्ट्रोडक्शन ट्र दि साइस ऑफ मैयालॉजी, पु० १०२, १०३।

प्रकृति में लोक-मानसिकता की परंपरागत व्याप्ति देख कर लोक-मानस की सत्ता का साक्षात्कार कर चुके थे। जुंग महोदय ने अपने मनोविश्लेषण के अनुसंघान में इस संग्रहीत तत्वों के आक्षेप को भी अवचेतन में स्फूरित होते पाया है। हमें यहीं यह संदेह होता है कि क्या निर्माण-मूलक अनुभव अवचेतन को उत्तराधिकार में मिल सकते है? इसीलिए हमारा लोक-मानस आदिमतम मानव की प्रथम मानसिकता का परिणाम ही सिद्ध होता है। अस्तु, जुग का यह संग्रहीत मानस तो प्रायः हमारे लोक-मानस का ही प्रतिरूप है, किन्तु 'संग्रहीत मानस' की एक और परिभाषा भी हो सकती है। मानव की समिष्ट में मानवता विशेषित जो सामान्य चेतन-प्रक्रिया मिलती है, वह भी 'संग्रहीत मानस' (collective mind) कहा जा सकता है। यह संग्रहीत मानस तो निष्कर्ष-प्राप्त मानस है, अथवा व्यष्टि-व्याप्त चेतना प्रक्रियाओं का समिष्टरूपेण ग्रहीत मानस का अमूर्त (abstract)) प्रतिपादन-माना।

§३. किन्तु, यह समस्त ऊहापोह हमने यहाँ इसीलिए की है कि हम लोक-मानस की सत्ता को वैज्ञानिक धरातल पर और भी अच्छी तरह समझ सकें। इसी लोक-मानस की अभिव्यक्ति जहाँ जिस परिभाषा में मिलती है, वहाँ उसी मात्रा में लोकतत्व विद्यमान रहता है। इस दृष्टि से लोकतात्विक अध्ययन का मूल लक्ष्य भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों पक्षों में लोकतत्वों का अनुसंघान करना होगा।

§४. लोकतत्व की तात्विकता को लेकर आज हमने जिस लोक-मानस का प्रत्यक्षीकरण किया है, उससे लोकतत्व के क्षेत्र में एकदम क्रान्ति प्रस्तुत प्रतीत होती है। इसे क्रान्ति न भी कहें तो विकास कह सकते है और इस विकास की ये सीढ़ियाँ हो सकती है: लोकतत्व क्रमशः (अ) सभ्यता विरहित प्रगतिरुद्ध आदिम प्राणियों में अर्थात् प्रिमिटिव या जंगली जातियों में, (आ) सभ्यता विरहित अनपढ़ ग्रामीण समाज में, (इ) सभ्यता विरहित निरक्षर नगर-समाज में, (ई) अर्द्धसभ्य अर्द्ध-शिक्षित नगर-समाज में, (उ) सभ्य समाज में। इससे यह स्पष्ट है कि घीरे-घीरे लोकतत्व की सत्ता का विस्तार होता गया है, और आज संपूर्ण मानव-समाज में उच्च से उच्च स्तर पर भी स्वीकार किया जाने लगा है। इसी का यह परिणाम है कि अब जंगली लोगों के लोक-साहित्य को ही अध्ययन का विषय नहीं बनाया जाता, नगरों के नागरिकों से भी लोक-साहित्य के संकलन की प्रथा आरंभ हो गयी है। इसी को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने के लिए अब साहित्य में भी लोकतत्व के अनुसंघान के प्रयत्न होने लगे है।

§ ५. किन्तु लोकतत्व और लोक-मानस के क्षेत्र को आज और भी विस्तृत रूप दे दिया गया है। उसमें इतने पारिभाषिक लोक-मानरा की प्रत्यक्ष व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। सामान्य अर्थ में सामान्य लोक संबंधित बातें भी लोकतत्व-युक्त मानी जाती है। उदाहरण के लिए किसी साहित्यिक अभिव्यक्ति को ले तो उसमें ये तन्तु मिलेंगे—(क) भाषा वर्ग—(अ) लोक-प्रचलित सामान्य लोकभाषा या जनपदीय भाषा; (आ) इसमें लोक-प्रचलित मुहावरे; (इ) इसमें ठेठ ग्राम्य या जनपदीय शब्द; (ई) इसमें प्रयुक्त लोकोक्तियाँ; (उ) लोक ज्ञान-विज्ञान विषयक ठेठ किन्तु पारिभाषिक शब्दावली; (ऊ) विविध ज्ञान-विज्ञान से लिये गये

पारिप्तापिक धारों की लोबतात्वित परिणित । (ख) छन्द वर्ग मे—(अ) वे छन्द जिनको द्याम्त्री ने स्वीकार नहीं किया, (आ) वे गीत जो किमी लोकाचार वा आवश्यक अग रहे है, (इ) वे गीत और छन्द जो अत्यधिक लोज-प्रचलित होने के बारण उच्च साहित्य द्वारा परित्यक्त हो गये हैं, (ई) वे छन्द जिनको निर्माण वा आधार अशाम्त्रीय पढित हो, (छ) तुक या टेकें। (ग) प्रतिपादक वग मे—(अ) ऐमे उपमान या अवण्यं जो लोब-क्षेत्रीय हो, (आ) सर्दाक्त क्याम्त्राय या नाम जो लोक-प्रचलित हो या लोजवात्ती परक हो, (इ) विविध रीति-रिवाज, लोब-विश्वास, जोक ज्ञान-विज्ञान, देवी-देवता, पूजा-अनुष्ठानादि, (ई) धर्म गाया विषयक प्रमा । (घ) प्रतिपाद वर्ग मे—(अ) कथावन्तु में लोक-त्याया प्रएपण-कथा वा वयानक, (आ) उस वयानक के बया मानक रूप (tale type), (इ) कथा मानक रूपों में अभिप्राय (motive), (ई) अभिप्रायों में मूल मानक । प्र (अ) प्रतिपाद दर्गन और निद्धान्त, (आ) चेतन पत्र तथा अवचेतन पत्र, (इ) मूल मानक की दार्दोनिक और मैद्धान्तिक प्रणालियाँ। ऊपर जो विश्लेपित विस्तृति गाहित्यिक अभिव्यक्ति के ततुओं को दो गयो है, उसमें उन तन्तुओं के लोकतात्विक पत्र की और मवेत नाय ही दिया गया है, इसमे यह प्रवट हो मकता है कि लोकतत्व वा सेत्र अव समग्र अभिव्यक्तिपरक हो गया है।

§ ६ इम समग्र लोकतत्व के अध्ययन के लिए अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं उनके प्रकारों का सक्षेप में यहाँ अवलोकन करना समीचीन होगा। इस दिशा में सब से प्रथम प्रयत्न 'लोक-क्षेत्रीय व ा-मान लोक्वार्त्ता का मकलन' का दुष्टिगत होता है। यह सकलन आदिम या जगली जातियों से पूरी-पुरी तरह किया जाना चाहिए। विश्व भर ने प्रिमिटिव कहे जाने वाले लोगा की वार्ता का सकलन हो कर उसका कोश प्रम्तुत होना चाहिए। (क)दूसरा प्रयत्न इमी प्रकार ऐतिहामिक छोकवार्ता का मन लग--अर्थात् विश्व-साहित्य मे उपलब्ध उस मामग्री का सकलन जिनमे लोक-क्षेत्रीय लोकवात्ती के तत्व विद्यमान हो। उदाहरणार्य, लोक-क्षेत्र के मकलन में एक 'चोर शिरोमणि' की कया मिलती है। यह चोर राजा और राज्य के ममस्त अधिकारियों को मूर्व बनाता है और उन्हें छलता है। यहतो वर्नमानकालिक वार्ताहै। यही वार्ता ऐतिहासिक अस्तित्व भी राउती है। (१) कई हजार बन पूर्व मिस्र मे चौथे राजकुल का आरमक्ती खुफू महानु था। उसका युग पिरेमिडी का युग है। यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोड़ोटन को एक पुजारी ने सूफ् महान् से पूर्व के एक मम्राट् रहिम्मिनिटस विषयम एक लोम-कहानी सुनायी। इस मम्राट् ने अपने खजाने का पत्ना भवन बनवाया । शारीगर ने उसकी दिवाल में एक ऐसा पृत्यर लगाया जो बाहर से निवाल लिया जा सकता था और उससे खजाने में घुसा जा सकता था। इस कारीगर न यह रहस्य अपने दो लड़को को बताया। कारीगर की मृत्यु के बाद दोनो भाई पत्यर हटा कर खजाने से खजाना चुराने लगे। इसमें ये अभिप्राय आये हैं—राजा ने इस चोर को पक्डने के उपाय किये। खजाने की

५ जैसे सिद्धों के 'ख-सम'( ≔झू य) को परमतत्व के अर्थ में सतो ने भी ग्रहण फिया पर उसमें लोक-क्षेत्र में प्रचलित अर्थ (खसम ≕पति) भी स्वीकार कर .लिया। इस प्रकार विशिष्ट पारिभाषिक शांद को लोक-मृति पर लाकर उसे अपने लिए पुन पारिभाषिक बना लिया।

चोरी करते समय एक भाई जाल में फँस गया। उसके कहने से दूसरा भाई उसका सिर काट ले गया। वह भाई अपने भाई के धड़ को उस घड़ के रक्षकों को धोखा देकर चुरा ले गया। राजा ने अपनी लड़की को चोर को पकड़ने भेजा। चोर उससे मिला और भाई का सिर काटने और उसको घड़ चुरा ले जाने की बात उससे बतायी। लड़की जब उसे पकड़ने लगी तो वह उसके हाथ में एक कटा हाथ देकर चम्पत हो गया। राजा ने मुनादी करा के उसे क्षमा किया और अपनी लड़की से उसकी शादी कर दी। आज भारत में लोक क्षेत्र से संकलित 'चोर-शिरोमणि' की कथा का और इस मिस्र के चोर-शिरोमणि के कथा-विधान का साम्य अत्यन्त स्पष्ट है। अतः ऐसी सामग्री को साहित्य और वार्ता से एकत्र कर के उन्हें इतिहास-क्रम में प्रस्तुत करना तथा इनका भी कोश बनाना चाहिए।(ख) तब ऐसी सामग्री में से तुलनाएँ प्रस्तुत करना। इन तुलनाओं से साम्य-वैषम्य के युगों और क्षेत्रों का निर्वाचन करना। (ग) कथा-सामग्री की इस तुलना के द्वारा--(१) 'मूल-कहानियों' का रूप निर्धारण करना। (२) मूल कहानियों में से 'कथामानकों' (tale type) का निरूपण करना, (३) कथा मानकों से अभिप्रायो का संकलन, (४) अभिप्रायों मे से आदि मूलक अभिप्रायों की स्थापना, (५) अभिप्रायों के धर्मगाथा और लोककथा में प्रयोग। (घ) इस रूप में प्रस्तुत मूल कहानियों, कथा मानकों और अभिप्रायों का जातिगतक्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक परिवर्तन-संवर्द्धन, इनकी यात्राएँ तथा आदान-प्रदान आदि पर विचार।(क)अन्य लोक-साहित्यिक रूपों का भी इस प्रकार संकलन-विक्लेषण-अध्ययन।(च) इसी के साथ अभिप्रायों के आदिमूल मानक (arch type) पर विचार; उदा-हरणार्थ--- 'बालक-अभिप्राय' (child motif) लिया जा संकता है।

पहले 'बालक-अभिप्राय' के विविध रूपों को विश्व संकलित वार्ता-कोशों से तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है, यथा——मिस्र की पुराण-कथा में 'होरस' की ऐसी ही अवस्था है। होरस का पिता ओसिरिस उसके भाई सेत द्वारा एक कफ़न में जिन्दा बंद कर समुद्र में बहा दिया जाता है। सेत राजा हो जाता है। ओसिरिस की स्त्री आइसिस मारी-मारी फिरती है। तभी होरस का जन्म होता है। सेत को पता लग जाता है। वह माँ-बेटे को एक मकान में बंदी बना लेता है। सेत होरस को मार डालना चाहता है कि कही वह अपने पिता के राज्य का दावेदार न बने। किन्तु थोक आइसिस को इस संकट की सूचना दे देता है। आइसिस होरस को लेकर भाग कर बूटो (Buto) पहुँचती है। वहाँ होरस को नगर की कुमारी देवी जआजीत (Uazit) को सौप वह ओसिरिस की खोज में निकल जाती है। 'यह देवी सींपणी थी। इस कथा में होरस के पिता नहीं, या मारी-मारी फिरती है, वंदी हो जाती है, फिर वह होरस से विछुड़ भी जाती है, उसका पालन-पोषण सींपणी (देवी) करती है। यूनान में जियस का पिता कोनस तो स्वयं ही अपने पुत्र का शत्रु है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने बताया है कि उसका पुत्र ही उसे मारेगा। अतः जियस को जन्म लेते ही या तो कीट की एक गुफा में ले जाकर छिपाया गया, या वह गुफा में ही पैदा हुआ, और वहाँ गुप्त रूप से उसका पालन-पोषण डिक्टीअन देवियों ने और क्यूरेटीज ने किया। डायोनीसियस

६. ईजिप्शियन मिथ एण्ड लीजेण्ड : डानाल्ड ए० मेकेजी, पृ० १८-१९।

जब गर्म में छ महीने का था, उसकी माँ मेमेले (Semele) की मृत्यु हो गयी। सेमेले की मस्म से डायोनीसिअस को उसका पिता जियम उठा लाया। तीन महीने अपनी जाँघ को बाट कर उसमें रखा। पूरे नो महीने हो जाने पर जिअस ने उसे हमीं ज को सौंप दिया, उसने इनो और अयमस को सौंप दिया। उसकी विमाता हेरा उसके प्राणो की गाहक थी। उसे और भी कई दिव्य व्यक्तियों के पास पालन-पोपण के लिए रहना पडा। अपोलो की माँ लीटो को पुत्र के साय मारे मारे फिरना पटा है। बालक अपोलों ने माँ को पाशविक ट्रियोस के अत्याचारों में रक्षा करनी पडी है—जीटो को भी हेरा के भय से मारे-मारे फिरना पडा है और एक गुप्त स्थान पर अपोलों को जन्म देना पडा है।

भारत में तो वाल-देव के वणन वैदिन काल से ही मिल जाते हैं। इन्द्र के वालपन ना जो वृत्त उभर दिया गया है, वह भी ऐसे ही वाल-देवों के समनक्ष है। पैदा होते ही उसे माँ से पृथक् होना पड़ा है, तथा दूसरों के हायों ही उसका पालन-पोपण हुआ है, यह हम उभर देव ही चुके हैं। कुमार जो मूलत वाल-देव ही हैं, उनकी न्यित भी कुछ विचित्र है। उनमें मूलरूप में माता-पिता-हीनता ना तत्व विद्यमान है, क्योंनि विविध वृत्तो पर प्यान दिया जाय तो विदित होगा नि पार्वती ने उन्हें गभ में पार्यण नहीं निया। उन्हें अन्ति ने घारण निया, इस भय से अन्ति कुछ काल तक भागती-छिपती फिरी थी तो अगिरा ने घारण निया, त्व अग्ति ने । वह भी उस तेज नो घारण किये न रह सकी, गगा जो को दिया, गगाजी ने कुतिकाओ (पड्मात्वाओं) को दिया। उन्होंने उसरा पालन-पोपण निया। सर-भू भी कुमार का नाम है, उन्हें सरपत से उत्पन्न माना है। इस प्रमार जव माँ ही नहीं तो, पिता कहाँ ? पिता तो सदैव ही विकल्पत होता है। फिर भी यदि पितृत्व स्वीकार भी निया जाय तो मातृहीन तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे वालको की कथा में यही होता है कि वह कई स्थानो पर पलता है। यहाँ पहले तो गर्म ही कई स्थानो पर गरा है, फिर 'पड़सात्वाओं' का विरलेपण कर दें तो छ माताओं ने पालन किया।

उघर गणेश जी वाल देव के रूप में आते हैं, उनकी स्थिति बुमार में उलटी है। कुमार भी माता नहीं थी, गणेश के पिता नहीं। विना पिता के जन्म हुआ है—अर्थात् पिता नहीं। एक जगल में एकात गुफा में वह त्याज्य माता के साथ रहता है। यह सब कोक-कथा के अनुरूप है।

जैन वृत्तातो मे हनुमान-जन्म भी माँ की असहायावस्था मे हुआ है। उनकी माँ अजना

७ प्राचीन आरमीनियनो के आमुष्ठानिक गोतो मे देवी वालक के जन्म का यह वर्णन है—"आकाश प्रसव पोडा से पीडित था, पृष्वी भी पीडित थी। और वेजनी समृद्र प्रसव पीडा से पीडित था। रिताकत समृद्र-सरपत जिनव-वेदना प्रस्त था। पोली समृद्रो सरपत के नरकुल ने पुँजों निकाला। पोली समृद्री सरपत के नरकुल ने पुँजों निकाला। पोली समृद्री सरपत के नरकुल ने अगिन को लपटें निकालों। और उन अगिन-विवालों से एक छोटा वालक पैदा हुआ।"

कुमार के अग्नि गभ से और सरपत से जन्म लेने से यह वर्णन कितना साम्य रखता है। 'मायवानल कामकदला' के एक सस्करण मे राजपुरोहित को शिव रेत के सरपत-आधान से उरपन्न मायव नदी के किनारे प्राप्त हुआ है।

लोकतत्व: दर्शन तथा अध्ययन

को सास-ससुर ने चरित्र-दोप के सन्देह में निकाल दिया था। ऐसी असहायावस्था में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। जैन क्षेत्र के 'प्रद्युम्न चरित्र' में प्रद्युम्न जन्म के समय ही माँ-वाप से पृथक् कर दिया गया। उसे एक दैत्य पूर्व जन्म की शत्रुता के कारण उड़ा ले गया और एक पत्थर के नीचे दवा दिया। वहाँ से उसे विद्याधर कालभॅवर और उसकी पत्नी ले गये, और उसका पालन-पोषण किया। उसने वाल्यावस्था में ही अनेक अद्भुत पराक्रम दिखाये।

धर्मगाथा के क्षेत्र में ऐसे कितने ही वालकों का उल्लेख है जिन्हें असहायावस्था में दिखाया गया है। प्रह्लाद को भी धर्मगाथा में ऐसी असहायावस्था में दिखाया गया है जैसे उसके माता- पिता या अभिभावक है ही नहीं। स्वयं उसका पिता ही उसका शत्रु वन गया है। प्रह्लाद वालक को अनेक घातक कष्टों में से होकर निकलना पड़ा है। प्रह्लाद को पहाड़ से नदी में गिराया गया, जेल में भूखों मारा गया, आग में जलाया गया, उत्तप्त स्तम्भ से वाँधा गया, किंतु सब संकटों से वह बच गया।

इसी प्रकार भारत में अनेक लोक-कथाएँ हैं जिनमें वालवीर का जन्म असहायावस्था में होता है, या जन्म के उपरान्त ही वह असहायावस्था या अनाथावस्था में पड़ जाता है। यह असहायावस्था या अनाथावस्था वाला बालक या तो वाल्यकाल में ही चमत्कार दिखाता है, या बाद में आकर अत्यन्त प्रवल दिखायी पड़ता है। (१) उदयन-कथा में मृगावती को गरुड़ उड़ा ले गया। पिता-रहित स्थिति में उसका जन्म हुआ। साधुओं के आश्रम में पालन-पोषण हुआ। (२) शकुन्तला को अप्सरा उड़ा ले गयी। पित से वियुक्तावस्था में भरत का जन्म हुआ। यह भरत सिहों से खेलता था। (३) राजा नल के जन्म के समय उसकी माँ मंझा को राजा प्रमथ ने महल से निष्कासित कर दिया था। उसे चांडालों को सौप दिया कि इसे मार डालो। पर चांडालों ने दया कर उसे छोड़ दिया। वह जंगलों में भटकती फिरी, ऐसे ही वियावान में हींस के लता-गुल्म में नल उत्पन्न हुआ। नाल काटने के लिए और जन्म के गीत गाने के लिए देवी आयी थी। तव

८. प्रह्लाद की इस बाल-कथा को 'कुल्लेवों' की कथा से मिलाइए। फ़िनिश (फ़िनलेंड की) पुराकालीन 'कुल्लेवों' नामक वीर की गाथा 'कलेवल' में दी गयी है। उस्टेमो नामक एक वीर ने अपने भाई कलेवों के समस्त वर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया, केवल उसकी जवान पत्नी ही बच रही, वह गर्भवती थी। उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम कुल्लेवों रखा गया। यह बालक तीसरे दिन ही पालने से उतर पड़ा और जब केवल तीन महीने ही का था और केवल घुटने तक ऊँचा था, तभी अपने पिता के शत्रु से बदला लेने का विचार करने लगा। अण्टेमों को पता चला तो उसने उसे मरवा डालने के कई यत्न किये—पहले एक बोतल में बंद कर लहरों में फेंक दिया गया। दो रातें बीत जाने पर देखा तो वह बोतल से बाहर निकल आया था। और लहरों पर बैठा तांबे के दंड को लिये, उसके रेशमी डोरे को पानी में डाल कर मछली का शिकार कर रहा था। तब बहुत सी सूखी लकड़ी की भारी आग में डाल दिया गया, तीन दिन तक यह आग धघकती रही, तीसरे दिन भी वह उसमें जीवित था, बाल तक बाँका नहीं हुआ था। अब उसे पेड़ से बाँध दिया गया। यहाँ भी वह जीवित रहा—पेड़ पर बैठा चित्र बना रहा था।

धोरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

मथा और नल को एक सेठ साथ ले गया। उसके यहाँ दोनो का पालन-भोषण हुआ। बाल्याबस्था मे ही नल ने दानव को मार कर मोतिनी से विवाह किया था।

अब इन समस्त रूपों की नुळना से यह स्पप्ट विदित होना है कि इसमें चार तत्व हैं—
(१) पिरत्यन्तावस्या, (२) अजेयत्व, (३) द्वियोनत्व, (४) आदिअन्तैवय। इनसे कया के चार
रूप प्रस्तुत होते हैं—(१) वाल-चया, (२) चीर-कया, (३) काम-कथा, (४) धम-कथा या
मोक्ष-कथा। इन चारो तत्वों के योगायोग से भारत, यूनान तथा अन्य देशों की धर्म-गाथाएँ तथा
लोकगाथाएँ पत्लवित हुई हैं—धर्मगाथाओं मे यह वालच 'देवता' वन गया है, वाल-कथाओं मे
विलभण वालक। यह पाल-रूप वैयक्तिक मनोमूल का भी उत्तना ही परिणाम है जितना कि
सप्रशीत मनोमूल का। सप्रहीत मनोमूल मृष्टि आदि मूल वालक वा वाहन बना है। वैयक्तिक
मनोमूल का आधार 'प्रथम मानव' है। इस समस्त सारणी को यो समझा जा मकता है—

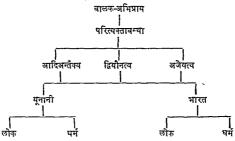

इस प्रकार इन लोकतत्वों के सूनों का विवरण और इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है।
(ज) तब इन तत्वों वा साहित्य उसकी ऊँची से ऊँची अभिव्यक्ति में खोजना अपेक्षित होगा, क्योंकि जिस प्रवार साहित्यवार जानवूस कर अलवार, रीति, वृत्ति, छन्द, रस आदि का उपयोग करता है और अपनी अनुभूति उमके द्वारा प्रकट करता है वैसे ही अनजान और जान में वह इन लोकतत्वों वा भी उपयोग जपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। इन अनुभूतियों के इस माध्यम वा किम कवि ने साहित्यक सौ दर्याभिवृद्धि के लिए किस प्रकार उपयोग किया है, यह जानना आज आवश्यक हो गया है, क्योंकि माहित्य-शास्त्र में जिन जड तत्वों के उपयोग से वाव्य-मृद्धि के अध्ययन वा उल्लेख हुआ है, उनवा जीवन को गहराइयों से उतना सवय नहीं। ऐमा ही अध्ययन धमं और अन्याजों का भी वरना होगा। उनके लोक-विकास से साहित्य को और मानवीय मम्म्यता को क्या मिला है, यह अनुसवान भी अपेक्षित होगा।

९७ वस्तुत मानव का समस्त प्रयत्न अपने म्बरूप की समग्र उपलिघ के लिए है। इस उपलिप की सफरता के लिए लोक्तात्विक अध्ययन आज अनिवार्य सा प्रतीत होता है।

### हजारी प्रसाद द्विवेदी

## संत साधना में सीमा और ग्रसीम

सन्तों और योगियों की दृष्टि में यह सारा व्यक्त जगत् सीमा और असीम की कीड़ा-भूमि है, शिव और शक्ति का लीला-निकेतन है और अगुण और सगुण का मिलन-क्षेत्र है। एक तत्व है जो अनन्त की ओर गतिशील है। दूसरा तत्व है जो उसे सीमा की ओर खीच रहा है, इसीलिए यह सारी सृष्टि रूपायित हो रही है। रूप क्या है ? अरूप गतिमय असीम को सीमा में उपलब्ध करने का परिणाम । गति असीम है, तालों में बॅघने पर वह सीमित हो जाती है और एक रूप ग्रहण करती है। सीमा और असीम के इस द्वंद्व को ही हम नृत्य के रूप में उपलब्ध करते है। स्वर अनन्त है, छन्द उसको सीमा में बाँधने का प्रयत्न है। छन्द, लय, ताल इत्यादि के बंधनों में वंधा हुआ स्वर ही काव्य और गान के रूप में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शब्द असीम है, अपार है। अर्थ के द्वारा उसे हम भाषा में बाँधने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ देखो, इस सीमा और असीम की केलि-लीला दिखाई दे रही है। मध्य-युग के संतों और भक्तों ने नाना भाव से इस तत्व को हृदयंगम किया है। किसी ने शिव-शक्ति के रूप में, किसी ने प्राण-अपान के रूप में, किसी ने चित्-अचित् के रूप में इस द्वंद्व को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। जीव, सीमा से बँघा हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु को नाम और रूप की सीमा में बाँध कर देखना चाहता है, यही उसके लिए सहज है और अरूप तत्व को या अध्यात्म-तत्व को इसी-सहज भाषा में कहने का प्रयत्न किया गया है। मनुष्य के इस श्रीर में यह ब्रह्माण्डव्यापी लीला चला करती है। इस ब्रह्माण्ड की इस विश्व-च्यापी लीला को ब्रह्म और माया, शिव और शक्ति, अलेख और लेख, राम और जानकी, कृष्ण और राधा की लीलाओं के रूप में ग्रहण किया गया है। जीव इन नाम-रूपों के माध्यम से अनाम और अरूप को स्मरण करता है और प्राप्त करता है। दूसरा रास्ता नहीं, यही सहज मार्ग है। इसी मार्ग से चलता हुआ साधक नाम और रूप के बंधन से छूट कर 'स्वयं-रूप' हो रहता है।

यह क्या कभी संभव है कि जिसे वह शिव, ब्रह्म या राम कहता है, जिसे वह अरूप और अनाम तत्व मानता है उसे नाम और रूप के माध्यमों को छोड़ कर अन्य किसी माध्यमों से ग्रहण कर सकें? शायद नहीं। परन्तु अरूप तत्व किसी-न-किसी दिन उसे दिख अवश्य जाता है। माता प्यार से जब अपने पुत्र को चूमती है तो विशुद्ध आनन्द की एक झलक मिल जाती है। प्रिया के नयनों में जब प्रिय को निश्शेष भाव से आत्म-समर्पण करने की लालसा दिख जाती है तो इस रूप को आश्रय कर के अगाध और अपार प्रेम-समुद्र की एक झाँकी मिल जाती है। विपत्ति में फॅसे हुए असहाय प्राणी की सहायता के लिए जब कोई अपने को धधकती हुई अग्नि में, विस्फूर्जित

हिन्दी-अनुशीलन

तरग-बारि-घारा मे या ऐसे ही कियी मकटापत्र स्थान में अनायाम फॅंक देने के उल्लास से चवल हो उठना है तो मगवान के निर्मल प्रेम रूप का परिचय प्राप्त होता है। प्रेम और स्नेह में दया, माया और त्याग-नप में, उस दिव्य ज्योति का माक्षात्कार हमें नित्य मिलना है। परन्तु रूप वो आश्रय करके यह जो अरूप का प्रत्यक्षीकरण है वह बडा ही क्षणिक होना है। हर उडान को घरती नीचे खीच लेनी है, हर गित को सीमा अपने में समेट लेती है। यदि हम कमल के ठोस आग्रार के विना मो उमकी प्रफुल्लता को हदयगम कर लेते तो उस अनन्त, अपार, रूप-हीन, मीमा-हीन, अनवच्छित्र (एक्स्ट्रेक्ट) प्रफुल्लता के माव्यम से अरुप तत्व को अनायास पा जाते---

हदै छाँडि बेहद गया, हुना निरतर वास। कँवल जु फूल्या फूल विन, को निरन्वै निज दास॥

इस दोहें में बनीरदास ने उसी अनाम, अरूप की ओर इिंग निया है। फूल के निना क्या प्रफुल्ला की क्सपना की जा मकती है? मोचने से दिमाग में चक्कर आने लगता है। सूय के ठोस बिंव में जो ज्योंनि है उसे क्या उस ठोस की कल्पना किये विना व्यान में लाया जा सकता है? बड़ों कठिन सायना है। जगत में हम इस अनन्त ज्योंति को, अनन्त प्रमें को, अनन्त प्रमुल्लवा को देख अवस्य लेते हैं, परन्तु अण-भर में वह विलीन हो जाती है। किस रूप में वह अरूप परम नत्व नहीं झलक जाता। प्रत्येक पिंड में वह मनुष्य को किमी-न-किमी रूप में दिख अवस्य जाता है। जिस क्षण दिनाई देता है वह क्षण मनुष्य जीवन का सब से सार्यक, सन्न से महत्वपूर्ण और सब से उत्तम क्षण होना है। खोजने वाला यदि कुछ अम्यास करेतो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। मपूर्ण रूप तो उसी ज्योंति से परिपूर्ण है। उम असीम को नित्य सीमा में देखा जा सकता है, देखने की दिग्ट होनी चाहिए—

दादू अलख अलाह ना, कुछ कैसा है नूर। वेहद वाको हद नहीं, रूप-रप सव पूर॥

मपूर्ण रूपों को परिपूर्ण कर के वह वर्नमान है और सब से ऊपर है। वेदों की भाषा में कहें तो वह सब को व्याप्त कर के भी सब से दश अगुल ऊपर रहता है। "स सर्वतस्पृत्वाऽत्यिति-तिष्ठहृशागुलम्"—सब को व्याप्त कर के सब से ऊपर। यह कहने की एक पद्धति-मात्र है। इसवा भाव वही है जो कबीर ने वहना चाहा था। यह रूप के छोटे से अग्र में झलक जाने वाली अनन्त सत्ता वो अभिव्यक्त करने की एक शैली है।

प्रतिक्षण, प्रतिवस्तु मे, प्रिन िक्या मे उसे देखा जा सकता है। अभागे-से-अभागे मनुष्य के जीवन मे कोई-म-कोई क्षण ऐसा बाता है जिममे वह उम दिव्य ज्योति की झलक पा जाता है, प्रेम-स्निष्य आवरण मे उम महिमा को झलक मिल जाती है, कृतजता के आंसू मे वह अपार पारावार उमड आता है और प्रकृत्ल प्राणो मे वह आनन्द का महासमुद्र हिलोरें लेते हुए देख लिया जा मकता है। परन्तु मनुष्य उसे हमेदाा के लिए बांच मही पाता। सव वधनो मे विराजते रहने पर भी वह निर्वेच है, विराट है, अहम है। ब्यो नहीं उसे चिरकाल तम बांधा जा सकता है? ववीरदास ने वडे दु स से वहा था कि हाय, हाय, सीमा से अभिलक्षिता प्रिया जिस प्रेमिक के लिए नित्य व्याकुत्र हो पर सोजती फिरनी थी, वहीं मौदर्य और प्रेम का आग्रयस्यल आनन्द-

मनोहर प्रिय उसे दिख गया। हाय री अभागिन, तू उसके चरणों में कैसे लिपट जाएगी, तेरे कपड़े तो गंदे है और उस प्रिय का रूप निर्मल और पिवत्र है। एक क्षण की हिचक और अनन्त काल का वियोग!—

जा कारणि मैं ढूँढ़ता, सनमुख मिलिया आइ। धन मैली पिव ऊजला, लागि न सकी पांइ॥

यह जो ऊपरी आवरण की गंदगी है, भीतर चित्त में जमी हुई मैल की किट्ट है, वही इस मिलन में बाधक है। साधना के द्वारा इसी मैल को दूर किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा चित्त की इसी गंदगी को साफ़ किया जाता है, क्योंकि जिस समय वह दिखाई दे जाय और उसके चरणों की पगध्विन सुनाई दे जाय उस समय हिचक न हो। हिचक मानसिक और शारीरिक गंदगी के कारण होती है। उसीको दूर करने के लिए नाना भाव के साधनों का अभ्यास किया जाता है। साधना का मतलब यह नहीं है कि जो परम प्रेयान् तत्व है उसे कही बाहर से ढूँढ़ लाया जाय। परम प्रेयान् तत्व तो भीतर भी है और बाहर भी। बाहर कल्पना करो तो वह निरन्तर भीतर आने का प्रयास करता दिखेगा और भीतर कल्पना करो तो वह निरन्तर बाहर प्रकाशित होता दिखाई देगा। कबीरदास ने कहा है—

मोंको कहाँ ढूँढ़ै बन्दे, मैं तो तेरे पास में। ना मै देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलास में। ना तौ कौनो किया-कर्म में, नहीं जोग बैराग में। खोजी होइ तौ तुरतै मिलिहौं, पल भर की तालास में।

कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में।।---कबीर, पृ० २३०। नाथ साधकों ने अपनी विशिष्ट भाषा में इसी तत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है कि यह जो सीमा और असीम का द्वंद्व है वहीं सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जिस दिन इस अरूप और रूप का परिचय हो जाएगा, जिस दिन इनका द्वंद्व मिट जाएगा, दोनों समरस हो जाएँगे, वही परम चरितार्थता का दिन है। सच तो यह है कि भाषा-गत विभिन्नता और जटिल रूपकों की कल्पना के अन्तराल में वह एक तत्व मध्ययुग के सभी भक्तों में दिखाई दे रहा है। इसी तत्व को उपलब्ध करने का साधन है समरसीकरण। नाथ-साधकों ने और शाक्त-साधकों ने जो बात कही है उसकी भाषा और साधना-प्रणाली में भेद है, फिर भी मूल तत्व वही है। अरूप और रूप, अर्थात् शक्ति और शिव, जिस दिन समरस होकर एकमेक हो जाएँगे उस दिन् यह सारा प्रतीयमान सृष्टि-चक्र अपने आप निश्शेष हो जाएगा। शक्ति कुंडलिनी रूप से देह में स्थित है और शिव भी सहस्रार रूप में इसी पिड में स्थित है। नाथ साधको ने कहा है कि कुण्डली जन्म-जन्मान्तरों के मल के भार से दबी हुई है। यह वही भाव है जिसे कबीरदास ने 'धण मैली' कह कर प्रकट करना चाहा है। नाथ और शाक्त साधकों का विश्वास है कि यदि मनुष्य गुरूपदिष्ट मार्ग में स्थित रह कर उसकी वताई विधियों से निष्ठापूर्वक आचरित घ्यान और घारणा के बल से वायु को संयमित करे और नाड़ियों को शोध कर पवित्र करे, तो फिर परम पवित्र सुषुम्ना मार्ग खुल जाय जिसके व्रह्म-रंध्र को ढँक कर परमेश्वरी कुण्डलिनी सोयी हुई हैं। वस्तुतः यह सृष्टि ही कुण्डली है। वह दो

प्रकार की हैं ' स्थूल और सूक्ष्म । कहा गया है कि साधारणत स्थूलल्पा कुण्डलिनी को ही लोग जान पाते हैं । अज्ञान के बोझ से दवे रहने के कारण उसके सूक्ष्म रूप को नहीं जाने पाते । सिद्धियाँ स्थूल कुडिलिनी के ज्ञान से भी मिल जाती है, परन्तु सर्वोत्तम ज्ञानर पिणी परासिवत, जो साक्षात् महेस्वरी शक्ति है, उसको पहचाने विना परम-पद नहीं मिलता । शक्ति जब उद्बुद्ध हो कर शिव के साथ समरम हो जाती है—इसी को 'पिड-ब्रह्माण्डैक्य' भी कहते हैं—तो योगियो को परम-काम्य कैवल्य अवस्था वाली 'सहज समाधि' प्राप्त होती है जिससे वढकर आनन्द और नहीं है। यह मव गुरु की कृपा से होता है, वैद-पाठ से नहीं, ज्ञान से भी नहीं, वैराग्य से भी नहीं।

जो इस सहज समाधि रूप परम विश्राम को पाना चाहे वह अच्छे गुर के चरणकमलो की मेवा करे। उनको कृपा होने से न परमपद ही दूर रहेगा और न शिव-शक्ति-सामरस्य ही---

अनुबुमूपति यो निजविश्रम स गुरुपादसरोरुहमाश्रयेत्। तदनुससरणात् परम पद समरसोनरण च न दूरत ॥—सि० सि० स० ५५८। यही सहज समाधि है। क्वीरदाम ने इमी को प्रकट करने के लिए कहा है कि—

माघो सहज ममाधि भली।

मुह प्रताप जा दिन तें उपजी दिन दिन अधिक चली ॥
जाँह जाँह डोलों सोइ परिकरमा जो कुछ करों सो सेवा।
जब सोवों तब करों दण्डवत पूर्जों और न देवा॥
कहीं सो नाम सुनी सो सुमिरत खाँविपयों सो पूजा।
पिरह उजाड एक सम लेखों भाव न राखों दूजा॥
आँव न मृदों कान न रूंधों तिनक कष्ट नहीं धारी।
खुले नैन पहिचानों होंस हेंसि सुदर रूप निहारों॥
समद निरतर से मन लागा मिलन बामना त्यागी।
कठतवंठत कवहुँ न छूट ऐसी तारी लागी॥
कह ववीर यह उनमिन रहनी सो परगट किर गाई।
दुखसुख से कोई परे परमपद तेहि पद रहा समाई॥

योगमार्गी साधकों ने विवेक और वैराग्य पर अधिक वल दिया है। विवेक से सत् और असत् का ठीक-ठोक स्वरूप समझ मे आता है, वैराग्य से असत् का त्याग होता है। किन्तु केवल वैराग्य सान पर्याप्त नहीं है। अन्तरतर् मे बैठे हुए परम देवता के साथ जब तक प्रोति-सम्बन्ध का माव उदित नहीं होता, तब तक सिह्दार बन्द ही ग्हेगा और उस महाप्रेमिक का भवत के हृदय के अन्त पुर मे प्रवेश करना बावश्यक है—

सुरति समाणी निरति मे, निरति रही निरघार। सुरति निरति परचा भया, तव खुळि गया स्थभ दुवार॥

सतो के साहित्य में इस प्रकार को उक्तियाँ बहुत मिलेंगों जिन्हें मूल तत्व के समझे बिना अटपटी, बेतुको और निरयक मान लिया जा सकता है। अस्तु।

योग-प्रियत साधनाओं का जो रूप है वह नाना भाव से एक ही विषय की ओर सकेत

करता है। मनुष्य के प्राण (अर्थात् वायु), वाक्, मन और वृद्धि वृहिर्मुख हैं, उन्हें अन्तर्मुख करके साम्यावस्था में ले आना ही योग है। संसार भर के जीव इस वहिर्मुखी प्रवृत्ति में उलझे हुए है। उस बहिर्म् खी प्रवृत्ति से उन्हें बचना है तो घारा को उलटना होगा। जो वहिर्मुख है वह अन्तर्मुख होने पर ही धन्य हो जाता है। सारा भ्रमजाल और कर्म-कोलाहल इस वहिर्मुखी वृत्ति का परिणाम है। यही समस्त दुःख और क्लेश का हेतु है। इससे निरत हो कर अन्तर्मुख होने की प्रकृति का नाम ही निरित है। अन्तर्मुखी वृत्ति निरित है और भीतर गैठने का और मन और पवन को समरस करने का नाम समाधि है। योगी यही आकर रुक जाता है। शुद्ध चैतन्य अपने को 'केवल' चैतन्य के रूप में उपलब्ध कर ले तो उसे 'केवल' प्राप्त हो जाता है। परन्तु क्या सारी साधना का आडंबर इतने के लिए ही है ? क्या चित् का यह अहेतुक औत्सुक्य जो मनुष्य को इतना कुछ करने के लिए यत्नशील बनाता है सिर्फ़ इसीलिए है कि समझ लिया जाय कि वह कुछ नहीं था ? यह अकारण, अहेतुक उल्लास किसी और गहरी वात की ओर इंगित नहीं करता ? कब तक टिकेगी यह निराधार निरर्थक समाधि? जन्म-मरण का यह चक्र, कर्म और भ्रम का यह जंजाल क्या इतना हो कमजोर है कि सिर्फ़ केवल चिन्मात्र की उपलब्धि के बाद निरस्त-तेज हो जाएगा ? सन्त साधक कहता है कि यही रुकना खतरे से खाली नहीं। और गहराई में कोई प्रेमी है, उसे पहचानना आवश्यक है, उसे जब तक नहीं पहचाना जाता तब तक योग अधूरा है। 'उनमिन' को तारी टूटते ही फिर संसार का बन्धन नीचे को ओर खीचता है। 'सुरित' मूल रूप में स्मरण या स्मृति हीं है, पर स्मृति किसकी ? अन्तरतर में बैंठे हुए किसी परम प्रियतम की ? विरले ही योगी उसे पहचान पाते है। अगर निर्भय-निक्शंक भाव से उस आयासलभ्य और साधतागम्य परम प्रान्तव्य को पाता है तो सुरित को प्रेमरूपा बनाना होगा। अगर उस प्रिय को सुरित (स्मृति) से सुरित (सु-रित-ेपरमाप्रीति) नही प्राप्त होती तो जन्म और मरण का भय बना रहेगा। निरति निराधार है, सुरति साधार है। निरति और सुरति का, या प्राण-मन को अन्तर्मुख करने का एक विशिष्ट लक्ष्य है। यह लक्ष्य है प्रिय-समागम। योग-साधना केवल पाँच इन्द्रियों, मन और प्राण के बहिर्मुख की रोक है। सही लक्ष्य है प्रिय-समागम। उस प्रिय को पुकार का हो फल है कि मनुष्य साधना-मार्ग की ओर अग्रसर होता है--

कर्म औ मर्म संसार सब बस्तु है, पीव की परख कोइ संत जानै।
सुरत और निरत मन पवन को पकिर के, गंग औ जमुन के घाट आनै।
पांच को नाथ किर साथ सोऽहं लिया, अधर दिरयाव का सुक्ख मानै।
कहै कबोर सोइ संत निर्भय घरा, जन्म औ मर्न का भर्म मानै।
सुरति-साधना स्थायी सिद्धि—प्रोति—प्रदान करती है।

लेकिन बात यही समान्त नहीं हो जाती। योग-साधना हमें शब्द और अर्थ को गहराई में ले जाती है। यह समूचा चराचर जगत् अर्थ है, पदार्थ है। उसके मूल में शब्द है। ठीक है, पर अर्थ क्या केवल अर्थ है? वह अपने आप में क्या कोई भाषा नहीं है? यह जो प्रातःकाल सूर्य की रिमयाँ सोना बरसा देती है, चंद्रिकरणे शाम तक रजतधारा में धरित्री को स्नान करा देती है, ये क्या केवल अर्थ है? ये क्या कुछ कह नहीं जाती? किसके लिए यह आयोजन है? इतना रंग, इतना

ं हिंदी-अनुशीलन

राग, इतना छन्द, इतनी व्याकुलता जो जगत् मे प्रतिक्षण उद्मानित हो रही है वह क्या निर्यंक अर्थ मात्र है ? बीज जय अनुर-रूप में फटता है तो क्या चराचर में व्याप्त उल्लास की बेदना के साथ ताल नहीं मिलाता रहता ? रात को आममान में जो इतनी लाल्टेनें निकल पड़ती हैं, वे क्या निर्यंक हैं ? किमी को सोजने को व्याकुल बेदना क्या उनमें नहीं मुनाई पटनी ? विव जो भाषा सुना करता है वह उथा वेचल पागल मन ना विकल्पमात्र है ? जो लोग अपने को विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान के अधिकारों घोषित करते हैं वे क्या सव ना ठीक-टीक मतलब समझा सकते हैं ? कैने वताएगा कि रम्य वस्तुओं के वीक्षण से, मधुर शब्दों के प्रवण में चित्त में पर्युत्मुकी भाव क्यो आजता है ? मनुष्य ना हदय साक्षी है कि ये पदाय भी भाषा हैं, इनना भी कुछ अर्थ है। जगत जो इतना रागमय है, छन्दोमय, वर्णमय है, व्विनमय है वह ख्ययं है ? नहीं। 'व्ययं' अर्थात् अय-शून्य, निर्यंक। इम दृश्यमान चराचर वा मी अर्थ है, इस मोसमान तरन-माम्य का भी मतलज है। योगी नहीं बताता कि अन्तरत्तर से जो छन्द ने प्रति, राग के प्रति, राग के प्रति, इतना व्याकुल कपन उठा करता है वह परागितत की किम विलास-जीला को अभिव्यवित है। गहराई में कही कुछ पूर गया है, हटयोग और नादयोग उसे नहीं जता पाते। कहीं-नवहीं अनुराग-रोग का भी व्याकु उक्पन और आरमिनवेदन मानव हदय के अन्तरत्तर में विलसित हो रहा है।

सन्त-सायक मानता है कि ऊपर जिसकी चर्चा की गयी है उस सहज समायि को प्राप्त वरने के लिए अनेक माग हो सकते हैं। कुछ मार्गो की जानकारी हमे प्राप्त हैं, परन्तु और भी सहस्रो मार्ग हैं। यदि इस मूळ-तत्व को घ्यान मे रखा जाय, तो विसी मार्ग के समझने मे वहुत कठिनाई नही होगी। जब दिनो माग दा अनुयायी दिसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषयों की सीमा में वेंबी हुई किमी भी प्रक्रिया, मत्र, नाम, मृति, घ्यान आदि को अपने आप मे ही चरम लक्ष्य मान छे तो समझना चाहिए कि वह गणत रास्ते जा रहा है। मूल वस्तु है हृदयस्थित इच्छा, ज्ञान और किया के रूप में निरतर व्यक्त होते रहने वाले परम प्रयान के वास्तविक, असीम, अनन्त रूप को जगत् में अभिच्यक्त होने वाली अनन्त वासनाओ, विद्याओं और कर्मों के साथ एक रूप कर ने देखने की योग्यता प्राप्त करना । वानी सब माधन हैं । साघ्य यही है । जिस कारण से भी यह स्थिति प्राप्त हो सके वही स्वागत योग्य है। गुरु की कृपा से चित्त मे उस परम प्रेयान् को पाने की व्याकुलता जग सकती है परन्तु अनाडी गुरु साधन को ही माध्य बता कर माग रुद्ध कर सकता है। इमिलिए महज माग तो यह है कि जब कभी सयोग से या भाग्य से किसी रूप में वह अरूप सौंदर्य झलक जाय, उसी क्षण उसे ही अपना गुरु मान लिया जाय। मानव-गुरु इस वास्तविक गुरु को प्राप्त कराने मे महायक हो मकता है। गुरु रूप मे वह जब आता है तो क्षणिक दर्शन के वाद मो चित्त मे अद्भुत व्याकुलता उत्पन्न वर देता है। जिस दिन यह व्याकुलता आ जाय, जिस दिन एक क्षण का वियोग भी असहा हो जाय उसी दिन की सच्चा प्रेमोदय का काल समझना चाहिए। साधारण व्यक्तियो ने सच्चे प्रेम मे भी यह क्षण-दर्शन-जन्य व्याकुलता और उसकी तडप दिखाई दे जाती है। फिर वह व्यक्ति तो घ य है जो इस तत्व मे रमा हुआ है कि उसे साहचये ही अधिक और वियोग ही कम मिलता है। वालिदास ने अपने प्रसिद्ध 'विकमोर्वशीय' नाटक मे उर्वेशी को देख कर पुरुरवा के चित्त में उत्पन्न हुई व्याकुलता से इस तत्व की ओर इगित किया है।

पुरूरवा उर्वशी से कहता है कि 'हे सुन्देरि, दैवयोग से एक क्षण के लिए भी तुम जिस मनुष्य के अबन्ध्य नयनों के सामने उपस्थित हो जाती हो वही तुम्हारे लिए व्याकुल हो जाता है। फिर जो सिखयाँ निरन्तर साथ रहने के कारण ही स्नेहाई है उनकी तो बात ही क्या है'—

यदृच्छया त्वं सकृदप्यबन्ध्ययोः, पथि स्थिता सुन्दिर यस्य नेत्रयोः। त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्, सखीजनस्ते किमुनार्द्रसौहृदः॥

इसी प्रकार की व्याकुलता जिस दिन पिंड-स्थित शोभा या प्रीति को देख कर ब्रह्माण्डस्थित शोभा और प्रीति के लिए उत्पन्न हो जाय वही दिन धन्य होता है। इस विरह के बिना मनुष्य का जीवन निष्फल है। उसका होना भी क्या, न होना भी क्या ? जिस हृदय में यह प्रेम की व्याकुलता नहीं है वह है भी तो क्या, नहीं भी है तो क्या ? वह इमशान है। कबीर ने कहा है कि—

> बिरहा बुरहा जिन कही, बिरहा है सुलतान। जिस घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान॥

सच्चा गुरु इसी व्याकुलता को जगा देता है। इस प्रकार सांसारिक दृष्टि से जो व्यक्ति सुखी था, वह देखते-देखते असुखी और व्याकुल हो जाता है। यह सत्गुरु की कृपा है, या कसकर मारा हुआ बाण। इस शब्द की चोट से गुरु जब मारता है तो उसका बाण हृदय को आरपार कर के बेध देता है। यही व्याकुलता साधना का वास्तिवक आरंभ है। जिसे गुरु का बाण लग जाता है वह व्यवहार की दुनिया से समाप्त ही हो जाता है। बड़ी जबरदस्त चोट होती है यह—

सतगुरु मार्या बाण भरि, धरि करि सूधी मूठि, अंगि उघाड़ लागिया, गई दुआ सूँ फूटि। मार्या है जे मरैगा, बिन सर थोथी भालि, पड्या पुकार बृक्ष तरि, आजि मेरै के काल्हि।।

इसी व्याकुलता से मनुष्य का जीवन चिरतार्थ होता है। सहज साधना इसी व्याकुलता को जगा देने से स्वयं अग्रसर होने लगती है। नाम के साथ नामी जुड़ा हुआ है, व्याकुल भाव से उच्चिरत नाम नामी को खीच लाता है। 'मंत्र' क्या है? शब्द द्वारा अभिव्यक्त अर्थ के साथ मानस योग। मंत्रशास्त्र में बताया गया है कि जब तक अभीष्ट अर्थ के साथ मानस संयोग नहीं होता तब तक मंत्र से सिद्धि नहीं मिलती। इसे ही 'मंत्र-चैतन्य' कहते है। मंत्र के साथ चेतन-संबंध ही मंत्र-चैतन्य है। सन्त 'नाम' और 'सुमिरन' के द्वारा इसी चैतन्य को उद्बुद्ध करता है।

'मन्त्र-चैतन्य' के इस सिद्धान्त को यदि हम ठीक पकड़ छें तो बहुत-सी और बातें आसान हो जाएँगी। मन्त्र-साधना करने वाले अनेक प्रकार के यन्त्रों की भी साधना करते है। अनेक प्रकार को टेढ़ी-सीधी लकीरों के यन्त्र को देखकर आधुनिक शिक्षित व्यक्ति हैरान हो कर सोचता है कि यह कैसा ऊलजलूल प्रयास है। क्या कही इन ज्यामितिक आकृतियों की कोई आध्यात्मिक व्याख्या हो सकती है? क्या इन जंतरों का तावीज पहनने से कोई सिद्धि मिलती है? मगर जैसे 'छू मन्तर' वाले अधकचरे ओझों ने मन्त्रतत्व को समझने मे बाधा खड़ी की है उसी प्रकार यंत्रों को भी अविश्वसनीय बना देने में सहायता की है। 'यंत्र' शब्द का अर्थ है संयमित या केन्द्रित करना। यह भी मंत्र के समान समझ में आने योग्य बात है।

यन्त्र-मन्त्र की सावना करने वालो के मूल विश्वास को स्मरण कीजिए। किसी दान्द के अथ वा यदि घ्यान किया जाय, उसके माथ 'चैतन्य' वा सपूर्ण योग साथ लिया जाय तो वह अथ प्रकट हो जाता है। दारीर के मित्र-भिन्न स्थान शक्ति के केन्द्र है। अभिलिपत सिद्धि के लिए अभिलिपत शक्ति पर 'घ्यान केन्द्रित करना होता है। घ्यान के हारा अभीष्ट देवता को उत्पादित देवता के रम् में काम केन्द्रित करना होता है। घ्यान के हारा अभीष्ट देवता को उत्पादित देवता के उर्धुद्ध करना है लिए उत्पन्न किया जा सकता है। अब, शरीर के जिस केन्द्र में स्थित शक्ति को उर्धुद्ध करना है उपना ठोक-ठोक परिज्ञान हो तो घ्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलती है। 'यत' मूल रम में विभिन्न शिक्त-केन्द्रों के मान-चित्र के समान हैं जो साधक को अभीष्ट शक्ति के उर्धुद्ध करने की साधना में सहायक हैं। 'यत' वहने का मतलब हो है मन को मयत कर के केन्द्रित करने वा पयाम। इस प्रकार की केन्द्रित चेतना मत-सिद्धि में सहायक हो, यह विल्कुल समय में आने वालो वान है। परन्तु जो लोग इस तत्ववाद को समझे विना केवल भाजपत्र पर वनी लक्ती को ही मत-पुछ मान लेते हैं, वे विस्मिल्ला ही गलत वोल देते हैं। उनकी ओर घ्यान देंग तो मूल तत्ववाद छूट जाएगा। वस्तुत यत्र मी मन्त्र-चैतन्य का सहायक हो वर्र ही कृतकाय हो सकता है। यत और मत्र एक ही चैतन्य जागरण के माधक हैं। 'तत्र' वर्षा अप है विस्तार। जब शिवत एक स्थान पर उद्युद्ध हो जाय तो उसे सपूर्ण देह के विभिन्न के हो म ममारित करते को प्रक्रिया हो तत्र है।

स्पष्ट है कि यह चैतन्य-मयोग, उसका केन्द्रोकरण और फिर उसे सपूर्ण देह में व्याप्त वरना हो मूल बात है। सन्त-माघकों ने इस मूल तत्व को पकड़ लिया है। यही वह 'हरि-मागर' है जिसे न भूलने का उपदेश क्वीरदास नाना भाव से दे गये हैं। छोटी-छोटी सिद्धियाँ 'छीलर' हैं—क्षुद्र जलागय। जिसे समुद्र मिल गया है उसके लिए छिछले ताल-सलैयो का क्या मूल्य है ?

मन्द्र-चैतन्य को सन्द्र-साधकों न 'मुमिरन' कहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि वे छोटी-मोटी सिद्धियों को भगवान की अझगत महिमा मानते ही नहीं। कैसे अस्वीकार किया जा मकता है कि भगवान को ये विभ्तियाँ हैं हो नहीं। पर उन्हीं को सब गुरु मान लेना वैसा ही है जैमा प्यास बुझाने के लिए ओस पर निर्मर करना। ओस भी जल का ही रूप है, ठीक है, पर प्यास उसमें नहीं यूझती—

जिहि हिर जैसा जाणियाँ, तिनकूँ तैसा लाभ। ओसाँ प्यास न भाजई, जब लिग घसै न आभ।।

मच्चे प्रेम में सच्ची व्याकुलता इत्तन होती है। जिमे सच्ची व्याकुलता प्राप्त है वह विधि-निपेधों के बधन में नहीं वेंधा रहता। लोब-लाज और शास्त्र के प्रति निष्ठा भी उसे अपने मार्ग स विचलित नहीं वर सबनी। सहज साधव के लिए यह प्रेम ही वडी चीज है। विसी प्रवार का ऊपरी दिलावा, मानसिल मवोच, प्रयत्न में क्षित्रक और उपलिध में हिचक, इस सच्चे प्रेमिक को परिपूर्ण आत्मसमपण ने मांग से विचलित नहीं कर सवता। वह सती ही क्या जो लाज से चिता पर मंच बढ सवे—

> विरिहिणि थी तो क्यो रही, जली न पिव के नालि। रहु रहु सुगुध गहेलडी, प्रेम न लाजू मारि॥

जिसके चित्त में प्रेमोदय-जन्य व्याकुलता आ जाती है उसका होना सार्थक हो जाता है। मनुष्य का होना, उसकी सत्ता, यही तो भाव है—भाव, अर्थात् होना। भावों के आधार पर ही मनुष्य जीता है। भाव की चरितार्थता, जैसा पहले ही बताया गया है—किसी के लिए होने में है। जो होना केवल होने के लिए है, केवल सत्ता मात्र है, जो दलित द्राक्षा की तरह से निचोड़ कर अपने आपको किसी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देने के लिए व्याकुल नहीं है उसका होना व्यर्थ ही है। उससे तो न होना अच्छा—

कै बिरहिनि कूँ मीच दे, कै आपा दिखराइ। आठ पहर का दाझणाँ, मोपै सह्या न जाइ॥

सगुण मार्गी वैष्णव साधको ने इस प्रेम-साधना को एक दूसरा ही रूप दिया है। मूल-तत्व यहाँ भी वही है—भगवान् की लीला। भगवान् केवल सत्तामय या केवल चिन्मय नही है, चिन्मय रूप उसका एक अंग है; इसी चिन्मय रूप को ब्रह्म कहते है। इसके अतिरिक्त भगवान् का एक और रूप है जो उसका ऐश्वर्यमय रूप है। इस ऐश्वर्यमय रूप को तत्ववेत्ता लोग परमात्मा कहते है, परन्तु भगवान् का जो पूर्ण रूप है वह प्रेममय है। अवतार का सिद्धान्त असीम को सीमा में उपलब्ध करने का एक सुलभ मार्ग है। सन्तो के साहित्य मे अनेक रूप मे यह लीला व्यक्त हुई है।

इस प्रकार सन्तों ने सीमा और असीम के मिलन-व्यापार को अत्यन्त मार्मिक प्रेम-साधना का रूप दिया है।

#### विजयेन्द्र स्नातक

#### माधुर्य भक्ति की पृष्ठभूमि

मध्ययुग को सास्वृतिक दृष्टि से ह्रास का युग स्वीकार व रने पर भी भिक्तसाधना और साहित्य की दृष्टि से वह उत्कर्ष और अम्युदय का युग माना जाता है। इस युग मे देश के प्राय सभी भागों में बडे-बड़े तत्वज्ञानी, दार्शनिक, मननशील गभीर विचारक, उच्च कोटि के सायक और वीतराग भगवद्भक्त पैदा हुए। विद्वान् पडितो और शास्त्रवेत्ताओं से लेकर निरक्षर सायु-सन्तो तक ने भगवदभित के सम्बन्ध मे अपने शास्त्रसम्मत अथवा स्वानुभृति-निर्भर स्वत त्र विचार व्यक्त किये। योग, तन्त्र, साधना, कमनाड आदि के साथ सगुणोपासना के लिए पूजन, अर्चन, प्रपत्ति और दैन्य, कार्पण्य आदि का मार्ग ग्रहण किया गया। सगुणीपासना से पूर्व वैदिक, तान्त्रिक, श्रीत और मिश्र चार प्रकार की उपासना-पद्धतियाँ प्रचलित थी, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। वृद्धहारीत स्मृति मे श्रौत, स्मार्त और आगम तीन प्रकार की उपासना-पद्धतियो का उल्लेख है। इन विविध उपासनाओं के भीतर से हो सग्णोपासना का प्रादुर्भाव हुआ। किसी वाह्य प्रभाव से सगुण या समूर्त को स्वीकार नहीं किया गया। आराधना की प्रक्रिया या प्रकार पर सहिताओं में विन्तार में विचार किया गया है। अत्रिसहिता के अनुसार आराधना की दो प्रक्रियाएँ है अमृत और समृतं। अग्नि मे आहृति के माध्यम से उपामना अमृतं आराधना है। यह ब्राह्मण-काल के यज्ञ-हवन का ही रूप है। प्रतिमा-पूजन समूर्त आराधना कही जाती है जो यज्ञकाल के बाद प्रचलित हुई। क्दाचित् अमुर्त आराघना को याज्ञिक रूप मे स्वीकार करने के कारण ही यंज्ञी में मूर्तिपूजा का सम्बन्य जोडा जाता है। प्रतिमा-पूजन का प्रारम्भ कब से हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे द्राविडी पद्धति सिद्ध किया है और कुछ विद्वान इसे भागवत सम्प्रदायों की ही देन ठहराते हैं। जैन और वौद्धों में भी प्रतिमा-पूजन बहुत प्रारम्भ से चला आ रहा है। अत यह निर्णय करना कठिन है कि समूर्त आराधना का आलम्बन प्रतिमा-पूजन क्सि युग मे प्रारम्भ हुआ।

वैष्णव भिनत में स्वीष्टत मायुर्य भाव के मूल बीज वैदिक भिनत या ब्राह्मणंकालीन यज-यागादि में खोजना कदाचित् द्राविट प्राणायाम समझा जायगा अत हम उन्ही मूल स्रोतो का अवगाहन करना समीचीन समझते हैं जिनमें मायुर्य भिन्त के तत्व स्पष्ट रूप से लिखत होते हैं। भागवत सम्प्रदाय के नाम से पाचरान मत के उपासको का ग्रहण होता रहा है। 'पाचरान' ग्रथ के लेखक चित्रशिराडी आदि मात ऋषियों को माना जाता है। यह निर्णय करना तो कठिन है कि पाचरान-सहिताओं की रचना किसने की, किस बाल में की, और कितनी सहिताएँ पाचरान के अन्तर्गत हैं किन्तु सामान्यत इनका रचनावाल 'महाभारत' से पहले का माना जाता है। कुछ

संहिताएँ बाद में भी रची गयी और पांचरात्र के भीतर ही उनका परिगणन होता रहा। इन संहिताओं में भित्त का वर्णन-विवेचन जिस रूप में हुआ है, यदि उसको माधुर्य भित्त की पृष्ठभूमि में रख कर अनुशीलन किया जाय तो वड़े विस्मयकारी तथ्य सामने आते है। पांचरात्र-संहिताओं में चार विषयों का वर्णन माना जाता है जिसे ज्ञानपाद, योगपाद, कियापाद और चर्यापाद के नाम से व्यवहृत करते है। ज्ञानपाद में ब्रह्म, जीव और जगत् सम्बन्धी दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण आता है, योगपाद में यौगिक कियाओं का वर्णन है, कियापाद में मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण की विधि, मूर्ति-स्थापन, पूजन आदि का समावेश रहता है, और चर्यापाद में नित्य नैमित्तिक कर्म, पूजन-विधान, वर्णाश्रम धर्म, पर्व आदि का वर्णन रहता है। किन्तु कियापाद और चर्यापाद ही संहिताओं का मुख्य विषय वन गया था जो परवर्ती सगुणोपासना में वड़े समारोह के साथ गृहीत हुआ। वल्लभ-सम्प्रदाय और राधावल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-पूजा-पद्धित में 'चर्या' का वाहुल्य देख कर कुछ विद्वानों को उसके ऊपर मुगलकालीन विलास-वैभव के प्रभाव का श्रम हुआ था; यथार्थ में पांचरात्र-संहिताओं के चर्या भाग में इन विधियों का प्रचुरता के साथ वर्णन हुआ था, वही परवर्ती काल में विस्तार को प्राप्त हुआ।

'जयाख्य संहिता' में समूर्ताचंन का विस्तार करते हुए उसके दो भेद किये गये है: एक समाधि-उपाय और दूसरा मंत्र-उपाय। मंत्रोपाय को समाधि-उपाय से श्रेष्ठतर कहा गया है। मंत्र को विष्णु की साक्षात् शक्ति माना गया है। मन्त्र-शक्ति का सर्वप्रथम प्रकाश नाद रूप होता है जिसे केवल महायोगी ही अनुभव करता है। नाद के बाद बिन्दु आता है। नाद और बिन्दु, नाम और रूप की अभिव्यंजना करने वाले है। इनको निर्गुणोपासना में बहुत उच्च स्थान मिला, किन्तु नाद को मन्त्र रूप'में सगुणोपासक भी मानते रहे। 'अहिर्बु क्य संहिता' मे शरणागित के छः प्रकारों का वर्णन किया गया है—

आनुक्ल्यस्य संकल्पः प्रातिक्ल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा। आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः॥

यह षड्विध शरणागित माधुर्यभिक्त के पूर्व की स्थितियों में प्रपत्ति या-पुष्टि का परिचय देने वाली है। इस संहिता में प्रभु की शक्ति को उससे अभिन्न स्वीकार किया गया है। इस शक्ति को लक्ष्मी, श्री, कमला, रित, शिवा, नारायणी, विष्णु-शक्ति आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है।

पांचरात्र-संहिता के अन्तर्गत 'ज्ञानामृतसार' नामक संहिता है। इसका रचनाकाल संदिग्ध है। विषयवस्तु को देख कर इसे मध्ययुग के पूर्वभाग का स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें प्रभु-सेवा की छः विधियाँ वर्णित है जिनमें स्मरण, कीर्तन, प्रणित, पादवन्दन, अर्चन और समर्पण है। इसमें कृष्ण की प्रिय गोपिका रोधा का भी वर्णन हुआ है।

पांचरात्र-संहिताओं का अनुसरण करने वाली उपनिषदों का भी मध्ययुग के उत्तर भाग में निर्माण किया गया जिनमें 'नृसिंहतापिनी', 'रामतापिनी', 'गोपालतापिनी' आदि उपनिषदों का वैष्णव भिक्त के माधुर्य भाव में बड़ा योगदान रहा। पांचरात्र संहिताओं के विवेचन में भिक्त के जिस स्वरूप का प्रतिपादन हुआ वह परवर्ती काल में अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

घीरे द्र वर्मा विशेषाक हिंदी-अनुशीलन

शवराचार्य और अप्यय दोक्षित ने पाचरात्रे सहिनाओं को उनके वर्ष्यं विषय के आधार पर अवैदिक बता कर उनकी पढ़ित का तिरम्बार किया है। फलत शकर के विरोध में विशिष्टाई तवाद का प्रचार करने वाले रामानुजावाय ने पाचरात्र मत को वेदों के समान स्वतः प्रमाण माना और उसका समयन किया। इस तथ्य से एक बात स्पष्ट होती है कि पाचरात्र मत भिवत पर आश्रित या, जान मार्ग वा ग्रहण होने पर भी एकान्त रूप से ज्ञान में उसकी आस्था नहीं थी। किया और चर्या द्वारा उमने ज्ञान, किया और इच्छा के समन्वय की चेष्टा भिवत मार्ग द्वारा की थी। इस भवित मार्ग के उन्मेप में हो माधुर्य माब के बीज का भी मधान किया जा सकता है। पाचरात्र मत में तिया और चर्यों के अतिरिक्त प्रेम और माधुर्य को भी अग्रत्यक्ष रूप से स्वीकार वियागया था।

वैपानम आगम भी बैष्णव साधना के प्रेरक रहे है चिन्तु उनका माधुर्य भिवत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध दृष्टिगत नहीं होता। वैसानस आगम वैदिक परम्परा के समीप वने रहे और मर्यादा माग पर चल कर आराधना का विधान करते रहे। मरीचि के अनुसार आराधना के चार प्रकार हैं—जप, अग्निहोत, अचना, ध्यान। याजिक कर्मकाण्ड वैसानस मत में विशेष रूप से मान्य रहा। अत माधुय भिवन की पष्टभूमि में इनका योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मञ्ययम मे शैव और शाक्त मत का प्रमाव अपने चरम उत्कर्प पर था। श्वासक वर्ग मे गैव घर्मानुयायी वैष्णवो की अपेक्षा अधिक थे। किन्तु बढते हुए वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण उत्तर मध्यपुग मे शैव धर्म राजकीय स्तर पर तो सम्मानित रहा फिर भी जन सामान्य ने वैष्णव धर्म के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया था। शैवागम और गाक्त तनो की साधना-पद्धति का आधिक प्रभाव मायय भिक्त के राया-तत्व पर अनेक विद्वानों ने दिखाया है। शैवों मे शिव-शिव- की जैसी कल्पना है और साक्तों में तिपुरमुन्दरी का जो रूप विणत हुआ है उमे रावामाव, गोपोमाव कादि के साथ मिला कर देखने का काग्रह क्रेनेक प्रन्यों में देखा जा सकता है। युगल तत्व या युगनद्ध भाव के मूल बीज भी श्रैव और शाक्तो की साधना-पद्धति मे उपलब्ध होते हैं। तन्त्र मे कृष्ण को कामबीजात्मक और राघा को रतित्रीजात्मिका कहा गया है। "युगनढ वह स्यित है, जहाँ सक्छेश और व्यवधान की अभिज्ञा के द्वारा समार का सर्वेया निरसन हो जाता है, परम निवृत्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह प्राहक और ग्राह्य का, सान्त और अनन्त का, प्रचा और उपाय का, श्रन्यता और करणा का, पुरंप और नारी का पूर्णत सम्मिलन-मामरस्य है।" बौद्ध तान्त्रिक माधना, सहजिया सायना, बैष्णव सहजिया सायना-सब मे युगल रूप का वणन है जिसे मायुर्व भितत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तान्त्रिक सायना में शिव-शक्ति के मिलन द्वारा उत्पन्न क्वेबलानन्द हो। परममाध्य माना गया है। गोपीनाथ क्विराज ने अपने एक लेख मे मिद्ध निया है नि—"प्रत्यिमज्ञा दशन में जो पैतीस और छत्तीस तत्व अथवा शिव और शिन्त है, त्रिपुरा मिद्धात मे वही वामेश्वर और कामेश्वरी है और गौडीय दशन मे वही श्रीकृष्ण और राधा है। शिव-शिव-, वामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण-राधा ए। और अभिन हैं।" तन्त्र मे परकीया-साधना का जैसा कामिल्प्त वर्णन मिलता है उसे यान्त्रिक रूप से हटाकर माध्य भाव मे प्रेम का साधन वनाया गया।

े धौद तान्त्रिक सावना का भी मावुर्य भिन्त के विकास मे अप्रत्यत्म हाथ रहा है। बौद

सहिजया सम्प्रदाय वास्तव में मधुर भाव का पोषक था। वौद्धों की महायान का मन्त्रयान और वज्रयान भेदों का उदय हुआ। वज्रयान का ही नाम सहजयान हुआ। द्वारा सहज स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। इस सहज स्थिति की प्राप्ति गुरु कृ गयी है। वज्रयान के प्रमुख ग्रन्थ 'गुद्धासमाजतन्त्र' में कठोर कर्मकाण्ड, नियम-पालन और की सर्वथा अवहेलना करके कामनाओं के उपभोग का उपदेश दिया गया है। यही उपदेश परवर्ती वाममार्ग के लिए पथप्रदर्शक हुआ होगा।

दक्षिण भारत के आलवार भक्तों के मनमोहक गीतों में माधुर्य भक्ति का सुन्दर रूप देखने में आता है। आलवारों के चार सहस्र गीत वताये जाते है जिन्हें 'नालायर प्रबंधम्' में नाथमुनि ने संकलित किया है। इस प्रबन्ध का आदर दक्षिण भारत के वैष्णव समाज में वेदों के समान है। छठी शताब्दी से नौवी शताब्दी तक इनका रचना-काल माना जाता है। बार्रह आलवार भक्तों ने इन गीतों की अपने उल्लास के क्षणों में रचना की है। आलवार भक्तों के गीतों की मर्मस्पर्शिता उनकी मधुर भाव-व्यंजना में है। मधुर भाव की व्यंजना के लिए आलवार भक्तों ने जीवात्मा को नायिका और परमात्मा को नायक रूप में स्वीकार किया है। आलवार भक्त अपने प्रियतम (कृष्ण) के सदृश स्याम वर्ण वाले मेघो को देख कर आनन्द का अनुभव करता है और हंस से प्रिय के पास संदेशा ले जाने के लिए निवेदन करता है। इन भक्तों में नम्मालवार, शठकोप, अंजल, गोदा और तिरूमंगई के गीत मधुर भाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रामचन्द्र गुक्ल ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में आलवार भक्तों के सम्बन्ध में विचार करते हुए माधुर्य भाव की छाया का संकेत किया है। आलवारों में तिरुमंगई ने सब से अधिक गीतों की रचना की है और मधुर भाव का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से इनके गीतों में दृष्टिगत होता है। एक गीत में वे कहते है - 'हे कमनीयकान्त, मैं इस बात की शपथ कर रही हूँ, जिससे सब लोग इसे सुन लें कि जब तक वह विराट रूप धारी जिसने विश्व को दीर्घकाय वनकर नाप लिया था, मेरे मुन्दर और पूर्ण यौवन का रसास्वादन नहीं करता, मै अचिरात ही उस कदम्ब वृक्ष के समीप जाऊँगी, उसकी लताओं में अपने को बाँव कर आत्मवात कर लूंगी। यह विरह भाव से उत्पन्न एक ऐसी मनो-विकृति का चित्र है जिसमें नायिका (जीवात्मा) परमात्मा का वियोग सहने में अपने को असमर्थ पा रही है।

सूफ़ी साधकों में भी माधुर्य भाव की झाँकी देखी जा सकती है। सूफ़ी अपने प्रेम को 'ईश्वरीय प्रेम' की संज्ञा देते थे। सूफियों ने अपने ईश्वर को प्रियतमा का रूप दिया और उसकी प्राप्ति के लिए स्वयं साधक प्रिय बनकर भटकने का बीड़ा उठाया। सूफियों में राबिया का उल्लेख मिलता है जो अपने प्रियतम से मिलने को निशीथ में अपने घर की छत पर जा कर परमात्मा को सम्बोधन कर, विरह कातर हो ऊँचे स्वर से पुकार कर कहती है—'हे ईश्वर! संसार का कोलाहल शान्त हो गया है, प्रेमी अपनी प्रिया के साथ है, मेरा तो तू ही एकमात्र प्रेमी है, फिर तू क्यों मुझसे मिलने को नहीं आता?' जायसी ने अपने 'इश्क हकीक़ों' के वर्णन में जिन परिस्थितियों को उद्भावना को है वे प्रेम की सांसारिक स्थितियों के उन्नयन द्वारा हो की गयी है। यथार्थ में सूफ़ियों का प्रेम ईश्वरीय था, किन्तु उसमें लौकिक प्रेम की झलक इसलिए बनी हुई थी कि वह लोक-कथाओं

घोरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंदी-अनुशीलन

के माध्यम से व्यक्त हुआ था। स्मरण रहे कि माधुर्य भाव का आधार लोक-जीवन में सर्वया असम्पृक्त नहीं होता।

मध्ययुगीन निर्गुण सन्तो की अभिव्यक्तियों में माधुर्य भाव का पुट देखा जा मक्ता है। दाम्पत्य-सम्बन्ध के रूपको की भरमार तो कवीर, दादू, नानक आदि सभी में मिलती है। दाम्पत्य भाव को पुष्ठभूमि मे रख कर आलकारिक शैली से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन निर्गुण धारा मे क्यो प्रवितित हुआ, यह प्रश्न विचारणीय है। ऐमा प्रतीत होता है कि उस युग मे प्रेम की अभिव्यजना के लिए लौकिक रूपको के आश्रय की परिपाटी पड गयी थी। कबीर ने तो 'भरतार और पिया', 'राम को बहुरिया' और 'प्रियतमा' आदि सभी का वणन किया है । निर्गुणोपामक मन्तो ने स्वकीया रूप से माध्य भाव की भिक्त व्यजित की है, परकीया को स्वीकार नही किया। माध्य भाव की व्यजना रसिसन्त होने तथा प्रेम के स्वरुप को हृदयगम कराने मे अधिक ममर्थ है, इसी कारण निर्गुणोपासक भी इसकी अवहेलना न कर सके। किन्तु माधुर्य भाव के मर्यादारूप मे इनका अट्ट विश्वास था । उच्छुपल प्रेम और अनैतिक आचरण का वर्णन इन सन्त कवियो के लिए मर्वया असम्भव था। नाय और सिद्ध सम्प्रदाय में भी नैतिकता का आग्रह प्रवल होने के कारण नारी को उच्च स्थान नहीं मिला था। कौल, पागुपत, कापालिक आदि मतो में सहज साधना का वर्णन करते हुए पुरुष और नारी के माध्यम से मधुर भाव की अभिव्यक्ति हुई है। परवर्ती वैष्णव सहजिया-सम्प्रदाय में तो मधुर भाव परकीया भाव के माध्यम से अपने चरम विकास को प्राप्त हुआ। वहना न होगा यह विकास माधुय भिनत के उज्ज्वल पक्ष को विवृत न करके उसके विवृत रूप को ही सामने लाया।

मानुय भिन्त के उपकरणो का चयन पाचरात्र ग्रन्थों से लेकर सहिजया सम्प्रदाय की साधना-पद्धतियों से होता रहा। इसमें भागवत पुराण तथा नारद और झाडिल्य के भनित सूत्रों मा बहुन अधिक योगदान रहा। जब माधुर्य भिन्त चैतन्य मत के पिडतों के हाथ आयी तब उसकी पूरी रुपरेखा ही तैयार नहीं हुई, वरन् उसका बाह्यास्थतर सभी सर्वीग-पूण बना दिया गया। एक ओर उसे झास्त्रीय रूप प्रदान किया गया। तो दूसरी ओर उनको सिद्धि के लिए साहित्य और दर्शन से प्रमाण-तक भी चयन किये गये। इस सदर्भ में माधुय भनित के स्वरूप पर विचार कर लेना आवस्यक है।

भिवत के विभाग या भिवत के रूपों का निषय करना विठिन है। भिवत अनेक प्रकार वी होती है और उसके आधार भी विभिन्न हो सकते हैं। विभिन्न सोतों के आधार पर, उपान्य देवों के आधार पर और प्रपत्तियों के आधार पर भिवत के विभाग सम्भव हैं। देवता-भेद से भी भिवत-सम्प्रदायों का वर्णन देखने में आता है। शास्त्रीय पृष्टि से भिवत के रूपों का विवरण अनेक ग्रन्थों में मिलता है। प्राचीन विभाजनों में धोपदेवहत विभाजन यहाँ दिखाना आवश्यक है। माधुयं भिवत के प्रसण में इन विभाजन की उपादेवता अमिदिग्व है। बोपदेव का विभाजन वैज्ञानिक होने के साथ मर्वागपूर्ण भी कहा जा सकता है—

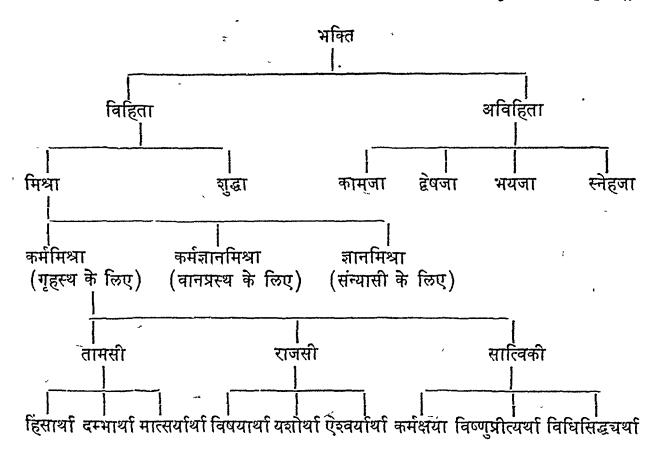

वेद-प्रतिपादित मर्यादा पालन करते हुए भगवान् में मनोभिनिवेश विहिता भिक्त कही जाती है। मर्यादा का घ्यान न रखते हुए भगवान् में मनोभिनिवेश अविहिता भिक्त समझना चाहिए। विहित भिक्त के समस्त प्रकार सगुण भिक्त के नाम से अभिहित होते है। इसमें जानिमश्रा भिक्त को भिक्षु और परमहंसों के लिए कहा गया है। वह निर्गुण कही गयी है। विहिता के भीतर शुद्धा भी एक भेद है जिसके लिए निष्काम और अविच्छित्र होना आवश्यक है। रजोगुण तथा तमोगुण से रहित शुद्ध सत्व से उद्देलित अन्तःकरण वाला कोई भी भक्त इसका अनुगमन कर सकता है। अविहिता भिक्त के चार भेदों के कमशः चार प्रकार के अधिकारी बताये गये है—गोपियाँ, कंस, चौद्यादिक नृप तथा वृष्णि वंशी सम्बन्धी। यह सब विवरण 'मुक्ताफल' में विस्तार से द्रष्टच्य है। माधुर्य भिक्त के प्रवर्तन में इस विवरण की उपादेयता को घ्यान में रखना आवश्यक है, अतः इसका उल्लेख किया गया।

श्री मधुसूदन सरस्वती ने 'मिन्तरसायन' ग्रन्थ में भिन्त की परिभाषा करते हुए लिखा है—'द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता। सर्वेशे मनसो वृत्तिः भिन्तिरित्यभिधीयते।' अथवा—'द्रवीभावपूर्विका मनसो भगवदाकाररूपा सिवकल्पवृत्तिभिन्तिरिति।' 'नारदभिनतसूत्र' में, 'सात्विस्मन् परमप्रेमरूपा' तथा 'शांडिल्यभिनतसूत्र' में 'सा परानुरिक्तरीश्वरे' द्वारा भिन्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इन परिभाषाओं में प्रेम और अनुराग के द्वारा चित्त के द्रवीभाव को प्रमुख स्थान दिया गया है। मधुरा भिन्त के क्षेत्र में इस भाव का प्राधान्य इन परिभाषाओं के मार्ग से ही कदाचित् पहुँचा होगा।

माधुर्य भिक्त के स्वरूप-बोध के लिए भिक्त के विषय में गौड़ीय आचार्यों के विवेचन पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। साम्प्रदायिक भिक्त में माधुर्य भाव का समावेश गौड़ीय ग्रन्थों के द्वारा सर्वाधिक हुआ और शास्त्रीय दृष्टि से इस सम्प्रदाय के सस्तृत प्रन्यों का प्रभाव वल्लभ, राधावल्लभ तथा हरिदानी सम्प्रदायों पर भी पड़ा। रूप गोस्वामी ने अपने सुप्रसिद्ध भिनन-ग्रन्थ 'हरिमिनतरसामृतसिन्यु' में भिनत के दो प्रमुख भेद किये हैं गौणी और परा। साधन दशा की भिनत को गौणी और सिद्ध दशा की भिनत को परा भितत कहा गया है। गौणी के पुन दो मेद किये हैं—वैधी और रागानुगा। शास्त्रानुमोदित भितत वैधी है। इस भिनत के आलम्बन एंस्वर्यमय विभु ईस्वर है। इसीका नाम मर्यादामिनी है। वैधी भिनत अपने दोनो कूलों में आबद रहती है, विन्तु रागानुगा भिनत में राग या न्नेह प्रधान है। वह कूल किनारों के वन्धन स्वीकार नहीं करती और यद्च्या प्रवाहित होनेवाली नदी के समान चलती है। यथार्थ में रागानुगा भिनत है। पराग गामिन ही मपुर भाव का मूलाधार है। 'राग' शब्द की व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी नेलिखा है कि जैसे विषयी पुख्यों का स्वभावत विषयों के प्रति, विषय समर्ग के प्रति इच्छा से युक्त आवपण होता है, उसी प्रकार भवत का जब भगवान के प्रति, विषय समर्ग के प्रति इच्छा से युक्त अवपण होता है, उसी प्रकार भवत का जब भगवान के प्रति आवपण उत्पन्न हो जाता है, तब उसे राग कहते है। यह राग जहाँ प्रवल या प्रधा। रहे जमे रागात्मिका भिनत कहा जायगा। यह रागात्मिका भिनत उत्तम कोटि की भिनत मानी जाती है—

अनन्याभिलापिता शून्य ज्ञानकर्माद्यनावृतम् । आनुक्ल्येन ष्टप्णानुशीलन भृतितहत्तमा॥

इस उत्तमा मनित के पुन तीन भेद किये गये हैं, साधन मनित, भाव मनित, प्रेमा भनित। इसमें साधन मनित के दो भेद हैं—वैधी और रागानुगा। रागानुगा के पुन दो भेद है वामानुगा और सम्बन्धानुगा। इन भेद-प्रभेदों के प्रपच में न पड़कर हमारा तात्पर्य यहाँ केवल इतना ही प्रकाशित करना है कि गौडीय सम्प्रदाय में माधुर्य भाव का उतना व्यापक विम्नार हुआ कि परवर्ती साम्प्रदायिक भक्तों ने भी किसी न विसी रूप में उसे ग्रहण किया।

माघुय भाव वी भिवत को घास्त्रीय रूप देने के लिए 'उज्ज्वलनीलमणि' और 'ह्रिभिवत 'सामृतसित्यु' मे इसका रमानुवर्ती विवेचन हुआ। जिस प्रकार वाल्य मे रस की निप्पत्ति विभाव, अनुभाव और सचारी से पुट्ट होनर होती है, तर्यव इसको भी रस रूप मे प्रस्तुत विया गया। इप्ण भिवत के आल्ध्वन-विभाग मे इप्ण को विषय माना गया। इप्ण-भिवत आधार हुई। साधक और सिद्ध आदि वा निरूपण हुआ। साधना तथा इपा से यह भिवतरम निप्पत्र माना गया। उद्दीपन विभावों के वर्णन मे इप्ण के गुण, चेट्टा, प्रसाधन तथा अन्याय रूपों का वर्णन विया गया। गुणों के अन्तर्गत वायिक, वौद्धिक, मानसिक को स्थान मिला। तदनन्तर वय-भेद, रप-भेद आदि का विस्तार किया गया। इसमे कंशोर अवस्था को महत्व देवर उसका आय, मध्य, शेप आदि स्थितियों मे वर्णन किया गया। वौडीय आचार्यों ने भिवत रस मे मुख्यरूप से धान्त, प्रीत, प्रेयस, वासल्य और मधुर वो स्थान दिया। इनके भाव धान्त, विस्वस्त, मित्रता, रनेह, रयाम माने गये। इमी प्रनार वर्णों सथा देवताओं की भी क्ल्पना की गयी। इम रस के परिपाठ के लिए लीलाओं का वणन विया गया और प्रकट लीला और अपकट लीला को रूप मे दो भेद विये गये। 'वन वृन्दावन' मे प्रकट लीला और 'मन वृन्दावन' मे अप्रकट लीला और 'निरूप वृन्दावन' मे नित्य लीला गारी।

माधुर्य भाव का विशद विवेचन करने वाले ग्रन्थों का उद्धरण यो विवरण प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नही है। उपर्युक्त विवरण केवल प्रासंगिक रूप से इसलिए दिया है ताकि मध्य-युगीन माधुर्य भाव की रूपरेखा पाठक के अन्तर्मन में उभर सके। मूल प्रश्न तो यह है कि यह माधुर्योपासना मर्यादा का उल्लंघन करने वाली होने पर भी इस प्रकार ग्राह्य क्यों बनती रही और साधकों की विशाल परम्परा इसे क्यों स्वीकार करती रही। यथार्थ में इसका मूल कारण यह है कि भिक्त का यह मार्ग लौकिक जीवन का तिरस्कार नहीं करता। लोक को उसके यथार्थ रूप में पाकर उसका शोधन करता है। वासनाओं को स्वीकार करते हुए वासनाओं के परिमार्जन, उन्नयन या शोधन की यह प्रक्रिया संसार के प्रत्येक देश के धर्मी में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। इस पद्धति का लक्ष्य है संसार को ग्रहण करते हुए मानव मन में लीन आनन्द को उद्बुद्ध करना। इन्द्रिय-दमन से भी साधक को भगवत् प्रेम ही उपलब्ध करना होता है। उसका लक्ष्य भी यही है। माधुर्य भाव से चलने वाला भी उसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है। मनुष्य अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद अपने भीतर पैठे हुए काम भाव को सर्वथा उच्छिन्न या निरस्त नहीं कर पाता। अतः यदि उसे साधन बना कर उसका उन्नयन किया जाय तो उसका मार्ग प्रशस्त वन सकता है। उन्नयन की भावना ही इसका लक्ष्य माना जा सकता है। सम्भवतः इसीलिए बौद्धों, तान्त्रिकों, शैवों, शाक्तों तथा सूफियों आदि ने काम का तिरस्कार नहीं किया; उसे दिव्य प्रेम की उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित किया और उसका पूरे समारोह के साथ उन्नयन क्रने का प्रयत्न किया। माधुर्य भिवत में जिस प्रेम की स्वीकृति है वह न तो यौन सम्बन्ध से उद्भूत कामेच्छापरक प्रेम माना गया है और न इस प्रेम को साधारण सामाजिक बन्धन का आधार ही कहा जा सकता है। इस प्रेम के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा गया है कि वासनाजन्य प्रेम में स्वसुख की कामना का प्राधान्य रहता है, उसमें प्रियतम के सुख से सुखी होना नही है। इस प्रेम को स्वसुख-विवर्जित स्वीकार किया गया है। माधुर्यभाव-प्रधान भिवत में परम्परा-प्राप्त मान्यताओं में पूरा परिवर्तन किया गया। लोक में शृंगारभाव, जो दाम्पत्य भाव से पूर्णतया संश्लिष्ट है, निम्नकोटि का माना जाता है। उसके ऊपर वात्सल्य भाव है, वात्सल्य से ऊपर सख्य भाव का स्थान है, सख्य से ऊपर दास्य भाव है और दास्य से ऊपर निर्वेद का परिपोषक शान्त भाव है। यह कम उत्तरोत्तर उत्कर्ष की दृष्टि से स्वी-कार किया जाता है, किन्तु माधुर्य भाव में इस कम का पूर्णतया विपर्यय दृष्टिगत होता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य यह क्रम उत्कर्ष-विधान की दृष्टि से ग्राह्य है। कान्ता भाव दाम्पत्य भाव या शृंगार भाव सब एक ही अर्थ के द्योतक है। मधुर या उज्ज्वल रस भी इसी भाव के द्योतक शब्द है। दाम्पत्य भाव के वर्णन में स्वकीया-परकीया का विवेचन भी हुआ। चैतन्य मत में परकीया-भाव से कान्ता की स्वीकृति हुई। निम्बार्क-सम्प्रदाय और वल्लभ-सम्प्रदाय में स्वकीया भाव गृहीत हुआ। राधावल्लभ सम्प्रदाय ने स्वकीया-परकीया-भेद-विवर्णित राधा का स्वरूप माना, किन्तु लौकिक दृष्टि से स्वकीया-भाव ही इस सम्प्रदाय में दृष्टिगत होता है।

प्रेमलक्षणा भिक्त या माधुर्यभाव-प्रधान भिक्त की एक विशेषता यह है कि इसमें विधि-निषेध के वाह्य प्रपंचों से मुक्ति, मिल जाती है। विधि-निषेध का प्रपंच सदैव वाह्याडंबर में पर्य-विस्ति होता है, अतः इससे वचकर यदि भिक्त का पथ प्रशस्त किया जाय तो निश्चय ही वह सर्वजन- सुलम और आकर्षक होगा। गृहस्थाश्रम मे रहने वालो के लिए तो इस मागं मे और भी सुवि-धाएँ प्राप्त है। अपने दैनन्दिन जीवन की अनुभूतियों को भिवत पथ पर आरुढ व रने की दिशा में भी इससे सहायता मिलना सम्भव है। राधा-कृष्ण का दाम्पत्य भाव अपने लौकिक जीवन के दाम्पत्य भाव के मेल मे देखा जा सकता है और शर्न गर्न कामवासनाओं का उन्नयन करते हुए भगवत्प्राप्ति के मागं पर वढा जा सकता है। किन्तु यह उन्नयन-प्रक्रिया जितनी कहने में सरल है उतनी ही त्रियान्वित करने में किल्न भी है। इस मागं का रहस्य भलीभौति हृदय-गम न करके यदि इसे सामान्य लौकिक कामनासना के रूप में ही ग्रहण किया जाय तो इमका समस्त साध्यां और उदात्तत्व कामकेलि के बढ़िस में पिकल होकर यौन भावनाओं की तृष्ति तक ही सीमित रह जायगा। उस दशा में न तो श्रृगार का उन्नयन ही सम्भव होगा और न साधक की आत्मा का अम्युद्य ही हो सकेगा।

भिनत के विकास के साथ परमात्मा के प्रति अनुगग और प्रेम की जैसी अभिव्यक्तियाँ हुई यदि उनके अभिन विकास ना अध्ययन निया जाय तो यह स्पष्ट लक्षित होता है कि महाभारत काल मे परमात्मा के प्रति भय और सम्रम पा ही भाव नहीं था, वरन् सम्मान, प्रेम और अनुराग का भी माव भनत के मन मे पूरी तरह आ चुका था। पाचरात्र-सम्प्रदाय के भन्नों ने ईस्वर की भिनत के जो रूप स्वीकार किये थे उनमे प्रेम और अनुराग का विशेष स्थान था। भागवत सम्प्र दाय के नाम से अन्य जो सम्प्रदाय महाभारत-काल में विद्यमान थे वे भी इस भाव से अपरिचित नहीं थे। पुराणकाल मे तो इस भाव का प्रधान्य ही हो गया था। भागवतपुराण की नवया भिनत के मूल मे इस माव वा अदा सबसे अधिक मात्रा मे हैं। आलवानों, सिद्धों, सहजियों, सूर्फियों और निर्मूणियों तक मे इस भाव को रेखाएँ मिलती हैं। इस निवन्ध में हमारा तात्पर्य केवल उन पूमिल रेखाओं को स्पष्ट करना ही है। उन रेखाओं के द्वारा पूरा विश्व उभारना यहाँ सम्भव नहीं है। अत मोटी-मोटी वातों की और ही पाठक का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

## लोक-काव्य की भावभूमि और रसनिष्पत्ति

लोक की अभिज्यक्ति को साहित्य कहने के साथ ही यह मान लिया गया है कि लोकगीत तथा गाथाएँ आदि लोक-काव्य के रूप है। सामान्य अर्थबोध की दृष्टि से इस प्रकार का अभिधान स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु साहित्य के सजग अध्येता को उनके मौलिक अन्तर को दृष्टि में रखना चाहिए। इस अन्तर के प्रति सजग न रहने से काव्य तथा लोक-काव्य दोनों के मूल्यों अथवा प्रतिमानों के प्रति भ्रामक प्रतिपत्तियाँ ग्रहण की जाती है और जिनसे हम भ्रामक निष्पत्तियों तक पहुँचते है। इसी प्रकार की एक स्थिति लोक-काव्य की भावभूमि के सम्बन्ध में है। लोक-साहित्य के विवेचकों ने प्रायः लोक-काव्य की भावभूमि को काव्य की भावभूमि के समकक्ष स्वीकार कर लिया है। इस समकक्षता को स्वयंसिद्ध मान लेने के कारण ही उन्होंने लोक-काव्य की भावभूमि को रसभूमि ही माना है। लोक-साहित्य के सम्बन्ध में सामान्यतः और लोकगीतों के संदर्भ में विशेषतः विभिन्न रसों की स्वतंत्र चर्चा इस बात का साक्ष्य है।

निर्दिष्ट निबन्ध में कहा गया है लोक की अभिव्यक्ति लोक जीवन की प्रिक्तिया का अंग है, पर साहित्यिक अभिव्यक्ति सर्जनात्मक होती है, वह जीवन से उद्भूत, प्रेरित या सम्बद्ध हो कर भी अपनी तटस्थता अथवा असम्पृक्ति में उसका अंग नहीं हो सकती। साहित्य जीवन का सर्जन है, पुनः जीने की प्रक्रिया है। लोकाभिव्यक्ति के क्षणों में भी समाज के बीच व्यक्ति अपनी सजगता में प्रमुखतः जीवन का अनुभव करता है, जब कि साहित्यिक यथार्थ जीवन के सर्जन में भी सामाजिक जीवन का अनुभव न कर के सर्जन के असम्पृक्त सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार यह लोक-साहित्य तथा साहित्य की आधारभूमि का अन्तर है जिससे लोक-काव्य और काव्य की भावभूमि का स्तर-भेद भी स्पष्ट होता है। इस मौलिक अन्तर के कारण दोनों के रस-बोध मे भारी अन्तर है।

काव्याभिव्यक्ति में किव की स्थिति स्पष्ट और निश्चित है। पाठक या रसज्ञ साधारणीकरण के स्तर पर आनन्द (रसबोध) प्राप्त करता है या आधुनिक दृष्टि से सिक्रिय सहभोग (active participation) की स्थिति में किव की सर्जनप्रिक्रया का अनुभव करता है। परन्तु दोनों ही स्थितियों में किव (स्रष्टा के रूप में) और पाठक (रसज्ञ के रूप में) की दो भिन्न स्थितियाँ मानी जायँगी। पर जहाँ तक लोकाभिव्यक्ति का प्रश्न है इसमें ये दो स्थितियाँ सम्भव नहीं है, यहाँ स्रष्टा

१. द्रष्टव्य—लेखक का 'साहित्य और लोक-साहित्य' नामक शोध-निबन्ध (रार्जीष पुरुषोत्तमदास टण्डन अभिनन्दन ग्रन्थ)।

और उपभोक्ता की समस्यिति है, दोनों का एक ही व्यक्तित्व में समाहार हो जाता है। काव्य की भावभूमि के इस अन्तर के कारण लोक-काव्य में रमनिष्पत्ति की स्थिति प्रतिपादित होना सभव नहीं है।

वस्तुन 'रसिनिप्पत्ति' ग्रन्थ अपनी नाव्यशास्त्रीय विवेचनाओं मे 'काव्यानुभूति', 'मीन्दर्यानुभूति', तथा 'पाव्यानन्द' आदि राव्यो मा समानार्यी है, अर्यात् इसके द्वारा काव्य की भावभूमि के सौन्दर्यवोध को व्यवत न रने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। भरत ने इसके विषय में वहा है— 'विभावानुभावमचारिसयोगाद्रमनिष्पत्ति 'वे और इसके आधार पर काव्य की रम-परक व्याव्या ना गम्भीर और तत्वपूण सिद्धान्त विकसित हुआ है। वस्तुत भरत ने अपने सूत-वाक्य के माच्यम से एन ऐसे नाव्य-सिद्धान्त ना आधार प्रम्तुत विचा है जिसमे काव्यानुभूति की व्याख्या के लिए मानस की सवेगात्मक प्रवृत्तियों और प्रतिव्याओं वा आपार स्वीवृत्त है। भरत ने विभाव, अनुभाव तथा सचारियों के सयोग से रस-निष्पत्ति को स्वीनार निया है। यद्यपि भरत के इंग सूत-वावय के आधार पर रम-सिद्धान्त सम्बन्धी मूहम और गहन चिन्तन वाव्य की मौलिक प्रकृति की वृष्टि से हुआ है, पर उन्होंने रम के अगो के निरूपण और रम-भेद-विवेचन की ऐसी परम्परा भी डार्श है जिसके भ्रमजाल से रमनिष्पत्ति वा सूक्ष्म से मूदम चिन्तक अन्तत निवल नहीं सवा है।

यह अवश्य है कि भट्ट लोल्लट भी हो नहीं मरत की दृष्टि में भी रस के निरूपण में रगमच को व्यावहारिकता विशेष थीं, प्रेक्षच का दृष्टिकोण नहीं। यही वारण है कि उन्होंने रस के अगो वा जितना स्पष्ट उल्लेख विया है, उतनी ही स्पष्टता से रम का रमो में विभाजन किया है। उनके हारा व्यवहृत शब्द 'सयोग', 'लास्वाय' तथा 'उपचित' (विभाव, अनुभाव, सचारो आदि भावों को स्थायी भाव को अनुकृता ग्रहण करना) प्राय इसी व्यावहारिक दृष्टि वा परिचय देते हैं। आगे के आचारों के हारा रस की सूरम और गहन विवेचना प्रस्तुत किये जाने पर भी रस की यह व्यावहारिक दृष्टि एव स्तरपर मदा स्वीकार्य रही हैं, जिसके अनुसार रसिनप्पत्ति अर्थात् 'रमास्वादन को सामान्य भावात्मक प्रक्रिया के रूप पर ग्रहण किया गया है और एक ओर विभाव, अनुभाव तथा सचारों आदि को उत्तरे सहयोगी अग के रूप में निर्वारित किया गया तथा दूसरी ओर स्थायों भावों के आचार पर विभिन्न रसों वा नामकरण किया जाता रहा। इसी व्यावहारिक दृष्टि के कारण लोव-काव्य में भी रस की अवतारण तथा विवेचना की गयी है।

रोब-काव्य मे रस की स्थिति मानने वालो को मान्यता रसिनप्पत्ति के प्रथम विवेचक आचार्ष भट्ट लोलरट से अधिक भिन्न नहीं है। उन्होंने विभाव को रस का कारण माना, और स्थापी माव की 'उपिचत' अवस्था का नाम रस माना है। परन्तु प्रमुख बात है कि इन्होंने रम को अनुकास में माना है, यद्यपि स्पादिक अनुसन्धान से अनुकत्ती (नट) में भी विद्यमान स्वीकार विया है।' भट्ट लोलरट के मत को प्रस्तुत करते हुए सम्मट ने 'प्रतीयमान' दाब्द का प्रयोग विद्या

२ नाट्य॰, ६, ३२। ३ लेखक, रस-सिद्धान्त और मनोविज्ञान (हि॰ अनुग्रीलन, वय ३,अक २)। ४ कान्तिच द्र पाण्डेय, कम्परेटिव एस्वेटिवस, भाग १, पु॰ २९,३०। ५ अभिनव भारती, पु॰ २६४।

जिसकी व्याख्या करने में गोविन्द ठक्कुर ने इंस मत को आरोपवाद का नया रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। परन्तु इसके वावजूद इस सिद्धान्त के अन्तर्गत रस को जीवन की सामान्य भावात्मक प्रक्रिया से भिन्न नहीं माना गया है। इसका समाधान 'संयोग' के भट्ट लोल्लट द्वारा ग्रहीत अर्थों से हो जाता है। 'संयोग' को चाहे स्थायी भाव के साथ उत्पाद्य-उत्पादक-सम्बन्ध माना जाय, चाहे अनुभाव को अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध से उनकी अनुमिति कराने वाला माना जाय, अथवा यह माना जाय कि संचारी भाव पोषक-पोष्य-भाव-सम्बन्ध से उनकी रस रूप में पुष्टि कराते है, इन सभी स्थितियों में यह मान कर चला गया है कि जीवन के समान काव्य में (नाटक में) भाव-संवेगों का सांगोपोग संयोग ही रस है अर्थात् रस की स्थिति जीवन और काव्य में समान आधार पर स्वीकृत है। यदि यहाँ यह भी मान लिया जाय कि प्रस्तुत संदर्भ में वृत्त का अर्थ 'काव्यवृत्त' है जिसकी कल्पना किव करता है, तब भी किव की इस कल्पना का आधार जगत् है, और यह किव के प्रत्यक्ष-बोध, स्मृतियों तथा विचारों के स्वतंत्र संयोग-रूप कल्पना पर आधारित है। इस रूप में जब आचार्य कहते हैं कि रस की स्थिति अनुकार्य (चरित्र) में है, तो वे कवि-किएत चरित्रों की भावात्मक प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक आधार को स्वीकार करते हैं। परन्तु इससे उनकी काव्यात्मक रसानुभूति सम्बन्धी सौन्दर्य दृष्टि का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। अभिनेताओं के कौशलपूर्ण अभिनय अथवा सामाजिकों के आरोपमूलक चमत्कार हेतु से भी इससे भिन्न कुछ सिद्ध नही हो पाता।

इस दृष्टि से लोक-साहित्य अथवा काच्य में रस की स्थिति सहज स्वाभाविक है। लोक-काच्य में अनुकार्य तथा अनुकर्ता का विभेद होता ही नहीं। लोक-काच्य लोक-प्रवाह का स्पन्दित अंग है, यह लोक-मानस की अभिच्यक्ति है और इस लोकाभिच्यक्ति की अधिकांश भावना और प्राणवत्ता उस गतिशील परम्परा पर आधारित है जिसके माध्यम से वह लोकमानस पर सिक्य होती आयी है और उस वातावरण से स्फुरित है जो लोकजीवन की नानाविधि स्थिति-परिस्थितियों से अभिन्न है। इसी कारण लोक-काच्य में साहित्यिक अभिच्यक्ति की दो कोटियाँ स्वीकार्य नहीं हैं, यहाँ रचिता और उपयभोक्ता की एक ही स्थित है, दोनों का समाहार एक ही व्यक्तित्व में हो जाता है। लोक-काच्य जीवन की प्रवाहित धारा की उल्लासमयी भावोद्देलित तरंग है जो जीवन के सहज यथार्थ से अपनी अभिच्यक्ति के क्षणों में भी अविच्छिन्न रूप से वँधी रहती है। अतः भट्ट लोल्लट की व्याख्या के अनुसार लोक-काच्य में रस की स्थिति सहज मान्य होगी। लोकाभिच्यक्ति जीवन से अभिन्न है, अतः स्थायी भावो के उत्पन्न करने के लिए आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों के समुचित विस्तार की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कुछ उनकी स्थिति जीवन में निहित

६. 'नटे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवज्ञादारोप्यमाणः सामाजिकानां चमत्कारहेतुः' (का॰ प्र॰; ४; २८ के अन्तर्गत)। ७. आनन्दप्रकाञ्च दीक्षित; काव्य में रस (अप्रकाञ्चित प्रबन्ध); पृ० २००। ८. लेखक; रस-सिद्धान्त और आधुनिक मनोविज्ञान; हिन्दी-अनुञ्जीलन; वर्ष ३, अंक २। ९. लेखक; साहित्य और लोक-साहित्य (रार्जीष पुरुषोत्तमदास टण्डन अभिनन्दन ग्रन्थ)।

हिंदी-अनुशीलन

रहती है। स्थायो भाव के पुत्र प्रतीति योग्य होने के लिए अनुभाव-वार्यों की योजना भी इसी वारण हो जाती है और उसके रस रूप मे उपचित होने के लिए सहवारी रूप व्यभिचारी भावों की सागोपाग स्थिति भी वावदयक नहीं रह जाती। यह हृदय-तत्व से सवैदित ऐसा भावातम्व प्रवाह है जो अपनी रस दशा में सहज माना जायगा, प्रयोकि यहाँ अनुगन्धानवम प्रतीयमान होने की अपेक्षा नहीं रह जाती है।

रससूत्र के दूसरे व्याख्याकार आचाय शबुक की दृष्टि भी दृश्यकाव्य पर प्रधानत रही है। इन्होंने रमनिष्पत्ति का आधार आगोप के स्थान पर अनुमान माना है। अपनी स्थापना में वह रम-सिद्धान्त को जीवन की स्थिति से काव्य-सींदय के स्तर पर प्रतिष्ठित करने में एक वदम आगे पढ़े हैं। भट्ट लोल्लट ने स्थायी भाव की उपचित अवस्था 'रम' को मीघे वास्तविक चरियो (जीवन अथवा नाल्पनिक वाव्यवृत्त के) से सम्बद्ध मान लिया है। परन्तु शक्त ने वास्तविक पात्रों के स्थायों भाव को विभावादि कारण, अनुभावादि वार्य, व्यभिचारी आदि सचारियों के द्वारा प्रयत्नपूत्र व अजित होने पर अनुमान के बल से अनुकरण रूप में अनुकर्ता में कृतिम होकर भी मिथ्या न भासते हुए प्रतीयमान हुआ माना है। यहाँ स्पप्टत शबुक ने स्थायी भाव की स्थिति मात्र को वास्तविक जीवन मे माना है, जो अनुत्रियमाण स्थायी भाव (रित) अभिनय से रम (शृगार) होता है। इस प्रकार यह रम जीवन से सम्बद्ध न हो कर बाव्याभिव्यक्ति से सम्बद्ध है, ऐसा माना जा मकता है। अपने अनुमान की विशिष्ट (शाव्य तथा कलागत) स्थिति समझाने के लिए उन्होंने 'चित्र-तुरग-न्याय' वा दुप्टान्त प्रस्तुत विया है, जिममे भी यही मिद्ध होता है कि इस आचाय ने रस को जीवन में अलग काव्य के सदर्भ में रख कर देखने का प्रयत्न क्या है। यद्यपि बाब्य में कल्पना तत्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में शक्त का अनमान जीवन. के प्रत्यक्ष-बोध की स्मृति और अनुभव तन सीमित रह जाता है।" इस स्थिति मे वास्तविक पात्र (आश्रय) ने स्थायी भाव के बनुमान मात्र से सामाजिक मे रस-दशा मानी जायगी। यह ठीक है कि 'चित्र-तुरग' के उल्लेख द्वारा शक्क समस्त काव्याभिव्यक्ति को सामान्य प्रत्यक्ष-बोध तथा स्मृति-सयोग के क्षेत्र से उठा कर कल्पना के व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं. फिर भी वह जीवन में भावों और संवेगों की स्थिति तथा बाब्य की रस-दशा का सम्बन्ध निरूपित नहीं वर सके ह।

लोग-वाच्यामिव्यवित प्रत्यक्ष जीवन की प्रक्रिया का अग है। सारा लोग-समाज इस अभिव्यवित के माध्यम से उस लोग-परम्परा के प्रवाह के साथ अनुभव करता है जिसवा वह सुगीन रुप है, साथ ही अपने सुग-समाज की सामूहित भावना का इसने द्वारा अनुभावन भी करता है। अत इस अभिव्यविन में वास्तवित्र जीवन के स्थाया भावों की स्थिति और काव्य (अभिनय) के स्तर पर रम-दशा की स्थिति का अन्तर इस रुप में स्वीकार नहीं विया जा सबता है। एक इसरी दृष्टि से जीव काव्य की अभिव्यवित में इस सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित रमनिप्पत्ति को

१० अभिनव भारती, पु० २७४।

११ हि दो साहित्य कोश, रसनिष्पत्ति (लेखक द्वारा)।

स्वीकार किया जा सकता है। शंकुक ने माना है कि वास्तविक जीवन के स्थायी भाव कारणकार्य-सहकारियों से ऑजत (सिक्रया भावावस्था में) हो कर काव्यात्मक (अभिनयात्मक)
अनुकरण रूप में 'अनुमान के बल से' रस-दशा को प्राप्त होते है। वस्तुतः लोक किव या गायक
अपने ही स्थायी भाव को ऑजत करता है और अपनी आत्माभिव्यक्ति की अनुकृति में 'अनुमान
के बल से' (स्मृति-संयोग, अनुभव-ज्ञान के साथ कल्पना की व्यापक सीमाओं में) ऐसी भावावेश
की स्थिति प्राप्त करता है जो शंकुक की रस-दशा से अधिक भिन्न नहीं है। अपने जीवन से सम्पृक्त
अभिव्यक्ति में लोक-जीवन अपनी यथार्थ भावाभिव्यक्तियों को अधिक मार्मिकता से अनुभव
करता है, और इसका कारण अपने ही जीवन का कल्पना की मुक्ति के साथ अनुभावन करना है।

वस्तुतः रसनिष्पत्ति के सिद्धान्त को काव्य की भावभूमि पर पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय भट्ट नायक को है। एक प्रकार से अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद तथा भट्टनायक के भोगवाद में तात्विक अन्तर नहीं है, एक की दृष्टि में प्रधानतः काव्य है और दूसरे की दृष्टि में नाट्य। इन्होंने रस की स्थिति को व्यक्ति-निरपेक्ष माना है। चाहे भावकत्व तथा भोजकत्व शक्तियों के द्वारा अथवा लक्षणा तथा व्यंजना के द्वारा दर्शक या पाठक प्रत्यक्ष जीवन के 'निजत्व के मोह से' असम्पृक्त होता है। नाटकीय कलात्मक प्रदर्शन अथवा काव्यात्मक सुन्दर अभिव्यक्ति के कारण उसका मन 'विशिष्टता के वोध' को भूलता जाता है और जितना वह 'व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के वोध' को विस्मृत कर पाता है उतना ही विणत व्यक्ति या स्थिति को वह साधारणीकृत निरपेक्ष रूप में ग्रहण करने में समर्थ होता है। इस स्थिति के बाद कलात्मक सौन्दर्य के स्तर पर वह (सामाजिक) स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है जो अपनी 'विलक्षणता में लौकिक अनुभव से भिन्न' है, 'आनन्द रूप' कहा जा सकता है। इस प्रकार भट्ट नायक के अनुसार 'भावकत्व शक्ति' और 'साधारणीकरण-व्यापार' से 'ताटस्थ्य तथा आत्मगतत्व सम्बन्धी दोष' दूर हो जाता है, और तदनन्तर भोजकत्व शक्ति द्वारा सामाजिक भावित स्थायी भावादि का रस रूप में भोग करता है जो अपनी विलक्षणता में ब्रह्मानन्द के समान 'लौकिक अनुभव से भिन्न' होता है, अतः यह रस संवित् विश्रान्ति है।

अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद काव्य के शुद्ध स्तर पर रस-सिद्धान्त की पूर्ण व्याख्या माना जा सकता है। भोगवाद से समता रखते हुए भी अभिनव का मत कई दृष्टियों से भिन्न है। उन्होंने अनुमान के अर्थ से प्रतीति को अस्वीकार करके भी प्रतीति के अतिरिक्त भोग का अर्थ स्वीकार नहीं किया। स्थायी भाव का ही भोग हो सकता है, उसकी प्रतीति चित्त में बनी रहती है। अतीत अथवा अनुपस्थित वस्तु का भोग कैसे किया जा सकता है? भोग भी व्यवहार है, अतः उसके साथ प्रतीति आपसे आप स्वीकृत हो जाती है। १९३ अभिनव ने भोग-व्यापार को अन्ततः व्यंजना अथवा व्वनन व्यापार माना है। साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिकों के अन्तः करण में 'वासना रूप स्थायी भावों को स्वीकार किया है। इस 'वासना-संवाद' को रस-हेतु मानने से रस का सामाजिक के भावों से सीधा सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। अभिनव ने साधारणी-

<sup>.</sup> १२. अभिनव भारती; भाग १; पृ० २७९।

घीरेर्च्न वर्मा विशेषाक - हिंदी अनुशीलन

करण के दो स्तर माने ह—एक स्तर पर्र विभावादि का व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाता है (भट्टनायक) और दूसरे स्तर पर सामाजिक का 'व्यक्तित्व-बन्धन' नष्ट हो जाता है अर्थात् विभावादि के साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। 'वे अभिनव ने, इसके अतिरिक्त रस के काव्यात्मक आयाम की व्याप्या व रने के लिए सामाजिक को 'सहदय' म्प में स्वीकार किया है, 'विष्नविनिमुक्ति' की चर्चा की है और रस को सवित विद्यान्ति महा है।

उपर्युक्त विवेचन को दृष्टि मे रखकर यदि लोकाभिव्यक्ति पर विचार किया जाय तो दोनों की स्थितियों का अन्तर स्पष्ट हो जायगा। रस-निप्पत्ति की व्यारया में आचार्यों ने जिस 'निजल के मोह' के दूर होने की 'ताटस्थ्य तथा आत्मगतत्व सम्बन्धों दोप' दूर होने की जौर व्यक्ति-वैशिष्ट्य के बोध के विस्मृत होने की चर्चा की है, लोकाभिव्यक्ति के सदर्भ में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लोक-गायक इंग अभिव्यक्ति (लोक-काव्य) के प्रति न तटस्थ है और न निजल्व की भावना से असम्पृक ही है। वह इसके दु ख-सुख, रागन्द्रेम, प्रेम-करणा, तथा उत्साह-निराक्षा आदि का सिक्य अनुभव करता है। अत काव्य-रस के विषय में जो विलक्षणता, विष्निवित्तम् किया जा सवित् विश्वान्ति आदि का प्रतिपादन किया गया है, वह लोकाभिव्यक्ति के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। साधारणीकरण की स्थिति को भी यहाँ इस रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक-नायक अभिव्यक्ति के सम्पूर्ण भावावेग को सामाजिक स्तर पर भी व्यक्तिगत रूप में ग्रहण करता है।

, परन्तु फिर भी लोकाभिव्यक्ति (काव्य) का मवेदन मात्र जीवन की साधारण स्थि-तियो-परिस्थितियों के सवेदन से भिन्न है। इसके दो कारण हैं। पहले तो यह अभिव्यक्ति सिन्नय रुप से सजनात्मक है, दूसरे इसका सहभोग सामाजिक स्तर पर ग्रहण किया जाता है। काव्य पाठक का सर्जन नहीं है, वह उसका पुन सजन कर सकता है, और इसी प्रकार पाठक काव्यानुभूति का सहभोगी होता है। परन्तु लोक-गायक लोक-मानस के स्तर पर लोक-प्रवाह मे अपनी अभिव्यक्ति का स्वयं स्रष्टा भी है और भोक्ता भी। सहभोगी तो वह अपने सम्पूर्ण सामाजिक स्तर पर है, क्योंकि उसके सजन मे और उसके भोग मे सारे समाज का योग है।

१३ हि० सा० को०, साघारणोकरण, (लेखक)। १४ प्रस्तुत विषय की यहाँ स्यापना मात्र हो सको है, अन्यत्र समुचित विवेचना और प्रतिपादन किया जा सकेगा।

## 'ब्रह्मवैवर्त' की कृष्णकथा के तीन प्रसंग [हिंदी कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि में]

हिंदी कृष्णकाव्य के स्रोत और उपकरणों के संबंध में प्रायः 'ब्रह्मवैवर्त' के श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड का भी उल्लेख हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस पुराण में कृष्णकथा जितने विस्तार से कहीं गयी है उसकी तुलना केवल 'श्रीमद्भागवत' से की जा सकती है। परन्तु हिंदी कृष्ण-काव्य पर 'ब्रह्मवैवर्त' का ऋण किस सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिए इसका यितकिचित् अनुमान निम्नलिखित तीन प्रसंगों से लगाया जा सकता है।

§१. 'ब्रह्मवैवर्तः' में श्रीकृष्ण-जन्म का प्रधान हेतु श्रीदामा द्वारा राधा का शापित होना बताया गया है, पृथ्वी का भार उतारना कदाचित् गौण हेतु है। दूसरे और तीसरे अध्याय के १८५ क्लोकों में उस प्रसंग का विस्तार से वर्णन है जिसके फलस्वरूप श्रीदामा और राधा में कलह हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मर्त्यलोक में जन्म लेने का शाप दिया तथा श्रीकृष्ण ने राधा का प्रिय करने के लिए स्वयं देवताओं सहित अवतार धारण करने का वचन दिया। संक्षेप में कथा इस प्रकार है: एक बार गोलोक की रासकीड़ा के मध्य से श्रीकृष्ण राधा को छोड़ कर उन्हींके समान एक अन्य परम सुन्दरी गोपी, विरजा के साथ उसके रसेन्द्रसार-विरचित मंदिर में विहार करने चले गये। राधा ने जब यह सुना तो वे रथारूढ़ होकर 'त्रिषष्टि शतकोटि' गोपियों के साथ वहाँ पहुँची। मंदिर के द्वार पर लाख गोपों सहित श्रीदामा द्वारपाल के रूप में नियुक्त थे। उन्हें देखकर राधा ने कहा, 'दूर हट, रित-लपट-किकर, दूर हट!' परन्तु श्रीदामा ने राधा को मार्ग नहीं दिया। राधा की सिखयों और गोपों सहित श्रीदामा के बीच बल-प्रयोग होने लगा। ऐसा कोलाहल हुआ कि मंदिर के भीतर से ही श्रीकृष्ण ने स्थित का अनुमान कर लिया। कुपित राधा का सामना करने का उन्हें साहस नही हुआ और वे तुरंत अंतर्धान हो गये। विरजा भी अत्यन्त भयातुर हो गयी, और प्राणांत करके उसने अपना शरीर सरिता के रूप में परिणत कर लिया। कोटि योजनों में विस्तृत होकर वह सरिता गोलोक में वर्तुलाकार फैल गयी।

राधा ने रित-गृह में जाकर जब श्रीकृष्ण को नही पाया तथा विरजा को सरिता रूप में देखा तो वे घर लौट गयीं। इधर श्रीकृष्ण को विरजा का विरह दुखी करने लगा। उनका

१. ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखंड, श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, संवत् १९६६ वि०। २. वही, अध्याय २, श्लोक २३-२३; ५९-६८।

विलाप सुन गर वह पुन स्त्री बन गयी और दोना रित-सुल में त्रीन हो गये। विरजा ने सात पुत्रो प्रकार पुरा पर यह दुरा प्रकार का का प्रकार का का दुरा का प्रकार का प्रकार वाला पुरा को जन्म दिया जो उसके रित-मुग्र मे बाघक होने के कारण अभिग्नस्त होकर सात द्वीपो के सात सागर बन गर्में । इस बाघा में सित हो कर श्रीकृष्ण पहले ही विरजा को छोड़कर राघा के यहाँ चले गये। परन्तु जब उन्हें पुत्र तथा पति से वियुक्त विरजा का ध्यान आया तो वे पून उसके चल गया। परन्तु जब उन्ह पुन प्रचानिक पानुका परना निमान हो गये। इघर राधा ने जब यह यहाँ लीट आये और निर्वाध रूप से सयोग-मुख में निमान हो गये। इघर राधा ने जब यह सुना तो वे रुदन करते हुए कोप-मवन में चलो गयी। इतने में श्रीकृष्ण उन्हें मनाने के लिए उनवे यहाँ पहुँचे। श्रीदामा राधा के ही द्वार पर स्थित थे। श्रीहृष्ण को देखकर राधा ने इन्हें सुब बुरा-भला वहा। विरजाकात, रित-चौर, रित-लपट, नदीकात आदि विशेषणो में सबोधित करते हुए राधा ने मनुष्यों का व्यवहार करने वाले कृष्ण को गोलोक से भारत में मनव्य-योनि प्राप्त करने का शाप दिया और धूर्त कृष्ण को सामने से हदाने के लिए अपनी सिरायों को आदेश दिया। मिलयों द्वारा कृष्ण के वारण विये जाने पर श्रीदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने सत्रोध राधिका मे कहा—माता, तुम मदीस्वर मे वटु वाक्य क्यो वहती हो ? देवी, विना विचारे व्यर्थ ही भत्मना करती हो। यहाँ पर पुराणकार ने श्रीदामा के माध्यम मे परब्रह्म निर्गुण श्रीकृष्ण का सविन्तर माहातम्य वर्णन विया है। परन्त राघा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पटा। उन्होंने अपनी निंदा करने वाले मृढ श्रीदामा को गोलोक से बहिर्भुत होकर आसुरी योनि मे जाने का शाप दिया और चुनौती दी कि इस शाप से उनकी रक्षा उनका र्डब्बर (श्रीष्टप्ण) भी नहीं कर सकता। प्रत्युत्तर मे श्रीदामा ने भी कहा—अग्निके, तुम मनुष्यो की भौति कीप करती हो, अत तुम मानुषी योनि पाओगी, इसमें कोई सदेह न होगा। श्रीदामा ने राधा को बुन्दावनवासी हिर के अश रायाण नामक वैश्य की पत्नी होने, राधा के शाप से रायाण के महायोगी बनने, गोबुल में कृष्ण को प्राप्त करके राया के विहार करने, फिर सी वप तक हरि से उनके वियुक्त होने, तद्दपरात कृष्ण को पून प्राप्त करके गोलोक लौटने की भविष्यवाणी की। इन्ही शापो के फलम्बरप श्रीदामा शक्बचूड हुए, राया का बृपभानु के यहाँ जन्म हुआ तथा हरि का राघा के साथ पृथ्वी पर अवतार हुआ।

वहना न होगा कि हिंदी कृष्णकाव्य में इस प्रसंग की कही छाया भी नहीं मिलती।

§२ मध्ययुग ने कृष्णमिन-सप्रदायों में राधा नी महत्ता उत्तरोत्तर वढती गयी और यद्यपि कृष्णकान्य का मूल उपजीन्य 'श्रीमद्भागवत' रहा, राधाकृष्ण के लोक-विश्रुत आख्यान के लोक निव की कल्पना द्वारा निरतर वद्धमान प्रसग उसमें सम्मिलित होते गये। 'ब्रह्मवैवत' में भी मध्ययुग की उभी प्रवृत्ति के, किंचित् भिन्न रूप में, दर्शन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप एष्णक्या राधाकृष्ण स्वा राधाकृष्ण स्वा राधाकृष्ण किंव है किंप यदि हम उसे राधाकृष्ण नाह्य। 'ब्रह्मवैवत' में तो राधा की महत्ता इतनी अधिक है कि यदि हम उसे राधानुराण कहिं

३ यही, अध्याम ३, उलोक १-४८, ४ यही, उलोक ५९-७७, ५. यही उलोक ७८-९४, ६ वही, उलोक ९९-१००, ७ यही, उलोक १०२-१०३, ८ यही, उलोक १०४-१०६।

तो अत्युवित न होगी। राधा के संबंध में इतने अधिक विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। कुछ रोचक बाते यहाँ दी जा रही है।

राधा के रायाण-पत्नी होने का तो शाप श्रीदामा ने ही दिया था, कृष्ण ने उन्हें समझा-वुझाकर वृषभानु के घर में जन्म लेने भेजा। परन्तु वे वृषभानु की पत्नी, जिसका नाम इस पुराण में कलावती दिया गया है, के गर्भ में नही रही। उसका गर्भ तो नव मास तक वायु से भरा रहा, दसवे मास में वायु का निःसरण हुआ और उसी समय अयोनिसंभवा राघा स्वात्मरूप त्याग कर शिश् रूप में कलावती के समीप रोती हुई आ गिरी।

'ब्रह्मवैवर्त' पुराण के अतिरिक्त राधा के जन्म और माता-पिता की कथा अन्यत्र कही नहीं मिलती। हिंदी कृष्णकाव्य इस विषय में भी 'ब्रह्मवैवर्त' से सर्वथा अप्रभावित है। यहाँ राधा की माता का नाम कीर्ति है, परन्तु उनके और उनके पित वृषभानु से संबंधित कोई विवरण नही मिलता। राधा-कृष्ण के काल्पनिक प्रेम-प्रसंगों की उद्भावना में अवश्य कुछ असंबद्ध प्रसंग किल्पत होते रहे है; परन्तु उनमें भी 'ब्रह्मवैवर्त' की उपर्युक्त कथा का आभास तक नहीं मिलता।

\$3. तीसरा प्रसंग राघाकृष्ण के प्रथम मिलन, विवाह और रित-विहार का है। पंद्रहवे अध्याय में वर्णन है कि एक बार नंद शिशू कृष्ण को लेकर वृन्दावन गये। इतने में कृष्ण ने अपनी माया द्वारा नंभ को मेघाच्छन्न कर दिया। काननांतर श्यामल हो गया, झंझावात छा गया, दारुण वष्त्र का गर्जन होने लगा, अति स्थूल वृष्टि धारा टूट पड़ी, वृक्षकंपित होकर गिरने लगे, नंद भयभीत हो गये और गो-वत्स छोड़कर घर लौटने का विचार करने लगे। बालक हिर रोने लगे। इतने में परम सुन्दरी राधा कृष्ण के सिन्नकट आ गयीं। अस परम रूपवती को देखकर नन्द विस्मित हो गये। उन्होने साश्रु नेत्र होकर राधा को नमन किया और बताया कि मैं गर्ग के मुख

९. वही, अध्याय ६, इलोक २२४-२२७। १०. वही, अध्याय १७, इलोक ३३-३८। ११. वही, इलोक ११०। १२. वही, इलोक १०६-१०७। १३. वही, इलोक १२०। ६. वही, इलोक ११२-१४३। १४. वही, अध्याय १५, इलोक ९१-२२१। १५. वही,

से सुन चुवा हूँ कि तुम हरि की प्रिया हो। मैं यह भी जानता हूँ वि कृष्ण महाविष्णु, परम निर्गुण और अच्युत है, तथापि में विष्णु माया से मोहित हूँ। प्राणनाथ को छो और सुखपूर्वक जाओ, फिर मनोरय पूर्ण करके मेरे पुत्र को ले आना। इस प्रकार नद ने रोते हुए बालक को दे दिया और राघा उसे लेकर चली। " नद ने राधा-कृष्ण की अनन्य दास्य भक्ति की जगदविका परमेश्वरी से याचना की। राघा ने अपने और कृष्ण के चरणों में अहर्निशि भिनत का नद को वरदान दिया तथा आनदपूर्व क कृष्ण को वक्ष से लगाकर चुबन करती हुई दूर रास मडल में ले गयी। "पुराणकार ने यहाँ रासमङ्क का अत्यत राजसी वैभवयुक्त वणन किया है। राघा देवी रास-गृह के भीतर गयी, जहाँ वर्पुर समन्वित ताम्बूल, रत्नजुम्भम्य स्वच्छ शीतल जल तथा सुधामधु के कलग संजे हुए थे। राघा ने देखा, वहाँ कमनीय किशोर श्याम-सुन्दर पुरुष हैं, जो चदन से विभूषित, पीतवस्त्र धारण किये हुए, प्रसन्नवदन, मुस्कु राते हुए पुष्प-तैया पर लेटे है। मजीर, केयूर, बलय, मणि-कुडल, कौस्तुभ मणि, शिखि-पच्छ आदि से सुशोभित नव-यौयन कृष्ण को सम्मुख देखकर तथा . अपने क्रोड को शून्य पाकर रासेश्वरी राघा विस्मय-विमुग्ध हो गयी। निनिमेप दृष्टि से देखती हुई पुलनावित, सस्मिता, मदनातुरा राघा को देखकर श्रीकृष्ण ने कहा-राघा, सुरससद के गोठोव-वृत्तात का स्मरण करो। आज वह प्रास्वीकृत पूण करूँगा। तुम मेरी प्राणाधिका प्रेयसी हो। " राघा-कृष्ण के अभेद, राघा की महिमा तथा कृष्ण और श्रीकृष्ण का अंतर समझाने, भेद-बुद्धि वालों को अभिशाप देने, 'राघा' नाम की व्युत्पत्ति बताने तथा राघा की कृपा का वर्णन करने के उपरात पुराणकार ने ब्रह्मा के प्रकट होने और माता राघा का स्तवन करने का वर्णन किया है। गया की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मा भी रायाकृष्ण की अभिनता का कथन करते हैं तथा बताते है कि वेद मे इसका निरुपण नही है। वे कहते हैं-जिस प्रकार ममस्त ब्रह्माण्ड श्री-कृष्ण वा अज है, - उसी प्रवार शक्ति-स्वरपा आप उस सभी में स्थित है। सभी पूरुप हरि के अश है, तथा निखिल स्त्रियाँ आपकी अश हैं।"

इसके उपरात ब्रह्मा ने हुताशन प्रज्विलत की, हवन का उपरूम किया, कृष्ण को शयन से उठाकर अग्नि के समीप विठाया। विविद्वक हवन करके उन्होंने अग्नि की प्रदक्षिणा करायो, त्या वेदोस्त सप्त मत्रो के पाठ के साय राधिका का हाय हिर के वक्ष पर तथा श्रीकृष्ण का हाय राधा की पीठपर स्थापित करते हुए रावा और कृष्ण हारा परस्पर पुष्प-मालाओं का आदान-प्रदान कराया। विवाह की अय विदोवत विधियाँ सम्पन्न करते हुए ब्रह्मा ने कृष्ण को प्रणाम किया विवाह की अय विदोवत विधियाँ सम्पन्न होने पर देवताओं ने पुष्पवर्ण की, मुर्ज, दुदिभ आदि का वादन किया। अत में भिनत की याचना करके तथा पूर्ण आस्वासन पावर कहा चले गये।

अव पुराणवार को राधा-कृष्ण के रति-विलास के वणन का अवसर मिलता है, जिसमे

१ क्लोक २५-२८। १६ वही, क्लोक ३२-६। १७ वही, क्लोक ४६-५३। १८ वही, लोक ५४-५७। १९ वही, क्लोक १०३-१०४। २० वही, क्लोक ११६-१३५।

वह उच्छिष्ट ताम्बूल-चर्वण, मधुपान तथा चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुंकुम से अंग-लेपन का वर्णन करते हुए उनकी सुरित का अत्यंत खुला चित्रण करता है। अ

राधा का शृंगार करने के बाद कृष्ण कैशोर छोड़कर पुनः शिशु रूप हो जाते है और क्षुधित होकर रोने लगते हैं—ठीक उसी प्रकार भयभीत जैसा नंद ने उन्हें राधा को दिया था। शोकार्त, विरहातुर राधा इधर-उधर देखंती हुई रोने लगती है। कृष्ण उन्हें नित्य रित का आश्वासन देते है। रेर राधा बालक को गोद में लेकर नंद-मंदिर जाती हैं—और उसे यशोदा को सौंपते हुए कहती है, तुम्हारे स्वामी ने इसे गोष्ठ में मुझे दिया था, मेघाच्छन्न दुर्दिन में इसके वस्त्र गीले हो गये है, यह भूख के कारण रो रहा है। यशोदा कृष्ण को लेकर उन्हें दूध पिलाने लगती हैं।

राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन के इस वर्णन में जयदेव के 'गीत-गोविंद' से कुछ समता अवश्य पायी जाती है। कही-कहीं तो कुछ शब्दावली की भी विशेष रूप से आकाश के मेघाच्छन्न होने के वर्णन में समानता है। 'सूरसागर' में भी वृन्दावन के सुख-विलास संबंधी वर्णन में एक पद आया है, जिसमें गगन के फहराने, काली घटा के एकत्र होने, आँधी, बिजली आदि का लगभग ऐसा ही उल्लेख है तथा कहा गया है कि नंद भयभीत होकर राधा से कहते है कि तुम कृष्ण को घर ले जाओ, दोनों साथ-साथ जाओ। यह सुनकर राधा कृष्ण का हाय पकड़ लेती है और दोनों घन वन की ओर विहार के हेतु चल देते है। ''

इस अंतर के साथ कि 'सूरसागर' के वर्णन में मानवीय स्वाभाविकता है, जबिक पुराण और 'गीतगोविद' कृष्ण को शिशु रूप में विणित करते हुए अलौकिक चमत्कार की व्यंजना की ओर अधिक उन्मुख है, तीनों में जो साम्य है वह आकिस्मक अथवा किसी समान स्रोत पर आधारित, एक दूसरे से असंबद्ध नहीं कहा जा सकता। 'सूरसागर' का वर्णन तो 'गीतगोविद' से प्रभावित माना ही जायगा, क्योंकि दोनों के पूर्वापर रचनाकाल के विषय में कोई सन्देह नहीं है, परन्तु यही बात 'ब्रह्मवैवर्त' के विषय में नि संकोच नहीं कहीं जा सकती। 'ब्रह्मवैवर्त' के रचनाकाल का निर्णय करने में उसके अनेक वर्णन-चित्रण सहायक हो सकते है और उनमें राधा-कृष्ण का यह प्रथम मिलन और विवाह भी सम्मिलित है। 'सूरसागर' में राधा-कृष्ण विवाह का वर्णन रास-क्रीडा के अंतर्गत हुआ है और उसमें यद्यपि ब्रह्मा के योगदान का उल्लेख है, परन्तु विवाह के पूर्वापर प्रसंगों मे 'ब्रह्मवैवर्त' से पर्याप्त भिन्नता है।

उपर्युक्त तीन प्रसंगों से ही सूचित होता है कि 'ब्रह्मवैवर्त' के 'श्रीकृष्ण जन्म खंड' में राधा की अत्यधिक महत्ता है। वैष्णव धर्म में राधा की इतनी, और इस प्रकार की महत्ता १६वीं शताब्दी ईसवी से पहले भी कभी थी, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। यह बात भी 'ब्रह्मवैवर्त' के रचना-काल के निर्णय में सहायक हो सकती है। इस पुराण के अध्ययन से एक और

२१. वही, क्लोक १४०–१६०। २२. वही, क्लोक १६३–१७०। २३. वही, क्लोक ७१–१७५। २४. सूरसागर, पद १३०२।

घीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिंबी-अनुशीलन

तथ्य असदिग्य रूप मे हमारे सामने आता है, और वह यह वि इस पुराण पर शाक्त मत का असा-धारण प्रभाव है। पुराण वो जगदिन्वका राधिका शाक्तो की चिडका या दुर्गो की ही प्रतिच्छाया है, तथा पुराणवार की राधा-भिवन शाक्तो की मातृ-भिक्त का ही म्पातरण है। इस वस्तुस्थित मे यह भी मकेत मिलता है वि इस पुराण की रचना उसी प्रदेश में हुई होगी जहाँ माँ दुर्गा की उपायना जन-जीवन में समायी हुई है। सपूर्ण पुराण के अध्ययन के उपरात मन में यह प्रश्न भी म्यभावत उठने लगता है कि क्या 'प्रह्मवैवन' पुराण की रचना में सोलहवी शताब्दी ईमवी के गौडीय वैष्णव आचार्य—रूप गोम्बामी अथवा उनके भतीजे जीव गोस्बामी—का कोई हाथ रहा होगा ? परन्तु इस प्रम्न पर विचार करने के लिए अधिक विस्तार की आवश्यकता है।

#### पारसनाथ तिवारी

# संतों द्वारा प्रयुक्त 'सुरति' शब्द का अर्थ-विकास

कामशास्त्र तथा काव्यशास्त्र में जहाँ 'सुरित' शब्द का प्रयोग रितकीड़ा तथा प्रेम (सु-रित.) के अर्थ में हुआ है वहाँ दूसरी ओर संत-साहित्य में उसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में हुआ है जो आगे चलकर स्मृति या घ्यान के समानान्तर अर्थ में विकसित हो गया और उसी अर्थ में तुलसी,' सूर' आदि सगुण भक्तों ने भी उसका प्रयोग किया। सेनापित ने यमक के सहारे एक ही पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग उक्त तीनों अर्थों में किया है—''सेनापित साँवरे की सुरित की सुरित की सुरित की सुरित की सुरित कराइ किर डारत बिहाल है।"

संतों द्वारा प्रयुक्त 'सुरित' शब्द के संबंध में सबसे पहले डॉ० वड़थ्वाल ने विस्तार से विचार किया और यह मृत निर्धारित किया कि "हिंदी में सुरित का सामान्य अर्थ है स्मृति, याद ...और इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत के 'स्मृति' शब्द से निकला है। 'म्' का लोप, 'अ' का 'उ' में परिवर्तन और उसके संसर्ग से 'र' का आगम—इस प्रकार 'सुरित' शब्द सिद्ध हुआ।" 'संपूर्णानन्द जी ने 'सुरित' को 'स्रोत' से व्युत्पन्न माना है और उसका अर्थ 'चित्तवृत्ति-प्रवाह' किया है। 'धम्मपद' में मन के ३६ स्रोत माने गये हैं—आँख, कान, नाक, जीभ, काया (त्वचा) आदि ३६ स्रोतों में मन सदैव प्रसरण करता रहता है —

यस्स छत्तिसती सोता मना पस्सवना, वाहा वहन्ति दुदिट्ठि संकप्पा राग निस्सिता॥(२४,६)

अर्थात् जिसके छत्तीस स्रोत मन को भली लगने वाली वस्तुओं में ही लगाते हैं उसके लिए (वे) रागनिःसृत संकल्प दुर्दृष्टि का ही वहन करते है।

किंतु भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यह दोनों व्युत्पत्तियाँ संदेहास्पद प्रतीत होती है। 'स्मृति' का विकसित रूप मध्यकालीन हिंदी साहित्य में 'सुंम्रित' या 'सिंम्प्रित' मिलता है और 'स्रोत' से 'सुरित' होना तो और भी अधिक असंभव जान पड़ता है। 'उ' के 'ओ' में परिवर्तित हो जाने के

१. उदा०—बार बार रघुनायकींह सुरित कराएहु मोरि।—रामचरितमानस; उ० का०; दो० १९ (क), गी० प्रे० संस्क०। २. घर की बन की सुरित न काहूँ लेहु दही यह कहत फिरै।—सूरसुषमा; पृ० १९२। ३. योगप्रवाह, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, पृ० २४ पर डा० बड़थ्वाल द्वारा उद्धृत। ४. दे० वही; सुरित-निरित, पृ० २३-२३। ५. वही; पृ० २३-२४। ६. विद्यापीठ (त्रैमासिक); भाग २; पृ० १३५।

उदाहरण हिंदी मे अनेन मिलते हैं, जैसे—म॰ कुक्षि > हिं॰ 'कोख', हिं॰ 'छूत' > सत॰ 'छोति', हिं॰ 'मूल' > सत॰ 'भोलि' (उदा॰ 'जे मिन पाड़ी भोलि' — कवीर), हिं॰ 'मुघि' > सत॰ 'सोवी' (उदा॰ 'सोवी' (उदा॰ 'सोवी' (उदा॰ 'गुर विन सोक्षी झ न होइ' = मूझ बूझ नहीं होती—नानक, गुरगमि तैं सोक्षी पाई— नवीर), किंतु 'बो' के 'उ' म परिवर्तन के उदाहरण दुरुंभ ही है, और फिर 'स्रोत' से 'सुरित' ना मबब जोडना तो कप्टकल्पना ही जात होती है।

मेरा विचार है कि सता का 'मुरति' गब्द स० 'श्रुति' (श्रवणार्थे) से विकसित हुआ है। उपिनपदो में सतो के शब्दयोग से मिलते-जुलते अनेक उल्लेगों (दे० छान्दोग्य० ५।१०।१०, वृहदारण्यक० ५।९।१, मैं श्रुपिनपद् ६।२२-२३) के साथ ही साथ छान्दोग्योपनिपद् (३।१३। ८) में एक ऐसा उल्लेख मिलना है जो 'मुरति' सन्द के अर्थ-विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है —

यरैतदिसमञ्ज्ञिरे स्पर्कः स्पर्वेनोष्णिमान विज्ञानाति । तस्यैया श्रुतियरैत्रुणविपि गृह्य निनदिमव नदयुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपयृणोति तदेतद्दृष्टञ्च श्रुतञ्जेत्युपामीत । चक्षुष्य श्रुतो भवति य एव वेद य एव वेद ।

जहीं इस शरीर में स्पर्ग से जो उप्णत्व जानता है, उसना इस प्रकार श्रवण भी होता है जब दोना नानों को अँगुलियों से ढक नर (रख के) घोप के समान, (वृपभादि के) नाद के समान, और जलती हुई अग्नि के समान जो मुनता है, वही इमना दृष्ट और श्रुत ज्ञान प्रसिद्ध है। (इस प्रमार) वह दशनीय और विश्रुत (दोनों) है, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है

पूनवर्ती मतो की वाणी मे इस शब्द के ऐसे अनेक प्रयोग मिलते हैं जिनसे उनके श्रवणार्य की ही पुष्टि होती है। इस सबध मे कतिपय उदाहरण यहाँ उद्वृत विये जा रहे हैं—

१—नाथपथ वे सम्मानित ग्रय 'मछीद गोरखनोब' मे गोरखनाथ की इस जिज्ञासा पर वि— कीन वीरज कीन पेत्र। कीन श्रवण कीन नेत्र॥

मत्स्येन्द्र ने उत्तर दिया ---

अवयू मत वीरज मति पेता सुरति श्रवण निरति नेता।"

२—पुन उसी ग्रन्थ मे गोरख ने यह पूछने पर कि--क्र पा बिन कीन श्रवण। मुख बिन कीन सबद॥

मत्स्येंद्र वा वथन है ---

करण बिन सुरति श्रवण । मुख विन लय सबद ॥'

३—'मिस्ट पुराण' मे यह वतलाया गया है वि "काया उपराति क्षेत्र नाही चक्षु उपराति दृष्टि नाही। श्रवण उपराति सुरति नाहीं।"

७ गोरसवानी, पीताबरदत्त वडथ्वाल सपादित्, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्र० संस्क०, पृ० १८७। ८ वही, पृ० १९६। '९ वही; पृ० २३६।

४—'सुनने' से 'सुरित' का संबंध 'रोमावली' की निम्नलिखित पंक्ति से भी ध्वनित होता है —

दृष्टि कहै क्यूं लीजैं दीजै। सुरित कहै क्यूँ बोलिए सुणिएं॥ १°

५—गोरखनाथ की एक सबदी में निर्वाण पद का लक्षण इस प्रकार बताया गया है — दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइबा, सुरित लुकाइबा कानं। नासिका अग्रे पवन लुकाइबा, तब रहि गया पद निरवानं॥ ११

६—ऐन विरह (= सच्चा विरह) उत्पन्न हो जाने पर सारा स्थूल-सूक्ष्म संघात प्रिय की मधुर वाणी की सुरित या श्रवण के लिए कान बन जाता है, स्मरण के लिए रसना बन जाता है और देखने के लिए नेत्र बन जाता है —

सब घट श्रवनां सुरित सौं, सब घट रसना बैन। सब घट नैना ह्वै रहे, दादू बिरहा अैन। १२

- ·७—'सुरति' का श्रवण से संबंध दिखाने के लिए दादूवाणी के दो स्थल और भी द्रष्टव्य है—
  - (क) श्रवणी सुरित गई नैन न सूझै। सुधि बुधि नाठी कह्या न बूझै॥<sup>१३</sup>
  - (ख) श्रवणौ सुरति जव जाई। ए तवका सुणिहै भाई।।<sup>१४</sup>

'श्री गुरुग्रंथ साहव' में भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते है, जिनमें से कुछ यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं ——

८—जीउ पाइ तनु साजिआ, राखिआ बणत बणाइ। अक्खी,देखेँ जिहवा बोलैं, **कन्नी सुरति समाइ॥**१५ (नानक)

- ९—सुरित मित चतुराई ताकी किआ करि आखि बखाणिए। १६ (गुरु अंगद)
- १०—हरि आपे **सुरति** सबद धुनि आपे।<sup>१०</sup> (रामदास)
- ११—भुजवल वीर ब्रहम सुख सागर गरत परत गिह लेहु अगुरीआ।
  स्वन न सुरित नैन सुन्दर नही आरत दुआरि रटत पिंगुरीआ। १८८ (अर्जुन देव)
- १२—सबद सत्तिं सत्ति प्रभु बकता।

  सुरित सत्ति सत्ति जसु सुनता॥ (अर्जुन देव)
- १३ -- जेता सबदु सुरित धुनि तेती जेता रूपु काइआ तेरी। रे॰ (नानक)

१० वही; पृ० २०४। ११ वही; सबदी ७५; पृ० २७। १२ स्वामी दादू दयाल जी की वाणी, मंगलदास संपादित, पृ० ७८। १३ वही; पृ० ५७०। १४ वही; पृ० ६१०। १५ श्री गुरुग्रंथ साहब; सर्व हिन्द सिक्ख मिशन संस्करण; पृ० १३८-१५, १६। १६ वही; पृ० वही; पंक्ति २०, २१। १७ वही; पृ० १६५-१३, १४। १८ वही; पृ० २०३-३, ४, ५। १९ वही; पृ० २८५-१२। २० वही; पृ० ३५०-६।

१४--नामें सुरति सुनी मन भाई।

जो नाम सुनाव मो मेरा मीत सखाई॥<sup>३६</sup> (रामदास)

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा वि पूर्ववर्त्ती सतो मे 'सुरित' शब्द वा प्रयोग प्रथमत सुनने की किया अथवा श्रवण के लिए आरम हुआ और शब्द या नाद से इसका सबध स्वभावत जुड गया। सतो की साधना मुख्यतया शब्द या अनाहत नाद की साधना है जो स्वत एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और 'सुरित' शब्द भी इसी प्रक्रिया से सबद्ध होने के कारण धर्न शर्न सुक्ष्म अर्थ-विकास की ओर अग्रसर होने लगा।

'ब्रह्मडें सो पिंडे जानि' इस सिद्धान्त-यागय के अनुसार योगियो तथा सन्तों,को यह मान्यता है कि वाह्म जगत् में जो महागब्द परिव्याप्त हो रहा है उसी का प्रतिरूप पिंड अथवा शरीर में भी अनाहत नाद होकर समाया हुआ है। साधक को उसीमें मन लगाना चाहिए, यही परमार्थ है—तेप सब दुनियावी धर्च व्यर्थ हैं। इस अतंमुक्षी साधना के लिए सतो ने बाह्म स्यूल इद्रियों की अपेक्षा उनके अतमुंक्षी सूक्ष्म रूप को ही अधिक महत्व दिया। गोरखनाय ने जब 'दृष्टि अप्रे दृष्टि लुकाइवा सुरित लुकाइवा कान' द्वारा निर्वाणपद का निरूपण किया तो उसमें इद्रियों की इसी अतमुंक्षी वृत्ति या प्रत्याहार की और सकेन किया है। इस प्रकार जो स्यूल श्रवणेन्द्रिय या कान है, 'सुरित' उसीकी आतरिक सूक्ष्म इद्रिय या वृत्ति मानी गयी और इस 'सुरित' को शब्द के साथ एकाकार करने के उपदेशों से सत-साहित्य भरा पड़ा है, उदाहरणतया —

१—वरप (=विरिष, वृक्ष) एक देषिलै हो पडिता तत एक चीन्हिबा सबदै सुरति समाई॥<sup>२२</sup>

२--- उनमुन धृनि में सुरति समाऊँ उलटी गग वहाऊँगा। रा

३-भटक की तुम कथा छोडो, सुरित शब्द समाव। १४

४---मनुवा सबद सुनत सुख पावै।

जेहि विधि घुधकत नाम अनाहद, तेहि विधि सुरति लगावै।<sup>३५</sup>

५---गुरमुखि सुरति सबद नीसानु। र (नानक)

इसी सूक्स साधना को सतो की पारिभाषिक शब्दावली में 'मुरति-शब्द योग' कहा गया। साधना के क्षेत्र में सतो की यह एक मौलिक विशेषता है जो उन्हें नाथयोगियों की स्यूल काया। साधना या हटयोग से पृथक् करती है। सतो की विचारधारा के अनुसार योगियों की हटयोग द्वारा प्राप्त समाधि छ। इसके विपरीत सुरति-शब्दयोग सूक्ष्म मन की सूक्ष्म साधना है। यह सुरति-साधना सतो में इतनी प्रचलित हुई कि/'मुरति क्माना' एक मुहावरा हो गया और सुरति साधने वाले को 'मुरती' कहा जाने लगा। नानक ने वहा है —

२१ वही, प्०-३६७—१२, १३। २२ गो० बा॰, सबदी २२१, प्० ७२ ग्रिसे गुलाल साहब, महास्माओ की बाणी, भुरकुडा, गाबीपुर, पद १०७-२, प्० ३९। २४ वही, पद १६४-२, प्० ५७। २५ भीखा साहब, वही, पद ३०२-२, पु० १०९। २६ श्री गुरुषय साहब, प्० ४१४-१०।

सभि सुरती मिलि सुरित कमाई। सभ की मिति मिलि कीमिति पाई॥<sup>२७</sup> (नानक)

श्रवणेन्द्रिय की सूक्ष्म वृत्ति को शब्द की ओर उन्मुख करने की भावना में पुनः विकास हुआ और वह केवल श्रवणेन्द्रिय की सूक्ष्म वृत्ति की परिधि में सीमित न रह कर समग्र चित्त की वृत्ति वन गयी और 'ध्यान' अथवा 'याद' या 'खयाल' का समानार्थी हो गयी; क्योंकि शब्द-साधना में ध्यान को ही प्रमुखता दी जाती थी। मेरा अनुमान है कि तुलसी, सूर आदि के आवि-भाव-काल तक यह शब्द इस अर्थ में भलीभाँति जनता में प्रचारित हो चुका था; किंतु इसके आदि प्रचारक संत लोग ही ज्ञात होते है। इस अर्थ में यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो चुका है कि आज का साधारण ग्रामीण भी कहता है कि 'अमुक वात हमारी सुरता में नहीं आती' अर्थात् याददाश्त में नहीं आती। मुहावरे में 'सुरता से उतर जाना' या 'सुरता पर चढ़ना' भी कहा जाता है। ठीक-ठीक इसी अर्थ में प्रयुक्त इस शब्द के उदाहरण संत-साहित्य में अत्यधिक संख्या में मिलते है; जिनमें से कुछ रोचक उदाहरण इस प्रकार हैं—

१—सीप की सुरति आकास बसतु है, चित्त चकोर चंद लाई। (यारी)
[सीप की सुरति = सीप की चित्तवृत्ति।]

२--जन हरिदास भिज रांम मिन मेल राखै नहीं

सुरति संसार सूं उलटि तांणै। १९

३---जिसकी सुरित जहां रहै, तिसका तहां विसराम। रै°

अस्तु, ध्यान अथवा स्मृति का समानार्थी हो जाने पर ध्यान की निरंतरता के आधार पर सुरित के लिए अनेक रूपकों की सृष्टि हुई—'सुरित धागा'<sup>३</sup> अथवा 'सुरित डोर'<sup>३३</sup> की चर्चा होने लगी। कदाचित् ध्यान की मस्ती के आधार पर सुरित को शराब भी माना गया —

प्रेम पियाला सुरति भरि पीयो, देखो उल्टी बाट। ३३ (यारी)

यही नहीं, हठयोग की कुंडिलिनी के अनुकरण पर परवर्ती संतों ने उसे शक्ति या चेतना का एसा गितमान तेजपुंज भी माना जो साधना के उत्कर्ष या अपकर्ष के कारण पिड में ऊर्ध्वगामी अथवा तिरोगामी होता रहता है। गुलाल साहब कहते है —

देखो संतो सुरित चढ़ी असमान, दूजा और न आन। जगमग ज्योति बरत अति निर्मल, देखि दरस कुर्बान।। विश्व

२७. वही; पृ० ३४९-३, ४। २८. महात्माओं की वाणी; पद ७-३, पृ० ३। २९. श्री हरिपुरुष जी की वाणी; जोधपुर; पृ० २९८-२। ३०. दादूबानी, योगप्रवाह, पृ० २८ पर डा० बड़थ्वाल द्वारा उद्धृत। ३१. उदा०—अवधू सुरित धागा सहज लागा। (हरिदास निरंजनी, श्री हरिपुरुष की वाणी; पृ० ९६)। ३२. तुल०—सुरित डोरी लगाव गगर्नीहं उठत है झंकार।—गुलाल साहब; महात्माओं की वाणी; पद १६५-२; पृ० ५८। ३३. वही; पद ८-५; पृ० ४। ३४. वही; पद १८७-१; पृ० ६५।

'शब्द विलास'' मे नवीर के नाम से सन्नित एक पद मे बताया गया है — जगर मगर एक-नग्न, अग्न की ढोर है। बूझी सत सुजान, शब्द घनघोर है।। रूप नालि की डोर, निरजन वाम है। सुरति रहै विल्हमाँग, मिलावत श्वास है।। सोह सुमिरन होय, सो दक्षिण कोन है। तहेँवा सुरति समाय, रहै उनमौन है।। तथा— ऐसी तीसी सुरति है, फोरि गई ब्रह्मड। पीव को न्यारा देखिया, सात दीप नौ सड।।

पहले राघास्वामी-सप्रदाय वालों ने और फिर उन्हीं के अनुकरण पर शाय परवर्गी मतों ने एक 'सुरति वमल' की भी वल्पना की जिसकी स्थिति महस्रदर-कमल तथा ब्रह्मरध में भी आगे मानी गयी।

रूपन की परपरा निरतर आगे बढती गयी, और नालातर में 'मुरति' बब्द ना पूण मानवीकरण हो गया। नवीरपथ की एन परवर्ती रचना 'मुरति-अन्द-सवाद'' में, जिसने तयानिवत रचिता नवीर साहब बताये गये हैं, सुरति को विष्य और बब्द को गुरु मानवर दोनो ना वार्तालाप दिया हुआ है। परवर्ती मतमाहित्य में, और प्रमुख रूप में राधान्वामी-मप्र-दाय के साहित्य में मुरति का वणन अनेन स्थलों पर अभिसारिका अथवा मुहागिन के रूप में भी मिलता है। 'मुरति' शब्द से मबढ़ इस मबुर भावना के विकास में दो प्रमुख प्रेरक तत्व ज्ञात होने हैं प्रथमत 'मुरति' बब्द ब्याकरण को दृष्टि से म्ब्रीलिगवाचो है और शब्द पुलिगवाचो है (वौढ़ सिद्धों के महजिया सप्रदाय में प्रज्ञा तथा उपाय के युगनढ़ रूप में तथा वैष्णव सहजिया मप्रदाय में राधाहण्य के युगल रूप में मचुर भावना की परपरा पहले से वृत्तमान थी), दूसरे 'मुरति' शब्द की कामशान्ती परपरा मैथुनभरत है। मतो की विचारधारा में विरह-भावना की प्रमुखता होने के कारण इस रूपन वा आथ्य लेने में और भी अधिक प्रोत्साहन मिला होगा।

इम प्रकार मूळ रूप से थवणाथवाची 'सुरति' शब्द का साधना-मेद नया परिस्थिति-भेद के कारण अभिमारिका के रूप तक पहुँच जाने का यह सक्षिप्त इतिहास है।

३५ वर्डया गद्दी, जिला जौनपुर के स्व० महय गुरुद्यरणपति साहव द्वारा स० १९६५ वि० मे प्रकाशित (दे० पृ० १२३-२४ तथा १३०)। ३६ वहीं से स० १९६४ मे प्रकाशित।

### नन्ददुलारे वाजपेयी

## राष्ट्रीय साहित्य

साहित्य के विवेचन में दो तथ्य आज प्रायः स्वीकृत किये जा चुके हैं: एक यह कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, द्वितीय यह कि राष्ट्रीय होकर ही कोई साहित्य सारवान हो सकता है। प्रथम का आशय यह है कि साहित्य केवल कुछ नियमों का पालन करके निर्मित कर दी जाने वाली रचना अथवा मात्र-कल्पना द्वारा गढ़ी हुई प्रतिमा नही है। द्वितीय का आशय यह है कि अनुभूत चेंतना, प्रवृत्ति, आशा तथा आकांक्षा से युक्त होने के कारण ही साहित्य का प्रभाव अवाध है। परन्तु इस व्यापक भूमि पर पहुँचने के लिए वह किव के अपने परिवेश और उसके विशेष आत्म-गत अनुभव का ही आश्रय ले सकता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना के विशिष्ट स्वरूप को मूर्त्त किये विना साहित्य अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण नहीं रख सकता और न वह सार्वभौम ही बन सकता है। वह मात्र शैली-शिल्प अथवा सिद्धान्त-प्रवचन वन जायगा। राष्ट्र या जाति के विशिष्ट अस्तित्व से युक्त न होने के कारण उसकी जीवन-शक्ति क्षीण और निष्प्रभ रहेगी। राष्ट्रीयता या जातीयता से हमारा आशय केवल जातीय वाह्य गुणों और विशेषताओं से नहीं है, केवल उन लक्षणों से नहीं है जो हम परम्परा के नाम पर दोहराते चले आते है; प्रत्यक्ष राष्ट्र या जाति के उस वास्तविक सिक्तय और गंभीर जीवन से है जो एक साय मानवीय और विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों तथा जातीय दृष्टि से युक्त होने के कारण ही राष्ट्रीय है। इसीलिए वह एक साथ राष्ट्र और सार्वभौमत्व की सीमाओं का स्पर्श करता है। स्पष्ट है कि हम यहाँ श्रेष्ठ और स्थायी साहित्य को दृष्टि में रखकर ही विचार कर रहे है, क्योंकि जैसे काल की दृष्टि से वहुत सी कृतियाँ केवल तात्कालिक महत्व की सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार राष्ट्री-यता की दृष्टि से भी कुछ कृतियाँ जातीय जीवन के ऊपरी स्तरों से ही संबद्ध रहती हैं तथा उसकी विशिष्ट गहराइयों में जाने की क्षमता नहीं रखतीं। अतएव यदि हम यह जानने का प्रयत्न करे कि वर्तमान समय में हमारी विशिष्ट राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है और उसकी गहरी गति-विधि किस दिशा में है, तो यह उचित ही होगा।

वर्तमान समय की वास्तिविक परिस्थिति भी इस कार्य के लिए हमें आमंत्रित करती है। वहीं संख्या में नये सिद्धान्त और नयी विचारणा विदेशों से हमारे यहाँ प्रवेश कर रही है। न तो हम उन्हें वर्जित ही कर सकते है, क्योंकि आधुनिक समय में विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के जीवन से परिचित हो गये है और एक दूसरे के प्रभावों को अपना रहे हैं। पर इस प्रभाव-ग्रहण को हम अपने जातीय साहित्य का प्रतिनिधि रूप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमारे जातीय जीवन की विशिष्ट प्रेरणाएँ और प्रशस्त तथा तलवर्ती भूमिकाएँ नहीं आ पाती है। वह बहुत कुछ ऊपरी

हिंदी-अनुशीलन

उपनम होना है और कुछ व्यक्तियो, ममूहो या वर्गों तक हो सीमित रहता है। अतण्व हमे अपनी मीलिक जातीय चेतना से ससर्ग रवना होगा हो जो व्यक्तिगत या खडित वस्तु नही है, वरन् सच्चे अर्थों मे राष्ट्रीय और ऐतिहासिक है।

वह विवेक हमें कहाँ से प्रान्त हो जिसके आधार पर हम अपनी समिष्ट से उत्तम के चयन हारा अपनी स्पष्ट इकाई को अक्षुण्ण रखते हुए जीवन की नवरचना की ओर प्रयाण कर सकें। वाहर से आने वाले विचारों का मिन्य अध्ययन करने के लिए हमारे पास कौन सी दृष्टि होगी? वह दृष्टि वस्तुत हमें अपने भीतर से ही प्राप्त हो सकती है। हमारी विधिष्टता इसमें नहीं है और न हमारा कोई योगदान ही इसमें है कि विश्व की ज्योति और ज्वाला क्सि प्रकार हम पर टूटती है, किन्तु इसमें है कि कम प्रवार इस कर उत्ती है। किन्तु इसमें है कि कम प्रवार इस चयन-पूर्व उन्हें आत्मसात् करते हैं और परिपूर्ण सवल्यत आचरण तथा काम के द्वारा जनका अनुशासन करते हैं।

ऊँचाई के इस स्तर तक उठने की क्षमता क्या हम मे है ? क्या उन उपकरणो का आकलन और सित्वेश हम अपने माहित्य में कर रहे हैं ? सच पूछा जाय तो इस विषय पर हम सतक रह कर भी आशाबान और आश्वम्त हैं। हम अपनी आशाऔर आश्वामन के लिए उपयुक्त कारण भी पाते है।

भारत आधुनिक युग के विश्व-जीवन में अन्य राष्ट्रों का सममागी होकर भी उनसे भिन्न है। राष्ट्र केवल सीमाओं और जनसम्या के समुज्वय का नाम नहीं है। उमके साथ परिस्थितियों के एक विशिष्ट आपात और एक विशिष्ट इतिहास का भी योग होना है। राष्ट्र एक व्यक्ति के सदृग ही है। जिन परिस्थितियों और ऐतिहासिक प्रतिविधा में भारत गुजरा है वे अपना स्वतन्त्र स्वरूप रगती हैं। उनके अनुरूप हमारी चेतना और व्यापक जीवन-परिवेदनों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिका का इतिहास तीन सी वर्ष पुराना है तो हमारा इतिहास कम-मे-कम तीन सहस्व वर्षों की दीर्घ अवधि को आबद्ध विये हुए है। ऐसे दो देशों को राष्ट्रीय चेतना और समस्याओं में अन्तर होना स्वाभावित्र है। अत्यव बहुत ऊँचे घरातल पर किपय आदर्शों की मूमिका में ममान होकर भी व्यावहारिक घरातल पर एक दूमरे से मिन्नता हमें स्वी-वार करनी पड़ेगी। यही नहीं, जनमस्था और भौगोलिक विन्तार तथा मपित का अनुपात भो दोनों देशों में एक दूसरे से बहुत भिन्न है। दोनों की समस्याएँ एक सी नहीं है। एक ओर अपार वैभव है तो दूसरों और बहुत अभाव। किन्तु ऐतिहासिक अवधि के अन्तर के कारण सस्विति के क्षेत्र में जहाँ अमेरिका नवजात है वहाँ भारत बहुत समृद्ध है। अतएव जो विचार और दर्शन अमेरिका में उत्पन्न हुए है, वे मदा और यथावत हुता स्वी र दिनार परने योग्य नहीं हैं।

लम्बी और ममृद्ध विरामत कभी-कभी हमने भारवाहिता भी कराती है और हमारे विकास की गति को पूणतया अवक्द नहीं तो अपेक्षाकृत मयर अवस्य बना देती है। अमेरिका इम भारवाहिता से मुक्त है। उमे एन साफ क्लेट पर नया जीवन लिखने का अवसर मिला है, उमके विकास में चमत्कारी क्षिप्रता है और उसके लिए यह एक गौरव को बात है कि वह वहुन थोड़े समय में ममार का मबसे सपन्न और अस्विधन सबल राष्ट्र वन गया है। किन्तु दूमरी और जीवन की जिन गहराइओ तक पहुँचने का अवसर हमें मिला है, बहुत दूर तक अमेरिका

को उनका अनुभव नहीं है। इस तुलना में वह सरल रेखाओं से बने हुए एक सादे चित्र के समान है जब कि हम एक अधिक गंभीर अनुभव की वाणी वोल सकते है।

अमेरिका के सर्वोत्तम लेखकों ने अपनी इस पृष्टभूमि और परिस्थित के कारण एक मध्यम मार्ग अपनाया है। इसमें सर्वप्रमुख स्थान मानवतावादी दृष्टिकोण को मिला है। मार्क ट्वेन और वाल्ट ह्विटमेन जैसे लेखक और किव इस तत्व-विशेष को उपस्थिति के कारण अन्य देशों में भी महत्ता और सम्मान पा सके है। उनकी मानवतावादी दृष्टि में एक प्रकार की सरलता है, क्योंकि लम्बे इतिहास के अनुभवों से जो जिटलता आती है, उससे ये लेखक सर्वथा मुक्त हैं। केवल वस्तु में ही नहीं, शिल्प में भी इसी सरलता का प्रसार मिलता है और वाल्ट ह्विटमेन का वह काव्य-शिल्प सामने उपस्थित होता है जिसे फैलाव वाला पद्य (sprawling verse) कहा गया है। अनेक कारणों से यह मध्य मार्ग भारतीय वातावरण के अनुकूल है, क्योंकि भारत सदैव सहिष्णुता और अतिशयों के बीच से मार्ग निकाल कर चलने वाला देश रहा है। यही नहीं वर्तमान युग के वौद्धिक दृष्टिकोण के साथ हमारे राष्ट्रीय विकास में मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता रही है। अतएव यद्यपि हमारी परिस्थितियाँ अपने ढंग से अधिक जिटल हैं और भौतिक जीवन की समस्याएँ हमें प्रवल रूप में आकान्त करती है, तथापि मानवतावाद को केन्द्र बनाकर चलने वाला मध्य मार्ग हमारी भावनाओं और आशंसाओं के अनुरूप पड़ता है। स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष निकालते हुए हम पूर्णतया अमेरिका के उत्कृष्ट साहित्य को ही प्रतिमान वना रहे है।

इस मानवतावादी भूमिका के साथ एक और तत्व अमेरिका के जीवन और रीति नीति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति 'स्वतन्त्रता' तथा 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' (liberty of the individual) जैसे शब्दों के साथ की जाती है। ये शब्द मनुष्य के संकल्प को महत्व देते है और उसे परिस्थित के ऊपर प्रतिष्ठित करते है। इनका मौलिक विरोध समस्त प्रकार के नियतिवाद (determinism) के साथ है। यह उस दृष्टिकोण का नाम है जिनमें मनुष्येतर प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक शिक्तयों को मूलकर्ता और नियामक बनाया जाता है। भाग्यवाद और प्रकृतिवाद की उत्पत्ति इसी 'डिर्टामिनिस्टिक' दृष्टि से होती है, अतएव मानवतावाद जहाँ तक मनुष्य की स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति का आख्यान करता है, मनुष्य को एक विशिष्ट गौरव का पद प्रदान करता है वहाँ तक उसकी मौलिक प्रेरणा स्वतन्त्रता से युक्त है। वर्तमान युग मे हमने केवल विदेशी शासन के ही नहीं, किन्तु अपनी पुरानी मृत रुढ़ियों के बंधन भी तोड़ फेके है और एक नये जीवन की ओर अपना अभियान आरम्भ किया है। हमारी यह परिस्थिति स्वभावतः ऐसे दृष्टिकोण को हमारे हृदय के समीप लाती है जिसमें स्वतन्त्रता और मानवीय कर्त्तंव्य की प्रधानता है।

'स्वतन्त्रता' या 'मुक्ति' शब्द भारत के लिए नया नहीं है। यह केवल वर्तमान काल की परिस्थिति से सम्बद्ध न होकर हमारी संस्कृति के गहनतम स्तर और हमारे तत्व-चिन्तन के केन्द्र से युक्त है। भारतीय वेदान्त विश्व के दर्शनों में एक अन्ठा दर्शन है जो मनुष्य को केवल प्रकृति से प्रवलतर ही नही मानता, प्रत्युत समस्त सृष्टि की मूल शक्ति के साथ उसे अभिन्न करता है। मुक्ति का आशय इसमें जीवन से पलायन नहीं, प्रत्युत जैसा कि वर्तमान युग में भी विवेकानन्द

हिंदी-अनुशीलन

ने प्रम्तुत विया, अनन्त अमय और अमरन्व है। इसीलिए 'स्वतन्त्रता' या 'मुक्ति' शब्द का हमारे लिए बहुत गभीर अथ है। इस विषय की हमारी परिक न्यना समवत बतुमान युग की परिस्थिति में इससे व्यक्त अमरीकी मतव्य से कही विश्वाल और भव्य है। उसकी उपि म्यति के कारण व्यक्तिगत म्यतन्त्रता जयवा स्वतन्त्रता जैसे तत्व जन भी हमारे ममस आते हैं तब जनके साथ हमारी सहज महानुभृति हो जाती है। विन्तु जनमें हमें जो कुछ मिलता है वह केवल आरिभक्त वस्तु है और अपनी पुण्ट सस्कृति के उत्तराधिकारी हम उसमें कही आगे जाना चाहते हैं।

डमीलिए विदेशियों को यभी-बभी आद्युर्व होता है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों और आस्याओं से युग्त भारत रम जैंमे साम्यवादी देशों से क्यों कर वयुत्व का सवय रगना चाहता है? उनकी दृष्टि में रूस और अमेरिका दिन और रात के समान हैं। एक से प्रेम करने के लिए दूमरे से घृणा भी उतनी ही अनिवाय है। अतएव भारत की मनोवृत्ति समझने में उन्हें कठिनाई होती है और उम कठिनाई ना दोप वे वभी-यभी भारत पर भी रतने हैं। भारत उन्हें अस्विर और अनिदिचत प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपने हो केन्द्र से भारत की परीक्षा करना चाहते हैं। वे यह मोचने ना प्रयास नहीं उत्ते कि उनके समान ही भारत का भी अपना एक केन्द्र है और उसे समझ लेने पर उसको गतिविधि में विश्वुत्वता अथवा अनिद्वय के दर्शन नहीं होते, वर्ष् वहीं एन सिज्य मकन्य प्राप्त होता है। केवल तात्वतिक्ष अपना परिस्वितियों को देखने वाले इस केन्द्र और मक्रप की तह तक नहीं पहुँच पति। ऐसी स्थित में कैसे पिश्चम को समझने में विजाई होती है कि जमना मित्र होनर भारत हम का भी मित्र कैसे हो सकता है, उसी प्रकार भारत को भी यह ममझने में वठिनाई होती है कि ग्रान्त के लिए | माना रूप से आकुल होकर भी परिचम और रस्त मित्र वया नहीं हो पाते?

रस वे साथ मार्क्सवाद का नाम युक्त है। मास्सवाद को व्यावहास्कि घरातल पर उतारने का सम्मे वडां काय रम ने ही किया है। इमीलिए विदेश के विद्वान् बहुवा उसे इस सिद्धान्त और उनके उन्हें प्रिय न लगने वाले लक्षणों के आधार पर देखते है, किन्तु अमेरिका और भारत वे समान रम ना भी एक इतिहान है। उस इतिहास में भी अने के प्रवृत्ति ऐसी हैं जिन्हें हम अपने ममीप पाते हैं और सन् १९१७ ई० को कान्ति वे परचात् भी जिनका तिरोभाव नहीं हुआ है। भारत इतिहाम और सम्झृति की इमी गतिमानता में रम को देखता है। अमेरिका के समान वह भी अल्य जनसन्या और विशाल-विस्तार का देश है। पिरिचमी राष्ट्रों में बहु बहुत समय तक पिछड़ा रहा है तथा अन्य देशों के निहित स्वाय वहाँ जट जमाये रहे हैं। एक समय तक एक विदेशों मापा अर्थात् केंच वहाँ को राजभाषा रही है। १९वीं शतों में म्यप्टत दो प्रकार के बुद्धिवादी वहाँ मिलते है। एक जो पिरचमी विनाम से प्रभावित होन र रूस वे परिचमीकरण के पलपाती ये और दूसरे वे जो राज्योपता और जातीपता के हिमायती थि। इस द्वितीय कोटि के लोगों से उम सिद्धान्त मा जन्म हुआ जिमें 'म्लावोफिलजम' या स्लावप्रेम मझा गया है। साम्यवादियों की विजय के साथ एम हाथा जमें क्या सम राष्ट्रीय भावना की पुष्टि हम स्तालिन के शासनकाल में देतते हैं। यहाँ की अनेक बातें हमें पमन्द नहीं आती, किन्तु ऐतिहासिक विकास में विज्ञान की प्रमुतता वे साथ ता न्याय जैमें उसने वातें हमें पर्यानी पर्यादा मावना मा अभ्या विकास, अभाव

की स्थिति से सम्पन्नता की ओर वहाँ की जनता का संकल्पित और कर्मठ अभियान हमें अपनी भावना के अतिशय समीप प्रतीत होता है।

रूस और साम्यवाद ने गोर्की और उसके पश्चात् 'नो अर्डिनरी समर', 'एण्ड क्वाएट फ्लोज़ दी डॉन', 'दि फ़ाल ऑफ़ पेरिस' जैसी औपन्यासिक कृतियों के यशस्वी रचियताओं के रूप में क्रमशः कान्सतैन्तिन फ़ैदिन, शोलाखोव और इलिया एहरेनवुर्ग जैसे लेखक भी दिये है। रूस ही नहीं, समस्त विश्व के साहित्य-क्षेत्र में इनका सम्मान हुआ है। १९वी शती के उत्तराई में उपन्यास के विशिष्ट विकास के द्वारा रूस विश्व के साहित्यक रंगमंच पर उपस्थित हुआ था। उनकी यह परम्परा सोवियत काल में भी विकसित होती रही है। जैसे हमने अमेरिका के उल्लेख में उसके सर्वोत्तम पर ध्यान रखा था, वैसे ही यहाँ भी हमारा ध्यान रूस के सर्वोत्तम पर ही केन्द्रित है। जैसे अमरीकावासियों ने अपनी क्षमता के वल पर एक नये महाद्वीप पर विश्व के एक अग्रणी राष्ट्र की सृष्टि की, वैसे ही एक भिन्न व्यवस्था का आश्रय लेकर रूस ने भी वहुत ही स्वल्पकाल में अपने को एक अग्रणी और अत्यधिक सबल राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। कितना भी विश्व होकर कोई यह सम्मान उस देश से छीन नहीं सकता।

रूस की उपन्यास-परम्परा में ताल्स्ताय का उल्लेख करते हुए मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने उसके उपन्यासों को 'जीवन का वास्तिवक प्रतिरूप' (slice of life) शब्द-समुच्य से पुकारा है। महाकाव्यात्मक उपन्यास (epic novel) की चर्चा हुई थी और जैसे एक युग में महाकाव्य समस्त राष्ट्र के जीवन की समिष्ट का अभिव्यंजक माना जाता था, उसी प्रकार आधुनिक युग के महाकाव्य-स्थानापन्न के रूप में उपन्यास को स्वीकार किया गया है। व्यापक जीवन को अनुस्यूत करते हुए, विविध चित्रों को एक पट में उतारते हुए उपन्यास-सृष्टि की यह परम्परा अन्य देशों के कितपय पुराने लेखकों में भी प्राप्त होती है, पर मुख्यतः वह आधुनिक रूस की विशिष्टता है। आज भी उसका कम हमें वहाँ चलता हुआ दिखाई पड़ता है। पिचम के मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिवादी उपन्यासों की वाढ़ के समक्ष यह स्वस्थ पद्धित या शैली हमें अधिक गंभीर रूप में प्रभावित करती है।

रूस में विभिन्न देशों के स्थायी साहित्य (classics) का भी पर्याप्त प्रचार हुआ है। कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटक जितने अधिक रूस में खेले जाते है, उतने अन्य किसी भी देश में नहीं। भारत के कालिदास और शूद्रक, रवीन्द्रनाय और प्रेमचन्द्र भी वहाँ के अत्यधिक प्रिय विदेशी लेखक और कलाकार है। यह सच है कि इन नाट्य अभिनयों और उपर्युक्त लेखकों की कृतियों की व्याख्या को रूस में एक नया मोड़ दिया गया है, किन्तु उससे हमें इन कृतिकारों और उनकी कृतियों को एक नये रूप में समझने और महत्व देने का अवसर ही मिला है। रूस के सिद्धान्त और कार्यों में सामाजिकता का जो आग्रह है, जन-जीवन की जो महत्ता है, वह हमें एकाकी व्यक्तित्व की धारणा की तुलना में अधिक स्वस्थ और उपादेय प्रतीत होती है। मार्क्सवादी समीक्षा-पद्धित एक प्रकार का संशिलष्ट ऐतिहासिक विवेचन तो हमें देती ही है, वह सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रवृत्तियों को भी सामने लाती है।

यह सत्य है कि रूस की नयी समाज-व्यवस्था में अधिनायकतंत्र का उदय हुआ। यह भी

धीरेन्द्र वर्मा विशेषाक हिदी-अनुशीलन

सच है कि पान्तर्नाक जैसे लेनको वा इस व्यवस्था में दसन होता है और अपने विचारा को आजादी में व्यवन-चरने में समय समय पर जेनक वृन्द वहाँ स्वय को वाधित पाते हैं। आयिक पीठना और वर्गसंघण को बहुत अधिन महत्व देकर की हुई उनकी व्याव्याओं में असलुकन भी प्राप्त होना है, विन्तु क्स में जो कुछ स्वस्थ और मुन्दर है उनके साथ इन दुन्तंताओं को भी प्रथ्य देने के लिए हम वाव्य नहीं है जो विन्ती प्रकार हमारे अनुकूल नहीं। हमारा अभ्यास विगेध को वातों पर पहुत जोर देने था नहीं है, क्योंकि हम उम मिवप्य की पिनक्यनों में परिचालित हैं जिममें विश्व के समस्य राष्ट्रों और मतो को परस्पर मिळजूल वर रहना होगा। पिडचम की मस्कृति आज अपने को ऐसी वन्द गंनी के छोर पर पाती है जिसके बाने कोई राह नहीं है। यह भावना उसके काव्य में, माहित्य में और इतिहाम, दर्शन में स्पष्टत परिलक्षित होती है। टी० एम० इलियट और टायनवी जैसे कवि और इतिहामकार उमका जीवन्त और समग्र अनुमव करते हुए पुनर्मुन्याक और नथी दिशाओं को पोज करते हुए पाये जाते हैं। इसके विनरीत भारत विकास के लिए मार्ग ही देखता है। आधुनिक भारत में निर्मित होनेवाला जीवन केवल आरम्भ की न्यिति में है। ऐसी दशा में स्वामाविक है कि परिचम के विनामकाल के तत्य और उसकी विरामत के अनुकूल अश स्वीकार करते हुए भी भारत परिचम की गति को वपनी गति न वनाये।

आधुनिव हिन्दी-साहित्य हमारे जीवन और इतिहास के अनुरूप विकसित हुआ है। उमकी अपनी विशेषताएँ हैं। भारतेन्द्र-युग में उसकी उन्मुलता वर्तमान यथायं की और थी, डिवेदी युग में इस वनमान वा समय अनीत से जोडने के प्रयत्न विथे गये हैं तथा छायावादी किवयों ने मिवय्य की परिवल्पना वे साथ भी उनवा योग विया है। इसके परचात पुन वर्तमान की और उन्मुखता है। अवेद कह विवास के डितीय सोपान पर आस्ट है। अवेद कित्य की पृष्टअभूमि योग साहित्य-चित्तव इस प्रित्या में सामने आये है तथा उन्होंने विश्व-साहित्य की पृष्टअभूमि में अपने माहित्य को उनदी पुष्ट और स्वतन्त्र हपरेसा प्रदान की है।

भारतेन्दु-युग मे नयी चेतना का अस्यत मरल रूप दिसाई देता है। एक लम्बी निद्रा के परचान् आँगों खोलकर देन अपनी वास्तिनिता का साक्षालगर करना है। विवर्तन के एक ही आकुल क्षण में एक युग था अवसान होकर एक नये युग का आविर्माव होता है। राष्ट्रीयता और जातीयता के पुनर मेप के माथ आसपास के जगत् तथा परिचम के अनाहूत अतिथि सम्राट् को यथायमूलक स्वीष्टित आर तज्जन्य प्रतिनिया दिसाई देती है। काब्य में पराधीनता का बोध प्रधान है और उनके साथ आसाबित उन्मुक्ति की छटपटाहट भी। राष्ट्र अपनी ममस्टि के पुनर्म्, रामान में मलग्न होता है। हिंदी-वाब्य में इसकी ब्वित सुनाई पड़ती है, यह एक तात्कालित और सहज प्रतिक्रिया थी। गभीर चिन्तन का योग उसके साथ इस समय नहीं हुआ।

द्वियेदी-पुग में हरिश्रीव और मैथिलीदारण गुप्त जैमे कवियो वा आविर्भाव होता है। वे पौराणिव आस्यानों वा आश्रय छेवर उनमे नये युग वे अर्थो वा सवार करते हैं, प्रत्येक शण के अतीत की गौरव गरिमा वा स्मरण करते देख पढते हैं। इनके केन्द्र में महावीरप्रसाद द्वियेदी जैमें साहित्य महार्यो है—आधुनिव हिन्दी मापा और साहित्य की प्रतिमा गढने मे जिनका महत्वपूर्ण योग है। इन लोगों का कार्य अपनी ही विरासत और अपनी ही साहित्यिक पृष्ठभूमि से संबद्ध है। जो शक्ति उन्हें कियाशील बनाती है, वह उनकी आन्तरिक शक्ति ही है।

सन् १९२० के बाद हमें आधुनिक हिदी-साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण किव, उपन्यासकार और समीक्षक प्राप्त होते है। प्रसाद, निराला और पंत जैसे महान् किवयों की एक साथ अव-तारणा किसी भी साहित्य के इतिहास में कोई साधारण घटना नहीं है; इनके कल्पनाशील सौन्दर्यों-मुख काव्य के अंतरंग में नये युग की चेतना के साथ संस्कृति के गहनतर तत्वों का भी योग है। उन्मुक्ति की एक आकांक्षा, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान तथा विश्व के समस्त जन-समाज को एकान्वित करने वाली मानवतावादी भूमिका यहाँ विद्यमान है। अपने जीवन-दर्शन का निर्माण करने में इन कवियों ने भारतीय दर्शन और जीवन की समृद्ध परम्परा का ही उपयोग किया है।

'कामायनी' छायावादी युग की समग्रता को समाविष्ट करनेवाली अन्यतम सिद्धि है। प्रतीकों का आश्रय लेकर मनुष्य का स्वरूप उसमें केवल भारतीय इतिहास के आधार पर ही नहीं, समस्त मानव-जाति के इतिहास की गतिमानता में देखा गया है। संस्कृति की उसकी परि-कल्पना राष्ट्र की सीमाओं से कही विशाल है। वह मनुष्य के मूल सत्व का स्पर्श कराती है। मानव व्यक्तित्व के सम्मान को केन्द्र में रखकर एक व्यापक जीवन-दर्शन का भवन उसमें निर्मित किया गया है, वह नये रूप से युक्त नये युग का महाकाव्य है। अपनी विशेषता में वह अप्रतिम है और हम विश्वासपूर्वक एक प्रदेय के रूप में उसे विश्व के समक्ष उपस्थित कर सकते है।

छायावादी युग की समाप्ति के साथ-साथ जिस नये युग का आविर्भाव हिन्दी-कविता के क्षेत्र में हुआ उसमें भी हमें अनेक अतिशयताओं के बीच मूलतः उसी मानवतावाद का स्वर सुनाई पड़ता है जिसकी चर्चा हम अभी-अभी कर चुके है।

कथा-साहित्य के क्षेत्र में विश्व के बड़े साहित्यिकों में परिगणित होने योग्य हमारे प्रेमचन्द है। उनकी तुलना बहुधा ताल्सताय से की गयी है, क्योंकि मानवतावादी दृष्टि की दोनों में ही प्रधानता है। बृहत् सामाजिक अन्याय के उद्घाटन को हम प्रेमचन्द के कृतित्व का मूलसत्व कह सकते है, किन्तु इस अन्याय की कसौटी वे कहाँ से प्राप्त करते है?—मनुष्य के व्यक्तित्व में अटल और अदम्य आस्था के द्वारा। भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के गितमान चित्रपट को अपनो कृतियों मे उन्होंने सजीव किया है। वस्तु-विन्यास सरल है और उपकरण साधारण, किन्तु आस्था की अपार शक्ति उनकी कृतियों में स्पंदित होती है। निश्चय ही भारतीय उपन्यास की रूपरेखा पुष्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए वे सदा स्मरणीय रहेगे।

समीक्षा के क्षेत्र में रामचन्द्र शुक्ल ने भारतीय काव्य-शास्त्र पर पुर्नाचन्तन कर हिन्दी-किवता के भावी विकास के लिए न केवल नये मानदण्ड ही निर्धारित किये, नये तत्वों से समाविष्ट होकर सामने आने वाले उसके नये-नये रूपों को उपयुक्त आधार भी प्रदान किया। काव्य को लोक-मंगल की कसौटी पर कसकर वस्तुतः उन्होंने भी विश्व-साहित्य की मानवता-वादी परम्परा को भारतीय चिन्तन की स्वस्थ गतिविधि से ही परिचित कराया है।

धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिंदी-अनुशीलन

आज हिन्दी के कुठ माहित्यकार आपुनिकता के पुत्रारी वन गये हैं। इस शब्द का आशय समझने के लिए वे पश्चिमी विद्वानों के द्वारा किये गये विवेचनों को पढते हैं। अपनी जडें पश्चिम में जमाकर उनके फठ वे भारत को देने के अभिलापी हैं। वे यह मोचने का प्रयास नहीं करते कि आधनिकता गब्द का भारत के लिए अपना अर्थ भी हो सकता है और वस्तृत यही उसकी बात्मा का बास्तविक परिचायक भी होगा। आधुनिकता भारत के लिए परिचम से नहीं, केवल बाघनिक भारत से ही नहीं, विन्तु समस्त भारतीय मस्कृति के पूनर्याकन और बात्मसात के द्वाराही जर्य-प्रहण कर सकती है। जैसे पश्चिम के कवि और इतिहासकार अपने विकास की-ममप्टि को एक इकाई के रूप में देखकर अपने वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए दिशाएँ कोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी समष्टि को इवाई के रूप मे देखकर अपना मार्ग तय करना है। अमेरिया और रूम, पश्चिम और चीन सब का प्रदेय इस विलक्षण यग मे हमारी अपनी विरासत के माय हमे प्राप्य है। किन्तू उमे हम तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम उसके पीछे दौड़ते हैं। अपने नेन्द्र में स्थित रहकर एक सचेतन प्राणी के समान उसे आत्ममात् . वर ही हम उनका उचित और स्वस्य उपयोग वर सक्ते हैं। वेद और उपनिपद् मे छेकर बुद्ध और गायी तक भारतीय चिन्तन और जीवन-दर्शन अपनी ऊर्जा में विकसित और पूज्यित होता रहा है। इन सबको अपनी आत्मा में स्थान देशर अपने स्वतन्त्र चिन्तन में कुछ निर्माण गरके ही हम बुद्धिवादी निर्माता और भारतीय रेग्वक होने का दावा कर सकते हैं। इस प्रतिया के द्वारा प्राप्त आधुनिकता ही हमारे जीवन और साहित्य का वास्तुविक सम्बार कर उसे सच्चे अर्थों मे राष्ट्रीय कहलाने का गौरव प्रदान कर मक्ती है।